



श्रार्थ्य-साहित्यहगडल श्रजमेर के . लिये सर्वाधिकार सुरत्तित,

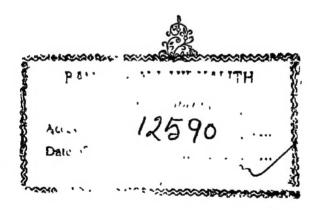

श्री बाबू दुर्गाप्रसाद श्रध्यच के प्रबन्ध से. श्रीदुर्गा प्रिटिङ्ग प्रेस, धानसरडी, श्रजमेर में मुदित.

# तृतीयखगड की भूमिका।



द्वितीय खण्ड की भूमिका में कृत्या, श्रीभचार, मार्थी, पशुवाित, पशुहोम, श्रज पञ्चीदन, विद्यारी श्रोदन तथा कुछ टोटके श्रादि कुछ एक विपयाँ
पर प्रकाश डाला था। इस खण्ड में बहुत से श्रन्य विवादास्पद विपयाँ के
साथ २ कृत्या, श्रीभचार के कुछ प्रकरण, वरणमार्थी, सादिरफालमिथा,
ब्रह्मगदी, स्कम्म, शतौदना, शितिपदी, वशा, ब्रह्मोदन, उच्छिष्ट, मन्यु,
क्रम्याद् श्रीर श्रीर ब्रात्य श्रीहे किनक स्टिक्ट किन स्क, राहित स्क,
बात्य स्क श्रादि गम्भीर प्रकरण हैं जिनका स्पष्टीकरण भूमिका में कर
देना हम श्रावश्यक सममते हैं। इन सब प्रकरणों के स्पष्ट हो जाने पर
फिर प्रस्तुत भाष्य की संगति का संमम्स लेना श्रति सरख हो जायगा।
हम यथा क्रम इन प्रकरणों का दिग्-दर्शन कराते हैं।

## ः (१) कृत्या

कृत्या के विषय में द्वितीयखण्ड की मूमिका में हम पर्याप्तरूप से लिख ग्राये हैं। जिसको पुनः दोहराना यहां पिष्टपेपण होगा। परन्तु १० वें काण्ड का प्रथम स्कू ही कृत्या प्रतिहरण का है इसिक्षेये इसको पुनः यहां रुपष्ट करते हैं। गुप्त घातक कियाएं 'कृत्या' कहाती हैं यह श्रभिप्राय हम प्रथम रुपष्ट कर श्राये हैं। १० वें काण्ड के प्रथम स्कू से हमें बहुत सी इन कृत्याओं का प्रयोग ज्ञात होता है जिनका प्रयोग श्रति विषम रूप से अग्रानक श्रीर प्राण्संहारी होता होगा। जैसे (१०।१।३)

#### (१) यां कलपयन्ति वहतौ वधृमित्र विश्वरूपां इस्तक्षतां चिनितसनः।

विद्वान् लोग 'हस्तकृता विश्वरूपा कृत्या' का निर्माण करते हैं । जिसकों वे वधू श्वर्थात् नव विवाहिता स्वयंवरा कन्या के समान सजा देते हैं, यह क्या पदार्थ है नहीं कहा जा सकता । स्वयं वेद घतलाता है कि वह—

शीर्षण्वती नस्त्रती कर्णिनी कृत्याकृता संमृता विश्वरूपा । १० । १ । २ ।।

सिर, नाक, कान वाली, हिंसाकारी, घातक साधनों से सजी श्रीर नाना प्रकार की होती है।

प्रथम मन्त्र में 'हस्तकृता ' भीर दूसरे उद्धरण में 'कृत्याकृता ' ये दोनों प्रयोग एक ही अर्थ को वतलाते हैं। 'हस्तो हन्तेः'। (निरु॰) हस्त का अर्थ हननसाधन है। और कृत्या का अर्थ भी मारने का साधन है। फलतः यह प्रतीत होता है कि कृत्या 'हस्तकृता ' या 'कृत्याकृता ' है, अर्थात् प्राण-घातक साधनों और पदार्थों से वनाई जाती है।

#### ग्रागे लिखा है—

श्द्रकृता, राजकृता, खीकृता महाभिः कृता । जाया पत्या नुत्तेन कर्त्तार नन्ध्वच्छतु ॥ १० । ३ ॥

शुद्ध, राजा, खी, श्रीर बाह्यण (विद्वान) लोग भी कृत्या का प्रयोग करें तो जिस प्रकार पति से जताड़ी स्त्री (कर्जा) पिता के पास ही जीट जाती है उसी प्रकार वह बांधी जाकर पुनः उसी पात्रु पर प्रयोग की जासकती है । यह किस प्रकार ? यह नहीं कड़ा जासकता । हमें इसके दो उपाय सुमते हैं एक तो यह कि बाद घातक प्रयोग करता हुआ प्रकड़ा जाय तो उस पर ही पुनः उसी प्रयोग को देख रूप में दिया जाय । दूसरा श्रात हुए हिंसा-कारी प्रयोग को बीच में ही किसी विधि से प्रतट दिया जाय । यजुवेंद (श्र० १ मं० २३) में वलग श्रीर कृत्याश्रों को मूमि में से खोदकह किसाख देने का दर्शन श्राया है । मन्त्र इस प्रकार है ।

रक्षोहणं वलग-हनं वैष्णवीमिदमहं तं वलगमुस्किरामि यं मे निष्ट्यो यममास्यो निचलानेदमहं तं वलगमुस्किरामि । यं मे समानो यमसमानो निचलानेदमहं तं वलग मुस्किरामि यं मे सबन्दुः यमसबन्द्रुनिचलानेदमहं तं वलगमुस्किरामि । यं मे सजातो यमसजातो निचलानोस्कृत्यां किरामि । यजु० ४० ५ । २३ ।।

राइसों के नाम करने भीर घातक प्रयोगों के नाम करने वाली राजनीति का मैं उपदेश करता हूं कि—'मेरा पुत्र, या मित्र, बराबर वाला, या कम, बन्धुया भवन्यु, सहोदर या दूर के रिश्ते का कोई पुरुष भी वलग नामक घातक प्रयोग भूमि में गाद दे तो मैं उसको भूमि खनकर निकाल याहर करूं। इस प्रकार (कृत्याम उत् किरामि) कृत्या अर्थात् घातक प्रयोग को भी उखाइ फंकूं।

इस यजुप् की ब्याख्या करते हुए शतपथ ने लिखा है कि-

देवाश्य वा वासुराश्च । उभये प्राजापात्याः परगृषिरे । ततो असुराः एपु लोकेषु इत्यां वलगान् निचल्तुः, उत एवं चिद् देवान् अभिभवेमेति । तद्दै देवा अरक्ष्यवत । ते एतैः कृत्यां वलगान् उद् अखनन् । यदा वै कृत्यासुत्खनन्त्यथं साऽलसा मोधा-मवति । तथो एवैंप एतद् यत् यस्मा अत्र कश्चिद् हिपन् व्रातृब्यः कृत्यां वलगान् निस्नानित तान् एव एनदुन्दिरति । तस्माद् उपरवान् स्वनति ।

श्रर्थ — देव श्रीर श्रमुर दोनों ही प्रजापित के सन्तान थे। वे प्रस्पर लड़ते थे। तव श्रमुरों ने इन लोकों में 'कृत्या' श्रीर 'चलग' इनको गाद दिया। कि इन से देवों को परास्त करेगें। देवों को यह पता चल गया। देवों ने इन र उपायों से कृत्या श्रीर वलग दोनों को उखाद डाला। जब कृत्या को लोग उखाद देते हैं तो वह (श्रलसा) मन्द यह जाती है श्रीर (मोधा) व्पर्थ हो जाती है। उसी प्रकार यह भी होता है कि कोई शत्रु द्वेष करके जिस किसी के लिये कृत्या श्रीर वलगों को गाद देता है उनको खोद डालता है। इसी से उपरचों को खोदता है।

शतपथ के उद्धरण ने स्पष्ट कर दिया है कि थे 'वलग' गुप्त करूद या विस्फोटक पदार्थ के गोले हैं जो बड़े बेग से फूट कर प्राणों का नाश करते हैं और उनको खोद देने पर फिर उनका कुछ बल नहीं रह जाता है। वे फुस हो जाते हैं। वे ' उपरव ' कहाते हैं क्योंकि जब ये फूटते हैं श्रावाज़ करके फूटते हैं। इसके श्रतिरिक्त इसी के साथ यजुर्वेद में ' वृहद्रवा ' शब्द का भी प्रयोग किया है।

'बृहद् सिस बृहद्रवा बृहतीमिन्द्राय वाचं वद'। यजु० ५ । २२ ॥

यह उपमा से यहां सेनापित के वर्णन में श्राया है। कदाचित् तोप या महती शिक्ष 'बृहद्रवा' कही जाती है। श्रीर मगन गोले 'उपरव' कहीते हों। वेद ने 'बृहद्रव' शब्द का प्रयोग किया है बाह्यस्कार ने 'उपरव' शब्द का भी परिचय दिया है।

इत मगन गोलों को गाड़ने का भी विशेष प्रकार पूर्व विद्वानों को ज्ञात था वे उनको ज्युहाकार में खोद कर गाइते थे।शत॰ ३। ४।४।६।७॥

कुछ कृत्याएं ऐसी होती थी जिनका प्रतीकार श्रोपिध द्वारा दूर किया जाता था। ये श्रवश्य रोगों को फैलाने की कियाएं होगी। क्योंकि उनसे ही श्रनायास राष्ट्र में श्रोर सेनाश्रों में रोगादि फेल कर नर संहार होते थे। उनका प्रतीकार रोगनाशक तीव श्रोपिधयों से किया जाता होगा। इसी प्रकार विपेती गैसों का प्रयोग श्रोर विप से लिपे पदार्थों का प्रयोग भी कृत्या कहाता था। खेतों में, गोश्रों में श्रोर पुरुपों में भी हत्याकारी प्रयोग करके श्रव, दूध श्रीर पुरुपों के व्यवहार श्रीर सम्पर्क से नाना पीड़ाएं उत्पन्न करते थे। उनका प्रतीकार भी श्रोपिधयं ही थी।

अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या सद्दुपम् । यां क्षेत्रे चकुर्यो गोषु यां वा ते पूरुपेषु ॥ अथर्व० १० । ४ ॥

हे राजन् ! तेरे खेत में गौश्रों में श्रीर पुरुषों में जिस २ घातक किया का प्रयोग किया है उन सब कृत्याश्रों को मैं इस विशेष २ श्रोषधि से निर्वेख करूं श्रीर दूर करूं।

कृत्या विशेष यन्त्रकता के रूप में भी तैयार की जाती थी जिसके सब फुल-पुजें विशेष शिक्ष द्वारा तैयार किये जाते थे। जैसा लिखा है —

#### यस्ते परंपि संदर्धी रथस्येव ऋभुर्धिया ।

जिसने तरे पोरुग्रों को ऐसे जोड़ा है जैसे शिल्पी अपनी अज़ल से रथके कलपुर्ज़े जोड़ता है। यहां पुर्जों के लिये 'परूंपि' शब्द श्राया है। उसकी रचना को शिल्पी श्रयात 'ऋभु' लोग वड़ी बुद्धिमत्ता से बनाते हों।

वह कृत्या छूटते समय या प्रतिप्रयोग करते समय भी घोर शब्द करती थी।

अपकाम नानदती पिनदा गर्दभी इव ।। १० । १३ ।।

खुत्ती गंधी के समान घोर नाद करती हुई तू दूर चली जा। वह क़रवा तोपं के समान पिहेंचों पर चलती और चलते समय वहें बहे पदार्थों को तोइंती फोइती सेना के समान नाना रूप वाली, श्रीर कठोर शब्द करती थी।

तेनाभि वाहि भज्जती अनस्वती वाहिनी विश्वरूप कुरूटिनी ॥ १०। १५॥

इसीसे यह भी ज्ञात होता है कि सेना या 'वाहिनी' भी कृत्या कहाती है। उस सेना को नाश करने का उपाय उत्तम तत्त्वारों को बतलाया गया है।

स्वायसाः असयः सन्तु नो गृहे विद्या ते कृत्ये यतिथा परूषि । उत्तिष्ठिव परेहि स्तोऽशाते किमिहेच्छिसि । १० । २० ।। कृत्या के प्रयोग से गिरपराध जीवों का भी बहुत नाश होता हैं'।

'अनागो हत्या वै भीमा कृत्ये । '१० । २० ॥

इस कारण वह जहां भी हो वहां से उसको दूर करना चाहिये। राजा को चाहिये कि श्रपने पालक वल से सदा इस हिंसा भयोग को न्यून मात्रा में ही रहने दे, बढ़ने न दे ।

> यत्र यत्रासि निहिता ततस्त्वा उत्थापयामसि ॥ १० । २९ ॥ पर्णालु लबीयसी भव ॥ १० । २९ ॥

## (२) श्रिभचार कर्म

श्राभिचार कर्म के विषय में हमने श्रपना पूर्ण मन्तन्य द्वितीय खरड की भूमिका ( ए॰ १४-१४ ) में पर्याप्त रूप से खोलकर दर्शा दिया है । इसी प्रकार का॰ २ से ६ तक विनियोगकारों ने जिन २ सृक्षों का विनियोग श्रमिचार में दर्शाया था उनकी संविप्त श्रालोचना की थी । इस प्रसङ्ग में हम इस खरड में श्राये उन सृक्षों की भी विवेचना करेंगे जिन्हें विनियोगकारों ने श्रमिचार करने के लिये लिखा है । कायड १० के सू॰ ४ 'इन्द्रस्यौज स्थः॰' इत्यादि पर सायया भाष्य नहीं है । केवल परिडत शङ्कर पायदुरंग ने इस सूक्त की उत्थानिका में निम्न विखित पंक्तियां लिखी हैं जिनको हम पूर्ण रीति से उन्लेख करते हैं ।

अभि चारकमेंतत् । शत्रुनाशनसमर्थनलम् उदके प्रवेश्य तदुदके वज्रत्वं कल्पयित्वा शतुम् अभिलक्ष्य तत् प्रक्षिपति । तदेवम् । मादावापः सम्बोध्य यस्मान् यूयं इन्द्रस्यो जो भवथ इन्द्रस्य सह आदि भवथ तस्माट् इन्द्रवर्लेर्धुष्मान् युक्ताः करोमि इत्याह । अन-न्तरम् इन्द्रस्य भागः अर्थात् अंशो भवथ सोमस्य भागः स्य वरुणस्य मित्रावरुणयोर्भागः स्थ यमस्य भागः स्थ पितृणां सिवतुश्च भागस्थेत्याह । अनन्तरं योऽपां त्रैलोक्यस्य सकलजलानां भागः पूजनीयो युष्मास अर्थात् पूर्वीकास अंशुर्भवति यश्च तादृश कर्भिः यश्च ताहरो। बत्स: अर्थात् अर्थानपात् नाम वैधुतोऽग्निः यश्च ताहरो। प्रभो महावरुः कश्चित् पशुः, यश्च अपां मध्ये उदपद्यन इति वेदप्रसिद्धो हिरण्यगर्भ इति आद्यो देवः यश्च अप्सु वर्तमानो नाना वर्णोऽन्मनतीको मेघः ये च अपां मध्ये वर्तमाना अग्नयस्तान् सर्वान् प्रत्येकं शत्रुं प्रति क्षिपामि । तं शत्रुमहं हन्याम् । तमनेन मन्त्रेण अनेन कर्मणा अनेन वजेण विदारवाणीस्पाह । अनन्तरं स्वकृतात् त्रहायणादनृतवचनपापा द्रक्षणं याचते। अनन्तरं रात्रोरुपरि उदवज्रं प्रक्षेप्तुं प्रकामित यश्च प्रकामित स्वकमं सम्बोध्य तम् आह स्वं विष्णो: क्रमोऽसि अर्थात् येन क्रमेण विष्णुस्त्रीन् छोकानाक्रमत ताह्यो बलवान् असि । स्वयं पृथ्व्या च तीक्ष्णीकृतं शस्त्रम् असि । तेन श्वया जन्नं पृथिव्या सकाशान्तिणोदियामि तथैन स्वमन्तिरिक्षतीष्ट्णीकृतोऽसि थीःसंशितोऽसि दिक्संशिरोसि बाशासंशितोऽसि ऋक्संशितोऽसि यश्वसंशितोऽसि ओपधीसंशितोऽसि वप्संशितोऽसि

क्रिविसंशितोऽसि प्राणसंशितोऽसि तस्मात्तत्तरभिमानिप्रदेशात् सं शत्रुं निर्णोदयामि इति । पत्तदुत्तव जितमस्मावत्म् जिताः शत्रुसेनाः स्थादि । यनन्तरं दक्षिणां दिशं सरिति किञ्चत् सत्या तामिभुखो भवति स्त्यर्थः । तथैव इतरा दिशस्य, सप्तर्पनाम नक्षत्रं, बाह्मणांश्य अभिमुखो भवति प्रत्येकं च तेभ्यः सकाशाद् द्रविणं याचते । यंच शत्रुम् अन्विष्यामि तं हनामि इयं समित् ते हेति भूत्वा सक्षत्र इत्याह । अनन्तरं सुवस्पतिमन्नं याचते । तथैव अगिन वैर्चः प्रजाम् आयुश्च याचते । अगिन यातुषानभेदनं याचते । पूर्वोक्तानि उदकानि त्तान्येव चतुर्भृष्टिं वज्रं कल्पित्वा शत्रुशिरुष्ट्येदाय प्रक्षिपित सच शत्रोरंगानि भिनत्तु देवाश्च तस्सर्व मेऽनुजानन्तु । स्त्याशास्ते ।

श्रर्थ-यह श्रमिचार कर्म है। शत्रु को नाश करने में समर्थ वल जल में डाल कर. जल को बज्र मान कर शत्रु को लच्य करके फेंकता है। चह इस प्रकार कि-सबसे पहले जलों को सम्बोधन करके कि 'हे श्राप: ! तुम क्योंकि इन्द्र के प्रोज, सहः भ्रादि हो इसिलये तुमको इन्द्र के वर्जी से युक्त करता हूं ।' ऐसा कहता है। इसके पश्चात्='तुम इन्द्र के भाग (ग्रर्थात् श्रंश) हो, सोम के भाग हो वरुण के श्रंश हो, मित्रावरुण दोनों के भाग हो. यम के भाग हो पितर श्रीर सविता के भाग हो' ऐसा कहता है। इसके पश्चात् 'तीनां लोकां के समस्त जल ( श्रर्थात् श्रपः ) का जो पूजनीय भाग तुम पूर्वोक्न जलों में है श्रीर जो वैसा किमें (तरङ्ग) है, श्रीर जो वस्स श्रशीत् 'श्रपानपात्' नामक विद्युत् सम्बन्धी श्रप्ति है धौर जो वैसा 'बृपम' श्रर्थात् वड़ा बलवान् कोई पशु है श्रौर जो जलों के बीच में पैदा हन्ना है, वह वेदों में शिसद 'हिरएयगर्भ' नाम बड़ा बलवान् सबसे पहला 'देव' श्रीर जो जलों में वर्तमान नाना रक्ष के पत्थर के समान मेघ हैं श्रीर जो जलों के बीच में विद्यमान श्रिप्तियें हैं उन सवको एक २ कर शत्रु पर फेंकता हूं। उस शत्रु को मैं मारता हूं। उसके। इस मन्त्र से, इस उदवज्र [ जल के बने वज्र ] से फाइता हूं" ऐसा कहता है। उसके बाद अपने किये तीन वर्ष के असत्य आपण के पाप से रचा की याचना करता है। उसके बाद शत्रु के ऊपर

• बदबज़ ( जलवज़ ) फेंकने लगता है। जब फेंकने लगता है तंब श्रपने 'कम' (=फेंकने के कार्य ) को सम्बोधन करके उसे कहता है कि-'त विष्यु का क्रम है अर्थात जिस कम से विष्यु तीनों लोकों को श्राक्रमण करता है त वसा बलवान है। त स्वयं पृथ्वी से तीखा किया गया शस्त्र है। उस तुम्ह ( श्रस्त ) से पृथिवी से मैं शृतु को खदेड़ता हूं । इसी प्रकार 'तू-म्रन्त-रिच से तीखा किया गया है, शो से तीखा किया गया है, दिशा से तीखा किया गया है, 'श्राशा' से तीखा किया गया है, ऋचा से तीखा किया गया हैं, यज्ञ से तीला किया गया है, श्रोषधियों से तीला किया गया है, जलों से तीखा किया गया है. कृपि से तीखा किया गया है, प्राचीं से तीखा किया है इसितिये उस २ ( चौ, दिशा, ग्राशा श्रादि ) के प्रदेश से उस शत्रु को निकालता हूं।" इतना कहकर कहता है कि-"इमने जीत लिया, शृत्रकी सेना हमने जीत लीं।'' उसके बाद दिच्या दिशा की घोर चलता है म्रांर कुछ बढ़कर उधर को मुंह करके खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार श्रन्य दिशाओं में भी जाता है सप्तिषें नाम के नचन्न, और बाह्यणों के भी श्राभ-मुख जाकर खड़ा होता है और उनमें हरेक से धन मांगता है। ग्रीर कहता है-'जिस शत्रु को पाऊं उसको मारूं, यह काष्ट उस शत्रु को शस्त्र होकर खावे।" फिर उसके बाद ' भुवस्पति ' से श्रन्न की याचना करता है श्रीर श्रप्ति से वर्चस, प्रजा श्रीर श्रायु मांगता है श्रप्ति से ही 'यातुधानों को भेदने की प्रार्थना करता है। श्रीर श्रन्त में पूर्व कहे जो जल हैं उनको ही 'चतु-भृष्टि' ( चौकोना ) बज़ बना कर शत्रु के सिर काटने के लिये फेंकात है श्रीर श्राशा करता है कि वह शत्रु के श्रंगों को भेद श्रीर देवगण भेरे उस सब काम की त्राज्ञा दें।

जर्तों के बज्र बनाने के इस प्रयोग के श्रांतिरिक्ष परिडत शङ्कर पायडु-रंग ने साम्प्रदायिकों के भी उद्बज्ज विधान का उन्नेख किया है वह इस प्रकार है—

' इन्द्रस्योजः ॰ ' इस सुक्ष के १-६ मन्त्रों की पूर्व श्रर्ध ऋचाश्रों से कांसी के कताश को धोता है। 'जिप्सवे॰' इत्यादि उत्तरार्ध भागों से उस कांसी के कलश को जल के समीप रखता है। 'हदम श्रहं यो मा प्राच्या-दिशा: ' इत्यादि कल्पोक्न मन्त्रों से जल के वीच कलश को रखता है । फिर 'इदम् श्रहम्o' इत्यादि कल्पोक्न सूक्त से कलश के मुख को जल में हुवाता है। पुनः 'इदमहम्॰' इस कल्पोक्र सुक्त से जल भरे कलश को मण्डप में स्थापित करता है। यह अभिचार में 'जलाहरख' विधि कहाती है। इसके वाद वज्रप्रहर्रण विधि है। 'श्रमेर्भागः'० इनं (७-१४) श्राठ मन्त्रों से जल के दो भाग करता है । आधा जल कलसे में रहने देता है श्रीर आधा दूसरे पात्र में कर देता है। उस पात्र को आग में तपाता है, कखरा को दूसरे पुरुप के हाथ में देता है। इसके वाद दिखणाभिमुख बैठ कर पात्र को श्रागे रख कर 'वातस्य रांहितस्य' इत्यादि कल्प में कहे मन्त्र से जल लेकर 'शम् श्रग्नेय' इस कल्पोक्न सुक्त से सब प्राणियों को स्रभय देता है। फिर 'यो वः स्राप स्रपास्०' इस (१४) ऋचा से वज्र फॅकता है। इसी प्रकार फिर 'वातस्य रंहितस्य०' से जल लंकर 'यो वः आपो अपामृभिः॰' इस (१६) मन्त्र से वल्र फॅकता है। इस प्रकार (१७ से २१ तक) ४ मन्त्रों से भी बज्र फेंकता है। 'एतान् अध-राच: पराच: ॰ इस कल्पोक्न मन्त्र से पात्र का जल भूमि में डालता है। इसी प्रकार 'यं वयं०' इस ( ४२ ) श्रीर 'श्रपामस्मै०' इस ( ४० ) मन्त्र से वज्र फॅकता है। (२४ से २६ तक) इन १२ मन्त्रों से शत्रु की तरफ कमण करता है । 'यदर्शचीनम्०' ( २२ ) इस मन्त्र से वह आचमन करता है जो श्रसत्य भाषण के पाप से ख़ुटना चाहता है। 'समुदं वः प्रहि-योमि॰' इस ( २३ ) मन्त्र से जलपात्र पत्नीको दे देता है। सूर्यस्यावतम्० इत्यादि (३७-४३) पांच मन्त्रों से प्रदक्षिणा करता है।

यह 'उदवज़ विधान' कहाता है। अर्थात् इससे जलको वज्र वनाकर शत्रु पर फेंकने का विधान बतलाया गया है। पांडित शंकर पाण्डुरंगः के

चेखातुसार जल में विशेष वल डालकर उसको मन्त्रों से फॅकना उदबज्र है न्त्रीर कीशिक ने एक पूरा कर्मकारह दिखा कर उदवज्र का उल्लेख किया है। दोनों के वज्रप्रतेष में तो भेद नहीं, प्रत्युत मन्त्रों के विनियोग में भेद है। उदका-इरण, उदक संग्रहण के मन्त्र विशेष हैं। इन सबको पढ़कर कीशिकोक्स कल्प का रहस्य बहुत गृह प्रतीत होता है। जलकी श्रंजलियां फेकने रूप श्रीभेचार या जाद चलाना मात्र कें।शिक का श्रीभेप्राय नहीं प्रतीत होता है। पं॰ शंकर पाराहुरंगने 'शत्रुनाशन समर्थवलम् उदके प्रवेश्य उदके वज्रत्वं करुपित्वा' यह करुपना अपनी ही की है । कीशिकप्रोक्त सूत्रों में यह भाव कहीं नहीं टपकता। प्रत्युत ब्राह्मण अन्थों के कर्मकाण्ड जिल प्रकार विशेष विज्ञान की प्रतिनिधिवाद से व्याख्या करते हैं श्रीर उनकी सूत्रकार या कल्पकार केवल कियाविधि दर्शाते हैं उसी प्रकार कीशिक ने जाह्मसाप्रोक्त न्याख्या रूप कर्मकारड की सूत्रीं में प्रक्रिया मात्र दर्शाई है। गीतसका हम निम्नलिखित तारपर्य समकते हैं-'कलरा' राष्ट्र का प्रतिनिधि है। जल प्रजाओं का प्रतिनिधि है। कांस्य कलश में जल लेने का ताल्पर्य उनको सज्यकी रचा में लेना है । उनके दो भाग करने का ताल्पर्य शत्रु पर श्राक्रमण करने के लिये उत्तम प्रजा के पुरुषों का चुनना है, शेष नीचे के जल सहित कलशों का दूसरे पुरुष को सौंपने का ताल्पर्य उनको युद्धापयोगी। न समक कर छोड़ देना है। पात्र के जलको तपाना उनमें तप, विद्या, वीर्थ तेज का प्रदान कर उनको उम्र बनाना है। प्राणियों को सभय देने का तात्पर्य समस्त प्रजांश्रा को अपने ठीव सेना वल से निःशंक श्रोर भयरहित करना है। चंसिं दिशाओं में बच्च फेंकने का तात्पर्य दिविग्जय या शत्रु का सब दिशाओं में विजय है। शत्रु की तरफ जाना उसका श्रमियान है या प्रयाण है। इसीसे राजा के छधीन सेना पुरुषों का श्रीर श्रधिकारी पुरुषों का नीति श्रादि के वश होकर किये असत्यभाषण का प्रायश्चित्त है और शेप जलपात्र का पत्नी को देने का ताल्पर्य शेष सेना को राष्ट्रपालक शक्ति के हाथ में देना है, सूर्यावृत श्रद्धिया का ताःपर्य सूर्य के समान राजा का प्रजापालनवत दर्शाना है।

विनियोग द्वारा दर्शीय मन्त्रों में उनके कर्त्तन्यों का वर्षन है। जिनका रपष्टार्थ भाष्य में कर दिया गया है। जिस प्रकार वड़ा भारी, विजय कामना से युक्त बलवान् पुरुप चतुर्दिगन्तों को अपने सेना वल से विजय कर के सम्राट् पद को प्राप्त करता है, स्वयं 'इन्द्र 'कहाता है उसी प्रकार योगी भी अपनी अध्यात्म साधनाओं से और आत्मा की प्राणादि शाक्षियों से न्युरथानों पर वश कर के आत्मा का साचान् करता और परम पद को प्राप्त करता है, वही उसका 'स्वाराज्य' 'साम्राज्य' प्राप्ति कहाता है। इन मन्त्रों की अध्यात्म योजना पर विचार करने से महापदप्राप्ति की साधना के रहस्य भी इस सूक्त से विदित होते हैं। उस पच में 'आपः' प्राण्य हैं। 'कलश देह हैं। उनके आधे नाभि से कपर के प्राण्यों की तपस्या से साधना करते हैं पुन चित्त वृत्ति के जितने भी द्वार हैं सभी में स्थित कामादि न्युरथान वृत्तियों का शत्रु सेना के समान विजय किया जाता है। और फिर सूर्य के समान तेजस्वी होकर पूर्य विजय लाम किया जाता है।

## (३) वरण मणि श्रौर खदिरफालमलि।

द्वितीय खराड की सूमि का ( पृ० १—६ ) में श्रथवंदेद के कल्पोक्त मार्गि श्रीर मन्त्रोक्त मिण शब्द की विदेचना हमने पर्याप्त रूप से की है। पाठक हमारे श्रभिशाय की वहां ही श्रवगत करें।

दशम कायड के 'श्ररातायों भ्रातृत्यस्य े इत्यादि स्० ६ को सर्व-कामना सिद्धि के जिये ' खदिरफालमायी ' वांधने में लगाया है। इस स्क्र के 'एतिमध्मं ॰ ' (३४) मन्त्र से खिद्दर वृत्त का काष्ट जे कर 'तिमिमं ॰ ' इस (२६) मन्त्र से घृत में झुवाकर 'ब्रह्मगा ॰ ' इस : (३०) मन्त्र से यांधने को जिखा है। इसी को 'फालमिया ' भी कहा है।

परन्तु मन्त्रों में फालमिए के जिन गुगों का वर्णन किया गया है उन से वह काष्ट्रश्वरहमात्र प्रतीत नहीं होता। जैसे—

१, अरातीर्योर्भातृत्वस्य दुर्हादौ द्विषतः शिरः । अपिवृत्वास्योजसा ॥ ३ ॥

हेर्पकारी श्रिपयं शत्रु का शिर में पराक्रम से काट दूं।

२. श्रद्धां यज्ञं महो दधत् गृहे वसतु नोऽतिथि: ॥ ४ ॥

वह माणि श्रद्धा, यज्ञ श्रीर तेज को धारण करे। वह घर में श्रांतिथि होकर रहे।

३. सः नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयः चिकित्सतु ॥ ५ ॥

पिता के समान पुत्रों का कल्याया ही कल्याया करे।

४, तेन स्वं द्विपतो जिह ।। ६ ।।

उसके बल से तू शत्रुखों का नाश कर।

५. ० सोऽस्मे वलम् इद् दुहे ॥ ७ ॥ ० सोऽम्मे वर्च इद् हुहे ॥ ८ ॥ ० सी॰ ऽस्मे भृति मिद् दुहे ॥ ९ ॥ ० क्षियमिद् दुहे ॥१०॥ ०वाजिनं दुहे ॥११॥ ० सहो हुहे ॥१२॥ ० स्मृतां दुहे ॥१४॥ सत्यमिद् दुहे ॥१५॥ ० जितिमिद् दुहे ॥१६॥

वह वल, तेज भूति, श्री, वीर्ष, महत्ता, सत्यवाखी, श्रीर श्रमृत श्रीर सत्य श्रीर विजय को प्रदान करे। ये गुण काष्टमिया में श्रसम्भव हैं। इन इन कार्यों के लिये उत्तम शिरोमिया पुरुपों को राष्ट्र में वेतन श्रीर मान से बांध लेना ही वेद मन्त्र का सुसंगत श्रर्थ है।

इस माणि के बल पर शत्रुकों का गिराना (म०१६) डाकू लोगों के गढ़ तोड़ना, (२०), शत्रुकों को मारना (२१), शत्रवल को बढ़ाना (२६), श्रादि गुणों का चर्णन भी श्रेष्ठ शिरोमणि, नायक पुरुषों में ही घटता है।

उसको फालमिया क्यों कहा इसका उत्तर वेद स्वयं देता है। यथानीजमुर्वरायां कृष्टं फालेन निरोहति। एवा मिय प्रजा पश्चोऽन्नमन्नं निरोहत्।। ३ ।। जिस प्रकार हल की फाली से खेत जात लेने पर उसमें पड़ा बीज ख़ूब फलता है, उसी प्रकार इस शिरोमणि द्वारा राष्ट्र के उत्तम शीत से तैयार हो जाने पर राष्ट्र में सुक्त राजा की प्रजा, पश्च और सब प्रकार के श्रव खूब बढ़ें।

#### (४) वरणमाि

उक्क फालमिशि के समान ही वरणमिशि क बांधने में 'श्रयं' मे वरखो मिशि॰: इत्यादि का० १०। स्०३॥ का विनियोग लिखा गया है। इस सम्बंध में भी हमें कुछ विशेष कहना उचित नहीं जान पहता। इतने से ही पाठक जान कि लें इस सुक्क में वरखमाशि के दिये विशेषण वरखा बृच के काष्ट-खायड में न घट कर वीर नेता पुरुष में ही घटते हैं। जैसे—

> १-अयं मे बरणो मणिः सप्स्नक्षयणो वृपा । तेनारअस्व सं शकून् प्रम्णीहि दुरस्यतः ॥ र ॥

वरग्रमणि शत्रुक्षां का नाशक, वलवान् पुरुष श्रर्थात् 'वृषा' है। उसके वल पर हे राजन् ! तू शत्रुक्षां का नाश कर, दुष्टां को कुचल डाल।

२-अवारयन्त वरणेन देवाः अभ्याचारम् असुराणां श्रः शः ॥ २ ॥

'वरण' के वल से' विद्वान् लोग दुष्ट श्रसुरों के श्रत्याचार को वरा-यर दूर करते हैं।

स ते शंत्रून् सधरान् पादयाति पूर्वः तान् । बम्नुहि ये सा दिपन्ति ॥ ३ ॥

वह तेरे शत्रुर्थों को नीचे गिरावे और सब से प्रथम वह उनको मारे जो राजा को प्रेम न करके द्वेप करते हैं।

न्नरण के स्पष्टीकरण के लिये स्वयं वेद लिखता है-

अयं मे वरण उरिस राजा देवो वनस्पतिः ॥ ११ 🛭

यह मेरा 'चरख्' काती पर बाहू के समान चित्रय, राजा, साचात् विजयी है स्रोर बड़े वृत्त के समान सबका स्राश्रयप्रद वनस्पति है । स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पदा्न् ओजदच मे दथत ॥ ११ ॥

वह मेरे राष्ट्र, चात्रवल, पशु और पराक्रम को धारण करता है। उस 'घरण' नामक सेनानायक या बलवान् राजा में दोनें। ही गुण हैं त्राप्तिका श्रीर वायु का। वायु जिस प्रकार वृद्धें। को तोड़ता फोड़ता जाता है उसी प्रकार श्राक्रमण करके शत्रु राष्ट्रें। को तोड़ता फोड़ता है।

यथा वातो वनस्पतीन बृक्षान् भनत्तयोजसा । एवा सपरनान् मे भङ्ग्यि ॥ १३ ॥

इसी प्रकार श्रिप्त श्रीर वायु मिलकर प्रचएड होकर जिस प्रकार वृत्तीं को जला डालते हैं उसी प्रकार वह शत्रुश्मों को भून डाले, जला डाले, खा डाले।

> यथा वातरचामिरच वृक्षान् प्सातो वनस्पतीन् । एवा सपरनान मे प्साहि ॥ १४ ॥

प्रवत्त वायु से जिस प्रकार टूट २ कर वृत्त भीर पदते हैं उसी प्रकार वह शत्रुओं को उखाद कर नीचे गिरा दे।

> यथा वातेन प्रसीणाः वृक्षाः शेरे न्यर्थिताः । एवा सपरनांस्स्वं प्रक्षिणीहि न्यर्पय ॥

इसी प्रकार वह सूर्य के समान तेजस्वी होकर राष्ट्र को तेजस्वी श्रीर यशस्वी करें।

> यथा सर्वो अतिभाति यथाऽस्मिन् तेज आहितम् । तेजमा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥

इस वरण नामक सेनानायक के कारण राजा को चन्द्र, सूर्य, पृथिवी कन्या, सजा रथ, सोमपायी विद्वान्, मधुपक, श्राप्तिहोत्र, यजमान यज्ञ, प्रजा-पति, परमष्टी, श्रौर देवगणों में स्थित यश, वीर्य, पवित्रता, श्रादर प्रातिष्टा, श्रौर उच-पद श्रादि प्राप्त होतं हैं (१७-२४)। वरणमणि ही राष्ट्र के नाशक श्रीर पशुश्री के घातक लोगों को प्राख्य दयद देता है।

> तांस्त्वं प्रच्छिन्थि पुरा दिष्टात् पुरायुणः । य एनं पशुपु दिष्सन्ति ये चास्य राष्ट्रदिष्सवः ॥

इस प्रकार समस्त राष्ट्र के कष्टों का वारण करने वाला ही 'वरण' माणि कहाता है। श्रीर वह राष्ट्र के भिन्न २ प्रकार के कष्टों को भिन्न २ प्रकार से वारण करता है। वेद ने तो लच्चणमात्र दिखा दिया है। राजा भिन्न कार्यों के लिये ऐसे श्रिधकारी व संस्थाय भी नियुक्त कर सकता है। 'वरण' का शब्दार्श्व स्वयं वेद खोलता है।

वरणो वारयाता ॥ ५ ॥

वारण करने वाला ही होने से 'वरण' वह है । अयं ते कृत्यां विज्ञतां पौरुषेयादभयं भयात् । अयं त्वां सर्वस्मार् पापात् वरणो वारियज्यते ॥ ४ ॥ स्वप्नां सुप्त्वा यि पदयासि पापं मृगसित यि धावादजुष्टं । परिक्षवात् श्रुकुनेः पापवादादयं वरणो वारियज्यते ॥ यन्मे माता यन्मे पिता श्रातरो यच्च मे स्वा यदेनरुचकृमा वयम् ॥ ततो नो वारियज्यते ॥

कृत्या या घातक प्रयोगों को, पुरुपों द्वारा किये जाने वाले अयजनक यथ से, सब प्रकार के श्रत्याचार से 'बरण 'वारण करता है। सोते पर विपत्ति श्रावे, यदि जंगली पशु श्रा पड़े। शक्तिशाली पुरुप डाकू श्रादि श्राक्रमण करे, निन्दा फेलावे। मां, वाप, भाई, वन्धु श्रत्याचार करे तो सब विपत्तियों को दूर करना 'बरण' का काम है। इसको हम 'मैजिस्ट्रेट ' या 'किमिश्नर' के पद से तुलना कर सकते हैं जिसके श्रधीन राष्ट्र के बहुत से महकमें हों। ऐसी दशा में एफ ही ब्यक्ति बहुत से कर्तव्यों का उत्तरदाता हो जाता है। वर्गा शब्द के समान ही 'वरुगा' शब्द को भी समक्षना चाहिये। धात्वर्थ दोनों में समान है। वरुगा के कर्त्तव्यां में बड़े राजा के सब कर्तव्य समितित हो जाते हैं। पाठक स्वयं मूल मन्त्रों के भाष्य में स्थान स्थान पुर देखेंगे।

## (४) पुरुपमेध ।

'केन माणीं आधते' इसि का॰ १०। सक्त २। को पं० शंकुर पायहु रंग के लेखानुसार यज्ञलम्पट साम्प्रदायिकों ने पुरुष मेध में विनियुक्त किया है। जैसे—पुरुषमेध में पुरुष को निहला धुलाकर बाली दिये जाने योग्य पुरुषरूष पशु को 'केन पाप्णीं॰' इस स्कू से अनुमन्त्रण किया जाता है। वितान स्कू में इस स्कू के साथ २ पुरुषस्क्त (अथर्व॰ १६। ६) का भी बांचनां लिखा है। शान्तिकल्प में शनैश्वर शह के निमित्त होमें के लिये उक्त दोनों स्कूों का विनियोग किया है। परन्तु इन सब के निपरित हवयं पायहुरंग महाशय इस स्कू में पुरुष अर्थात् मनुष्य (शरीर) का आहात्म्य बतलाते हैं।

पं॰ शंकर पायहु रंग के मत से ही पूर्वोक्ष पुरुपमेधवादी श्रीर शनैश्चर ग्रह होमवादी पाखरह पूर्वों का खरड़न हो जाता है। बास्तव में यह श्रथवैवेदान्तर्गत 'केन' उपनिपत् कहें तो बढ़ा ही सुसंगत है।

इस सूक्ष में प्रथम २० मन्त्रों में पुरुष ( श्वासमा ) के त्रारीशें की श्वर्भुत रचना देखकर उसके कर्ता के विषय में श्रद्भुत प्रश्न किये हैं। इसका रचित्रता केवल 'ब्रह्म' को बतलाया है (२०)। (२२, २४) में संसार की विशाल शाकियों के कर्ता के विषय में प्रश्न किये हैं। (२४, २४) में उनका कर्ता भी ब्रह्म को ही बतलाया है। फिर मनुष्य के शिर की श्वर्भुत रचना पर (२६) में प्रश्न किया है। (२७) में समस्त दिन्य श्रिक्षणों का उसको खज़ाना बतलाकर उसी में प्राया, मन श्रीर श्रन्न का ख्यान व्रतलाया है।

आत्मारूप पुरुष की नाना सृष्टियां दर्शाकर 'पुरुष' की ज्युत्पति वतलाई है। शिर को ही ' ब्रह्मपुरी ' कहा है (२६)। उसी को 'श्रप्टचका नवहारा स्रवोध्यापुरी' कहा गया है (३९)। उसमें तीन श्रारं चाले ज्योतिर्मय हिरएयय कोप श्रीर उसमें श्रात्मा की श्विति का वर्णन है (३२)। उसी को हरिखी, यशस्विनी, हिरएययी, श्रपराजिता पुरी कहा गया है (३३)।

ऐसी ब्रह्मोपनिषद् विद्या के दिखलाने वाले स्कूक को पुरुषवालि पर लगाना वही सूदता है। यह ऐसा ही समझना चाहिये जैसे दयालु हुंखर का नाम लेकर कोई पशुहिंसा करें। मांसलोलुप कसाई लोग ऐसा ही करते हैं। फलतः, इस सूक्ष में पुरुष हिंसा का कहीं भी गन्ध नहीं।ब्राह्मण्या कारों ने कमैकायड में जहां कहीं पुरुषमेध का उत्तेख किया भी है वह केवल प्रतिनिधिवाद से ब्याख्या करने थोग्य पदार्थ की ब्याख्या करने के लिये ही, निक देवता के प्रीत्यर्थ। यजुर्वेद गत पुरुषमेध का प्रकरण इम यजुर्वेद की मूमिका में ही दर्शांवेंगे। अब हम वशाशमन के प्रकरण पर विचार करते है।

## (६) शतौदना और यशा।

वशारामन के विषय में कुछ संतेष से हमने द्वितीय खरह की भूमिका (ए० २३, २४) में लिखा है। उस खरह में कुछ विशेष सूकों का समावेण न होने से हमने वहां उद्धेख नहीं किया इस खरह में कारह १० का सू० ६ वां, १० वां एवं का० १२। सू० ४। ये तीन सूक्त वशा के विषय के हैं। इनका क्रमशः आलोचन करना उचित है।

'श्रधायतामपिनहाा मुखानि॰' इत्यादि ( श्रयंं० का॰ १०। स्० १ ) की उत्यानिका में श्री पं० शंकर पाण्डुरंग ने लिखा है कि—

" अधायतामिति स्तंत आहुत्यर्थ गोवधे विनियुज्यते । साच वन्थ्या गौः शतौदना इत्युज्यते । तस्याः वयेन तस्याः मांसाहुत्या च यद् यजनं । तद् अभिष्टोमादिष अहिरा-त्रादिष च श्रेष्ठम् । इत्यादिरूपा प्रशंसा । यैव इन्यते तां प्रति इन्युभ्यो मा भैषीस्त्वं देवी भविष्यसि त्वां स्वर्गे देवा गोप्स्यन्तीत्यादि प्रोत्साहनम् । यश्चाहन्ति यो वा पत्वति यो वा जुद्दोतिस उत्तमं स्वर्गं गच्छति श्त्यादिका गोभिवचनेन प्रशंसा च कियते गोमेधस्य "॥

श्रर्थ—'श्रधायताम्' इत्यादि स्क्र का श्राहुति के लिये किये गये गोवध में विनियोग किया जाता है। वह वांभ गों 'शतोदना' कहाती है। उसके वध करने से श्रीर उसके मांस की श्राहुति देने से जो यह किया जाता है वह श्राप्तिश्रोम श्रीर श्रतिरात्र यहां से भी श्रेष्ट है। इत्यादि प्रशंसा इस सूक्ष में की गयी है। इसी प्रकार जो बांभ गाय मारी जाती है उस को मारने वालों को यह प्रोत्साहन दिया गया है कि-'हे गाय तू मरने से मत डर तेरी स्वर्ग में देवगण रखवाली करते हैं,' इत्यादि। जो तुभे मारता है जो पकाता या जो होमता है वह उत्तम स्वर्ग को जाता है इत्यादि, गों के वर्णन से ही गोमेध की प्रशंसा है।

इसी के साथ उक्त पिरदत ने साप्रदायिकों के विधान का उन्नेख नीचे ।तिखे प्रकार से किया है।

' अघायताम् ॰ ' इस यथं सूक्त से ' शतौदन सव ' में तरयार की हिंव का स्पर्श संपात और दाष्ट्रवाचन और दान करे । अर्थात् ' अघायताम् ॰ ' (१) इस मन्त्र से गी का मुख वांधे। मन्त्र (२) को गिरते पशु पर पढ़े। उसी से उसके चभ को फैला दें। उसके शरीर से सी अंश काटकर भात की डोरियों पर रखे। प्रथम पर आमिना और दसनें पर सात सात प्रियां रखे। १४ वें पर दो पुरोडश, आगे सुवर्ण रखे। 'आपो देवीः ॰ ' (२७) इस मन्त्र से जल के पात्र रखे। 'बालास्ते ॰ ' (३) इस मन्त्र से अप्ति की प्रदिचिणा करके वैठे। अंगमार्जन और आचमन करे। हाथ में जल लेकर अमुक भात के अवदानों में से पूर्व के आधे से दी खण्ड लेकर उपर जल टपका कर आहुति दे। 'सोमेन पूर्तो जठरे सीद ब्रह्मणामार्थेयेषु निद्ध ओदन त्वा' इससे खावे। ' अग्नेस्त्वा आखेन प्राक्षामि ॰ ' इत्यादि सूत्रोक्न सन्त्र से पढ़े। 'सोग्निर्नुमणा नाम ॰ ' इस सूत्रोक्न मन्त्र से दाता की स्तुति करे। श्रव श्रालोचना कीजिये कि साम्प्रदायिकों के श्रनुसार तो उनकी विधि में समस्त स्क्ष के केवल ४ मन्त्र प्रयुक्त हुए हैं। शेप नहीं, श्रीर कल्पकार ने श्रपने ही मन्त्र श्रपनी कार्यसिद्धि के जिये गढ़ जिये हैं। विनियोग ऐसा श्रसंगत है कि देखकर हंसी श्राती है। मन्त्र कहता है कि—

, 'अधायताम् अपिनह्या मुखानि '। म० १ ॥

पापाचारियों के मुखाँ को बांध । परन्तु वहाँ गाय पशु का मुख बांध खिया जाता है । मन्त्र कहता है---

' सपत्नेषु वज्रमर्पय एतम् ' ॥ १ ॥

शत्रुर्ज्ञों पर बज्ज प्रहार कर । पर यहां निरपराध गाय पर बज्ज चलाया जाता है । मन्त्र कहता है कि—

<sup>6</sup> इन्द्रेण दत्ता प्रथमा रातौदना भ्रातृत्यक्षी <sup>1</sup> ॥ १ ॥

इन्द्र ने यजमान को सर्वश्रेष्ठ शत्रु, के नाश करने वाली 'शतीदना' दी। परन्तु यहां वशा गौ पर ही सब श्राफत श्रा टूटती है। कहने का ताल्प्य यह है कि मन्त्र के श्राभिप्राय को शतांश भी न समक्त कर यह विनियोग मांस-लोलुप, पापी पुरुषों ने स्वार्थसिद्धि के लिये बनाया है और भात—मांस के चटेरे लोगों ने श्रपने र मन्त्र गढ़कर उनको कल्प अन्थों में मिला दिया है श्रीर दातृवाचन श्रर्थात् उनको गोमांससिद्धित भात लिलाने वाले यजमान की प्रशंसा के पुल भी लिल दिये गये हैं।

#### गोवध-मीमांसा

श्रव शंकर पायहुरंग के निजी लेख की परीचा करते हैं। श्रापके लेख से (१) 'श्रवायताम्' इस स्क्र का विनियोग श्राहुत्यर्थ गोवध में है। इसका कोई प्रमाण उक्र पण्डित ने नहीं दिखाया। इसी प्रकार बन्ध्या गैं। 'शतौदना ' कहाती है यह खेख भी प्रमाण युक्त नहीं है। फिर गौ के मरने पर उसके रचक देव लोक में हैं, उसका मारण, पाचन, श्राहुति स्वर्ग देगा इत्यादि ये सब भी निराधार ढकोंसला हो जाता है। सायणकृत इस सूक्त का भाष्य उपलब्ध नहीं है। इसका निर्णय हमें वेद के मूल मन्त्र श्रीर उसके प्रकरणोचित श्रथों पर ही करना होगा। प्रथम मन्त्र के विनि-योग की श्रालोचना हम कर चुके हैं। रहा ' शतौदना ' शब्द । वन्ध्या गौ ही शतौदना क्यों कहाती है। इसमें वेदमन्त्रोक्त प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। इस समस्त सूक्त में 'गौ' का नाम ही नहीं है। इसी प्रकार एक भी मन्त्र में शतौदना के मारने का विधान नहीं है। 'शमितारः', 'प्रकारः' ये दो प्रयोग ७ वें मन्त्र में हैं। १ वें मन्त्र में दान देने की प्रशंसा की है। १३ से २१ मन्त्रों तक शतौदना के भिन्न २ श्रंगों की सम्पदा का वर्णन किया है कि वे दाता को श्रामित्ता, चीर, सिर्ण और मधु प्रदान करें।

## शतौदना का रहस्य

यह सब रहस्यमय सूक है। इसका रहस्य भोदनशब्द में छिपा है। 'शतौदना'—का अर्थ है शतवीर्या, या शत प्रजापित युक्त प्रथिवी। क्योंकि— 'प्रजापित वी ओदनः'। श० १३।३।६।७॥ जिस पृथिवी में सेंकड़ों प्रजा पालक राजा हैं वह मूमि ही 'शतौदना' है। रेतो वा ओदनः। श० १३।१।१। धा। वीर्य को ओदन कहा है। पृथिवी में सेंकड़ों सामर्थ्य होने से वह 'शतौदना' है। इसी प्रकार ब्रह्मशक्ति और अध्यारम में विभृतिमती आस्मशक्ति 'शतौदना' है। पृथिवी पर शान्ति का विस्तार करने वाले और उस पर अम करके फल प्राप्त करने वाले विद्वान् शक्तिशाली पुरुप उसके 'शमिता' और 'पक्ता' हैं। वे ही उस शतौदना की रक्षा करते हैं। जैसा वेद स्वयं कहता है—

ये ते देवि शमितार: पक्तारो ये च ते जना: । ते त्वा सर्वे गोपस्यन्ति मैस्यो भैषी: शतौदने ।। ७ ॥

है देवि शतौदने ! तेरे जो पक्षा और शमिता लोग हैं वे सब तेरी रहा करेंगे । इसके अनुसार पं० शंकर पायहुरंग का यह कथन कि गी के मारे जाने पर देवलोग स्वर्ग में रहा करेंगे, निराधार कथन है । मंत्र २४ में- कोड़ों ते स्तां पुरोडाशानाज्येनाभिषारिती । तौ पक्षों देनि कृत्वा सा पक्तारं दिवं वह ।। २५ ।।

हे देवि ! तेरे पुरोडाश श्रीर श्राज्य से सिंची दोनों बंगलें हीं। उन दोनों पहों से तू 'पक्रा' को द्यी ( प्रकाशमय ) लोक को ले जा।

इस शब्दार्थ को लेकर भी हम पायहुरंग किएत गौ की हिंसा को नहीं पा सकते। क्योंकि जिस को हम चाहते हैं कि वह हमें श्राकाश में ते उदें, वह मरने पर तो पृथिवी पर एक कदम भी नहीं लेजा सकती! फिर यह सब श्रन्थाविश्वास पूर्वक दकोंसला नहीं तो क्या है?

## 'पुरोडाश'का अर्थ

इस मन्त्र में पढ़े 'पुरोडाश ' शब्द को ही नहीं सममा गया। फिर शतीदना के पहीं को सममने में भून की गयी है। धो श्रीर पृथिधी दोनों 'पुरोडाश' हैं। धो श्रीर पृथिधी दोनों मिलकर जो महान् कुमें बनता है वही 'पुरोडाश' हैं। उसके धो श्रीर पृथिधी दोनों को इ श्र्यांत् वगलें ही दो पच हैं। वे दोनों उस महती पृथिधी के परिपाक करने वाले श्रीर श्रम से फल प्राप्त करने वालों को वह धौलोंक या सुखश्रद लोक को या विजय को शाप्त कराते हैं। राष्ट्र पच में—धिड् उत्तर: पुरोडाश:। श० थ। २। १। २२। चित्रय श्रीर वैरय ये दोनों 'पुरुडाश' हैं। ये दोनों ही पृथिधी के कोड़ हैं। जो राजा पृथिधी का परिपाक करता है, उसे अपने तेज से पकाता है उसके। वह राष्ट्रभूमि विजय श्रीर सुख प्रदान करती है। उसी प्रकार श्रास्मशिक्त श्रीर ब्रह्मशाक्ति की साधना करने वाला श्रपने तप से उसके। परिपाक करता है। वह उसके। 'दिव्' श्र्यांत् प्रकाशमय, मोचलोंक या ब्रह्म को प्राप्त करता है। वह उसके। 'दिव्' श्र्यांत् प्रकाशमय, मोचलोंक या ब्रह्म को प्राप्त करता है।

इसके ब्रहों से श्राभिद्धा, द्वीर, सिर्प श्रीर मधु के प्राप्त होने की प्रार्थना की है। उसके परम गूड श्राशय समक्तने के लिये हम पाठकों से (श्रथनैं० ३०। ११) श्रगले सुक्त के स्वाध्याय करने का श्राग्रह करेंगे श्रीर साथ ही श्राठवें काएड के सू० ६ श्रीर १० में कही विराड् गो के वर्णन को फिर सूच्म विचार पूर्वक पढ़ने का श्राग्रह करेंगे।

वहां का ही निम्नलिखित मन्त्र इस श्राशय को स्पष्ट कर देता है।

केवली इन्द्राय दुदुहे गृष्टिर्वशं पीयूपं प्रथमं दुहाना ।

स्रथातर्पयश्चतुरश्चतुर्था देवान मनुष्याँ ३ असुरान् उत ऋषीन् ॥ ८ । ९ । २४ ॥

देव, मनुष्य, श्रमुर श्रीर ऋषि इन चारों को ४ रसों से तृप्त करने वाली 'गृष्टि'सर्व श्रेष्ठ रस पीयूप का प्रदान वह केवल 'इन्द्र, 'राजा या योगी श्राक्ता को प्रदान करती है।

इस (काएड १०। सू०। १०) के १म मन्त्र में लिखा है।

इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना । इसी की व्याख्या है— इयमेव सा प्रथमा व्यौच्छत् आस्वितरासु चरित प्रविष्टा महान्तो अस्यां महिमान:। अथर्व० ८ । ९ । ११ ॥

हमने जो तीन स्वरूप शतीदना को देखे हैं वह भी स्पष्ट हैं। प्रजामेका जिन्वति कर्जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम् अथर्व० ८। ९। १३॥ गोमध का स्वरूप

गोमेध यज्ञ को गोसव भी कहा है। ताग्ड्य ब्राह्मण ने स्पष्ट ही कह दिया है---

अर्थेष गोसवः स्वाराज्यो यशः । ता० १९ । १३ ॥ गोसव तो स्वाराज्य यज्ञ है । स्वराज्य साधना ही 'गोसव' या 'गोमेध' है । यहां यह कहना भी असंगत न होगा कि ब्रह्मवेदियों के लियं अत्मसाधना और परमपदलाभ को ही 'स्वराज्य' शब्द से कहा गया है । इसाबिये अध्यातम में आत्मशक्ति श्रीर परम ब्रह्मशक्ति को ही 'शतौदना' कहना उचित है । ब्रह्मवेद या अथवंवेद का भी मुख्य विषय तो ब्रह्मनिरूपण है और शेष तो प्रतिदृष्टान्त मात्र से कहा जाता है । इस प्रकार हम गोवध का इस सूक्त में लेश भी नहीं पाते हैं । स्क्र में घोर भी वहुत से रहस्य स्थल हैं जिनको हमने यथास्थान माप्य में ही सप्रमाख सोल दिया है पाठक उसी स्थान पर देखें। यहां तो स्थाली-पुलाक न्याय से दर्शा दिया गया है।

#### (७) वशाशमन

श्रथवेवेद के कुछ स्क्र 'वशा ' विषयक हैं। जिनको साम्प्रदियक एवं पं॰ शंकर पायहुरंग और अन्य योरोपीयन विद्वान् भी वशा नाम वन्ध्या गी के वित करने में प्रयुक्त मानते हैं। इस स्थल पर हम इन समस्त स्क्रों की विवेचना कर देना चाहते हैं और इस अम को मिटा देना चाहते हैं कि वेदों में 'वशा' नाम वन्ध्या गी के वित्त जैसे अष्ट कार्य का विधान है।

श्रथंबेवद का 'समिद्धो श्रदा०' इत्यादि काण्ड० १ । सुक्र १२ ॥ वशा विषयक हैं । उसकी प्रस्तावना में श्री शंकर पाण्डु रंग ने लिखा है कि-

वशाशमन कर्म में 'वपा' [चर्वी ] के चार खरड करके 'सिमद्धी अड़ा॰ 'इस स्कूक से एक खरड का होम करता है। 'उध्वी अस्य॰' इस्यादि (अथवै॰ १। २७) स्कूक से उस चर्ची के दूमरे खरड की आहुति देता है। उक्क दोनों सूठों की मिला कर तीसरे खरड की और 'अनुमतये स्वाहा' इस मन्त्र से चौथे खरड की आहुति देता है।

इस के बाद 'नमस्ते जायमानायै० इत्यादि कायड १० । सूक्त १० । की प्रस्ताविका में उक्त परिवत जिखते हैं कि इस स्क्र से पूर्व सूक्त में कही वशा केवल मेध्य (होमयोग्य) मांस वाली ही नहीं होती, बल्कि वह काट दी जाने पर कोई वदी भारी देवी होने पर देवों के बीच में सर्वदेवमय हो जाती है । इत्यादि प्रशंसा और माहाल्य कहा है ।

परन्तु साम्प्रदायिकों के मत से 'नमस्ते जायनायै' ० इत्यादि श्रीर 'ददामि इत्येव' ० इत्यादि (१२।४।) इन दोनों सुक्रों से 'वशा' नाम गौ का दान किया जाता है। श्रीर 'भूमिस्त्वा' ० इत्यादि मन्त्र से प्रहण करता है।

## 'वशा' शब्द पर विचार

इन सुक्तों के ऊपर विचार करने के पूर्व हम 'वशा' शब्द पर विचार करते हैं। का॰ १२। सू०। १ की प्रस्तावना में स्वयं शंकर पाग्खुरंग लिखते हैं—

वशा गौ: या गर्भ न गृह्णाति इति दारिङ: (कौ० ५।८) वशा वन्ध्या गौरिति सायण:। (ऋ० २ । ७। ५) वशा स्वभाववन्ध्या गौरिति स १व । (ऋ० २०।१२ । १४)

'कोशिक सूत्र के भाष्यकार दारिल श्रीर वेदों के भाष्यकार सायण दोनों के मत से वशा का 'शब्दार्थ वन्ध्या गों' है। परन्तु इन भाष्यकारों श्रीर कर्ष-कारों के कहने मात्र से किसी वेद के शब्द का तत्र तक कोई श्रर्थ निश्चय नहीं किया जा सकता, जबतक वेद के वतलाये उस वस्तु के लक्ष्य उसमें न घटते हीं।

स्वयं वेद कहता है ( अथर्व० का० १०। सू० १०॥

वया चौर्यया पृथिनी यामापो गुणिनाः इमाः । वशां सहस्रधारां शक्षणा अच्छा नदामसि ।। ४ ।।

जिससे आकाश, पृथिवी श्रीर समस्त जल, समुद्र मेघ श्रादि सुरचित हैं वह सहस्रधारा (धारण पोषण करने में समर्थ) शक्ति है इसका हम (ब्रह्मणा) वेद द्वारा साचात् वर्णन करते हैं।

पं० शंकर पाण्डुरंग, दारिल और सायण तो वशा से बन्ध्या गी लेते हैं। परन्तु वेद में आकाश और पृथ्वी की वशकारिणी शक्ति 'वशा' है। इसके अतिरिक्त वन्ध्या गौ के दूध नहीं होता फिर दोहना उसका असम्भव हैं। परन्तु यहां वेद कहता है।

> क्षतं कंसा दोग्धारः व्यतं गोप्तारो पृष्टे अस्याः । ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते बक्षां विदुरेकथा ॥ ५ ॥

उसके दोहने के लिये सैकड़ों कांसेके पात्र चाहिये। सैकड़ों उसकी पीठ पर उसके रचक विराजमान हैं। जो देव उसके आश्रय पर जीरहे हैं वे उसको एक ही प्रकार का जानते हैं।

श्रव उसका स्वरूप भी देखिये। वेद कहना है।

यञ्चपदीराह्मीरा स्नधाप्राणा महीलुका । वशा पर्जन्यपरनी देवान अप्येति महाणा ॥ ६ ॥

यज्ञ उसके चरण हैं इरा=श्रन उसका दृध है। स्वधा जल उसके प्राख हैं। उसपर बढ़े २ लोक हैं। वह 'वराा' पर्जन्य की परनी हैं: वह ब्रह्म= श्रन्न के रूपसे देवों की प्राप्त होती है।

उसके तीन रूप हैं-

भपः त्वंधुक्षे प्रथमा वर्वरा अपरा वशे । इतीवं राष्ट्रं धुक्षेऽन्नं क्षीरं वशे त्वम् ॥ ८ ॥

तू जल दोहती हैं उर्वरा भूमि होकर राष्ट्र को दोहती है, अब को दोहती हैं। और गी के रूपमें द्ध दोहती हैं।

वनध्या वशा के पुत्रों को भी देखिये।

बद्या माता राजयनस्य बद्या माता स्बधे तव ।

वशा राजा की माता है। हे अन ! वशा तेरी माता है।

श्रव श्रीर श्रधिक मन्त्रों का उन्नेख न करके हमने पाठकों के लिये यह समम लेना श्रत्यन्त सुगम कर दिया है कि वह 'वशा' पृथिवी है जहां श्रन्न उत्पन्न होता है, जो राजा को माता है। वह राजा को उत्पन्न करती है श्रीर श्रन्नकों भी पैदा करती है। पृथ्वी सभी स्थानों से हिरण्य, मार्गि- सुक्ता, वायु. जल, तथा श्रन्यान्य कोटि केटि जीवों को पालने के लिये सब कुछ पैदा कर रही है। परन्तु उजदी पृथ्वी किसी को कुछ नहीं देती। विद्वान लोग उसपर श्रपने ज्ञान से श्रीर श्रम से सब कुछ उत्पन्न करते

हैं। इसी से वह वन्ध्या होकर भी बहुत पैदा करती है। वन्ध्या गौ भी 'वशा' कहाती है यह ढकोंसजा भी कदाचित मन्त्र २३। में आये 'असूरव:' पद से निकाजा गया है। परन्तु उसी मन्त्र में 'वशा ससूव' यह देख जेते तो उनको बन्ध्या होने का अम न होता।

इस वशा का दूसरा रूप परमेश्वर की महती शक्ति है। वही परमेश्वर का ज्ञान उत्पन्न कराती है। मानो श्रपने में से उसी महान् राजा परमेश्वर को प्रकट करती है। इस प्रकार हम पाठकों को केवल वशा की समस्या सरत करने की दिशा मात्र दर्शाते हैं। शेष इन सुक्तों के मन्त्रों में जितने भी विवा-दास्पद विषय हैं वे हमने श्रपने भाष्य में प्रमाण सहित स्पष्ट कर दिये हैं।

कीशिक सूत्रों में भी वेद का एक मन्त्र भी इस वशा के मारने के लिये नहीं लिखा गया है। जो सूक वपाहोम में लगाये गये हैं उनमें भी वपा-होमका कहीं वर्षान तक नहीं है। तब पाठक समक्त सकते हैं कि विनिया-गकारों ने और गृह्यसूत्रों में से भी कईयों ने गी आदि को मार कर होम आदि करने में वेदमन्त्रों के साथ कितनी धांन्दलेवाज़ी कर रक्खी है।

पांचर्वे कायड के १२ वें सूक्त में विद्वानों द्वारा आतमा श्रीर ईश्वर के गुयों का वर्यान है। सूक्त २७ में ब्रह्मोपना का उपदेश श्रीर परमेश्वरी शक्ति का वर्यान है। का० १० । सू० १ में शतीदना नाम प्रजापित की शक्ति का वर्यान है। का० १० । सू० १० में 'वशा' नामराष्ट्रप्रजावश कारियी राजशिक्त श्रीर ब्रह्मायड को वश करने वाजी अवनेश्वरी परमेश्वरी शक्ति का वर्यान है। श्रीर उसी शक्ति का वर्यान श्रीर दान, ज्ञान कराने की श्राज्ञा श्रीर उसके सहुपयोग श्रीर दुरुपयोग के लाम, हानियों का वर्यान का० १२ । ४ सूक्त में किया गया है। विस्तार से पाठकगया प्रस्तुत माध्य में देंखे।

## गोयश श्रौर श्रूलगव पर विचार

जिन आन्तिमान् विद्वानों का यह विश्वास है। कि प्राचीनकाल में गोमेध यज्ञ होता ही था और उसमें गौ आदि का मारा जाना अवश्य होता था, उनको श्रपनी श्रान्ति कानिवारण गोमिल गृह्यसूत्र में लिखे गोयज्ञ से श्रवश्य कर लेना चाहिये। यदि उनके चित्त में दुराग्रह नहीं है तो उनको गोमिलगृह्य सूक्ष प्रोक्ष गोयज्ञ पढ़जाना चाहिये। उसमें सिवाय 'गो-पालन' के दूसरा कोई श्रष्ट विधान नहीं है। पारस्करने तो शूलगवका सव हिंसामय शकरण लिखकर भी लिख दिया है।

पतेनैव गोयशो व्याख्यात: ।। १५ ॥ पायसेनानर्थछप्त: ।। १६ ॥

श्रथीत् शूलगव से ही गोयज्ञ भी कह दिया। परन्तु श्रनथं को छोदकर शेप सब श्राहुतियां भी 'पायस' [=चीर, दूध ] से हों। स्वयं सून्नकार पारस्कर पूर्वोक्ष, शूलगव को 'श्रनथं' शब्द से कहते हैं और गोसव में उसका विधान नहीं चाहते। यदि शूलगव को देख लें तो ही पाठकों को तोप हो सकता है। कि वृपम का वधरूप यह श्रनथं भी रातको नगर से बहुत बाहर होता था। कोई इस काम को नगर के भीतर नहीं कर सकताथा। मांस भी घर पर छुपा कर बाहर ही से काटकर और पकाकर लाया जाताथा। घर के भीतर वह घृणित काम मांस का काटना, पकाना श्रादि नहीं हो सकता था। इससे प्रतीत होता है कि मांसलो खुप यजमानों ने या श्रथें लो छुप पुरो हितों ने गोयध के सर्वथा प्रतिकृत राज्यशासन में भी श्रपने यजमानों से टका सीधा करने की गई से उनका मनचाहा कर्म गृह्यसूत्रों में ' शूलगव ' श्रादि लिख दिया है। उसकी विधि ऐसी बना दी है कि मांसलो खुप यजमान चोरी से छिप २ कर ये काम कर लें और राष्ट्र के गोवध श्रादि सम्बन्धी प्राम और नगर के कानून भी उन पर भ लग सकें।

भानव गृह्मसूत्र में लिख दिया है—'नाशृतं प्राममाहरेत्। २५। ४॥' स्रार्थात् विना पका मांस ग्राम में न लावे।

#### ( ८ ) स्कम्भ

जो योशेपीयन् विद्वान् वेदों को जंगली, श्रसम्य, श्राशीचित, बनचर लोगों के निरर्थक गीत समकते हैं उनको श्रपने बढ़े २ दिमागृ स्कम्भ सूक्त पर लगाने चाहिये। उनको भ्रपने मस्तिष्कों का श्रन्दाजा मालूम हो जायगा। उनको स्वयं श्रनुभव होगा कि वे भूल में थे। उच्चतम दर्शन यदि कहीं विद्य-मान है तो वह वेद में है श्रीर समस्त उपनिषद् श्रीर श्रारण्यक, ब्रह्माविद्या का सर्व श्रेष्ठ, श्रीर सब से उच्च विकास वेद में है। जिसमें से व्यास का वेदान्तदर्शन श्रीर उपनिषद्, ब्राह्मणों की यज्ञ, उपासना निकली हैं।

यह कहना कि वेद में नाना देवताओं की कल्पना है वे एक परम सर्व व्यापक महान्त्रिक से अनिभेज्ञ है उनको अपना शङ्कासमाधान स्कम्भ स्क्र से करना चाहिये। का० १०। स्०७ वां और म वां ये दोनों सूक्र 'स्कम्भ-सूक्र' कहाते हैं। वेदने स्पष्ट शब्दों में स्कम्भ का स्वरूप वत्नसाया है

> महद् यक्षं भुवनस्य मध्ये तपिस क्रान्तं सिक्टलस्य पृष्ठे । तस्मिन् अयन्ते य उ के च देवाः ० । अथर्वे० ४ । ७ । ३८ ॥

संसार के बीच में सब से बड़ा पूजनीय तप श्रीर तेज में अन्तरिच के भी जपर शासक है। उसमें समस्त 'देव' जो कोई भी दिव्य शक्तियां है सब शाश्रय के रही हैं। कैसे ?

० वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शासाः ४ । ७ । ३८ ॥

जैसे वृत्त का तना बीच में हो श्रीर उसके चारों श्रीर शाखाएं उसका श्राश्रय के रही हों। वेदकी उपमा ने ही समस्त देवों के उस परमदेव से जुदे सम्बन्ध को दिखा दिया। जैसे वृत्त के तने से शाखाएं उत्पन्न होती हैं ऐसे ही समस्त संसार की शाक़ियें उसी देव से उत्पन्न होती हैं श्रीर जैसे कायड पर लगे २ ही शाखाएं वृत्त के पत्नों, टहनियों श्रीर उपशाखाश्रों को सम्भावती हैं उसी प्रकार बदी २ शाक़ियां श्रपने से उत्पन्न कार्य शक्तियों को को सम्भावती हैं श्रीर संसार के पदार्थों को धारण कर रही हैं श्रीर वे भी महान् परमदेव पर श्राश्रित हैं। शाखाएं जैसे विना तने के गिर पढ़ें श्रीर स्कू जांय उसी प्रकार उस परमदेव के श्राश्रय के विना ये समस्त भीतिक शाक्षियां भी नष्ट हो जांय।

. पह है वेदोक्क परम ब्रह्म या परम देव का दर्शन जिसको देखकर मुन्ध हुए विना नहीं रहा जा सकता। एक उपमा में उस परमब्रह्म का स्वरूप वर्णन कर दिया है। उपनिपद् उसको पर ब्रह्म कहती है परन्तु वेदने उसको सर्वाधार, सबको उठाने बाला कन्धा (स्कन्ध) होने से एवं समस्त ब्रह्मायडरूप विशाल ' भुवन '=भवन का महान् स्तम्भ [ थम्भा ] या 'स्कम्भ' [ खम्भा ] नाम से पुकारा है।

# स्कम्भ श्रौर नृसिंह

स्किम प्रतिवन्धे (भ्वादिः ) धातु या 'स्कम्मु' धातु से 'स्कम्म' शब्द बना है। उसी अर्थ के 'स्तिभ' या 'स्तम्भु' धातु से स्तम्म शब्द बना है। इस 'स्कम्भ' शब्द के द्वारा वेद में सर्वाधार परमेश्वर का निरूपण होने से पुराणकारों की खन्मे में से 'नृशिंह' के निकलने की कल्पना हुई है। पुराणकार ने स्तम्म में से प्रकट होते हुए 'नृशिंह' में विराट् परमेश्वर का सर्व देवमय जगत् व्यापक स्वरूप ही प्रवहाद को दिखलाया है। जैसे मत्स्यपुराख् (अ० १६२। ६-११) में जिला है—

अस्य देवाः शरीरस्थाः सागराः सरितश्च याः ॥ ६ ॥ सर्वे त्रिमुवनं राजन् छोकधर्माश्च शायताः । दृश्यन्ते नारसिंहेऽस्मिन् तथेदमस्त्रिलं जगत् ॥ ११ ॥

इसी की प्रति छात्रा लेकर वेदान्ताविषयक प्रसिद्ध प्रन्थ जित्सुखी के प्रयोता श्री चित्सुखाचार्य ने जिसा है—

स्तम्माभ्यन्तरगर्भभावनिगदन्याख्याततद्वैभवो । यः पाञ्चाननपाञ्चजन्यवपुषा न्यादिष्टविश्वान्मतः ॥ प्राह्जादाभिहितार्थतस्यणमिलद्दृष्टप्रमाणं हरिः । सोन्याद् वः ० . . . . . . हत्यादि ० ॥

स्तम्म [=स्कम्म ] के बीच में ज्यापक सत्ता के रूप में निगद (वेद) हारा जिस परमेश्वर का वैभव वर्णन किया है। सिंह, नारायण रूप से जिसको विश्वात्मा रूप से बतलाया है श्रीर जो प्रवहाद ने उसी चरण साज्ञात् किया है वह ही परमेश्वर तुम्हारी रज्ञा करे।

हमारे इस सबको दर्शाने का यही प्रयोजन है कि पुराणकारों की विस्तृत करुपना श्रोर दार्शानिक श्राचार्यों की श्रवांचीन कालिक भिक्ने पूर्ण-करुपना भी वेद के स्कम्भ स्क्ल की छाया मात्र है। इसके श्रतिरिक्त यज्ञों में यूप करुपना, श्रोर श्रमीतक स्तम्भ रूप इप देव का गाइना श्रोर शिव लिंग की स्तम्भ रूप से करुपना श्रादि भी इसी स्कम्भ का रूपान्तर है। इससे वेद प्रतिपादित स्कम्भ का सर्व व्यापक महत्व बढ़ता है। समस्त उपासनाश्रों का मूल होने से वेद उसको प्रथम ही 'महद् यन्न' कहता है। वह 'यन्न' है, उपास्य है, संगति करने योग्य श्रोर सबको शिक्त का देनेवाला है। वह सबीधार, सर्वाश्रय है। वेद कहता है—

स्कम्भो दाधार बावापृथिवी उने इमे स्कम्भो दाधार उर्वन्तरिक्षम् । स्कम्भो दाधार प्रदिशः बहुर्वीः स्कम्भ इदं विदवं मुवनमाविवेश ॥ ३५ ॥

वह, श्राकाश, पृथिवी, अन्तरिच छुहें। दिशाओं को धारण करता है, समस्त अवन में व्यापक है।

## स्कम्भ श्रौर वैश्वानर

ज्ञान्दोग्य में केकय देश के राजा अश्वपति ने वैश्वानर के विराट रूप का उपदेश किया है—

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्पेव स्रतेजाश्रक्षाविश्वरूपः प्राणः पृथग् वत्मीऽऽत्मा संदेहो वहुको 'वस्तिरेव रियः' पृथिवयेव पादायुर प्ववेदिकोमानि वर्हिहेदयं गाईपत्यो मनो-ऽन्वाहार्यपचनः आस्यमाहवनीयः ॥

इस स्वरूपका मूल स्कम्भ के वर्णन में वेदने किया है-

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षसुतोदरम् । दिवं यश्चकेः मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३२ ॥ यस्य स्र्वेश्चधश्चन्द्रगाश्च पुनर्णवः । स्राप्ति यश्चक स्नास्यं तस्यं ज्येषाय व्राप्ते नमः ॥ ३३ ॥ यस्य वातः प्राप्तपानी च्छांगिरसोऽभवन् । विद्यो यश्चके प्रधानीस्तस्ये ज्येष्ठाय म्हाणे नमः ॥ ३४ ॥

जो प्रिडतंमन्य योरोपीयन विद्वान, श्रपनी सम्यता के गर्व में श्रम्थ होकर मूर्खता से उपनिपदों श्रीर दर्शनों के सिद्धान्तों की वेदों से श्रिधक विकासत श्रीर नवीन तम उन्नति (Latest development) मानते हैं उनको श्रांखे खोलकर श्रपना हृदय शीतल कर लेना चाहिये श्रीर वेद के श्रागे शिर मुकाना चाहिये।

#### स्कम्भ, श्रज, स्वराज्य

परम ब्रह्म को 'स्वाराज्य' पद से स्मरण करना भी वेद ही बतलाता है। जिसका प्रयोग उत्तरोत्तर ब्रह्मज्ञानियाँ ने किया है।

यद् मजः प्रथमः संबभृत सह तत् स्वराज्यमियाय ॥ १० । ३१ ॥

## स्कन्भ श्रीर इन्द्र

इन्द, परमेश्वर 'स्कम्भ' से भिन्न नहीं प्रखुत एक ही है। वेद कहता है-

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भे अध्युतमाहितम् । स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षं इन्द्रे सर्व प्रतिष्ठितम् ॥ २९ ॥ इन्द्रे लोकाः इन्द्रे तपः इन्द्रेऽभ्युतमाहितम् । इन्द्र त्वा वेद प्रत्यदां स्कम्भे सर्व प्रतिष्ठितम् ॥ ३० ॥ अज (=श्रजन्मा) परमेश्वर का नाम है। वह सचका श्वादि मृता है । वेद कहता है—

यद् अजः प्रथमः संवभृव । म० ३१ ॥

देवमय स्कम्भ ३३ देवता उस स्कम्भ परमेश्वर के द्यंग हैं---यस्य त्रयक्षिशद देवा अंगे गात्रा विभेजिर । प्रकृति के भीतर विद्यमान समस्त शाक्षे जिससे समस्त प्राकृतिक विकार उत्पन्न होते हैं वह उसका एक श्रंग है जिसके लियं पुरुष सूक्ष में कहा है-पादोस्येहा भवत पुनः । इस परमपुरुष का एक पाद इस विश्व में हैं ।

## स्कम्भ, सत् श्रौर श्रसत्

स्कम्भ प्रकरण में चेद कहता है। वहत्तो नाम ते देवाः ये ऽसतः परिजिविरे एकं तर् अंग स्कम्भस्य ।। २४ ॥ उस त्रिगुण प्रकृति से युक्त परमात्मा की शक्ति को विद्वान् 'चसत्' कहते हैं।

असटाहुः परोजनाः ॥ २५ ॥

यह 'श्रसत्' शब्द ही शंकर के नेदान्त का परम मूल है । इसीको सांख्य-वादी सन् मानते हैं । वे कहता है---

उतो सन्मन्यन्तेऽवरे ॥ २१ ॥

वे उसको 'शाखा' नाम से पुकारते थे।

असन् शाखां प्रतिष्ठन्तीं परम् ६व जना विदुः । चतो सन् मन्यन्ते वरे ये ते शाखामुपासते ।।

## गृह प्रश्न और प्रहेलिकाएं

स्कम्म का स्वरूप निरूपण करते हुए वेदने कुछ प्रश्न ऐसे उठाये हैं जिनका उत्तर वैज्ञानिक लोग स्रभा तक नहीं दे पाये हैं । जैसे —

१-किस्मन् अंगे तपो अस्य अधितिष्ठति । ७ । १ ॥

सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर के किस अंग में 'तप ' बैठा है ? अर्थात् चह शक्ति जो समस्त सूर्योदि लोकों को तपा रही है वह 'तपः' है वह शक्ति परमेश्वरी महान् शक्ति का कीनसा अंग या कीनसा अंश है ? इसी प्रकार,

२-- किस्मन् अंगे ऋतम् अस्य अधि-आहितम् ।। १ ॥

इसके किस अंग में 'ऋत' जगत् का प्रवर्त्तक बल या ज्ञान कौशल रहता है। सर्थात् वह अलाकिक रचनाकौशल जो कि केटि २ ब्रह्माएड को चला रहा है, जिस रचनाज्ञानकोशल से इस जगत् को बनाया है, वह इस परमेश्वरी शक्ति का कौनसा श्रेश है ? इसी प्रकार—

३-कस्माद् अँगाद् दीप्यते अभिः कस्माट् अद्गात् पवते मातरिश्वा । कस्मार् अद्गाद विमिगीतेऽचि चन्द्रमा महःस्कम्भस्य मिमानो अङ्गम् ॥ २ ॥ '

श्राप्ति (=तेजस्तत्व ) इसके किस श्रंग (=श्रंश ) से प्रदीस है ! वायु को इस परमेश्वरी राक्ति के किस श्रंग से गति मिल रही है ! चन्द्र श्रादि \_ श्राल्हादक पदार्थ उसके किस श्रंश से हैं ! इसी प्रकार ( मन्त्र ४ ) भूमि, श्रन्तिर्त्त, थै।, श्रीर ऊपर का वह श्राकाश जिसमें नत्तन विद्यमान हैं पर-मेश्वर के किस श्रंश में स्थिर है !

इन सबका उत्तर यह है कि ये सब उस अनन्त शिक्तमान् के आश्रय पर चल रहे हैं पर उसकी शिक्त को मापा नहीं जा सकता, उसका आपेचिक मान नहीं कहा जा सकता।

४—सूर्य चल रहा है, वायु वहती है (म० ४) मास, पच वर्षऋतु छादि वरावर छाते हैं, भुगतते हैं, गुजर जाते हैं, (म० ४) दिन रात छाते जाते हैं, नदी, वह रही है। परन्तु थे क्यों चल रहे हैं कहां जाना चाहते हैं। धर्यात् पदि ये जह हैं तो इन सबका जाना विना उद्देश्य के है। परन्तु नहीं। ये जरूर कहीं किसी की इच्छा से चल रहे हैं तो, वे कहां जाना चाहते हैं है नसब का छान्तिम लच्च जहां ये पहुंचना बाहते हैं जिसकी इच्छा से ये चल रहे हैं वि (स्कम्भ है। वेद कहता है।

यस्मिन स्तन्ध्वा प्रजापतिलीकान् सर्वान् अधारयत् ॥ ७ ॥

'प्रजा के पालक परमेश्वर ने इन सबको अपने वश करके समस्त लोकों को धारण किया है। उसी स्कम्म का उपदेश करो।

र-परमात्मा ने समस्त संसार को वनाया। जैसा म॰ प्रोक्टर (Proctor) विद्वान् ने अपने यूनिवर्स नामक पुस्तक में केटि र ब्रह्मायडों का विज्ञान-विद्व परिचय दियाहै। उस आकाश का वे स्वयं गण्नातीत विस्तार स्वीकार करते हैं। यह ब्रह्मागढ दूसरे ब्रह्मागढ से इतना दूर है कि उस ब्रह्मागढ के सूर्यों का प्रकाश ही यहां गणनातीत वर्षों में श्रावे। तब फिर इस श्रनन्त श्राकाश में विस्तृत श्रनन्त कोटि ब्रह्मागढ के बनाने में वह सर्वाधार महान् परमेश्वरी शिक्षपुन्ज कितना उसके भीतर है श्रीर कितना विश्व के श्रीतिरिक्क बचा है, बतलाश्रो ?

६—भूत भविष्य आदि कालों में उसका कितना अंश है। उसका एक अंश यदि सहस्रों विश्व होकर प्रकट हुआ है तो वहां भी वह कितना है, बताओं ? (७। ६)

७—जिस स्कम्भ के ब्राश्रय अनेक लोक और भुवनकोश हैं उसमें कितना श्रंश जगत् रूप में प्रकट 'सत्' ब्रांग कितना अप्रकट 'श्रसत्' है, वतलाश्रो ? (७। १०)

इतने प्रश्न वेद ने सुभाए परन्तु इनका एक का भी उत्तर वैज्ञानिकों के पास पूरी तौर से नहीं है। वैज्ञानिकों के समस्त माप ब्रानुमानिक, लगभग ब्रीर सैंकड़ों वार ब्रशुद्ध प्रमाणित होने वाले हैं।

स्कम्भ के वर्णन में वेद ने स्थूल शब्दों में बहुतसी पहोलियां या कृट समस्याएं भी कही हैं जिनको अध्यात्मवेदी ज्ञानी विचार पूर्वक ही जान सकते हैं। जैसे —

१-यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सिल्ले वेद । स वै गुह्यः प्रजापतिः । ७ । ४१ ॥

सोने का बना बेंत पानी में खड़ा है। उसे जो जाने वह गुद्ध प्रजापति है।

२—दो स्त्रियां छः खूंटी लगा कर दौड़ २ कर जाल बुनती हैं। एक ताना लगाती है, एक गाना, पर वे पूरा बुन नहीं पातीं, वे प्रन्त तक नहीं पहुंचती हैं। ७ ४२।

३—वे दोनों तो नाचती सी हैं। उनमें कीन बड़ी, कीन छोटी, नहीं मालूम ? परंतु जालको तो एक पुरुष ही बुनता और वही उकेलता है। स॰ ४३ । ४—एक चक्र में १२ पुट्टियां हैं, तीन नामि हैं, ३६० कीलें चल, अचल रूप से लगी है बतलाओं ? (८।४।)

४-- छः जोहे हें श्रीर एक स्वयं उत्पन्न है उस एक में ही सब समा जाते . हैं ( = 1 × ) वे कीन से छः जोहे श्रीर कीनसा एक है बताश्रो ?

६—हजारों शरों का एक चक्र है। उसके आधे में विश्व है। बाकी आधा कहां है ( = 1 ७ ) वताओं ?

७—एक तिरहे सुंह का जीटा है; उसके ऊपर पैंदा है। उसमें विश्व रखा है। उसके किनारे २ सात ऋषि हैं, वे उसके रखवारे हैं १ (४। ६)

म--- एक ऋचा है, वह आगे पीछे और सब ओर से जुड़ती है। वह यज्ञ को प्रारम्भ करती है। कौनसी है ? ( मा १०॥ )

६—एक देव हैं, वही वाप श्रीर वहीं बेटा ? वहीं सब से वड़ा, वहीं सब से छोटा है, बताश्रो कीन ? ( मा २म)

१०-एक (अवि) भेड़ है, जिसके कारण सब हरे हरे हैं। कीन? (= 1 २=)

११-एक सूत जिसमें सब जीव पिराये हुए हैं । कौन ? ( ८ । ३८)

१२-नौ द्वार और तीन सूतों से लिपटे कमल में जानदार भूत है। कौन ? ( = 1 ४३ । ) इस्यादि ।

श्रनेई इसी प्रकार की नाना पहेलियां हैं जिनको रूढ़ि शब्दों से कूट रूप में रखा गया है। विचार से ही विद्वान उन सबको प्राप्त करता है। उपानिषद् में इनमें से बहुतसी समस्याओं को सरत करने का यहन किया है जिनका स्पर्शकरण प्रस्तुत भाष्य में स्पष्ट रूप से पाइयेगा।

#### (१) ब्रह्मीदन

ग्रथवंदेद के ११ कारह के १-६ सुक्रों में ब्रह्मीदन का प्रकरण है। जिनमें से प्रथम ३७ ऋचाएं हैं। साम्प्रदायिकों के यनुसार 'यम्रे जायस्व॰' इस (१) मन्त्र से अभि मथा जाता है। धूम निकल आने पर 'कृ खुत-धूर्मं ं (२) पढ़े। श्रम्नि निकल श्राने पर ४ थैं मन्त्र पढ़े। (१) मन्त्र से ब्रह्मीदनपाक के निमित्त प्राप्त धान राशि के तीन साग कर उनमें एक देवताओं के निर्मित्त, एक पितरों के श्रीर एक ब्राह्मर्खों के लिये रखे । मन्त्र (६) से देवों के भाग को एक घड़े में भर दे। मन्त्रं (७) से धान ऊखल में डाले। (७, १०) से ऊखल मूसल को गोचर्म पर रखे श्रीर धान पानी को मूमल देकर कुटवाने : ११ तथा 'वर्षवृद्धं ०' (१३ । ४ । १६ ) से सूप ले। 'ऊर्ध्वं प्रजाः' (६) तथा 'विश्वव्यचा'० (१२।३। १७) से स्प पर कुटे धान डाले और 'परापुनीहि॰' (११ १२) इससे फटके । 'परेहि नारि॰ (१३) से किसी स्त्री को पानी लेने के लिये भेजे। (१४) से पत्नी को बुलावे वह पनिहारी से जल लेवे। (१४) से जल का घड़ा भूमि पर धरे। ।फिर चर्म पर धरे। (२१) से बने भात की हांडी को खोज ले। श्रीर फिर ( १२ । ३ । ३४) से हांडी को चलाय ले । (२४) तथा (१२ । ३ । ३६) से सुवा को वेदि में रखे। (२१) से चार श्रथवंवेदी ब्राह्मणों को बैठावें। (२६) से उनको बुलावे। (२७) से उनके हाथ धोने का जल ले श्रावे। (२८) से मात पर सुवर्श रखे । श्रीर भात को कुछ उथल पुथल ले । (२६) से जाग में तुष जलावे। (३०) से भात की ढेरी में गड़ा करे। (३१) से तथा (१२।३। ४५) से उसमें बी डाले। ३६ से तथा (४। १४। ४) से घृताहृति दे।

'भवाशवीं' (का०११।२) सुक ३१ ऋचाओं का है। श्राज्य सिमंत्, पुरोडाश, शब्कुली आदि १३ पदार्थों में से किसी एक की भी इन ३१ मन्त्रों से श्राहुति दे। इसी के साथ (६। १०७) (६। १२८) इन दे। स्क्रों से भी श्राहुति दे।

तस्योदनस्य, (११।३) सूक्र से 'बृहस्पति सव 'में हिव का स्पर्श, संपात, दातृवाचन ग्रादि कर्म करने जिस्ते हैं। (११ । ४,) स्क्र में मोक्षन्यता का विवेचन किया गया है । (१११४) में खोदन का स्वरूप वतलाया है। (१११६) में प्राया स्क्र है। (१९१७) ज्ञहाचारी स्क्र है। (११ । ८) खंहोमोचन स्क्र है। (१११६) उच्छिष्ट स्क्र है। साम्प्रदायिकों के कथनानुसार प्रथम तीन स्क्रों में कहे ब्रह्मीदन के हुत शेष का ही माहात्म्य कहा गया है।

साम्प्रदायिकों ने (११।३) सुक्र को ब्रह्मोदन सब में न सगाकर 'बृहस्पति सव' में प्रयुक्त किया है। परन्तु चेद ' तस्यौदनस्य ' इस सक्त हारा पूर्वोक्त 'स्रोदन' का ही वर्णन करता है। (११।४), (११।४) इनका सम्बन्ध भी छोदन से ही है ।६,७ श्रीर ८ ये सुक्त प्राण श्रीर बहाचारी श्रीर श्रंहीं-मोचन विषयक होकर ६ वां 'श्रोदन-शेप' का उच्छिष्ट सुक्र है । इस प्रस्परा से विचार करने पंरं ज्ञात होता है कि प्राया सूक्त भी ब्रोदन का स्वरूप बत जाता है। ब्रह्मचारी स्क्र उस ब्रह्मरूप 'श्रोदन' के भे।क्रा का स्वरूप बतलाता है। श्रंहोमोचन सक्त ब्रह्मभोग का फल बतलाता है। श्रीर उच्छिष्ट पुन: उसी ब्रह्मोदन के माहालय को दर्शाता है। रही समस्या 'ब्रह्मोदन' की। वह क्या पदार्थ है और उसका भोक्ना कीन है ? कैसे उसका भोग किया जाय विसके अवशेष 'उच्छिए' का क्या श्वरूप है ! उस स्रोदन को किस प्रकार परिपाक किया जाय इत्यादि सभी रहस्य की बातें हैं। गृहस्थ ब्रह्मीदन का पाक किस प्रकार करे ? राष्ट्र में ब्रह्मीदन किस प्रकार प्रकारा जावे ? महान् ब्रह्माएड में 'घ्रोदन' ब्रार्थात् प्रजापति के परम उक्कप्ट तेज का परिवाक किस प्रकार होता है ? इन सब पहाँ का स्पष्टीकरण प्रस्तुत भाष्य में किया गया है। यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि 'ब्रह्मीदन' प्रजापति का स्वरूप है। राष्ट्र में पृथिवी, गृह में गृहिसी और ब्रह्माएंड में अखरड परमेश्वरी शक्ति, शरीर में चिति इन सबका एक नाम वेद में 'श्रदिति' है। गृहस्थ में पति, देह में श्रात्मा, राष्ट्र में राजा, ब्रह्मागड में परमेश्वर 'श्राप्ति' है। २ से इतक के मन्त्र प्रत्यच रूप से राजा का वर्णन कर रहे हैं। यही वस्तुत: ब्रह्मभोग्य चत्ररूप 'श्रोदन' का वर्णन है।

श्रमत्ते मन्त्रों में भी ग्रावा, चर्म, नारी वेदि श्रादि शब्द रलेपकमूल उपमा को दर्शाते हैं। जिनको हम पुनः २ यहां लिखकर लेख नहीं बदाना चाहते। पाठकों से श्राग्रह करेंगे कि बह्योदन प्रजापित का स्वरूप प्रस्तुत-भाष्य में ही साचात् करेंगे।

इस महान् ब्रोदन के परिपाक का आलंकारिक वर्णन तो स्वयं वेद ने नृतीय सूक्त में कर दिया है।

इयमेव पृथिवी कुम्भी भवति राध्यमानस्यौदनस्य चौरिषधानम् ॥ ३ । ११ ॥ इस महान् ब्रह्मौदन के रांधने की हांडी यह पृथिवी है श्रीर चौ हंडिया पर दकने का वर्तन है।

उस म्रोदन का विशाल रूप देखिये-

यस्मिन् समुद्रो बौर्भूमिस्त्रयो वरपरं श्रिताः । यस्य देवाः अकल्पन्त उच्छिष्टे षडशीतयः । तं त्वा ओदनं पृच्छामि यो अस्य महिमा महान् ॥ २२ ॥

में तो उस भ्रोदन (भात) को पूछता हूं जिसकी महिमां बढ़ी है जिसमें समुद्र द्या, श्रीर भूमि तो उरे परे स्थित हैं जिसके उच्छिष्ट रूप में ४८० दिन्य शक्तियां विद्यमान हैं।

इसी श्रोदन के विषय में ब्रह्मवादियों का कथनोपकथन वार्णित है। जिसका विस्तार ११।३।२६ से लेकर ११।३(२) की समाप्ति तक. दर्शाया है। इसी प्रकार के वर्णन की प्रतिच्छाया छान्दोग्य उपनिषद् के श्रश्यपति प्रोक्त वैश्वानर प्रकरण में प्राप्त होगी। विद्वान् जन उसकी तुलना. करके स्वयं वेदान्त के इस गृद प्रकरण के महत्व की अनुमव करेंगे। प्रन्थ. विस्तार के भय से हम यहां नहीं लिखते।

११। ३ (३) में उसी महान् श्रोदन से समस्त संसार की उत्पत्ति का वर्णन किया है। ११। ४। सू० में समस्त वैकारिक सर्ग श्रोर जीवसर्ग. के परमाश्रय, परमचेतन्य, समिष्ट प्राण् रूप परमेश्वरी शक्ति का वर्णन बड़ा ही विस्मयजनक है। इसका स्पष्टीकर्ण श्रथवंवेदीय प्रश्लोपनिपद् (प्र०१,२) में संचेप से दर्शाया है।

इस शरीर में ब्रह्मोदन का पाक करके भोग करने वाला वीर्थ पालक अखरड ब्रह्मचारी ही है। इसका वर्णन विराट् ब्रह्मचारी का वर्णन करतें हुए ११। १ (७) सूक्त में दर्शाया है। इसमें परमेश्वर का भी ब्रह्मचारी स्वरूप दर्शाया है। इस प्रकार परब्रह्म का विशाख रूप जान कर उसके बनाय पवित्र जगत में माजिन चित्त वालों को अपना पाप का मैल कैसे भो डालना चाहिये इसका वर्णन (११। ६) में किया है।

श्रात्मा के शुद्ध हो जाने पर सर्वोच श्रनुशासन योग्य उच्छिष्ट (=उत् शिष्ट ) परम वेच, परमेश्वर का उपदेश किया गया है। संगीत का दिग्दर्शन हमने पथाशक्ति किया है। जिसका सम्पूर्ण रीति से दर्शन प्रस्तुत भाष्य में देखिये।

#### (१०) मन्यु

श्रद्धतसृष्टि के रचना के मूल कारण की खोज में वैज्ञानिक कोई मूल कारण नहीं बतला सके कि क्यों नाना जीव सृष्टि हुई। जीव के शरीर में नाना प्रकार की धातुंप, मानसविकार, तथा नाना नृष्णाएं कहां से पैदा हुई? ये सभी श्रध्यात्म, श्राधिदेविक, समस्याश्रों के उत्तर वेदने मन्यु सूक्ष में सरलता से दिये हैं।

हार्विन ने विकासवाद को मुख्य रखने की चेष्टा की है परन्तु जब पूछा जाता है कि विकास क्यों हुआ ? तो उत्तर कुछ नहीं। दबी जवान से जब दशन्त देते हैं तो प्राणियों की नाना इच्छाओं को ही विकास के कारण रूप से कह देते हैं। दृशन्त के तौर पंर जैसे हेज मछजी पहले कोई वन-चर जन्तु रहा होगा। वह जलप्लव काल में निराश होकर जल में ही अपना यसर करने की चेष्टा करने को बाधित हुआ। शनै; २ उसके पशु के अंग द्धिस हो गये श्रीर जलोपयोगी श्रंग उत्पन्न हो गये। फलतः पीड़ी दर पीड़ी उसके। लचों वर्ष के जलोचित सुख पूर्वक निवास की इच्छा ने उसके श्रंगों को विकृत किया। वेद इस इच्छा को 'संकल्प के गृह से प्राप्त जाया ' के नाम से कहता है जो 'मन्यु 'मननशील श्रातमा से संगत होकर नाना वैचित्रय उत्पन्न करती है। उस मन्यु श्रीर संकल्प की पुत्री 'जाया ' के संगति के कारण तप श्रीर कमें थे। ब्रह्मायड की विशाल विचित्र रचनाश्रों का प्रथान कारण महान् 'मन्यु' था, जिसको 'ब्रह्म' कहते हैं। फिर इसी संकल्प से भूमि के पृष्ठ पर उत्पन्न स्थावर जंगम श्रीर मैथुनी सृष्टि का रहस्स खोला गया है। (१०-३४) पाठक प्रस्तुत भाष्य में विस्तार से देखें।

राष्ट्र प्रजापित के प्रजा के पालन में महान् मन्यु रूप राजा के विकट रूप का वर्णन अर्थात् युद्ध आदि का वर्णन शेप ६, १० दो सूझों में किया है।

# (११) पृथिवी स्क

सातृ सूमि के प्रति प्रेम की आदर्श शिका बेद ने कायह १२। सू० १ में पृथिवी सूक्त द्वारा प्रदान की है। पहले ही सन्त्र में राजाओं का गर्व तीड़ दिया है कि पृथ्वी के पालक वे नहीं हैं परन्तु सत्य, घटत, उप्र तप, दीका, ब्रह्म और यह (परस्पर संघ) ये पृथ्वी की धारण करते हैं। यदि ये नहीं तो पृथ्वी नष्ट हो जाय।

वेद कहता है -

सत्यं बृहद् ऋतसुयं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ॥ १ ॥

इस मन्त्र में बहद् ऋत ईश्वरप्रदत्त ज्ञान है। वेद सिखाता है कि पृथिवी माता है और हम उसके पुत्र हैं। उसका श्रव श्रादि प्रष्टिप्रद पदार्थ हमारे जिये दूध है। उसके तिये ऐश्वर्यवान् होकर राजा पृथिवी को शत्रु रहित करें और उसका सोग करें। सां नो भूमिर्विस्नतां माता पुत्राय मे पयः ।। १० ।। इन्द्रो यांचके आत्मने अनमित्रां शचीपतिः ॥ १० ॥

समस्त पृथ्वी सर्व मौमशासन को राजा पृथिवी का पुत्र होकर करे न कि पशु होकर । इसके जिये वेद कहता है सब प्रजा को मिजाकर---

यत् ते मध्यं पृथिवि यच्च नम्यं याः स्त कर्जस्तन्तः संवस्तुः । तासु नो पेहि अभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो वहं पृथिव्याः ॥ १२ ॥

ऐसी माता पृथिवी पर हम पुत्र किस पिता के श्राधार पर जीएं, वेद कहता है---पर्जन्य=मेघ हमारा पिता है।

पर्जन्यः पिताः स नः पिवर्तुः ॥ १२ ॥

एक भूमि माता के पुत्र सब मिलकर कर प्रेम से वार्तालाप करें।
ता नः प्रजाः संदुहतां समग्राः। वाचो मधु पृथिवि वेहि महान्। १६ ।।
पृथिवी को कामदुषा धेनु कहने की शिक्षा वेद देता है—

जनं विश्रती वहुषा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवीं वर्यौकसम्।
सहलं धारा द्रविणस्य में दुहाम् भुवेव धेनुरनपस्पुरन्ती ।। ४५ ॥

विविध वाणियों श्रीर विविध भाषाश्रों को वोक्तने वाले जनों को श्रपने में ऐसे रखती है जैसे वह उनका घर है। वह हमें स्थिर धेनु=गाय के समान विना छ्टपटाइटके ऐश्वर्थ की सहस्तों धाराएं प्रदान करे।

हीरा रान, मुक्ता आदि समस्त एैश्वर्य पृथ्वी से प्राप्त होते हैं।

निर्षि विश्वती बहुधा गुहा बहु मणि हिरण्यं पृथिवी ददातु मे ॥ ४४ ॥
पृथ्वी पर आने जाने और गाहियों, भारी गाहों के जाने के मार्ग बना कर,
सार्गों पर हम श्रपना वश रखें, और मार्गों को चोर डाकुओं से रहित कर दें।

ये ते पन्थानो बहवो जनायनाः रथस्य बत्मानसश्च यातवे । यैः संचरन्त्युमये मद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमिनमतस्करं । यन्छितं तेन नो गृह ॥ ४७ ॥ हे प्रथिवि ! मातः ! तू मुक्ते सुख, कल्याणकारिणी लच्मी से सुप्रीत-रिष्टत कर ।

#### भूमे मातर्निवेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ।

इत्यादि नाना सद्भावां को विचारने की दिशा वेद सिखाता है। फिर च्योर देशभक्ति केसी चाहिये। वेद स्वयं देश भक्त होने का उपदेश करता है भूमि के श्रन्यान्य गौरवां को भी प्रस्तुत भाष्य में देखिये।

#### (१२) क्रच्यात् अग्नि

'नडमारोह० ' इत्यादि (का० १२ । स्०२) स्कू कच्यात् श्राप्ति सम्बन्धी है । इस स्कू में ४४ मन्त्र हैं । इस स्कू के सम्बन्ध में हमारा सभी अनुवाद कर्त्ताओं से प्रायः अर्थ भेद है । इस पर सायण का भाष्य उप खब्ध नहीं है । इस के मन्त्र भी बहुत से बड़े ही अस्पष्ट हैं उदाहरण के रूप में प्रथम मन्त्र ही लेना प्रयोश है ।

> नडम् आरोह् न ते अत्र लोकः इदं सीसं भागधेयं त ए.हि । यो गोपु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्मस्तेन त्वं साकामधराङ् परेहि ॥

ऋर्थे—हे ऋव्यात् ! तू 'नड़ 'पर चढ़, तेरा यहां लोक नहीं । यह 'सीस' तेरा भाग है । तू आ । जो 'यदम' गोबों श्रीर जो यदम पुरुपें में है उस के साथ तू दूर चलाजा ।

#### सुक्त का विनियोग

यहां 'ऋग्यात् 'क्या पदार्थं यही विवादास्पद है। श्री पं॰ शंकर पागडु रंग ने इस सूक्त की उत्थानिका में ज़िखा है कि—

"यह स्क 'क्रव्यात्' नामक श्राप्ति के विषय का है। तीन श्राग्नि होते हैं श्रामात्, क्रव्यात्ं, श्रोर हन्यात्। जो 'श्राम 'श्रर्थात् श्रपक्ष को खाता है वह लौकिक श्राग्नि 'श्रामात्' है जिससे मनुष्य मोजन पकाकर खोते हैं। (श्रतपथ १। २। १। ४) क्रव्य श्रर्थात् श्रवदाह के श्रवसर पर जो मांस को खाता है वह 'क्रव्यात्' घोर स्वरूप चिता की श्राग्नि है, वह पित्र्य है। शतप्य में ही खिखा है कि—'येन पुरुषं दहन्ति स कव्यात्।' जिससे पुरुप को जलाते हैं वह 'क्रव्यात्' है। 'हन्य ' अर्थात् पक देव यज्ञ में प्राहुति किये श्रन्न की जो खाता है श्रथवा जो उस श्रन्नको देवों को पहुं- खाता है, वह प्रज्वलित श्रार्श्न 'हन्यवाट्' है जो यज्ञ के योग्य है। 'श्रामात्' श्रीर 'क्रव्यात्' दोनों यज्ञ के योग्य नहीं होते। यहां घोर स्वरूप पार्श्नि की लच्य करके सूक्त प्रारम्भ होता है। केवल 'क्रव्यात्' शवदाह में मांस ही नहीं खाता, बिल्क घोर होने से यचमा श्रादि वहुत से रंगों। को श्रीर नाना प्रकार की ग्रन्यु को भी जे श्राता है। उसी प्रकार वह बहुतसी श्राप्तियों को भी पैदा करता है। उन २ श्रापित्यों, उन २ रोगों और उस २ मृत्यु को स्कृतकार प्रार्थना से ही दूर करता है। श्रीर 'क्रव्यात्' का जो घोर घोर रूप है उससे वह 'क्रव्यात्' श्रुष्ठ को मारे, ऐसी प्रार्थना करता है। सब पाणें को 'क्रव्यात्' दूर करे, यह इच्छा करता है। क्रव्याद् को शानत करने की इच्छा करता हुशा कीशिक सूत्र में कहे विधान से कर्म करता है, तो ने सब नाश को प्राप्त हों ऐसा कहता है। "

सास्प्रदायिकों ने इस स्क का विनियोग 'क्रब्यात्' के शसन में किया है। कैं।शिक के अनुसार इस स्क के ' नहमारोह ' (१) 'सिमिन्यते ' (११) 'इपीकां के ' (१४) 'प्रत्यव्यमर्क के ' नहमारोह ' (१) 'सिमिन्यते के (११) 'इपीकां के '(१४) 'प्रत्यव्यमर्क के '(११) इन चार मन्त्रों से क्रव्यात् अग्नि पर तक्की रस्तता है। इसी प्रकार क्रव्यात् अग्नि को इस स्क के १-४, ४२, ४२, ४६, इन आठ मन्त्रों से पानी से बुकाते हैं। 'यत्त्वा के (१) इस मन्त्र से क्रव्यात् अग्नि को घर से प्रथक् करते हैं। 'यत्त्वा के (१) इस मन्त्र से क्रव्यात् अग्नि को घर से प्रथक् करते हैं। मन्त्र ४, ७, ८, से माप की पीठी के अंश दिये जाते हैं। (७, ८, ६, १०) से अग्नि को दूर ले जाते हैं (१३, १७, ४०) से उसको जल से घोता है। (२२, २७) इन दो से क्रव्यात् अग्नि के चरणों के चिन्हों को मिटाता है। अर्थात् मृत्यु के 'पदयोपन' करता है। (२३) से गृह के हारपर शिखा रखकर उसपर पैर रखता है। (२४, २३, ३२, ४४, ४६)

इनको भी क्रव्याद से जूटने के लिये प्रयोग करता है। (२४, २६) से नदी ध्रादि पार करता है। (२८) से एक वक्षड़ी को सुदें के पास लाते हैं। (३१) से हरे घास श्रियों के हाथ में देते हैं। (३३) से हृदयस्पर्श करते हैं। (४२) से भाइ से आग लाते हैं। (४०) से बिल के लिये बैल को प्रवृत्ते हैं।

# 'ऋब्यात्' की विवेचना

फलत: यह समस्त सूक्ष साम्प्रदायिकों के अनुसार शव को जलाने वाले आरिन पर ही लगा दिया गया है। अनुवादकों ने भी इस विनियोग को लक्ष्य में रखकर ब्रियें करने का बात्न किया है। अब प्रथम मन्त्र पर विचार कीजिये कि उनका ऐसा करना कहांतक सुसंगत है।

मन्त्र को श्राप्त पर काछ रखने या पानी से श्राप्त को बुक्ताने पर जगाया
है। परन्तु उसको नहपर चहाना, 'सीसा' को उसका भाग कहना, गौ श्रीर
श्रादमियों में से यचमा को दूर करना, श्रादि का कृष्यात् से क्या सम्बन्ध
है। कुछ ज्ञात नंहीं होता। हमारी मित में कच्चा मांस खाने बाले श्रीप्त के श्रातिरिक्ष क्यात्र श्रादि हिंसक श्रीर हुष्ट जंगली पश्च भी लेने उचित हैं। उनको नह (=शरपर) चड़ाना, स्ली देना या बाया से मारना, सीसे या गोली का शिकार करना, पुरुषों श्रीर पश्चश्चों पर रोग के समान श्राक्रमण करने वालों के साथ उनको मार भगाना, कैसा सुसंगत श्रायं वेद मन्त्र का प्रकट होता है। पाठक प्रस्तुमान्य में देखें। वेदने इस स्क्रमें जीवों के कच्चे मांस पर श्राहार करने वाले सभी को 'कृष्यात' शब्द से कहा है। इसमें तिनक भी संदेह नहीं रहता जब हम निश्चलिखित स्थलों पर विचार करते हैं। जिस—निर क्यो सुरुष्ठं निर् श्राति निर् अरातिम् अज्ञमित ।
यो नो दृष्टि तम् बिह्न अपने ! अकृष्यात् यम् उ हिन्मः तम् उ ते प्र सवामित ।। १॥ वो नो दृष्टि तम् बाह्न अपने ! अकृष्यात् यम् उ हिन्मः तम् उ ते प्र सवामित ।। १॥

मृत्यु, पीढ़ा और शत्रु और जो कन्यात् न होकर भी द्वेष करता है। श्रीर जिसको हम द्वेष करते हैं उन सबको हम दूर करें। इसी प्रकार— यदि अग्नि: क्रव्यात् यदि वा न्याघः इमं गोष्ठं प्रविवेकान्योकः । तं मापाज्यं कृत्वा प्रहिणोमि दूरं० ॥

इस मन्त्र से उद्द की पीठी के गुलगुले शवाभि को दिये जाते हैं। क्या खूब ! 'मापाज्य' का यही ताल्पर्य लगाया है। अज्ञान से 'क्रव्यात्' श्रीम या शवाभि की भी देवता या भूत प्रेत सा जान कर व्यवहार किया है। वेद मन्त्र ती 'मापाज्य' करके क्रव्यात् श्रीम, व्याघ्र, तक की दूर मगा देने की आज्ञा देता है। ती क्या व्याघ्र भी उद्द के पकाई खायेगा ! स्पष्टार्थ यह है कि क्याघ्र को 'मापाज्य' करने का ताल्पर्य है उसके लिये मारने योग्य शक्ष का प्रयोग करके उसे दूर मगा देना।

आज्यम् - आज्येन नै देशा सर्वान् कामान् अजयन् कौ० १४। १॥ वज्रो ना आज्यम् ॥ २०१। ३। २। १७॥ मण हिंसार्थः। स्वादिः। मापः हिंसाः।

इस स्थलपर 'श्राप्ते' का श्रंथ भी श्राप्ते के समान तापकारी, दु:खदायी पुरुष या पश्च ही जिया जाना उचित है। वह यदि ' श्रन्योकाः ' दूसरी जगह से कहीं श्रपनी वस्ती में श्राधुसे तो उसे मारकर निकाज दे। यही वेद का सरज्ञ श्र्य है। यदि उसे मनुष्य जान द्या करके मारना न चाहें तो पकड़ जें श्रोर उसके लिये वेद कहता है—' स गच्छलप्तुपदोऽप्यभीन्। ' वह प्रजाश्रों पर श्रिथकारी रूप से विराजमान विद्वान् नेता पदाधिकारियों के श्रारे जाया जाय। वहां जो निर्याय हो किया जाय।

इसी प्रकार समस्त सूक्त में प्रीत मन्त्र इसी प्रकार की समस्याएं छा उपाखित होती हैं, जिनको केवल कींड शब्दार्थ लेने पर मन्त्र का कोई साल्पर्थ नहीं खुलता। श्रीर केवल शवािश पर लगाने से सब कर्मकाण्ड, व्यर्थ शबुद्धिपूर्वक, श्रीर श्रसंगत प्रतीत होता है। परन्तु 'ऋव्यात्' से मौस खोर जन्तु श्रर्थ लेने पर वह सब सरल होजाता है। पाठकों से हम श्राग्रह करेंगे कि वे इस सूक्ष के प्रत्येक मन्त्र को स्वयं समक्ष कर पाठ करें श्रीर फिर प्रस्तुत भाष्य में दशीं य श्र्यों पर विचार करें तो उनको सब सूक्ष का ग्रर्थं स्पष्ट हो जायेगा । यहां केवल दिशा मात्र दिखाकर श्रन्य विषयें। पर प्रकाश डांलंते हैं ।

# (१३) स्वर्गीदन

साम्प्रदायिक लोग ' स्वर्गोदन ' को भी पूर्वोक्त ब्रह्मोदन के समान ही देवता प्रीत्यर्थ 'भात' ही जानते हैं। मन्त्र को तो आहुति आदि के निमित्त निमित्त जानते हैं। का० १२ सू० ६ को स्वर्गोदन विपयक बतलाते हैं। पर विस्प्रय यह है कि समस्त स्कूक में 'स्वर्गोदन ' शब्द कहीं एकत्र नहीं आया ' ओदन ' और 'स्वर्ग' दोनों शब्द पृथक २ अवश्य आये हैं। परन्तु स्वर्गोदन शब्द अवश्य साम्प्रदायिक कल्पकारों का गदा हुआ है। भले ही अद्यालु यजमान विशेष शीत से बनाये भात की आहुति देकर एक किष्पत लोक को स्वर्ग जान कर कर्मकाएड में लिस रहें, परन्तु वेद के मन्त्रों में स्वर्ग और ओदन दोनों ही पृथक २ हैं। और उनका अद्भुत स्वरूप यत्नाया गया है जिसका हम इस प्रसङ्घ में विवेचन करना आवश्यक समस्ते हैं।

# श्रोदन शब्द पर विचार

' बेद ' श्रोदन के विषय में फहता है—

यं वा पिता पचित यं च माता । रिप्रान्निर्मुत्तये दामलाच्च वाचः । स ओदनः शतधारः स्वर्गः । ॥ ॥

यह घोदन है कि जिसको पिता पकाता है श्रीर साता भी पकाती है। क्यों कि जिससे से दीनों पाप श्रीर परस्पर में की गयी प्रतिज्ञा के भज़दोप से चचे रहें। वह 'शतधार घोदन' है। वहीं सुखपद है। माता श्रीर पिता जब कुमार कुमारी होते हैं तब ब्रह्मचर्य पूर्वक वीर्य को परिपक करते हैं। क्योंकि यदि कुमार श्रपना बत खिरेडत करता है तो वह दुराचारी कहाता है, श्रीर यदि कुमारी श्रपना कन्यात्व नष्ट करती है तो वह भी निन्दा का पात्र होती है। इस पाप कर्लक से बचने के लिये वे दीर्य का परिपाक ही करते हैं।

जब वे दोनों परिपक्व वीर्य हो जाते हैं तब पति-पर्ता होकर एक दूसरे के साथ वाग्-वह हो जाते हैं तब भी गृहस्थ में रहकर पुरुप परस्त्री से श्रीर स्त्री परपुरुष से व्यभिचार न करके दोनों अपने वीर्य रचा के व्रत का पाजन करते हैं। मेथुन करके भी परस्पर के उत्पन्न पुत्र को भी अपना वीर्य जानकर ही उसका पाजन करते हैं। वे पतिव्रत श्रीर पत्नीव्रत दोनों वाणी के 'शमल' से बचने के जिये सचाई से निभाते हैं। सद् गृहस्थ का पाजन, एवं उसमें वीर्य की रचा ही शतधार श्रोदन है। उसके आधार पर सेंकड़ों जीवों की पाजना होती है गृहस्थ के पाजक पति-पत्नी का भी १०० वर्ष तक जीवन रहता है। वही गृहस्थ के पाजक पति-पत्नी का भी १०० वर्ष तक जीवन रहता है। वही गृहस्थ स्वर्ग है।

स्वर्भ का स्वरूप श्रीर सायन। इसी स्वर्ग के दिएव में वेद पुनः कहता है वे यन्वनामभिन्ति स्वर्गः । तेपाम् न्योतिष्मान् मधुमान् यो अहो। हास्मिन् पुत्रैर्वरिक्ष संश्रवेषाम् ।

हें स्त्री पुरुषो ! यज्ञ शील पुरुष जिन सुखमय लोकों का विजय करते हैं, उनमें से सब से छाधिक उउज्जल ख़ीर खानन्दमय जो स्वर्ग है, उसमें रहकर ही तुम पुत्रों सहित धपने बुढ़ापे में भी खानन्द से विश्राम पाझो । ख्रधीत पूर्णीय होकर देह त्यागी ।

इस प्रकार वीर्य रचापूर्वक गृहस्थ का स्वर्ग या सुखधाम बतला कर वेदने इस स्क्र में स्त्री पुरुषों के परस्पर गृहस्थ को सुखमय, साचात् स्वर्ग बनाने के साधनों का उपदेश किया है। जिनमें से कुछ एक हम संचेप से नीचे देते हैं—

१-ताबद् वां चञ्चस्तिति वीर्याणि तावन् तेनस्ततिषा वाजिनानि । अग्निः अरीरं सचते यदेषो अषा पकान् मिश्चना संभवायः ॥ २ ॥

हे स्त्री पुरुषो ! चाहे तुम दोनों कितने ही वीर्थ और तेज और बल बाले हो, तो भी जब काठ को आग के समान कामाछि सताबे तब परिवक्त वीर्थ से परस्पर मिलो । २-प्तो पवित्रेक्य तर् हथेथाम् यद् यद् रेतो अधि वां संवभृत ।। ३ ॥ जव २ तुम दोनों का वीर्य पुत्र रूप से गर्भ में स्थित होजाय तव २ पवित्र श्राचरणों श्रोर संस्कारों से उसका पालन पोपण करो ।

३-यद् वां पकं परिविष्टम् अग्नौ तस्य ग्रुप्तये दंपती संश्रयेथाम् ।

जय तुम दोनों का परिपक्त वीर्थ योपा रूप श्राम्त के गर्भ में स्थिर रूप से प्रवेश कर जाय तब उसकी रत्ता के लिये दोनों पित-परनी एक दूसरे का श्राक्षय तें। यह गृहस्थ की प्राची श्रार्थीत् उत्कृष्ट दिशा है।

४-सत्याय तपसे देवताम्यो निर्धि दोवधि परिदद्म एतम् ।

सत्य, तप, श्रीर विद्वानों के हाथ इम खजाने को सोंपे।

' मानो जूने अनगात् '। वह घन जूआ खोरी में न लगे।

' मा समित्याम् '। वह गोठीं, मेलीं में न लगे।

' मास्म अन्यस्मा उत्त्वजत पुरा मत् '।। ४६ ।। श्रीर मुक्त गृहपति के होते हुए किसी दूसरे शत्रु को मत दे डाल ।

५-समानं तन्तुमभिसंवसानौ तस्मिन् सर्वे शमलं सादयाथः ॥ ५२ ॥

प्रजारूप समान तन्तु को प्राप्त करके उसके निमित्त पाते परनी श्रपेन सब प्रकार के पापों को त्याग दें।

ये तो स्थालीपुलाक न्याय से वीर्यरूप श्रोदन के परिपाक श्रोर गृहस्थ रूप स्वर्ग के कुछ वैदिक श्रादर्शी का वर्णन किया है वेदने सूक्त भर में नाना अपदेश मिण्यों का वर्णन किया है। पाठक प्रस्तुत भाष्य में ही देखें वहीं समस्त विषय सप्रमाण दर्शाया गया है।

# (१४) रोहित

समस्त त्रयोदश काएड 'रोहितं' विषयक है । इसमें मुख्य रूप से पर सेश्वर का वर्णन है । गौंग रूपसे राजा का और और प्राध्यातम में योगी विभूतिमान् आत्मा का मी वर्शन है। कुछ स्थलों पर राजा श्रीर परमेश्वर होनों का पृथक् २ भी वर्शन है। श्रध्यात्म में वहां परमेश्वर श्रीर जीव दोनों का श्रह्या है। सूक का प्रतिपाध विषय स्वयं प्रस्तुत माज्य में उचित रूप से वर्शन कर दिया गया है। यहां पाठकों का ध्यान 'रोहित' परमेश्वर ध्योर आत्मा के वर्शन वैचिज्य पर श्राकर्षया करना चाहता हूं।

परमात्मा के विषय में, जैसे-

१-- 'रोहिसो विश्वमिदं जजान ' रोहित ने समस्त विश्व को उत्पन्न किया।

र-वह समस्त देवों के नामों को धारण करता है-

स धारा स विधर्ता स वायुनेभ उच्छितम् । सो अग्नि: स उ सूर्यः स उ एव महायमः ।

धाता, विधर्ता, वायु, नम, श्रिप्त, सूर्य, महायम सब वही है।

३—दर्शे दिशाओं के निवासी जोक उसी पर पुसे आश्रित हैं, मानो एक शिर में दश प्राची जुड़े हों।

तं वस्सा उप तिष्ठन्ति एकद्यीर्पाणो सुता दश । १३ । ४ (१) ६ ॥

४—समस्त दिन्य शक्तियां उसके साथ ऐसी टंगी है जैसे मानो छूत सें छुका टंगा हो।

तस्यैप मारुतो गणः स एति शिक्याञ्चतः ।

४--वह इस संसार में ज्यास है वह स्वयं समर्थ शक्ति रूप है श्रीर एक ही है।

त्तिमदं निगतं सहः । स एप एककृत् । एक एव ॥ १२ ॥ ६—समस्त दिन्यशक्तियां उसमें एक होकर रहती हैं । एते अस्मिन् देवा एककृतो भवन्ति । श्रद्धितीयता वतलाते हुए वेद कहता है-

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । न पञ्चमो न पण्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । तिमदं निगतं सदः । स एप एकवृद् । एक एव ।

दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवां नहीं, छुठा नहीं, सातवां नहीं, छाठवां नहीं, नवां नहीं, न दशवां कहा जाता है। वह तो शक्तिमान् स्वयं पूर्ण, समर्थ, एक ही है।

कारण से कार्य उत्पन्न होता है। परन्तु कार्य से कारण की मूलसत्ता प्रकट होती है। इसी प्रकार वेद ने विश्व के यदे २ पदार्थी को परमेश्वर से उत्पन्न श्रीर उनसे परमेश्वर की सत्ता को प्रकट होते वर्णन किया है।

स वा अन्तरिक्षाद् अजायत । तस्माद अन्तरिक्षम् अजायत । १३ । ४ । ९ । ३१ ॥ स वै वायोरजायत तस्माद् वायुरजायत ।। ३२ ॥ इत्यादि ।

उस परमेश्वर से दिन, रात. श्रन्तिरिच, वायु, दिशाएं, भूमि, श्रिप्नि, जल, श्रचाएं, यज्ञ श्रादि उत्पन्न होते हैं श्रीर वे सब भी श्रपने पैदा करने बाले को प्रकट करते हैं।

( ४, ६ ) दोनों पर्यायों में वेद ने परमेश्वर के श्रीर भी बहुत से नामों का परिचय दिया है । जैसे—

विभू, प्रभू, श्रम्भः, महः, श्रमः, सहः, श्ररुणं, रजतं, रजः, उरः, पृथु, सुमू, भव, प्रथस्, वर, व्यचस्, भवद्वसु, संयद्वसु, श्रायद्वसु, श्रायद्वसु, श्रायद्वसु, श्रायद्वसु, नामां का उननिपदां, में स्थान २ पर वर्शन श्राता है।

राजा श्रीर विभूतिमान् श्रातमा रूप से शोहित का वर्णेन यर्जेन्द में श्राया है जिसका स्पष्टीकरण यद्धभाष्य में करेंगे।

#### (१५) बात्य

११ वां कायड व्यात्य यिपनक है । पं श्रेकरपायद्वरंग के कथनानुसार " व्रात्यो नाम वननयनादिसंस्कारहीनः पुरुषः । सोऽर्थात् यञ्चादिवेदिविहिताः क्रियाः कर्तुं नाधिकारी । न स व्यवहारयोग्बश्चेस्यादि जनमतं मनसिक्कस्य व्रात्योऽधि- कारी त्रास्यो महानुभावो त्रास्यो देविषयो त्रात्यो त्राह्मणक्षत्रिययोर्वेचेसो सूलं िकं बहुना त्रास्यो देविष्टेव एवेति प्रतिपाधते । यत्र त्रात्यो गच्छिति विश्वं जगत् विद्देव च देवास्तत्र समुपगच्छिति तस्मिन्स्थिते तिष्ठिति तस्मिन्धिलति चर्लान्त यदा स गच्छिति राजवत् स गच्छिति इस्यादि । न पुनरेतत् सर्वेत्रात्यपरं प्रतिपादनम् । अपि तु किन्चिद्विद्वत्तमं महा थिकारं पुण्यशीलं विश्वसामान्यं कर्मपरे नाह्मणैविद्विष्टं जात्यमनुष्टस्य वचनम् इति मन्तव्यम् ॥

श्चर्य—वात्य नामक उपनयन शादि संस्कार हीन पुरुष होता है। श्चर्यात् वह वेदविहित यज्ञ श्चादि किया करने का श्रीधकारी नहीं होता श्चीर वह व्यवहारयोग्य भी नहीं होता । इत्यादि ननों के मत को चित्त में रख कर व्रात्य श्चिकारी है, व्रात्य महानुभाव है, व्रात्य देवताश्चों का प्यारा है, व्रात्य श्चीर चित्र ये दोनों के तेज का मूल है। क्या बहुत कहें। व्रात्य देवें का भी देव है ऐसा शितपादन किया जाता है। जहां व्रात्य जाता है समस्त जगत् श्चीर समस्त देव वहां उसके समीप श्चाते हैं। उसके खहे रहने पर खहे होते हैं उसके चलने पर चलते हैं। जब वह जाता है तो राजा के समान जाता है। इत्यादि। यह सब व्यात्यों के विषय में नहीं जिला गया है। परन्तु किसी बहुत श्चीक विद्वान्, वह भारी श्चीधकारी, पुण्य-श्चील, सब के लिये सम्मान योग्य, उस ब्रात्य को लच्च में रखकर जिला गया है, जिसके शित कर्मकायडी ब्राह्मणों ने द्वेष टान रखा हो।

पं० पायहुरंग का इस प्रकार लिखना हमें वदा अमजनक प्रतित होता है। उपनयन आदि संस्कारों से हीन, यज्ञादिहीन, अनिधकारी पितिस पुरूप को बेद प्रशंसाओं से बढ़ावे, यह कब सम्मव है ? फिर उक्त पिड़त का यह कथन है कि किसी वहुत वहे विद्वान्, महाधिकारी, पुरुपशील जिसके प्रति कर्मकारिडयों को द्वेप रहा हो, ऐसे बात्य को लच्य में रखकर यह वेद का १४ वां कायड कहा गया है। इसमें सब बात्यों का वर्णन नहीं, यह और भी असंगत है। क्योंकि जब वह पुरुपशील है तो हीन, पितत, बात्य वह कहां रहा ? फलतः उक्त परिडत का ऐसा कथन वैदिक 'बात्य' शब्द के न सम-

कने के कारण ही हुम्रा है। कदाचित् उक्न परिष्ठत के चित्त में वह ब्रात्य मी कोई जन्म से ब्रात्य होकर श्रचाचित वढ़ा विद्वान् वन गया होगा श्रीर वेद ने उसी की स्तुति कर दी होगी। ऐसी कपोलकलपना कभी मानी नहीं जा सकती।

इसी ब्रात्य के विषय में योरोपीयन विद्वानों ने भी श्रपने विचार दोड़ाएं हैं। उनके दिचारों की श्रालोचना करना भी विषय की स्पष्टता के लिये बड़ा चित्तरंजक है।

पिरुत ग्रीफ़िथ अपने अथर्ववेद के अंग्रेजी अनुवाद ( ११ का० ) के शारम्भ में ही चरणटिप्पणी में लिखते हैं कि—

''इस अपूर्वे. रहस्यमय कायड का प्रयोजन ब्रात्य को आदर्शे बनाना श्रीर 'बहुत बढ़ी चढ़ी प्रशंसा करना मात्र है, श्रीर उपाध्याय श्रोफूाए का यह मत है कि 'जो ब्रात्य विशेष प्रायश्चित्त करने के बाद उपनीत हो जाता था श्रीर 'ब्राह्मण श्रार्थों में प्रवेश पाजाता था उसके विषय में यह प्रशंसा किखी गयी है। श्रागे पं०श्रीक्षिथ 'ब्रात्य' शब्द पर टिप्पणी लिखते हैं कि 'ब्रात्य' शब्द 'ब्रात्य' से बना है। 'ब्रात्य' का श्रथ है श्रार्थों से बहिष्कृत जत्थे का सदीर। वह बिलकुल बाह्मणों के शासन से मुक्त, आयों से ब्राह्मणों के सार्ग पर न चलने वाला है", इत्यादि। ऐसा ही मन्तच्य पं० वेवर का भी है।

वैदिक ब्रात्य के विषय में ऐसी ब्रसंगत वेद विरुद्ध मित उठने का
 एक मात्र कारण हमें मनुस्मृति ( अ॰ १० । २० ) प्रतीत होता है ।

दिजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान् । तान् सावित्रीपरिश्रप्टान् वात्यानिति विनिर्दिशेन् ॥ २० ॥

श्चर्थ—द्विजाति लोग श्रपने ही वर्ण की स्त्रियों में जिन पुत्रों को उत्पन्न करें, यदि उनके उपनयनादि वत न हों तो उन गुरुमन्त्र से अष्ट पुरुपों को 'वास्य' नाम से पुकारे।

इसी प्रकार तायड्यमहा ब्राह्मण में 'ब्रात्यस्तोम' का वर्णन है। जिनके पाठ से ब्रास्य भी शुद्ध, संस्कृत करके पुनः यज्ञादि के श्रधिकारी होते थे। घहां ब्रात्यों के विषय में लिखा है—

' हीना वा एते '। हीयन्ते ये वृात्यां प्रवसन्ति । नहि शक्कवर्यं चरन्ति, न कृषिं, न वाणिज्यां । पोडक्षो वा एतत् स्तोमः समाप्तुमईति ।

जो लोग 'त्रात्या' को लेकर प्रवास करते हैं वे न ब्रह्मचर्य का पालन करते, न खेती बाढ़ी श्रीर न ज्यापार करते हैं । शोडवस्तोम उनको पवित्र कर सकता है ।

इस ब्राह्मण भाग पर सायगाचार्य का भाष्य है।

वृह्यां त्रात्यतां आचारहीनतां प्राप्य प्रवसन्तः प्रवासं कुर्वन्तः ।

द्रात्या को लेकर प्रवास करने का तात्पर्य, सायग्र के मत से, द्रात्यता अर्थात् श्राचार हीनता को लेकर प्रवास करना है। श्रन्यत्र मी—

वात्यां वात्यां विहिताकरणप्रतिपिद्धनिषेवणरूपाम् प्राप्य प्रवसन्ति ।

ब्रात्यता अर्थात् विहित कर्म का न करना और निपिद्ध कर्म का आचरया करने रूप गिरावट को पाकर प्रवास करते हैं।

हमें इन ही सब बेखों के आधारों पर श्री पं॰ शंकरपाग्डुरंग तथा श्रीफ्रिथ श्रादि का बेख प्रतीत होता है। परन्तु हमें यह कहते ज़रा भी संकोच नहीं कि वैदिक 'वृत्य' का यह अभिप्राय नहीं है।

जिस प्रकार 'देवानां-प्रियः ', 'प्रियदर्शी ' आदि शब्द चौद्ध काल में वहे आदर के थे, परन्तु पौराणिक काल में इन शब्दों को द्वेप से प्रोरित हो कर 'मूर्स्स ' वाचक वना दिया गया है। 'बुद्ध ' शब्द पहेले ज्ञानवान् पुरुष के लिये प्रयोग होता था, परन्तु उसी का अपश्रेश 'बुत् ' अब केवल 'प्रथर की मूर्ति ' का वाचक हो गया है। इसी प्रकार हम अन्य बहुत से प्राचीन शब्दों को अर्वाचीन काल में विपरीत अर्थी में प्रयुद्ध होता पाते हैं । ठीक इसी प्रकार वेद के बहुत से पवित्र शब्दों को श्रगते ब्राह्मण् काल ग्रौर पौरााणिक स्मृति काल में विकृतार्थ हुन्ना पाते हैं।

पौराणिक उच्छृंखल कल्पनाकारों ने वैदिक काल के इन्द्र प्रादि देवां की ही क्या २ दुर्दशा की है सो शोचनीय है । फिर श्रपने साम्प्रदायिक देवा के भी आचार चरित्र की कैसी हुर्दशा की है। उसके पश्चात् पीदी-परम्परा से चलते श्राये किसी विशेष नाम को धारण करने वाले सम्प्रदाय या जन समूह का यदि आचार चरित्र अष्ट हो गया तो उनके साथ उनके पूर्वजों का नाम निन्दित हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। 'ब्रात्य' शब्द की भी ऐसी हुर्देशा हुई प्रतीत होती है । परन्तु चेद में एक स्थान पर भी 'झात्य' शब्द को घृणित अर्थों में प्रयुक्त हुआ हम नहीं पाते। अब हम बात्य शब्द की उत्पत्ति पर विचार करते हैं।

तागड्य महावासगा ( अ० १७ ) में लिखा है—

देवा वै स्वगं लोकमायन् । तेषां देवा भहीयन्त ब्रास्यां प्रवसन्तः । ते साग-इछन् यतो देघा स्वर्ग लोकमायन् । ते न तं स्तोमं न छन्डोऽविन्डन् येन तानाप्स्यन् । ते देवा मस्तोऽबुवन् एतेम्यः ते स्तोमं तच्छन्दः प्रायच्छन् येन अस्मान् आप्नुवान् इति । तेभ्य एतं पोडर्श स्तोमं प्रायच्छन् परोक्षमतुष्टुभं ततो वै ते तानाप्नुवान् ॥१॥

म्प्रर्थ —देवगण स्वर्ग लोक को पहुंचे । उनके जो सन्तति स्नादि थे वे ा <sub>नात्या</sub> का प्रवास करते हुए ' गिर गर्ये । वहां स्राये जहां देवगण स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। वे न उस स्तोम को पाये श्रीर न उस छुन्द को पाये जिससे वे उन देवों को पा लेते । उन देव मरुद्गण ने उन लोगों को उस छुन्द श्रोर उस स्तोम का उपदेश किया। जिससे वे उनको प्राप्त हुए। उनको देवान षोडश स्तोम प्रदान किया । वे उस द्वारा देवां को प्राप्त हुए ।

हीना वा एते हीयन्ते ये बाल्यां प्रवसन्ति । नहि बह्मचर्यं चरन्ति, न कृषिं, न वाणिल्याम् ॥ २ ॥

वे ' हीन ' कहाते हैं जो गिर जाते हैं श्रीर वाल्या का प्रवास करते हैं। वे न ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, न खेती, श्रीर न ब्यापार करते हैं।

तायड्य महाब्राह्मक के ये दोनों उद्धरक 'ब्रास्य' शब्द की उत्पत्ति को वतलाते हैं। ब्रास्य वह हैं जो (ब्रास्यां प्रवसान्ति) ब्रास्या का प्रवास करते हैं। 'ब्रास्या का प्रवास 'करना श्रर्थात् ब्रत पालन के लिये श्रपने गृह को छोड़ परदेश में चले जाना 'ब्रास्या का प्रवास 'करना कहा जाता प्रतीत होता है। उपनिपत् में 'ब्रास्या प्रवास 'ब्रस्या, ब्राज्या, प्रस्त्रिज्या शब्दों में परिवर्तित हो गया प्रतीत होता है।

#### थदहरेव विरजेत् वृजेव गृहाद्वा वनादा । उप० ।

श्रथवा ' वृत्य ' का अर्थ समृह है । टोली बनाकर लोग विदेश यात्रा के लिये निकलते होंगे । उनके साथ छोटे बड़े सभी चलते होंगे, यह यात्रा उसी प्रकार की प्रतीत होती है जैसी महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व में पायडव कीरवों की वर्णन की गई है । उस अवसर पर वहे लोग तो वृत्तचर्या द्वारा देह छोड़ कर सुख धाम में पहुंच जाते थे छौर शेष अनुभव और तप-साधना से अष्ट होकर अपने पूर्व के विद्वान् तपस्वी पुरुपों के सम्मान पद, प्रतिष्ठा को प्राप्त न कर सके, इसालिये वे प्रयअष्ट होगये और पतित कहे जाने लगे । थोग्य शिक्षा न पाने से 'ब्राल्या' में प्रवासार्थ निकल कर भी उनका नाम 'ब्राल्य' रूदि रूप से पढ़ गया । परन्तु पूर्व का वैदिक शब्द 'वृत्त्य' अवस्य उस विद्वान वृत्तपति के लिये प्रयुक्त होता था जो अपने अनुभव, आयु और योगाम्यास द्वारा आत्मसाधना करता हुआ ' संघ ' की साथ लिये हुए प्रवासार्थ लोक असगा किया करता होगा । हमारी सम्मति में उसके ' ब्रात्तपति ' कहा जाता था । अधववेद (७ । ७२ । २ ) में उसी को ' ब्राजपित ' शब्द से भी कहा गया प्रतीत होता है ।

परि त्वासते निधिमः सखायः इलगाः न वूजपितं चरन्तम् ।

हे इन्द्र ! तेरे चारों श्रीर श्रपने ग्रास्त्रिक विभृतियों सहित तेरे मित्र उपासक ऐसे विराजते हैं (कुलपा: चरन्तं व्यूजपति न ) जैसे विचरण करते हुए व्यूजपति के चारों श्रीर पुत्र श्रीर शिष्य विराजते हैं।

ब्राजपित, ब्रातपित, ज्रात्या प्रवासी, व्रात्य इन शब्दों के अशी पर विचार करने से ही एक भीतरी सम्बन्ध ज्ञात होता है । व्राजपित का विचरण और 'शात्या का प्रवास' ये दोनां वाक्य रचनाएं भी कोई बहुत विभिन्न प्रतीत नहीं होतीं। शिल्पों के लिये ' कुलपा ' शब्द का प्रवोग है । यह शब्द पुत्र, नहीं होतीं। शिल्पों के लिये ' कुलपा ' शब्द का प्रवोग है । यह शब्द पुत्र, नहीं के लिये भी प्रयुक्त होता रहा है । क्योंकि वे कुल के पालक होते हैं । पुत्री के कुलों के पालक शिल्प होने से वे भी ' कुलपा ' कहलाने और गुक्तों के जुलां के पालक शिल्प होने से वे भी ' कुलपा ' कहलाने बोग्प हैं । उन्हीं के अनुकरणों में हम शब्द भी साधु सन्यासी गणों के श्राखाईं को या जमातों को प्रमता हुआ पाते हैं । उनके वहें २ महन्त 'व्राज पति' कहाने बोग्प हैं । उनके या उनके साथियों के आचार अप्ट होने से उन पति' कहाने बोग्प हैं । उनके या उनके साथियों के आचार अप्ट होने से उन पति' कहाने बोग्प हैं । उनके या उनके साथियों के आचार अप्ट होने से उन श्री के नाम साधु, महन्त, श्रादि भी श्रव वदनाम हो रहे हैं । परन्तु उन ही के आचारवान् होने पर उनकी मान, प्रतिष्ठा होनी स्वामाविक है । वेदिक काल के बातपित, वाल्य आदि शब्दों का भी कुल्तित श्रव्य इसी प्रकार काल के बातपित, वाल्य आदि शब्दों का भी कुल्तित श्रव्य इसी प्रकार विवाह प्रतीत होता है।

वातपति या वात्य के लिये एक शब्द 'गृहपति 'भी ताग्रहय महा वाह्यण में प्रयुक्त हुत्रा है। जैसे—

द्युनानो मास्त्रस्तेषां गृहपतिरासीत् । त एतेन स्तोमेनायजन्त ते सर्वे आर्ध्नुवन् । यहेतत् साम भवति ऋज्या एव । ताण्ट्य० । १७।१।९॥

मरुतों, देवगणों के बीच में ' धुतान' नामक उनका गृहपित था वह इस पोडश स्तोम से उपासना करता था। इससे वे सभी समृद्ध होगये। यह षोडश स्तोम ऋदि प्राप्त करने के लिये हैं। अग हीन्द्र गिर्वण, वाणत्या, ० युन्जन्ति हरी० इत्यादि तीन ऋचाओं से खीतान साम की उत्पत्ति है जिसका ऋषि दश 'शुतान' है। सामवेद उत्तरा० प्र०६। १४। १। २३॥ इस उद्धरण में उक्क वृत्या-प्रवासी देवें का गृहपति श्रर्थात कुलपित श्राचार्य या मुख्यपद का नेता चुतान था यही प्रतीत होता है। श्रीर वह वेद मन्त्रों से प्राप्त सामगान करके समस्त कुल भर को सम्पन्न करता था इसमें वृत्य देवें। के प्रति कोई भी घृषाजनक भावका प्रयोग कहीं भी दृष्टि गोचर नहीं होता है।

इसके श्रातिरिक्ष तागड्य महाबाह्मण के बीच में हमें कई प्रकार के श्रम्य भी वात्यों का परिचय प्राप्त होता हैं। जैसे—

> त्रयस्त्रिंगता नयस्त्रिंशता गृहपतिमभि समायन्ति । त्रयस्त्रिशक्ति देवा आर्थ्नुवन् ऋष्या एव ॥

तेंतीस, तेंतीस करके वे देव गृहपति के पास श्राते हैं। वे तैंतीसाँ देवगण पोढश स्तोम से समृद्धि को शास हुए।

ताराड्य झाहारा ( १७ । २ । ३ ) में ऐसे लोगों के लिये भी प्रायश्चित्त लिखा है जो नुशंस, निन्दित रह कर 'वास्या का प्रवास' करते हैं । जैसे— अधैष पर्षोडशी । ये नुशंसा निन्दिताः सन्तो वास्यां प्रवसेयुः त पतेन यजरेन् ।

लुच्चे, लयाड़ होकर भी जो लोग संन्यास ले कें या किसी उत्तम कुल में साधना करने के लिये भ्राजावें तो वे भी उस कुल के लिये हानिकारक हैं। यदि वे पुरुष श्रच्छा होना चाहें तो ताख्य ब्राह्मण के लेखानुसार वे लुखे लोग भी प्रायश्चित्त करके उत्तम हो जा सकते हैं।

इसी प्रकार द्विपोडशस्तोम उनके लिये हैं जो ''कनिष्ठाः सन्तो वात्यां प्रवसन्ति (ता० वा० १७ । ३ । १ ) उमर में छोटे होकर वात्या का प्रवास करें । श्रर्थात् कच्ची उमर में ही सन्यास ते कें ।

वे भी प्रायः गिरजाते हैं जो कच्ची उसर में 'व्रात्या का प्रवास' श्रर्थात् सन्यास श्राश्रम में प्रवेश करते हैं।

एक प्रायश्चित्त उनके लिये हैं जो 'शमनीचामेढ़' हैं। श्रर्थात् जो बुढ़ापे पर इन्द्रियों के सर्वथा शिथित होजाने पर 'वृत्या का प्रवास' करते हैं। वे सर्वथा श्रंग शिथित हो जाने पर वृढ़े तोते जैसे कुछ पढ़ नहीं सकते, प्रत्युत अपनी बुरी श्रादत भी नहीं छोड़ते। इस प्रकार जो बृद्धावस्था में कुलपित के यहां दाखिल हों वे भी पतितसावित्री कहाते हैं। वे भी कुल में दोपकारी ही सिद्ध होते हैं, इसिलये वे चिन्दित हैं। उनको भी प्रायश्चित्त करना उचित है। ऐसों में से भी एक वहा विद्वान् कुलपित समश्रवा का पुत्र 'कुपीतक' शृहपित था। वेदाध्यायी जानते हैं, कि कौपीतकी ब्राह्मण श्रीर कौपीतकी श्रार्थिक श्रीर कौपीतकी उपनिपद इसी सम्प्रदाय के प्रन्य हैं। इस कुलपित की कौपीतकी शाखा प्रसिद्ध हैं। इन सब उद्धरणों को देखकर वृष्य, वृत्ति, ब्राजपित, कुलपित, गृहपित, श्रादि के समानार्थ होने का निश्चय होता हैं श्रीर वेद प्रतिपाद्य 'वृत्य प्रजापित' के हम बहुत समीप पहुंच जाते हैं। परन्तु वेद की भीतरी साची देने के पूर्व हम चाहते हैं कि श्रपन कथन में प्राचीन विद्वानों को ही खड़ा करें।

श्रथवैवेदिय चूलिकोपनिपद् में वृत्य स्क को श्रौपनिपिदिक ब्रह्म विद्या के निरूप्ण का स्क्र माना गया है।

> ं ब्रह्मचारी च ब्रात्यश्च स्कम्मोऽत्र पिलतस्तथा । अनद्वान् रोहितोच्छिष्टः पठ्यते भृगुविस्तरे ॥ शिवोभवश्च रहश्च ईश्वरःपुरुषस्तथा । सालः प्राणश्च भगवान् आत्मा पुरुष एव च ॥ प्रजापतिर्विराट् चैव पार्ष्णिः सलिलमेव च । स्तुयते मन्त्रसंयुक्तैरथर्व विहित्तैर्विभुः ॥

अर्थ — ब्रह्मचारी स्क (का० ११ | १), वृत्य स्क (का० ११), स्कम्म स्क (का० १० । ७ । ८), पलित स्क (का० ६ । ६, १०), अन ख्वान स्क का० ४ । ११), ऋषम स्क (का० ६ । २, १), रोहितस्क (का० १३), उच्छिष्ट स्क (का० ११ ७), शिव, भव, रुद्द स्क (११ । २), ईश्वर पुरुष (का० ११ ।६), काल [ म ], प्राण (१० । ८), आतमा (११ । ४), भगवान (३ । १६), प्रजापति विराद् (८ ।६, १०), पार्धिण स्क्र (१०।२). सिल्लिस स्क्र (८।६) अथर्वेद के ये समस्त स्क्र परमे-श्वर का ही वर्णन करते हैं।

इसी प्रकार यजुर्वेदीय मन्त्रिकोपनिषद् जो चूलिकोपनिषत् का प्रति रूप है उक्त रखोकों को ही पाठभेद से स्मरण करता है।

फलतः चाल्य सूक्ष वेदान्तविषयक ब्रह्म प्रजापित का ही वर्णन करता है। इसी को लच्य में रखकर योरोपीयन पिएडत ट्लूमफील्ड ने ठीक लिखा है कि—" There can be no doubt that the theme is in reality brabm;" वास्तव में इसमें कोई सन्देह नहीं कि वाल्य सुक्रों का प्रतिपाद्य विषय महा है। इसके अतिरिक्ष आपस्तम्ब धर्म सुत्र ने अतिथि की शुश्रुपा करने के लिये वाल्यसूक्ष का ही उक्केल किया है। पूज्य गुरु, आचार्य, स्नातक तपस्वी राजा ब्रादि सभी को सामान्य 'वाल्य' शब्द से ही संबोधन करने का आदेश है। यदि वाल्य शब्द पूर्व काल में ही 'पतित' का पर्याप होता तो आपस्तम्ब धर्म सुत्रों में ऐसा विधान सर्वथा न ब्राता।

इस सूक्ष में नीजलोहित, महोदेव, ईशान ग्रादि शब्द देखकर पै० ब्लूम-फील्ड ने श्रनुमान किया कि इस सूक्ष पर शैव सम्प्रदाय का श्रधिक प्रभाव है। परन्तु हमें खेद हैं कि प्रजापित, ब्रह्म, तप, सत्य श्रादि विशेषण देखकर किसी श्रन्य सम्प्रदाय की छाप नयों न श्रनुभव की !

#### वात्य का स्वरूप

न्नूत्य सूक्ष में प्रथम उपास्य देव न्नूत्य के पवित्र नाम कीर्तन किये गये हैं (१४।१(१)), (१(२)) में न्नूत्य का अलंकार से विराद् ज्ञान मय, देवमय, कालमय, दिङ्ममय, रूप प्रकट किया है। जिसका अनुकरण प्राय: शैव सम्प्रदाय ने सेनानायक का सा रूप काल्पित करके जगन्नाथ के रथ की कल्पना की और त्रिपुरविजय का वर्णन किया है।

१४। १ (३) में वृत्य के वेदमय सिंहासन का वर्णन है। १४। १ (४) में वृत्य के सर्वदिशान्यापी संवत्सरमय राज्य का वर्णन है। ग्रेंश्

(१४। १ (४) में भी उपदिशाश्रों में श्राधिदैविक शासन का वर्रान किया, है। (६) में दिग्विजय का स्वरूप दिखाया गया है। (७) में महती विभूति दर्शाई है। ( ८ ) में राजन्यरूप श्रीर। ( ६ ) में उसका सभापति, सेनापित श्रीर गृहपति का स्वरूप दर्शाया है। (१०) में उसके ब्राह्मवल श्रीर चात्र धर्म का विस्तार दर्शाया है। (११-१३) में उसका स्नातिथ्य श्रीर (१४) में उसका श्रनाद से विशाल मोक्कृ रूप दर्शायां है। (१४, १६, १७) में उसके प्राया, अपान श्रीर ज्यान का विराट् वर्शन है (१८) में ब्रास्य के म्रांख, कान, नाक, शिर, का वर्शन है। यह ब्रास्य का किल्पत स्वरूप प्रजापति के सभी भ्रम्य विराट् रूपों के समान ही है। संज्ञेप से हमने दिग्दर्शन करा दिया है। वाचक वर्ग प्रस्तुत भाष्य में ध्यानपूर्वक. ह्वांध्यायं करके हृदय को तुष्ट करें।

# (१६) विवाह स्क

चौरहवां समस्त कार्ड विवाहपरक है। पं० शंकर पाग्हुरंग के कथ. नानुसार—

'तूक्तारम्भे सर्जा नाम या स्थिल्पा सवितृपुत्री देवी तस्या विवाहस्य कथा वर्णिता।'

सूक्ष के प्रारम्भ में सूर्या नाम कोई सूर्य के रूप वाली सविता की कन्या देवी है। वेश में उसकी कथा गही गयी है। श्रयीत् उक्न परिडत के कथनानुसार यह एक कहानी ही रही। सनिता कोई देव है, उसकी कोई कन्या है । उसके वाद उक्न पंडित ने वित्राह के कृत्य में मन्त्रों का विनियोग नीचे लिखे प्रकार से दर्शाया है।

'कुमारी का विवाह पिता के घर में होता है। १-१६ श्रीर २३, २४ इन १८ मन्त्रों से श्राज्य होम किया जाता है। फिर कुमारी को खिचड़ी खिलाई जांती है (१।३१) से किंसी पुरुष के हाथ सकोरा देकर वर के पास भेजता है। (१।३१) से ब्राह्मण को भेजता है। (१।३४) से कुमारी की रचा के जिये एक पालक पुरुप को भेजता है। पानी लेने के लिए

जाता है। (१।३७) से जलमें एक ढेला फेंकता है। (१।३८) से स्नान होता है। (१।३८) से जलका कलसा भरता है। कलश पनिहारे. को देता है। फिर एक वृत्त की शाखा पर घड़ा रखा जाता है। उस जल से विवाह में जहां २ जल का काम पहें लिया जाता है। उसके बाद (१ १९७) से घृत होम होता है। (१!१२) से कन्या के केश खोजे जाते हैं। (१।१२) से घर के ईशान कोएा में कन्या को बैठाकर गरम जलसे स्नान कराया जाता है। (१।३४) और (१।४३) से शीतक जल से निहलाया जाता है। फिर एक कपड़े से ग्रंग पोंछा जाता है। (२।६६।६७) कन्या भूत्य को तौालिया देती है। उस कपड़े को तुम्बर के दण्ड से वाकर गोफ़ में रख देता है। वह नवीन वस्त्र कन्या को पहनाता है। कन्या को 'वाध्य' वस्त्र यज्ञी-पवीत के समान पहना देता है। (२। ६२) से केशों में कंवा करता है। (१।४२), (२।७०) से एक योक्नु नामक रस्सी को किट में पहनाता है। जेट की मधुमणि ( मुजहरी की जकड़ी ) को जाज डोरे से अनामिका श्रंगुली में बांधता है। कन्यादान के बाद उपाध्याय कन्या को हाथ से पकड़ कर कीत्कगृह से निकजता है। (१।२०) से शाखा में 'युग' (जुआ) लगाता है। दायें से उसे एक आदमी पकदता है। (१ १४०,४१) से कन्या के जलाट पर सुवर्ण बांधते हैं। उसपर जूप के छेद में से जल चु-द्याते हैं। (१।४७) से कुमारी को शिला पर चड़ाते हैं। (२।६३) से जाजा होम होता है। (१।४८,४२) से वर कन्या का पाणिप्रहया करता है। (१।३६) से वर कन्या को खेकर श्रीम की तीन प्रदक्तिणा करता है। सात रेंखाएं खेचता है। उनमें वधू को चलाता है। उसके बाद (१।३१) श्रीर (१ । ६०) से कन्या को सेजपर बैठाता है। सेजपर बैठ जाने पर वरका कोई मित्र कन्या के पैर धोता है। (१। १७। १८) वर क्रमारी के कमर में वंधी रस्सी को खोलता है उस रस्सी के दोनों छोरें। से पकड़कर नौकर 'लोग जोर लगाते. हैं जो खेंचलेते हैं वे बलदान समके जाते हैं। (२।४३-४८) पत्तारा पत्र से वधू, वर के शिर पर श्रोपधियां फेंकती है। (१। ४६. ६०, ६२ ), से वर कन्या को सेज से उठाता है। यहां विवाह विधि समाप्त हो जाती है।

श्रव उसके बाद 'उद्घाह' होता है। उद्घाह में वर के घर वधू को लेजाया जाता है। (१। ६१), (२। ३०) से वधू वर दोनों को रथ पर चढ़ाते हैं (२। ६), (१। ६४) से कर्ता श्रागे र चलता है। (२। ११) (१। ३४) से दायें पैर से रास्ता चलता है। उसी दिन यदि श्रोर कोई स्त्री का भी विवाह हुआ हो तो वधू के वस्त्र में से एक सूत निकाल कर चौररते पर रख कर उस पर दायां पैर रख कर कर्ता खड़ा हो जाता है। यह प्रायक्षित्त है। दोनों विवाहितों की श्रुभ चाहता हुआ (२। ४६) का जप करे। दोनों के बीच में ब्राह्मण गुज़र जाय। (२। ४७) से रथ निकलता है (२। ६) से मार्ग में तीर्थ श्राजाने पर मट्टी का ढेल। धर कर तब उससे उतर जाता है। (२। ३) को बढ़े २ दृच देख कर जपता है। (२। २८) को वधू को देखने के लिये छुदृष्टि वाली स्त्रियें श्रांवंता उन के प्रति जपता है (२।७) को दो निद्यों का संगम देख कर जपता है। (२।७) को ही श्रोधि, नदी, खेत, बन देखकर भी जपता है। (२। ७३) को श्रमशान देखकर जपता है।

मार्ग में वधू से जाय तो (२।७४) से उसको जगाता है। वर के ियता का घर समीप आजाने पर (२।१२) मन्त्र जपता है। घर आजाने पर जलों के छींटे देकर बैजों को (२।१६) से खोजता है। निर्ऋति को टूर करने के िये (२।१७) से पत्नीशाला में जल छिड़कता है। घर के दिल्या दिशा में (१।४७) से गोवर की पिंडी पर पत्थर को रखता है उसके ऊपर पत्नांस के तीन पात में से बीचका पत्ता लेकर रखता है श्रीर उसके ऊपर पत्नांस के तीन पात में से बीचका पत्ता लेकर रखता है श्रीर उसके ऊपर पत्नांस के तीन पात में से बीचका पत्ता लेकर रखता है श्रीर उसके ऊपर थी श्रीर घी पर चार दूव के कोंपल रखकर उसपर (१।४७) से वधू को खड़ा करता है। उसपर पर रखाकर (२।६१) (१।२१) (१।२३) (१।६४) इनसे वधू को नर के गृह में प्रवेश कराता है। उसके साथ पूर्यपात्र, कुम्म, फल, श्रन्त, सहित भी जाता है।

चहां पुनः श्रीन जलाकर वधू का हाथ पकड़कर वर (२। १७, १८) से परियाय श्रथीत प्रदिष्णा कराता है (२। २०) (२। ४१) से श्रीप्त, सर-स्वती, पितृ, सूर्या, देव भित्र वरुण इनको नमस्कार करती हुई कन्या के साथ पढ़ता है। (२। २२) से कोई मृग चर्म लाता है। उसे विद्यावर उसपर पाल डालकर (२। २३) से वधू को विटलाता है। (२। २४) वधू को विटलाता है। (२। २४) वधू को विटलाकर किसी ब्राह्मण के उत्तम बालक को उसकी गोद में बैटाता है। (२ १४) से बच्चे को फल, बद्दु आदि देकर उठाता है। (२। १-४), (२। ४४) इनसे वर वधू क्रम से श्राहृति देते हैं। श्रीर एक जलपात्र में श्राहृति रोप को चुत्राते जाते हैं। उस जलपात्र को ।२। ४४) वर वधू के अञ्जाति में रखता है। (२। १-४) से जलों को गिराकर ख्यालीपाक के पास ले जाते हैं। वहां एक स्थान पर अपने श्रादमियों सहित पति । भिष्टान्न खाता है। उसी स्कू से पित धृत से भित्ते जवां की श्रम्जित भर २ कर श्राहृति करे। इति उद्राहः।

इसके थांग चतुर्थिका कर्म है। 'सप्त मर्यादा०' इस मन्त्र से वर विवाहात्रि में धान्य की थ्राहुति देता है। 'अवयो नौ॰' इस मन्त्र से वर वधू दोनों एक दूसरे की थ्रांख में अजन करते हैं। 'महीम् ऊ खु॰' इस मन्त्र से वर वधू दोनों को थ्राचार्य एकक्ष पर भेजता है। (२। ३१) से वर वधू को सेजपर चढाता है थ्रौर (२। २३) से वैठाता है। थ्रौर (२। ३१) से सुन्ताता है। उन दोनों को श्राचार्य एक चादर से ढक देता है। (२।३७) से दोनों को एकं दूसरे के सम्मुख कर देता है। 'इह इमी'॰ (२। ६४) इस मन्त्र से वर वधू दोनों को तीन वार प्रोरंत करता है। (२। ७१, ७२) दोनों परस्पर संग करते हैं। 'महा जज्ञानं' इस मन्त्र से वर 'प्रजनन' थ्रंगका रपर्श करता है (२।४३) से वधू को वर खाट से उठाता है। (१।४१ २३,४१) से श्राचार्य दोनों को नवीन वस्त्र पहनाता है। युन: (१।११,४६) से वर वधू के मस्तकपर दृव रखता है। विना मन्त्र के धन, जो रखता है। इस समस्त कायड के संवारता है। सन के सूत से केशों को बांघता है। इस समस्त कायड

से वर होम करता है। (१।३१) से यह मेरा, श्रीर यह तेरा इस प्रकार धन का विभाग करता है। (१।२१-३०) श्राचार्य वर से स्वयं वाध्य वह्न लेते हुए जपता है। (२।४१,३२) से स्वीकार कर लेता है। (२।४१,३२) से स्वीकार कर लेता है। (२।४८) से उसकी लेकर चल देता है। (२।४०) से उस वह्न से वृचकी ढक देता है। (२।४०) से उस वह्न से वृचकी ढक देता है। (२।४०) से उस वह्न से वृचकी ढक देता है। (२।४०) से सब स्नान करते हैं। (२।४१) उस वाध्य वस्त्र की स्वयं पहन लेता है। (२।४४) की जपकर श्राचार्य श्रपने घर श्राजाता है। पित गृह की श्राती हुई स्त्री रोये तो 'जीवं स्दन्ति (१।४६) इससे श्रीर 'बद् इमे केशिनः ' इत्यादि ४ मन्त्रों से श्राहुति देते हैं। यह चतुर्थी कमें है।

अथर्ष बेद के विवाह स्क की साम्प्रदायिक पहित का हमने संदेप से उद्घेस कर दिया है। विशेष जानकारी के लिये अन्य र शासा गत गृह्य स्त्रों में लिखी पद्धियों से इसकी तुलना की जा संकती है। वर्तमान प्रचलित पद्धियों से भी इसका भेद सहज ही में बुदिगत होता है। थोड़ा सोच विचारने से उक्त पद्धित के अभिप्राय भी समक में आते हैं। उस कमकायद में विस्तार से जाना हमारा यहां प्रयोजन नहीं। इस पाठकों से अनुरोध करेंग कि पद्धित को देखें और प्रस्तुत भाष्य में किये मन्त्र के अर्थों पर विचार करें तो पद्धित के कम कायडों का रहस्य आप से आप खुलता है। सूक की कुछ एक विशेष वातों का हम रहस्य यहां उद्धर्म करते हैं।

# वैदिक विवाह की कुछ विशेषताएं

१ — गृहस्थ प्रकरण को प्रारम्भ करके वेद साचात् प्रजापित का रहस्य खोखते हैं। 'सत्येन उत्तिमता भूमिः।' सत्य ने भूमि को उठा रखा है प्रथवा सत्ववान्, वीर्यवान् तेजस्वी, बजवान्, वीर्यवान् पुरुष ही सूमि स्वरूप स्त्री का भार उठाता है, नपुंसक नहीं। प्रस्पर का सत्य व्यवहार ही गृहस्थ रूप भार को उठाता है। कैसे ? जैसं— जैसे सूर्य आकाशस्थ पिरडों को धार्मे है, वह उनको प्रकाशित करता है हसी प्रकार उत्पादक, प्रेरक तंजस्वी पुरुप (धो:) प्रुत्रादि के देने वाली, क्रीदा, पा रमणप्रदा स्त्री के हृदय को भी प्रकाशित करता है। 'आदित्याः ऋतेन तिष्ठन्ति' आदित्य ब्रह्मचारी लोग अपने ऋत, सत्य ज्ञान के वल पर स्वयं अपने आश्रय खहे हो सकते हैं। इसीलिये आश्रय की आकांचा वाली स्त्रियें उनका आश्रय खोजती हैं। 'दिवि सोमः अधिशतः' जिस प्रकार चन्द्र सूर्य के आश्रित है उसी प्रकार वीर्य भी तेजस्वी पुरुप में रहता है। (१।२-१) मन्त्रीं में सोम रूप वीर्य और वीर्यवान पुरुप का वर्षान किया है।

शारीर में वीर्थ की सत्ता को कितने धारछे दृष्टान्त से दर्शाया है। यत त्वा सोग प्र पिवन्ति तत आव्यायसे पुनः।

है बीर्य जब तेरा भोग कर खेते हैं तो तू फिर बढ़ जाता है। श्रर्थात् गृहस्थ कार्यों में वीर्य के ज्यय हो जाने पर शरीर में श्रजादि श्रोपधियों के सेवन से पुरुष फिर वीर्यवान् हो जाता है। श्रीर बह फिर ऐसे पूर्ण हो जाता है जैसे चन्द्र एक बार घटकर भी फिर पूर्ण हो जाता है।

'बायुः सोमस्य रक्षिता' प्राण ही वीर्थ का रचक है।

चन्द्र के द्वादश राशिभाग से जिस प्रकार मास उत्पन्न होकर १२ मासों के क्रम से वर्ष का भोग होता है उसी प्रकार द्वादश प्रायों में वीर्थ का भोग होकर पुरुषरूप प्रजापित पूर्ण होता हैं।

२-सन्त्र (१।६) में स्वयं वरा कन्या का स्वरूप दिखाया है। यद् अयात् सूर्वा पतिम् चित्तिरा उपवर्षणम् । चक्षरा अभ्यञ्जनम् चौभूमिः कोश आसीत ॥

जब 'सूर्या' पति को प्राप्त होती है तब (चित्तिः) चित का संकल्प सिरहाना होता है। चत्तुः श्रर्थात् उसमें उत्पन्न प्रेमराग ही गात्रलेप है। ज़मीन ग्रीर श्रासमान दो खज़ाने हैं।

इस मन्त्र में 'सूर्या' उस स्वयंवरा कन्या के लिये वैदिक सहस्वपूर्ण शब्द है, जो सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ है और छपने प्रति प्रेमी के हृदय को उज्ज्वल करे, अपने पित के साथ रहकर सूर्य की प्रमा के समान उसके लिये शोभा जनक हो। इसी प्रकार वह वर स्वयं ' सूर्य ' है।

उस कन्या के लिये—रंभी मासीट् अनुदेवी'।

हैं भी नाम ऋचा या उपदेशमयी वासी उसका दहेज हो। 'नाराशंसी न्योचनी' उसम पुरुपों की चरित्रकथा उसकी श्रोदनी हो। 'सर्याया भद्रम् इद् वासः ' कल्याया चरित्र ही उसका श्राच्छादक वल्ल है। सचरित्रता ही उसका पर्दा है। श्रोर लोग जब उसकी सचरित्रता का वर्षान करें, वस वह उसी 'गाथया पित परिच्छता' पुरुपचिरत्र की गाथा से सुभूपित होकर पित के घर श्राती है।

३-इस सम्बन्ध में वेद कुल और भी परिभाषाएं प्रकट करता है। जैसे (१।६) सोम: वध्यु: अभवत् । वधू की कामना करने वाला पुरुष ' सोम ' है। श्रीर ' अदिवना स्ताम् उभा वरा ' स्त्री पुरुषों के जोड़े सब मिलकर श्राये हुए

बराती ' श्रक्षिनी ' हीते हैं । श्रीर

यत् परये मनसा शंसन्तीं सर्यों अददात् सविता।

जो पित को मन ही मन गुणती हुई कन्या को दान देता है वह कन्या का पिता 'सिवता' कहाता है। इसी प्रकार वेद बड़ी ही चतुरता से विवाह योग्य वरवधूओं के विपय में वास्ताविकता का वर्णन करता है। परन्तु हमारे रुद्धि 'देववादियों' ने इस सब रहस्य को श्रोट करके कुछ अजब ही 'सूर्या सोम' के विवाह की कहानी सी बनाजी है। यदि हम वेद के देवतावाचक शब्दों को रुद्धिमान कर यहां श्रयं करने जो तो बड़े ही हास्यजनक श्रयं निकल ने जगते हैं। जैसे—

( मन्त्र १ ) में -सोम वधू की कामना करने लगा । श्रीर बराती ही गये श्रिथिनी कुमार । सविता ने सूर्यों को दान किया ।

( मन्त्र २० ) में — भग देवता वधू का हाथ प्रकड़ कर लिये जाय ह और श्रिथनी कुमार दोनों स्थ पर चढ़ा के जांथे ।

( मन्त्र १९ ) में—सिवेता वधू का हाथ पकड़ता है, भग भी हाथ पद्धवता है। क्या सोम की वधू के त्रब पालिशहण करने वाले सविता जिसने कन्या को दान दिया था, वह भी हाथ पकत ने वाला हो गया। श्रीर भग देवता भी तीसरे हाथ पकड़ने वाले हुए।

फलतः हमारा कहने का यहां यही तात्पर्य है कि देवता वाचक रूढ़िनामों से इस प्रकरण के वेदमन्त्रों का श्रर्थ लगाना बड़ी भारी भूल होगी। हमें उनका श्राख्यातज श्रर्थ ही लेकर इस विवाह प्रकरण को सर्वथा क्रियात्मक रूप से मुसंगत करना होगा।

नव पातिपत्नी को वेद के उपदेश

इस प्रकरण में वेद नये गृहस्थ को बनाने वाले पित पत्नी या वर घणु को बहुत से घहुमूल्य उपदेश देता है, जिनको देखकर वेद के आदशों का पता लगता है। जो लघुदशीं अपनी तुच्छ चलुओं से महाभारत में आई, ऋषियों के चित्रों पर कलंक लगाने वाली, खेतकेतु आदि की कथा को पढ़कर वैदिक काल में विवाहनन्धन की सत्ता तक को स्वीकार नहीं करना चाहते, उनको इस सूक्ष का मनन करना चाहिये। जरा उन उपदेशों और आदशे कार्यों पर भी दृष्टिपात कीजिये।

१—वेद कहता है 'मनो सस्याः सनः ससीत्।' वधू का चित्त ही पति तक पहुंचने का रथ है। 'छी: आसीद् उत च्छिटः।' मनके भाव प्रकाश करने चाली वाणी ही मनो-रथ का 'छिदि', छत अर्थात् आवरण है। अर्थात् स्त्री ' अपने मानसिक भावों को अपने प्रियतम के प्रति चाणी हारा प्रकट करे। तव क्या हो ? ' शुक्ती अनड्वाही आस्ताम्। ' दोनों के परिपुष्ट चीर्य ही उस 'मनो-रथ' में जुड़े वैलों के समान उद्देश्य तक पहुंचाने वाले हो। अर्थात् होनों परिपुष्ट चीर्य होकर गृहस्थ कार्य में सफल हों।

२--- यदयात् शुभस्पती वरेयं सूर्याम् उप ।

कन्या के वरण के श्रवसर पर वे दोनों शुभ सकंत्पों को चित्त में ' रखकर समीप श्राते हैं। प्रत्येक चाहता है कि (वरेयम्, ) में स्वयं वरण करूं तत—हे वर वधू!

'विश्वे देवा अनु तद् वाम् अजानन् ।'

समस्त देव, विद्वान्गण तुमको श्रनुमति दें कि तुम दोनों विवाह करे। । सब क्या होगा ?

#### पूपा पुत्रः पितरम् प्रवृणीत

तब हृष्ट पुष्ट पुत्र सन्तान पिता को प्राप्त होगा।

३—जब कन्या को दान किया जाता है तो बुहुतों का विचार है कि यह गाय, भेंस, बकरी श्रादि पशु या रुपया, पैसा, भृमि, मकान श्रादि के समान ही कन्याओं का दान किया जाता है। वर्तमान में कुछ विद्वान् कियों की स्वतन्त्रा को विचार में रखकर इस कन्यादान के भाव को वहुत गई खीय समस्ते हैं। ठीक है ! पशु, धन श्रादि के समान कन्याओं को दान करना बहुत ही नीच, घृष्यित श्रीर श्रत्याचार पूर्णकार्य है। मैत्रायखी संहिता (४।६।४) का उद्धरण देकर यास्कने भी लिख दिया है कि—

तस्मात् पुमान दायादो अदायादा स्त्रीति विद्यायते । तस्मात् स्त्रियं जातां परास्यन्ति न पुमासम् इति च । स्त्रीणां दानविक्रयातिसर्गाः विद्यन्ते न पुसः । पुंसोऽपि इत्वेके श्रीनःशेपे दर्शनात् ॥

श्चर्थ-पुमान् ही दायभागी होता है स्त्री को दायभाग नहीं मिलता। इसिलिये कन्या उत्पन्न हो तो उसको फेंक देते हैं, पुत्र को नहीं फेंकते। स्त्रियों के दान, विक्रय श्चीर त्याग सुना जाता है। पुरुपों का नहीं। श्चीर पुरुपों का भी सुना जाता है, जैसे शुनःशेपोपाल्यान में, इत्यादि।

परन्तु यास्क के इस उद्धरण से खूच समक्त लेना चाहिये कि यास्क बहुत ही पिततकाल की उन वातों को लिख रहा है जो घटित होती थीं, न कि वे वेद के वचन हैं। वह ता पितत लोगों के ही कामों की साधारणत: वतलाता है। मैत्रायणी प्रादि संहिता शाखारूप में महाभारत से भी प्रवीचीन काल की हैं। उनमें यदि ऐसा उन्नेख हो तो कीई वह वेदें। पर लांछन नहीं प्रस्तुत वह भी पिततकाल का द्योतक है। वेद प्रतिपादित 'कन्यादान' रुपये पैसे के दान के समान नहीं है। वेद स्वयं कहता है—

एपा ते कुलपा राजन् ताम् उ ते परिद्यसि ॥ अथर्व० १ । १४ । ४ ॥ हे वर ! यह कन्या है, मैं उसको तुम्मे देता हूं । पर क्यों देता हूं ? इस 'लिये कि 'ज्योक् पितृषु श्रासाता' वह तेरे माता पिताश्रों के वीच में चिर-काल तक रहे । पर इस दान का क्या स्वरूप है ?

> प्रेतो सुञ्चामि नासुतः सुबद्धाम् असुतः करम् । यथेयमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रा सुमगा सति ॥

में कन्या का पिता (इतः ) इस पितृ कुल से सर्वथा मुक्त करता हूं । (न अमुतः ) उस पित कुल से नहीं । साथ ही (अमुतः सुबद्धाम् करम् ) उसको उस पित के लूव दृदता से बद्ध कर देता हूं ! क्याँ ? जिससे हे (मीद्वः इन्द्र !) वीर्यसेचन में समर्थ स्वाभिन् ! पते ! यह कन्या उत्तम पुत्र और सौमाग्य से युक्त हो । फलतः, यहाँ तो केवल सन्तानलाभ के लिये कन्या के साथ अपना सम्बन्ध मान परित्याग करने ही को 'दान' शब्द से कहा है । ऐसा दान या सम्बन्ध मान परित्याग करने ही को 'दान' शब्द से कहा है । ऐसा दान या सम्बन्ध मान परित्याग करने ही को किया कम्या के ही अभिमाय को पूर्ण करता है और उसको आज्ञा देता है कि वह अन्य समस्त प्रेम सम्बन्धों को शिथिल कर अपना समस्त प्रेम अपने पित के निमित्त समर्पण करदे ।

४—स्त्री श्रपना श्रात्मसमर्पश करके भी गृहस्थ में स्वामिनी श्रीर श्राधिकार वाली होकर रहे। वह सदा विदुषी होकर ज्ञानोपदेश का कार्य .भी करे, देद उसे श्रधिकार देता है—

गृहात् गच्छ गृहपत्नी यथासः विश्वनी त्वं विदयम् आवदासि ॥ २० ॥ पति के गृह को प्राप्त होकर गृह की स्वामिनी हो । तू स्वयं जितेन्द्रिय होकर ज्ञान का उपदेश कर ।

 १—विवाह सम्बन्ध श्राजीवन है, धौर उसको इच्छानुसार जब कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। वेद कहता है—

डहैव स्तं मा वियोध विश्वम् आयुर्व्यदनुतम् ।

तुम दोनों स्त्री पुरुष यहां ही रहो, कमी वियुक्त नहोवो, समस्त श्रायु का भोग करो । श्रीर

#### क्रीडन्तौ पुत्रैर्नेप्तृमि मोर्दमानो स्वस्तकौ ।

पुत्र, पौत्र, नाती आदि सहित प्रसन्न रह कर, अच्छा सा घर वनाकर रहो। ह—सूर्य चन्द्र के समान स्त्री पुरुषों के कर्तक्यों पर वेद ने क्या ही। अच्छा लिखा है।

विश्वा अन्यो भुवना विचण्टे ऋतूँरन्यो विदशत जायसे नवः 🛭

एक पुरुप तो सूर्य के समान समस्त घर के कार्यों को देखता है, दूसरा चन्द्र के समान ऋतु कालों को भुगतता हुआ प्रति वार नवीन हो जाता है।

७—स्त्री का रजो धर्म के श्रवसर पर भोग नहीं करना चाहिये। यह श्रवसर भोग के लिये बहुत ही हानिकर है।

आशसनं विशसनमथो अधिविकर्त्तनम् ।

सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि मह्मोत शुम्मति ॥ २८ ॥

पुत्र प्रसव करने में समर्थ 'सूर्यां ' अर्थात् नवयुवित के नाना रूपों, लक्त्यों को देखो । गभीशय का कटना, फटना श्रीर चिरना होता है । ऐसे समय 'ब्रह्मा ' विद्वान् ज्ञानी ही उसको संस्कार से शुद्ध करता है ।

तृष्टमेतत् बद्धकमपाष्टवत् विषवन्नैतदत्तवे ॥ २९ ॥

उस दशा में स्त्री का शरीर तृपारोग का जनक, उच्छाता के रोग का जनक, देह पर चिरमराहट या फुन्सी पैदा करने वाला, घृष्णित चस्तु, विषयुक्त होता है। उस समय स्त्री-शरीर भोग के योग्य नहीं होता।

८—माशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रियम् । पत्युरनुवता भूत्वा संनद्यस्वामृताय कम् ॥

उत्तम चित्त, प्रजा श्रीर सौभाग्य श्रीर ऐश्वर्य की श्राकांचा करती हुई तू पति के श्रनुकूल रह कर श्रमृत=प्रजा प्राप्त करने के जिये तैयार रह ।

६—त्वं सत्राजी एषि षत्युरस्तं प्रेत्य ॥ ४३ ॥ सत्राज्ञी एषि श्रञ्जरेषु सत्राज्ञी उत देवृषु ॥ ननान्दुः सत्राज्ञी एषि सत्राज्ञी उत अध्याः ॥ ४४ ॥ हे नववधु ! तू पति के घर में जाकर उत्तम गुर्गों से प्रकाशमान 'सम्राज्ञी' अर्थात् सहारानी होकर रह ।

१०—विदाई के समय प्रायः नव वधुएं बहुत रोती हैं। उनके श्राक्षा-सन के लिये वेद श्राज्ञा देता है कि---

बीवं रुदन्ति विनयन्ति अध्वरम् ।

जब लोग अपने प्रेमी जीव के लिये रोते हैं तो वे यज्ञ को न्यर्थ कर देते हैं।

#### दीर्घामनु प्रसित्तिं दीध्युर्नरः ।

नेता लोग तो भविष्य के लम्बे दाम्यत्य के सम्यन्ध को विचारते हैं धौर माता पिताओं के लिये इस सुखपद विवाह कार्य को रचते हैं जिससे पति को भी अपनी स्त्री के भ्रालिङ्गन का सुख प्राप्त होता है।

११—शिलारे।ह्या का उद्देश्य विवाह में बढ़ा पवित्र है। वेद मी। श्राज्ञा देता है—

> स्योनं भुवं प्रजाये धारयामि तेऽष्मानं देव्याः पृथिव्याः उपस्ये । तमातिष्ठातुमाना सुवर्चाः ॥ ४७ ॥

प्रजा के हित के जिये सुखकारी शिक्षा को पृथिवी के ऊपर रखता हूं। तू उस पर खड़ी हो श्रीर तेजस्विनी बलवती होकर [ पर्वत पर सूर्यप्रमा समान ] प्रदेश हो

१२-वेद की दृष्टि में पति परना दोनों मालिक मालिकिन हैं।

' पत्नी त्वमसि धर्मणा अहं गृहपतिस्तव ।। १। ५१॥

तू धर्म [कर्त्तन्य] से घर की 'पत्नी' स्वामिनी है और मैं तेरा गृहपति हूं।

१३ — स्त्री को पति सदा पालन पोषण करे।

'ममेयमस्तु पोष्या ।' यह स्त्री मेरे पोषण् योग्य है ।

१४—स्त्री पुरुष बधु के केशों को उसके पति के चित्त हरने के लिये सजाया करें!

वेनेमामश्चिना नारीं पत्ये संशोभयामसि ।

११—हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से चौरी र न खाँव । ' न स्तेयम् अधि मनसोदमुच्ये '।

१६—स्त्री के लिये पति इस लोक यात्रा को सुखत्रद, सुगम करे । उरुं लोकं सुगमत्र पन्यां कुणोमि तुम्यं सहपतन्ये वधु ॥ १ । ५८ ॥

१७---कन्याश्री का घात मत करे।।

मा हिंसिष्टं कुमार्य स्थूणं देवक्वने पथि ।

ईश्वर या राजा के बनाये धर्म मार्ग पर चलते हुए कुमारी कन्या को हे स्त्री पुरुषो ! मत मारो ।

१८—स्त्री पृथिवी के समान है । उसमें बीज का वपन करो । आस्मन्वती उर्वरा नारी इयम् आ अगन् । तस्यां नरो वपत वीजम् अस्याम् २ । १४ ॥ मनुने भी जिखा है—

> क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमानः । क्षेत्रवीजसमायोगान् सम्भवः सर्वदेहिनाम् । मनु० ९ । ३३ ॥

२०— स्त्री श्रेष्ठ वीर्यवान् पुरुप के वीर्य को धारण करके प्रजा को पैदा करे।

सा वः प्रजां जनवद् वक्षणाभ्यो विश्रती दुरधम् ऋषभस्य रेतः । २ । १४ ।।

२१ — जब स्त्री श्रमिहोत्र करे तो बाद में बेद का पाठ करे श्रीर बढ़ीं को नमस्कार करे।

> यहा गार्हपस्यमसपर्येत् पूर्वमिन्नि वधूरियम् । अधा सरस्वत्ये नारि पितृभ्यक्ष नमस्कुरु ॥ २ 1/२० ॥

२२--- उत्तम विदुषी स्त्री सूर्य के पहले प्रभा के समान, अपने पति के पहले जागे।

'संपितरौ ऋत्विये स्लेथास्।' २ । ३७ ॥

२४—माता पिता के चीर्थ से उत्पन्न पुत्र रूप में ही माता पिता स्वयं पैदा होते हैं।

माता पिता च रेतसाभवाय: । २ । ३७ ॥

२४—पित पानी सम्बन्ध से बंधे स्त्री पुरुप परस्पर संग किस प्रकार करें श्रीर परस्पर किस प्रकार प्रेम न्यवहार करें इसके लिये प्रभुवान्य वेद आदेश करता है।

- ' भारोह करुन्।' हे पुरुष स्त्री को श्रपनी जंघा पर बैठा।
- ' उप भत्स्व इस्तं ।' श्रपने बाहु को उसका सिरहाना बना ।
- ' परिष्वजस्व जायां सुमनस्यमानः ।' अपनी स्त्री को शुभ चित्त से प्रेम-पूर्वक श्रालिङ्गन कर ।
- ' प्रजां क्रण्वाथाम् इह मोदमानी ' । यहीं एक दूसरे को हिर्षित करते हुए प्रजा को उत्पन्न करें। ( २।३६)

यहां प्रश्न हो सकता है कि वेद स्त्री पुरुषों के इस रहस्य-व्यवहार की स्पष्ट आज्ञा क्यों देता है ! उत्तर स्पष्ट है । दम्पती को यह विशेष श्रीधकार है । इससे परस्त्री श्रीर परपुरुषों को यह श्रीधकार ग्रास नहीं होता । वे श्रवश्य दण्डनीय हैं यदि वे नयीदा तोहें । दूसरे, एक छोटे से पौदे के उपयोग तक के लिये श्रायुवेद की श्रावश्यकता है, जब श्रव्न के पैदा के लिये कृषि विद्या है तो कोई कारण नहीं कि दम्पति के लिये उस मानव कृषि की विद्या का उपदेश न हो जिससे मानव देह रूप वृत्त पैदा होते हैं । जैसे वेद में कृषि विद्या है वैसे ही यह मानव सृष्टि विद्या का उपदेश है । इसका विस्तार कामशास्त्र श्रीर गर्भशास्त्र एवं श्रन्यान्य श्रंगविद्या श्रीर स्मृतियों से श्रास करना चाहिये ।

२६-सित्रयां अपने केशों को कंघे से ठीक करें।

कृत्रिमः कण्टकः ञतदम् य एवः । अप अस्याः केर्यं मलमप्रीर्षण्यं लिखात् । २ । ६८ ॥ क्रांत्रिम बना सौ दांतोबाला कण्टक (कंघा) स्त्री के केशों श्रीर सिर के मल को दूर करे।

इत्यादि श्रीर भी बहुत से उपदेश गृहस्थ पुरुषों को विवाह प्रकरण के १४ वें काएड में किये हैं जिनको वाचक गण प्रस्तुत भाष्य में देखें। यहां सो केवल दिग्दर्शन कराया गया है।

#### (१७) महानग्नी

'महानग्नी' पद का प्रयोग श्रथवं वेद में १४ वें काएड के प्रथम सूक्त के '६६ वें रिताक में हुआ है। भाष्य करते समय हम स्वयं इस शब्द के प्रयोग और अर्थों में संदेह अनुभव करते थे। वाद में अधिक विचार और स्वाध्याय से हमारा विचार कुछ परिवर्तित हुआ है। श्रतः भूमिका में हम इस सम्बन्ध में अपना वक्षक्य प्रकट करते हैं।

वेन महानग्न्या अवनमिवना येन वा सुरा । वेनाऽश्वा अभ्यपिच्यन्त तेनेमां वर्चसावतम् ॥ ३६ ॥

हे स्त्री पुरुषो ! (येन) जिस तेज से (महानग्न्याः जघनम्) महा-नग्नी का जघन युक्ष है, (येन वा सुरा) जिस्न तेज से सुरा ग्रीर जिससे (श्रहाः श्रम्यपिच्यन्त) श्रह श्राभिषिक्ष हैं, उस तेज से इस कन्या को सुशोभित करो।

प्रस्तुत भाष्य में 'महानग्नी ' का अर्थ हमने महावेश्या किया है। जिस अभिप्राय से हम ने यह अर्थ किया है हम ने वहां ही स्पष्ट कर दिया है। श्रन्य श्रनुतादकों ने भी यही अर्थ किया है, परन्तु लोक में निप्तका शब्द पर व कई मत भेद हैं। जैसे कड़्यों के मत में जो कन्या बहुत बालिका हो और नंगे शरीर घूमते न लजावे वह 'निप्तका ' है। कोई पूर्व वर्ण का लोप हुआ मानकर 'अनिप्रका' मानते हैं अर्थात् जिसको आप्नि अर्थात् रजोध्यम न हुआ है। मानव गृह्यसूत्र में १। ७। ८। विवाहे चित कन्या का स्वरूप दर्शाया है कि—

' समानवर्णामसमानप्रवरां यवयसीं निश्चकां श्रोष्ठां ( उपयच्छते ) । समान वर्ण की, श्रसमान प्रवर वाली 'निश्नका', श्रेष्ठ कन्या को विवाहे । इस ' निश्नका ' शब्द के ऊपर श्री श्रष्टावककृत टीका में लिखा है ।

'नम्नेव निग्नका । निग्नकामप्राप्तद्धीभावाम् । अप्राप्तयौवनरसामुपयच्छेत । तथा श्रेष्ठां छावण्ययुक्तां स्त्रीलक्षणोपेताम् इस्यर्थः । नान्यत् छावण्यात् श्रेष्ठतं कन्यायां विद्यते । अथवा निग्नकां श्रेष्ठाम् । विवस्ता सती श्रेष्ठा या भवेत् तामुपयच्छेत । यसमान् । कुरूपापि वस्त्रावलंकारकृता मनोहारिणी भवति । तस्याद्विवस्त्रा सती न सर्वा द्वोभते । किं तिहि काचिदेव लक्षणवेती ....।''

ऋथें — नंगी कन्या 'निप्तका' है। अर्थात् जिसको स्त्रीभाव प्राप्त म हुआ हो। श्रेष्ठा अर्थात् लावण्ययुक्त स्त्री लज्जां से युक्त । लावण्य से दूसरी श्रेष्ठता कोई वस्तु नहीं। अथवा 'निप्तका श्रेष्ठा' अर्थात् विना वस्त्रों के जो श्रेष्ठ हो। क्योंकि कुरुप भी वस्त्रादि पहन कर अच्छी जंचने लगती है, वस्त्र रहित होकर फिर कोई ही शोभा देती हैं।

इस ब्याख्यान से 'निश्नका ' श्रीर श्रेष्ठा इन दो के विरुद्ध श्रर्थों का समाधान होता है।

इसी अर्थ को हम स्वीकार कर प्रस्तुत मन्त्र पर आते हैं।

(वेन महानग्न्या: जघनम्) जिस तेज या सौन्दर्य से ऐसी सुन्दरी स्त्री, जो विना वस्त्र के देखने से ही सब उत्तम स्त्री लच्चों से युक्त है, उसके तेज= सौन्दर्य से इस कन्या को सुशोभित करो । इस अर्थ से 'नग्नी' शब्द वेश्या परक न रहा । दुसरे, कन्या में कुछ निर्लेज्जता का स्वरूप न झाकर उत्तम श्रेष्ठ लच्चों का समावेश होता है । और गृह्मसूत्र में भी वालविवाह का पच सिद्ध नहीं होता ।

#### उपसंहार

इस प्रकार इसने इस खराड में श्राये १० से १७ तक श्राठ कारहें। के मुख़्य २ विशेष विवादास्पद विषयों की श्राकोचना करके चेदोपदिष्ट पदार्थों का स्थालीपुलाक न्याय से दिग्दर्शन करा दिया । श्रीर जिन विषय के। इस खरड में नहीं ले सके उनके विषय में प्रस्तुत खरड में ही बहुत कुछ भाष्य में ही दोदिया है । वाचक प्रस्तुत भाष्य का उचित उपयोग लेंगे ।

प्रतिपिच्यों की विस्तृत आलोचना ग्रीर वेद के परम रहस्यों का विस्तार से प्रतिपादन करने के लिये तो बड़े मारी ग्रन्थ की आवश्यकता है। इस स्वल्प स्थान में उस विस्तार की करना श्रसम्भव है। समाप्ति पर मैं विद्वान् महानुभावों से सप्रेम अनुनय करता हूं कि मेरे श्रम में लचीं त्रुटियां सम्भव हैं, सेंकड़ों अवसरें। पर विचार अपिरपक्त होने सम्भव हैं। ईश्वर का श्रनन्त ज्ञान 'वेद' कहां और अल्पन्नुद्धि हम कहां? तब भी में विद्वानों से प्रार्थना करता हूं कि वे जिन त्रुटियों को भी दर्शावेंगे, मैं उनके इस उपकार के लिये कृतज्ञ रहूंगा। यदि मेरे जीवन काल में इस प्रन्थ का पुनः संस्करण हुआ तो उनको यथाप्रमाण सुधार कर आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट कर सक्गा। श्रीर इस वेदाध्ययनरूप तप ग्रीर वेद चिन्तनरूप ज्ञानयज्ञ में सफल हो सक्गा। श्रन्त में मह कुमारिल के शब्दों में सविनय निवेदन है।

आगमप्रवणश्चाहं नापनाचः स्खलन्त्रिप । नहि सद्दर्भेना गच्छन् स्खलितेष्वप्यपोद्यते ।।

श्रजमेर, केसर गंज. श्रावण, ग्रुझा प्रतिपत्, १६८६ वैक्रमान्द्र । विद्वानीं का श्रनुचर जयदेव शर्मी, विचालंकार, मीमांसातींथें।



# भूमिका विषय सूची

| वेख्या                        | 26    |
|-------------------------------|-------|
| १. कृत्या                     | 9     |
| २. श्रमिचार कर्म              | Ę     |
| ३. खादिर फालमाची              | 9 9   |
| ४. वरणमणि                     | 3 \$  |
| ४. पुरुषमेध                   | 9 8   |
| ६. शतौदना श्रोर पशा           | 30    |
| गोवध मीमांसा                  | 3 8   |
| शतीदना का रहस्य               | २०    |
| पुरोडाश का अर्थ               | २१    |
| गोमेध का स्वरूप               | \$ \$ |
| ७, वशाशमन                     | 43    |
| वशा शब्द पर विचार             | २४    |
| गोयज्ञ श्रीर शूलगच            | २६    |
| द. स्क <b>म्म</b>             | ₹ 9   |
| ६. स्कम्भ श्रीर नृसिंह        | 28    |
| स्कम्भ श्रौर वैश्वानर         | ३०    |
| स्करम, श्रज, स्वराज्य         | इ१    |
| देवमय स्कम्भ                  | इ१    |
| स्कम्म, सत् श्रीर श्रसत्      | ३२    |
| गृह प्रश्न ग्रीर प्रहेक्किण्ड | . 38  |

#### ( ওল )

| संख्या                           | <del></del> पृष्ठे |
|----------------------------------|--------------------|
| ६, बहाँदन                        | ३१                 |
| १०, स्टबु                        | 3,8                |
| ११. पृथिवी सुक्र                 | ं ४०               |
| १२. क्रव्यात् अप्ति              | ध२                 |
| क्रव्यात् सूक्त का वित्नियोग     | ८१                 |
| ऋन्यात् की विवेचना               | ૪૪                 |
| १३. स्वर्गीदन                    | ४६                 |
| भीदन शब्द पर विचार               | 8 ६                |
| रंवर्ग का स्वरूप श्रीर साधन      | 80                 |
| १४. रोहित                        | ४इ                 |
| १४. ब्रास्य                      | ¥•                 |
| पं॰ पारहुरंग की विवेचना          | <b>Ł</b> 1         |
| पाश्चात्य पैथिर्डतों के मत       | स्२                |
| सायण् का मत                      | स्व                |
| द्यात्या प्रवास ?                | *8                 |
| त्रातपति, त्रात्य, गृहपति        | स्इ                |
| न्नात्य, ब्रह्म                  | ধ্ব                |
| न्नात्य का स्वरूप                | 48                 |
| १६. विवाह सुक                    | Ęo                 |
| साम्प्रदायिक पद्धति              | €0-€8              |
| वैदिक विवाह की कुझ विशेषताएं     | ६४                 |
| नव पति परिनर्थे। की बेद का उपदेश | Ę                  |
| ६ फ असम्बद्धी                    | •                  |

## विषय सूची

| स्क संख्या                                        | Sa  |
|---------------------------------------------------|-----|
| दशमं काएडम्                                       |     |
| र्त्र. चातक प्रवोगों का दमन                       | 9   |
| पापपरिशोध <b>न</b>                                | k   |
| सेनारूप कृत्या                                    | 6   |
| २. पुरुप देह की रचना श्रीर कर्त्ती पर विचार       | 98  |
| ६. धीर राजा और सेनापति का वर्षान                  | २८  |
| 🛥 सर्वविज्ञान श्रीर चिकित्सा                      | ३⊏  |
| ५. विजिगीषु राजा के प्रति प्रजा के कर्तन्य        | 40  |
| कैदी राजा के साथ तर्ताव                           | Ęw  |
| ६. शिरे।माणि पुरुषों का त्रणीन                    | 83  |
| ७. ज्येष्ठब्रह्म या स्कम्भ का स्वरूपवर्णंन        | 28  |
| <b>द्ध, ज्येएमहा का वर्णन</b>                     | 308 |
| ६. शतौदना नाम प्रजापति की शक्ति का वर्षंन         | 126 |
| ९०, वशा रूप सहती यक्ति का वर्णन                   | 93= |
| वशा का स्वरूप                                     | 938 |
| वशा के देह का अर्लकारमय वर्शन                     | 385 |
| एकादशं काएडम्                                     |     |
| १. ब्रह्मीदन रूप से प्रजापति के स्वरूपों का वर्णन | 143 |
| २, रुद्र हुंश्वर के अब श्रीर शर्व रूपों का वर्णन  | 308 |
| ६. विराद् प्रजापति का वाईस्पत्य ओदन रूप से वर्णन  | १३६ |

| सूक्षसंख्या                                                  | रुष्ठ          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| ब्रह्मौदन के उपभोग का प्रकार                                 | २०१            |
| ब्रह्मज्ञ विद्वान की निन्दा का बुरा परिगाम                   | २११            |
| ४. प्राग्यरूप प्रमेश्वर का वर्णन                             | २१२            |
| ५. ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य                                   | २२४            |
| ६. पाप से मुक्त होने का उपाय                                 | २३८            |
| ७. सर्वोपरि विराजमान उच्छिष्ट ब्रह्म का वर्यान्              | २४७            |
| <b>द्ध.</b> सन्युरूप परसेश्वर का वर्णन                       | २४६            |
| ६, महासेनासण्चालन श्रीर युद्ध                                | २७४            |
| १०. शत्रुसेना का विजय                                        | २८४            |
| द्वादशं काएडम्                                               |                |
| ९. पृथिवी स्क                                                | 288            |
| २. ऋग्यात् श्रप्ति का वर्णन, दुष्टों का दमन श्रीर राजा के व  | इत्तेंच्य ३२७  |
| ३; स्वर्गोदन की साधना या गृहस्थ धर्म की उपदेश                | ३६०            |
| ४, वशा शक्ति का वर्यान                                       | 335            |
| पुर्वोक्त वशा का स्पष्टी करण                                 | 8 9 9          |
| <b>ধ.</b> লপ্তান কা বর্যান                                   | 818            |
| त्रयोदशं काएडम्                                              |                |
| १. रोहितरूप से परमात्मा और राजा का वर्णन                     | ४३६            |
| रोहित का महान् यज्ञ                                          | ४६२            |
| २. रोहित परसेश्वर श्रीर ज्ञानी                               | ४६८            |
| इ. रोहित, श्रात्मा, ज्ञानवान्, राजा श्रीर प्रभातमा का वर्यान | 883            |
| ४. (१) रोहित परमेश्वर का वर्शन                               | <b>५</b> ०६    |
| (२) श्रद्धितीय परमेश्वर का वर्णन                             | 408            |
| (३,४) परमेश्वर का वर्णन                                      | <b>₹</b> ३०~35 |
|                                                              |                |

| सुक्रसंख्या                                                     | वृष्ट       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| च्तुर्देशं काएडम्                                               |             |
| . १. गृहाश्रम प्रवेश श्रीर विवाह प्रकरण                         | ।<br>११६    |
| २. पतिपत्नी के कर्त्तव्यों का वर्णन                             | 440         |
| पञ्चदशं कार्रंडम्                                               | •           |
| १. (१,२) ब्रात्य प्रजापति का वर्शन                              | <del></del> |
| (३) ब्रात्य के सिंहासन का वर्णन                                 | 488         |
| (४,४) झास्य प्रजापति का एकतन्त्र                                | 486         |
| (६) बात्य प्रजापति का प्रस्थान                                  | ६०३         |
| (७) ब्रात्य की समुद्र विभूति                                    | Ęou         |
| ( = ) ब्रास्य राजा                                              | 808         |
| ( ६ ) ब्रात्य सभापति, समितिपति, सेनापति श्रौर गृहपति            | ६०६         |
| (१०) द्रात्य का श्रादर, ब्राह्मवत्त श्रीर चात्रवत्त का श्राक्षय | ६१०         |
| (११) ब्रातपित श्राचार्य का श्रातिथ्य श्रीर श्रतिथियज्ञ          | ६१२         |
| (१२) श्रतिथियज्ञ                                                | ६१४         |
| (१३) श्रतिथियज्ञ का फल                                          | é s=        |
| (१४) ब्रात्य श्रजाद के नानारूप और नाना पृथर्थ भोग               | ६२०         |
| (१४) व्रात्य के सात प्रायों का निरूपण                           | ६२४         |
| (१६) ब्रात्य के सात श्रपानों का निरूपण्                         | ६२६         |
| (१७) ब्रात्य प्रजापति के सात ज्यान                              | ६२८         |
| (१८) झात्य के श्रन्य श्रङ्ग प्रत्यङ्ग                           | ६३०         |
| षोडशं काएडम्                                                    |             |
| १. (१) पापशोधन                                                  | ६३२         |
| ((२) शक्ति उपार्जन<br>((२) ऐक्षर्य उपार्जन                      | ६३४         |
| \(३) ऐश्वर्ये उपार्जन                                           | ६३्६        |
| 1                                                               |             |

#### ( ६२ )

| <del>दूक्त</del> संख्या                     | Se         |
|---------------------------------------------|------------|
| (४) रहा, शक्ति और मुख की प्रार्थना          | ६३८        |
| 🗶 ) दुःस्वप्त श्रीर मृत्यु सं वचने के उपाय  | ६४०        |
| ( ६ ) श्रन्तिम विजय, शान्ति श्रौर शत्रु दमन | <i>€83</i> |
| ( ७ ) शत्रुदमन                              |            |
| (८,६) विजय के उपरान्त शत्रुद्मन             |            |
| सप्तदशं काएडम्                              |            |
| १. श्रम्युदय की प्रार्थना                   | ६४२        |
|                                             |            |



# अथर्ववेदसंहिता

## अथ दशमं काग्डम्

[१] घातक प्रयोगीं का दमन।

भत्यंगिरसो ऋषिः । इत्यादूषणं देवता । १ महाबृहती, २ विराण्नामगायत्री, ९ पथ्यापंक्तिः, १२ पंक्तिः, १३ उरोब्हती, १५ विराड् जगती, १७ प्रस्तारपंक्तिः, २० विराट्, १६, १८ त्रिष्टुभौ, १९ चतुष्पदा जगती, २२ एकावसाना दिपदा-माची उष्णिक, २३ त्रिपदा सुरिग् विषमगायत्री, २४ प्रस्तारपंक्तिः, २८ त्रिपदा गायत्री, २९ ज्योतिष्मती जगती, ३२ द्वचतुष्टुव्गर्भा पय्चपदा जगती, ३-११, १४, २२, २१, २५-२७, ३०, ३१ अनुब्दुसः । द्वानिंशहचं सक्तम् ॥ यां कुल्पयन्ति वहुतौ व्यूसिव विश्वकृपां हस्तंकृतां चिकित्सवं:। साराद्वेत्वपं जुदाम पनाम् ॥ १ ॥

भा०—( चिकित्सवः ) उत्तम शिल्पी लोग दूसरी की हिंसा करने और पीड़ा देने के लिये (याम् ) जिस ' कृत्या ' हिंसाकारिणी कृष्ट मूर्ति की (हस्त-कृतां ) हस्त=साधनों से बनी (विश्व-रूपां) सब प्रकार से सुन्दर (वहतौ) विवाह काल में (वधूम इव) सजी सजाई नववधू के समान श्रति मनोहर (कल्पयन्ति) बना देते हैं (सा) वह (श्रारात् एतु) दूर हो । हम ( एनाम् ) उसको ( अप नुदामः ) दूर करते हैं । कोई ऐसी माया या छल नीति जो ऊपर से तो सुन्दर चित्ताकर्षक हो श्रीर मीतर से हानिकारक हो, हम उसको दूर करें।

<sup>[</sup>१] १-१. इस्तों इन्तेः (निरु०)

श्<u>रीर्ष</u>ेणवर्ती नुस्वती कृषिनी कृत्याकृता संश्रंता विश्वरूपा । सारा<u>दे</u>त्वपं नुदाम एनाम् ॥ २ ॥

भा०—( कृत्याकृता ) विनाशकारिणी सूर्ति बनाने हारे पुरुप से (सं-भूता ) बनाई गई ( विश्व-रूपा ) नाना प्रकार की (शीर्पणवती ) सिरवाली, ( नस्वती ) नाकवाली, ( कर्णिनी ) कान वाली सूर्ति के समान सुन्दर भी हो (सा) वह ( श्रारात् पृतु ) दूर हो । ( एनाम् ) उसको हम (श्रप नुदामः) दूर करें ।

> शूद्रकृता राजंकता स्त्रीकृता वृक्षभिः कृता । जाया पत्यां नुत्तेवं कृतीरं वन्ध्वृंच्छतु ॥ ३ ॥

भाव—(पत्या) पति से (नुत्ता) दुत्कारी हुई (जाया इव) की जिस प्रकार अपने उत्पन्न करने वाले मां बाप के पास आ जाती है उसी प्रकार (शूद्र-कृता) शूद्रों से की, (स्त्रीकृता) स्त्रियों से की गई, (राजकृता) राजा से की गई या (ब्रह्मभिः कृता) ब्राह्मणों से की गई 'कृत्या' हिंसाजनक दुष्ट किया (बन्धु) बन्धन के रूप में या अपने बन्धु रूप (कर्तारं) कर्त्तों को (ऋच्छुतु) प्राप्त हो। अर्थात् चाहे ब्राह्मण, चित्रय शूद्र या स्त्री कोई भी प्रजापीदन का कोई काम करे उसको ही उसके फल-बन्धन आदि दण्ड हों।

श्चनग्राहमोषेष्या सर्वाः कृत्या श्चंदू दुषम् । यां चेत्रे चुक्रर्या गोषु यां वां ते पुरुषेषु ॥ ४ ॥

अथर्वे० ४ । १८ । ५ ॥

भा॰—( यां ) जिसको (चेत्रे चकुः ) लोग खेतों पर प्रयोग करते हैं, ( यां ) जिसको ( गोषु ) गौ स्रादि प्राणियों पर ( यां वा ते पुरुषेषु ) स्रौर

२-( तृ० ) 'प्रत्वक प्रहिण्मिरा यश्चकार तमृच्छतु ' इति पैप्प० सं०। ३-( च० ) 'वन्धुम् ऋच्छतु ' इति पैप्प० सं०।

जिसको ने पुरुषों पर प्रयोग करते हैं ऐसी (सर्नाः कृत्याः) सब पीड़ाजनक घातक क्रियाओं को ( श्रहम् ) मैं ( श्रनया ) इस ( श्रोपध्या ) संतापकारी दयडरूप श्रोपधि=उपाय से ( श्रहृदुषम् ) नष्ट करता हूं । [ व्याख्या देखो श्रथर्व० ४ । १८ । ∤ ]

> श्रवमंस्त्वग्रकृते शृपर्थः शपर्थायते । प्रत्यक् प्रतिप्रहिएमो यथां कृत्यांकृतं हर्नत् ॥ १ ॥

भा १ — ( अय कते ) पापाचरण, अव्याचार करने वाले को ( अयम् अस्तु ) उसी प्रकार का कष्ट हो । ( शपथीयते शपथः ) गाली देने वाले को उसी प्रकार के कटु वचनों से पीड़ा प्राप्त हो । हम ( प्रत्यक् ) लीटा कर ( प्रति प्रहिचमः ) उसी के किये को उसी पर फेंकते हैं ( यथा ) जिससे ( कृत्याकृतं हनत् ) उसका किया हिंसा का काम उसके करने वाले को ही प्रीड़ित करे ।

. प्रतीचीनं श्राहिरसोध्यंचो नः पुरोहितः । प्रतीचीः कृत्या श्राकृत्यासून् कृत्याकृतों जिहे ॥ ६ ॥

भा०—( श्राङ्गिरसः ) श्राङ्गिरस वेद का जानने वाला विद्वान् ( प्रती-चीनः ) हिंसाकारी के विपरीत कार्य करने श्रीर उसके किये हुए घातक प्रयोगीं के प्रतीकार करने में समर्थ होता है। वही (नः) हमारा श्रध्यचः) श्रध्यच्न श्रीर ( पुरोहितः ) सब कार्यों का साची, यज्ञ के पुरोहित के समान कार्य कराने हारा हो। वह ( कृत्याः ) सब दुष्ट प्रयोगीं को ( प्रतीचीः ) विपरीत रूप से ( श्राकृत्य ) पीझा फेरकर ( श्रमृन् ) उन २ ( कृत्या-कृतः ) घातक प्रयोगीं के करने वालों को ( जिहे ) विनाश करे।

५-( प्र॰ ) ' कृत्याः सन्तु कृत्याकृते ' ( तृ॰ ) ' प्रत्यक् प्रति प्रवर्तय वृक्षकार तमृच्छतु ' इति प्प्प॰ सं॰ ।

यस्त्वोबाच परेहीति प्रतिकृत्तंसुदान्य/म् । तं हात्येभिनिवर्तस्य मास्मानिन्छो स्रनागसंः॥ ७॥

भाक्न हे (कृत्ये) धातक प्रयोग ! (यः , जिस इरुप ने (स्वा ) मुक्तको (उवाच ) कहा है कि (परा इहि ) 'परें जा अग्रुक को मारं 'तू (तं ) उस (प्रतिकृत्वम्) हमारे प्रतिकृत्व, हमारे विरोध में (उवार्यं ) उठने वाले उस शत्रु के पास ही (अभि-निवर्तस्व) तौाट जा। (अस्मान् अनागसः) हम निरपराधों को (मा इच्छः ) मत चाह।

यस्ते पर्रं वि संदुधौ रथस्येवृर्शुर्विया । तं गंच्छ तत्र तेयंनुमज्ञांतस्तेयं जनः ॥ = ॥

भा 2—( ऋसुः ) विद्वान् शिल्पी ( रथस्य इव ) जिस प्रकार रथ के जोड़ र मिला कर घिया) अपना बुद्धि ग्रार शिल्प कारीगरी से जोड़ देता है उसी प्रकार (यः , जो ( ते पर्लि ) तेरे पोरू र को ( सं-दधी ) जोड़ता है तू ( तं गच्छ ) उसी को प्राप्त हो ( तत्र ते श्रयनत् ) वहां ही तेरा निवास-स्थान है । ( अयं जनः ) यह जन श्रर्थात् हम कोग ( ते श्रज्ञातः ) तेरा जाने हुए भी नहीं हैं।

ये त्वां कृत्वा लेमिरे बिद्धला श्रमिवारिखः। श्रम्भीर्वं कृत्यादूर्वणं प्रतिवृत्मं पुनः सुरं तेनं त्वा स्नपयामसि ॥६॥

भा०—( ये ) जो ( विद्वलाः ) जानकार ( श्राभिचारिणः ) श्राभिचारी, दूसरी पर घातक प्रयोग करने वाले लोग ( त्वा ) हे कृत्ये ! तुक्तको (कृत्वा)

७-( दि० ) 'उदाप्यम्', 'उदाज्यम्', 'उदाह्रम्' 'उदार्थम्' इत्यपि पाठाः कचित् कचित् । 'उदाप्यमिति ह्विःनिकामितः ।

८- ' रथस्येत ऋ अर्विया ' इत्यपि किचिन् पाठः ।

६-( तु० ) 'विद्य इद्ं ( च० ) 'अतिसरं' इति पैप्प० सं०।

करके भी ( आ लेभिरे ) पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ( इदं ) यह ( कृत्या-दूपगां ) पर-घातकप्रयोगों के विनाश करने का ( शंभु ) अति शान्तिदायक उपाय है और यही ( पुनः-सरं ) बार र जाने आने का ( प्रति-वर्त्म ) प्रतिकार का . मार्ग भी है। ( तेन ) उसी से ( त्वा ) तुम्क कृत्या को ( स्वप्यामः ) शुद्ध करते हैं, परवाते हैं, तरा निर्णय करते हैं।

#### पाप परिशोधन ।

यद् हुर्भेगुां प्रस्नंपितां मृतर्व सामुपेष्टिम । श्रपेतु सर्डे मत् पांप द्रविणुं मोपं तिष्ठतु ॥ १० ॥ ( १ )

भा०—(यद्) जब हम (दुभैगाम्) हरे खच्चणां वाची, (प्रस्निपता) नहाई हुई या (सृतक्ताम्) मरे पुत्र या बच्छे वाची गो के (उप ईपिम) समीप प्राप्त हों तब इसके कष्ट को देखकर (मत् सर्व पापम्) मेरा समस्त पाप (अप प्तु) सुक्त से दूर हो और (द्रविश्वम्) द्रविश्व, धन, बन्न और ज्ञान (मा उप तिष्ठतु) सुके प्राप्त हो।

> यत् तं पितृभ्यो दद्तो यञ्जे या नामं जगृहुः । 'संदेश्यात् खर्वस्मात् पापादिमा सुञ्चन्तु त्यौर्षधीः ॥११॥

भा०—हे पुरुष (यत्) बदि (पितृभ्यः) अपने पूज्य आचार्षे गुरुश्रों के प्रति (दृद्रतः) दान करते हुए या (यज्ञे वा) यज्ञ देवयज्ञ के अवसर में जो (ते नाम) तेरा नाम बुरे भाव से (जगृहुः) कें तो (इसा) ये (श्रोषधीः, श्रोषधियां या तापकारी प्रायश्चित्त किया (संदेश्यात्) संदेश या बुरे तानों से प्राप्त (सर्वस्मात् पापात्) सब प्रकार के पापजनक प्रभाव से (या) तुमको (युक्चन्तु) सुक्त करे।

दे है नुसात् पित्र्यांन्नामग्राहात् संदेशया/दिमिनिप्हंतात्। सुञ्चनतं त्वा वीरुवां वी/येंगु ब्रह्मंगु ऋगिमः पयंसु ऋषींगाम् ॥१२॥

१०-( प्र० ) ' पृश्विपथां ' [ ? ] इति पेष्प० सं० ।

भा०—(वीरुधः) नाना प्रकार से पाप से रोकने वाली प्रायश्चित्त कियाएं या ज्ञान-विश्वयां, या त्रांपधियों के समान कप्टिनवारण करने हारी होकर (खा) तुक्कों (देव-एनसात्) विद्वानों के प्रति किये पापाचरण से, (पित्यात्) त्रपने पालक माता पिता गुरुकों के प्रति किये श्रपराध से श्रीर (नाम-प्राहात्) किसी के प्रति भी बुरे नाम करने या बुरी तरह से पुकारने के श्रपराध से श्रीर (संदेश्यात्) संदेश किसी के प्रति किये गये तानों से उत्पन्न श्रपराध से श्रीर (श्रीभ-नि:-कृनात्) किसी के प्रति श्रथाचार या श्रपमान या दुत्कार देने से उत्पन्न पाप से (खा) तुक्ते (श्रद्यांणां प्रयसा) श्रद्यां के तृतिकारक उपदेशों से (ग्रुव्चन्तु) तुक्ते छुढ़ावें।

यथा वातंश्च्यावर्थति भूम्यां रेगुम्नतरिंचाञ्चाभ्रम्।

एवा मत् सर्वं दुर्भूतं ब्रह्मंनुचुमपायति ॥ १३॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (वातः) वायु का तेज भंकोरा (भूग्याः) भूमि से (रेणुम्) धूंजि को और (अन्तरिज्ञात् च अभ्रम्) अन्तरिज्ञ से मेघ को (च्यावयित) उड़ा ले जाता है (एवा) इसी प्रकार (सर्वम्) सब प्रकार के (दुर्भृतम्) दुर्भाव (ब्रह्मनुत्तम्) ब्रह्मज्ञान या वेद-ज्ञान से ताडित होकर (अप श्रयित) दूर भाग जाता है।

> श्रयं क<u>्राम</u> नानंद<u>ती</u> विनंद्धा गर्टभीवं । कुर्तृन् नंद्यस्<u>व</u>ेतो नुत्ता ब्रह्मणा <u>वी</u>र्यो/वता ॥ १४ ॥

भार — हे कृत्ये ! दूसरों से उत्पन्न किये दुर्भावने ! दुष्ट पीड़ाजनक किये ! तू (वीर्यावता ) वीर्यवान् (ब्रह्मणा ) ब्रह्मज्ञान रूप कोड़े से (नुत्ता ) खेदी जाकर (विनद्धा गर्दभी इव ) विना बन्धन के खुली घोड़ी के समान - (नानदती ) वरावर ऊंचा स्वर करती हुई, गर्जती हुई विंघारती हुई, (इतः) यहां से (कर्ॄन् ) श्रापने उत्पन्न करने वालों के पास ही (नज्ञस्व ) भाग जा।

#### सेनारूप कुत्या।

ख्रयं पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोमिप्रहितां प्रति त्वा प्र हिएमः। तेनाभि याहि भञ्जत्यनेस्वतीय वाहिनीं विश्वकंपा कुरूटिनी ॥१४॥

भा०—कृत्या रूप से सेना का वर्णन करते हैं। हे (कृत्ये) हिंसाकारिणि ! कृत्ये ! सेने ! ( अयं पन्थाः ) यह मार्ग है । ( हित ) इस
, प्रकार इस मार्ग से (त्वा नयामः ) इम तुमें ले चलते हैं। (अभि-गहितां )
यदि तुमें दूसरों ने हमारे विरुद्ध मेजा है तो (त्वां ) तुमें (प्रति प्र हिएमः )
हम उत्तरे पांच फिर लें.टा देते हैं। (तेन ) उसी मार्ग से तू (अनस्वती)
रथों, शकरों से युक्त (वाहिनी) वाहन=अश्व, हाथियों से युक्त, (इव ) सेना
के समान (विश्वरूप) नाना रूपों को धारण करने वाली, नाना क्यूहवती,
(कुरूटिनी) कुत्सित, कठोर शब्द या प्रतिधात करने वाली होकर (भन्जती)
शात्रु के वलों को या दुर्गों को तोइती हुई ( अभि याहि ) चढ़ाई कर ।
पर्राक् ते ज्योतिरूपंथं ते अवांग्रन्यज्ञास्मद्यंना रुखुव्य ।
पर्राणिह नवति नाव्या देखाते दुर्गाः ख्रोत्या मा च्रीणिष्ठाः परेहि ॥१६

भा०—हे कुत्ये ! (ते ज्योतिः पराक्) तेरे लिये परे प्रकाश है। (श्रवीक्) श्रीर इधर (ते) तेरे लिये (श्रपथम् । कोई मार्ग नहीं है। (श्रस्मत् श्रन्यत्र) हमसे श्रतिरिक्ष (श्रयना) श्रपने जाने के मार्ग (कुणुष्व) कर । (नाच्याः) नाव से पार करने योग्य (दुर्गाः) दुर्गम (नवितें) नच्चे (स्रोत्याः) निदेशें। को (श्रति) पार करके (परेण इहि) दूर चली जा। (मो चिण्हाः) दू मत मार या (मा चिण्हाः) देर मत कर (परा-इहि) दूर भाग जा।

१५-( प्रत ) ' अयं पत्था अपि नवाभित्वा कृत्ये प्रहितां प्रति ः' ( तृ ० च ० ) ' याहि तुरुजत्यनस्त्रतीव ' इति पैप्प० सं ० । १६-' मा श्राम्याः ' इति विक्रिकारिक स्वरूप । ' शक्तिसः ' ' क्रान्याकि '

१६—'मा क्षमिष्ठाः' इति ह्विटनिकामितः पाठः । 'घनिष्ठाः', 'नाव्याति ' इति येप्प सं ।

वार्त इव वृत्तान् नि सृंगीहि पादय मागामश्वं पुरुष्पुमुचिंछप एपाम्। कुर्तृन् निवृत्येतः कृत्ये प्रजास्त्वायं वोत्रय ॥ १७ ॥

भा०—हे (कृत्ये) कृत्ये ! हिंसाशील सेने ! (वात इव) वायु का संकोरा जिस प्रकार (वृचान्) वृचों को तोढ़ता फोड़ता गिरा देता है उस प्रकार तू भी (कर्तॄन् ) । हिंसक पुरुपों को (नि मृणीहि) निर्मृत कर डाल श्रोर (नि पाद्य) उत्ताड़ डाल । (एपां) उनके (गाम् श्रश्यम् पुरुपम्) गौ, शोड़े श्रोर पुरुपों को भी (मा उच्छिपः) जीता मत छोड़ । (इतः) यहां से (निवृत्य) लौट कर उनकी (श्रप्रजास्त्वाय) प्रजाहीन हो जाने की (बोधय) चेतावनी दे।

यां तें वृहिंपि यां श्मंशाने चेत्रें कृत्यां वंलगं वां निवृष्नः। श्रुग्नौ वां त्वा गार्हेंपत्येऽभिचेकः पाकुं सन्तं धीरंतरा श्रनागसंम् १८

भार (यां) जिस (कृत्या) घातक प्रयोग को (ते) तेरे (विहीपि) धान्य, पशु या प्रजा में श्रीर (यां) जिसकी (रमशाने) मसान में श्रीर (चेत्रे) खेत में (निचल्तुः) गाड़ देते हैं या जिस (वलगं) किसी गुस प्रयोग को प्रजा, मसान या खेत में गाड़ दिया है, गुसरूप से स्थापित कर दिया है श्रीर या (धीरतराः) श्राधिक बुद्धिमान लोग (श्रनागसम्) निरप्राध (पाकम्) पवित्र (स्वा) तुम्म (सन्तं) सज़जन को भी (गाईपत्ये) गाईपत्य (श्राप्ते) श्राप्ते में (श्राभिचेकः) तेरे विरुद्ध श्रातिचार या घातक प्रयोग करते हैं।

खुपाहृतमनुंबुद्धं निस्नातुं वैरं त्यार्यन्वंविदाम् कर्त्रम् । तदेतु यत् आधृतं तत्राभ्वं इव वि वृत्तेतां हन्तुं कृत्याकृतंः प्रजाम् १६

१७-( प्र० ) ' बातेव ' इति पैप्पर संरा

१८-' यां ते चक्रुनेहिषि ' (हि०) ' कृत्यां क्षेत्रे ' (च०) ' धीरतरा सागसस् ' तम्ति। नाक्षयामसि । इति पैप्प० सं०।

१९-( प्र० ) ' उपागतम् ' ( च० ) 'तत्राक्षेव ' इति पैप्प० सं० ।

भा०—( उपाहतम् ) अपहाररूप में दिये गये ( श्रनु-बुद्धं ) श्रनुकृल रूप में जाने गये ( निस्तातम् ) गाड़े हुए, पुराने ( वैरम् ) वैरभाव को ( त्सारि ) कुटिल श्रीर ( कर्त्रम् ) घातक ( श्रनु श्रविदाम ) पाते हैं। ( तत्त् ) वह ( यत श्रा-भृतम् ) जहां से उठा हो वहां ही ( एतु ) चला जाय श्रीर ( तत्र ) वहां ( श्रश्व ह्व ) व्यापक श्रिक्ष समान ( वर्तताम् ) रहे श्रीर ( कृत्या-कृतः ) परधातक सेनाश्रों श्रीर प्रयोगों को करने वालों की ( प्रजार् ) प्रजा को ही ( हन्तु ) विनाश करे।

म्हायुसां श्रासयंः सन्ति नो गृहे विद्या तें कृत्ये यतिथा पहाँषि । उत्तिष्ठैव परेंद्वीतोन्नाते किमिहेच्छ्रांस ॥ २०॥ (२)

भा०—(स्वायसः) उत्तम लोहे कि वनी ( असयः) तलवारें ( नः गृहे सन्ति) हमारे घर में हैं। हे ( कृत्ये ) अज्ञात वातक सेने ! (ते ) तेरें ( परूंषि) पोरू २ को ( विद्या ) हम जानते हैं कि ( यतिथा , वे कितने हैं। ( उत्तिष्ठ एव ) उठ, ( इतः ) यहां से ( परा इहि ) परे जा। हे ( अज्ञाते ) विना जानी हुई कृत्ये! सेने! इह किम् इच्छित ) यहां तू क्या चाहती है ?

श्रीवास्तें कृत्ये पाड़ी चापिं कत्स्थीम् निद्धंव । इन्दुःश्री स्रसान् रंज्ञृतां यौ प्रजानां प्रजावंती ॥ २१ ॥

भा०—है (कृषं) कृषे ! (ते) तेरे (श्रीवाः) गर्देनं, गर्देन के मोहरां को श्रीर (पादाँ) पावां को (ग्रिप) भी (कर्त्व्वामि) काट खालूंगा। (निर्देव) नहीं तो यहां से निकल्ल भाग। वे (इन्द्रासी) इन्द्रः श्रीर श्रीत, राजा श्रीर सेनापित (श्रसमान्) इमारी (रल्ताम्) रचा करें (या) जो दोनां (प्रजानां) प्रजाश्रों के लिये (प्रजावती) प्रजावाली माता के समान हैं।

२१~(च०) 'प्रजानां प्रजाप्ती' इति हिटनिकामितः पाटः । 'इन्द्रासी एनां प्रश्नतां सुर्वे प्रजानां प्रजापती इति पैप्प० सं०।

सोमो राजांश्रिया मृंहिता चं भूतस्यं नः पर्तयो मृडयन्तु ॥ २२ ॥

भा॰—(सोमः) सोम सब को शुभ कामों में प्रेरणा करने वाला, एवं शान्त सौम्य गुणों से युक्त (राजा) राजा, प्रजा के हृदय को प्रसन्न रखने वाला ही (श्रिधिपाः) प्रजा का पालक श्रीर (मृडिता च) सुखी करने हारा होता है। (नः) हमें (मृतस्य) समस्त संसार के या प्राणियों के (पतयः) पालक लोग (मृडयन्तु) सुखी करें।

भुवाश्वर्वावंस्यतः पा रहतं हत्याहतं । दुष्हतं श्रिशुतं देवहेतिम् ॥२३

भा०—(भवाशवीं) भव श्रीर शर्व दोनों (पापकृते) पापाचरण करने वाले (कृष्याकृते) दृसरे पर वातक प्रयोग करने वाले. (दुष्कृते) दुष्ट या दुखदायी काम करने वाले पर (देवहें तिस्) दिव्य श्रायुधरूप (विशृतस्) विज्ञली के श्रस्त्र को (श्रस्ताम्) फेंकें।

यद्येयथं द्विपट्टी चर्तुष्पदी क्रत्याकृता संभृता विश्वकंषा । सेतोंंब्रेष्टागंदी भूत्वा पुन्ः परेंहि दुच्छुने ॥ २४ ।।

भा०—(यदि) यदि (कृया-कृता) पर-वात प्रयोग करने वाले पुरुष द्वारा (संभृता) परिपुष्ट हुई (विश्वरूषा) नाना प्रकार की कृत्या या हिंसा का कार्य (द्विपदी, दो चरण वाली (चतुष्पदी) चार चरण वाली, (एयथ) हम पर आवे तो (सा) वह (इतः) यहां सें (अष्टा-पदी भूत्वा) आठ चरण वाली होकर है (दुन्छुने) दुःखदायिनि कृत्ये ! (पुनः) तू फिर (परा इहि, दूर चली जा।

श्रुभ्य केताका स्व/रंकता सब्वै भर्रन्ती दृदितं परेहि । जानीहि कृत्ये कुर्तारं दृष्टितेवं यितरं स्वम् ॥ २४ ॥

२२-(द्वि०) ' ऋतस्य नः पायो ' इति पैष्प० सं०। २३-(प्र०) ' पाप कृत्वने ' इति पैष्प० सं०।

भा०—( अभ्यक्त ) सब प्रकार से चन्दनादि लेप से सुन्दर ( श्रक्ता ) तेल श्रादि से मिदित. ( सु-श्रंकृता ) उत्तम रीति से श्राभूपणों से सुसिजित होकर भी वेश्या के समान ( सर्व ) सब प्रकार के ( दुरितम् ) दुष्टाचारों श्रोर दुर्ज्यसनों को श्रपने भीतर तू ( भरन्ती ) धारण करती है । तू ऊपर से सुन्दर श्रोर भीतर से कुस्सित है । तू ( परा इहि ) दूर जा। हे कृत्ये । ( दुहिता स्वम् नितरम् इव ) जिस प्रकार कन्या श्रपने पिता को ही समकती है श्रीर उसी के श्राश्रय रहती उसी का न्यय कराती है उसी प्रकार तू ( कर्तारं जानीहि ) श्रपने उस्पादक को जान, उसी के पास रह ।

परेंहि कृत्ये मा तिष्ठो शिद्धस्येव पदं नय । मृगः स मृंग्युस्तं न त्या निकंतुंमईति । २६ ॥

भार है (कृ.ये) कृ.ये सेने! (परा इहि) परे चली जा। (मा तिष्ट) कहीं मत ठहर । विद्रस्य पदं इव ) वाया से वायल शिकार के पैरों के निशान देखकर जिस प्रकार शिकार खोज लिया जाता है उसी प्रकार तू शत्रु के (पदं नय) पैर खोज २ कर उस तक पहुंच जा। (स्नाः सः) वह शत्रु स्ना है। (स्वं स्नायुः) तू शिकारी है। वह शत्रु (स्वा) तुभे (निकर्तुंम् न प्रकृंसि) दवा नहीं सकता।

द्वत हंन्ति पूर्वासिनं प्रत्यादायापंर इच्चां । द्वत पूर्वस्य निघ्यतो नि हुन्त्यपंरुः प्रतिं ॥ २७ ॥

भा० — युद्ध दो ही प्रकार से हो सकता है ( उत ) या तो (पूर्वासिनं) पहले ही 'श्रासन' वृत्ति से बैठे हुए पुरुष पर ( श्रपरः ) दूसरा (प्रति श्रादाय) उसके प्रतिकृत उस पर चढ़ाई करके ( इच्चा ) बाण द्वारा उसे ( हन्ति )

२७-( तृ० ) ' उतो पूर्नस्य ' इति पेंटप० सं०। ( द्वि० ) ' प्रत्याधाय ' इति पौर लाक्ष०।

मारता है। ग्रीर (उत) या 'पूर्वस्य निव्नतः) पहला पुरुष जव मारता हो तब ( ग्रपरः ) दूसरा ( प्रति नि हन्ति ) उसके घदले उसको मास्ता है। १२ सिन्ध विग्रह, यान श्रासन संश्रय, हैधीभाव, इन छः ग्रंगों में श्रासन चतुर्थ है। अपने राज्य में जमे रहना ' श्रासन ' कहाता है।

एनदि शृषु में बचोधेहि यतं एयथे।

यस्वा चुकार ते प्रति । २८॥ भा॰—(एतत् हि । यह ( मे । मेरा ( वचः ) वचन ( शृणु ) सुन ( प्रथ इहि ) फ्रीर वहां जा. ( यतः, एयथ ) जहां से तू. फ्राई है। ( यः श्वा चकार ) जो नुमको पैदा करता है (तं प्रति ) तृ उसी के प्रति जा। म्यर्थात् जो सेना का प्रयोग करे उसके प्रति सेना को चहाई के लिय भेज दे।

ह्युनागोहरण वै भीमा हरेंचे मा नो गामश्व पुरुषं चत्रीः। यत्रयुत्रामि निहिता तत्रस्त्त्रीत्थांप्यामिस पर्णाह्म त्रीयंसी भव ॥२६॥

भा॰ —हे (इ.वे) सेने ! (ग्रनानो हत्या) निरपराध पुरुपों का धात करना (भीमा) वड़ा उम्र ग्रीर भगानक परिणाम लाने वाला है। श्रतः ( नः ) हमारे ( गान् श्रश्वं पुरुषं मा वधीः ) गी, साहे श्रीर पुरुषं को मत सार। ( यत्र यत्र ) जहां २ तु ( निहिता स्त्रिस ) रखी गई है ! अर्थात् तने जहां २ अपने डेरे डाले हें (ततः) वहां २ से (त्वा उत्था-प्यामिस ) तुमे उठा दें । तू. (पर्यात्, पते से. मी ग्रिपिक ( तिशीयसी ) हलकी ( अव ) हो जा।

यदि म्य तमसात्रृता जालंताभिहिता इव ।

सर्वां. मृंतुन्यतः कृत्या पुनं: कुर्दे प्र हिंगमिस ॥ ३०॥ भा० —हे सानिक पुरुशे! यदि तुम लोग (जालेन) जालों से ' श्रीभे-हिताः हव ) बंधे हुन्नां के समान (तमसा) ग्रन्धकार से या सत्यु से

२८-( च० ) 'तं पुनः ' इति पृंष्प्० सं०।

( श्रातृताः स्थ ) धिर जास्रो तो (सर्वाः ) सत्र ( क्रयाः ) वातमतिधात करने वाली सेनाओं को (इत:) यहां से (संज्ञुच्य) मिटा कर हम ( पुनः ) फिर (कर्त्रें ) उनके कर्ता संचालक के संहार के लिये ही उनकी (इतः) यहां से (प्राहिशमिस ) उसके प्रति प्रयोग करे।

कुल्याकृती वल्लागेनोभिनिष्क्रारिएां: प्रजाम्।

मूर्णाहि हंत्ये मोचिन्नपोमून हंत्याहतों जहि ॥ ३१॥

भाव-है (कृषे) घातकारिगी सेने ! तू (कृ:याकृतेः) सेना के व तक प्रयोग करने वाले, (वलिनः) गुरु मन्त्रमा करने वाले. (प्रजास प्राप्ति-नि:-कारियाः ) प्रजा के ऊपर आक्रमस करने वाले लोगों को (मृसीहि) विनाम कर श्रीर (श्रमून्) उन (कृत्या-कृतः) वातिनी सेना के प्रयोगक जोगां को (मा उच्छिपा) मीता न छोड़। प्रस्युत (जिहि) मार डाज । यंग स्यां मुच्यते तमंबस्पिं राष्ट्रिं जहांत्युवसंश्च केेत्त्र । प्वाहं सर्वं दुर्भृतं कर्त्रं कृत्याकृतां कृतं हुस्ती <u>व</u> रजी दुर्रितं जीहामि ३२

भाः —(यथा सूर्यः) जिस प्रकार सूर्यं (तमसः परिगुच्यते ) अन्धकार से आप से आप गुक्र हो जाता है (रात्रिम्) वह रात्रि को और (उपसः च केतून) उपा के पूर्व ज्ञापक चिह्नों को भी कमशः (जहाति) स्थाग देता है श्रीर उदय की प्राप्त हो जाता है एवा) इसी प्रकार (शहस्) में (इत्या-इता ) मेरे प्रति घातक सेना के प्रयोक्ता शत्रु से (कृतम् ) प्रयोग किये ( दुर्भूतम् ) दुष्ट ( कत्रै ) घातक प्रयोगों को (जहामि ) त्याग हूं विनास कर हूं श्रीर उनसे पार हो जाऊं श्रीर ( हस्ती रज: इन ) हाथी जिस प्रकार धूल को उड़ा देता है उसी प्रकार में दुरितम्) शत्रु के दुष्ट प्रयोग या दुराचार को भी ( नहासि ) छोड़ हूं, खाम हूं, उड़ा हूं।

३२-( प्र० ) 'स्पंस्तमसोम्रच्यते परि' ( द्वि० ) 'केन्नुम्' इति पैप्प० संव ।

1

# [२] पुरुष देह की रचना और उसके कर्त्ता पर विचार |

नाराह्रण ऋषिः । पुरुषो देवता । पार्ष्णी स्त्तम् । ब्रह्मप्रकाशिमक्तम् । १-४, ७, ८, त्रिष्टुमः, ६, ११ जगत्यौ, २८ मुरिग्बृहती, ५,४,१०,१२-२७,२६-३३ अनुष्टुमः, ३१, ३२ इति साक्षात्परग्रहाप्रकाशिन्याष्ट्रचे । त्रश्लिशट्चं सत्तम् ॥

केन पार्जी आर्थते पूरुंपस्य केनं मांसं संपूर्त केनं गुल्फी।

केनाङ्कलीः पेशंनीः केन खानि केनां व्छ्गुङ्की मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् १

मा॰—(पुरुषस्य) पुरुष, मनुष्य या प्राची के देह के (पार्ग्या) दोनों एडियां (केन) कि पने ( आभृते ) वनाई हैं ? ग्रीर ( मांसं ) मांस (केन) किसने (संभृतं) देह में लाकर लगाया ? (गुल्फी केन) गुल्फ= ट्रवने किसने लगाये ? (पेशनीः) पोरुश्रों वाली नाना भवयवां से युक्त ( ग्रङ् ] जी: केन ) ये ग्रंगु लियां किसने जोड़ दीं ? (खानि) शरीर के ये नाक, कान, युंह आदि इन्द्रियों के बिद (केन) किसने बनाये १ (उत्-श्लङ्खी ) सिर के जपर के दोनों कपाल (केन) किसने बनाये ? ग्रीर (मध्यतः) बीच में (प्रति ग्रम्) वै उने के लिये चून इ भाग (कः ) किसने

कस्मान्न गुल्फाव वरावकृण्वत्त छीवन्तु तुत्तंरी पूर्ववस्य । वनाया ? जहें निर्ऋत्य न्य/देघुः क्रांख्रिज्ञानंनोः सुन्धी क छ तिर्झेकेत ॥२।

<sup>[</sup>२] १-(च०) 'उच्छ्रुली ', 'उच्छङ्खी ' इति च कचित् पाठः। पर-पाठोऽपि उत् श्रसी, उत्-सह्सी इत्येव । ( प्र० ) ' पार्कियाभृते पौरु-पस्य ' ( तृ० ) ' पैशिनीः ' इति पैत्प० सं० । २-( द्वि० ) ' पौरुषस्य ' ( द्वि० ) ' निर्कतिजये निद्धः ' ( च० ) <sup>6</sup> सिन्धि कवजाना <sup>9</sup> इति पैप्प० सं० ।

भा०—(कस्मात् नु) किस कारण से (पुरुषस्य) पुरुष के (श्रघरा) नीचे के (गुरुषो ) दोनों ट्यन श्रीर (उत्तरा) उत्पर के (श्रघीवन्ता) धुटने (श्रकृषवन्) बनाये गये हैं ? श्रीर क्यों (जंधे) दोनों जांधें (निर्श्रध्य) श्रालग २ करके (नि श्रद्धुः) रखीं गई हैं ? श्रीर (जानुनोः) दोनों गोडों के (सन्धी) जोड़ों को (क्षचित्) कहां जोड़ा गया है (तत्) इस सव रहस्य को (क उ) कीन (चिकेत) जानता है ?

चतुंप्रये युज्यते संहितान्तं जातुंभ्यामूर्ध्वं शिधिरं कवन्यम् । श्रोखी यद्क क दु तज्जंजानु याभ्यां कुसिन्धं सुदंढं बुभूवं ॥३॥

भा०—( चतुष्टयं ) प्रवेक्ष दोनों जांधे श्रीर दोनों गोडे इन चारों को (संहितान्तम्) इनके सिरं खूब अच्छी प्रकार मिला २ कर ( युज्यते ) जोड़े गये हैं श्रीर (जानुम्याम् ) टांगों के ( कथ्वम् ) कपर ( कबन्धम् ) कबन्ध= धड़ माग (शिथिरम् ) शिथिल रूप से रख दिया गया है । ( श्रीणी ) दो कृत्हे श्रीर ( यत् करू ) थे दोनों जंधाएं ( तत् ) इनको ( क उ जजान ) किसने बताया ? (याम्याम् ) जिनके कारण (कु सिन्धम् ) यह कुत्सित, दुर्गन्ध मल मृत्र बहाने वाला या विश्वित्र रूप से बन्धा हुआ, श्रथवा परस्पर संसक्ष श्रथवा छोटी नाड़ियों से पूर्ण शरीर ( सु-टढ़म् ) खूब मज़बूत ( वभूव ) हो गया है ।

कार्त देवाः कंतुमे त आंसुन् य उरी ग्रीवाश्चिक्युः पूर्वपस्य । कितु स्तनो व्यंद्धुः कः कंप्रोडो किति स्कुन्धान् कित पृष्टीरंचिन्वन् ॥ध

भार (कित देवाः) इस शरीर में देव जीवन ज्योति के प्रकाशक तस्य कितने हैं। (कतमे ते) उनमें से वे कीनसे रहें (ये) जो .

१--(प्र०) 'संहतन्त '(च०) 'स्रध्ने बभूव ' इति पैप्प० सं०। ४--(द्वि०) 'पौरुषस्य '(तृ०) 'निदध्यौ कः कपोछौ ' इति पैप्प० सं०। 'कफोडौ', 'कफौजौ' इत्यादयोऽपि नानाः पाठाः कचित् कचित्।

( पूरुषस्य ) पुरुष देह के ( उरः ) छाती और ( श्रीवाः ) गर्दन के मोहरीं को ( विक्युः ) बना रहे हैं ? श्रीर (स्तनी ) स्तनों को (किती ) कितने तत्व ( विश्वद्धः ) विशेष रूप से धारण कर रहे हैं ? श्रीर (कः ) कोनसा सत्व ( कफोडी ) दोनों हसुलियों या कपोल=गालों को धारण करता है । श्रीर ( स्कन्धान् कित ) कन्धों को कितने तत्व धारण कर रहे हैं । श्रीर ( पृष्टीः ) पसुलियों या पीठ के मोहरीं को ( कित ) कितने तत्व ( श्रीचन्वन् ) बनाये हुए हैं ।

को अस्य बाहु समीभरद बोर्थ करवादिति । असी को अस्य तद् देवः कुसिन्धे अध्या दंशी ॥ ४ ॥

भार — ( ग्रस्य ) इस पुरुष के ( बाहू ) बाहु ग्रां को ( कः ) कीनसा देव ( समभरत् ) पुष्ट करता है कि ' इति वीय करवात् ) वह वीय वल का काम उत्पन्न करें। ( ग्रस्य ) इसके ( ग्रंसी ) भुजाग्रों के उत्पर के भागों को ( कः ) कीन वनाता है ग्रीर ( तद् ) उनको ( कः देवः ) कीन देव ( कुसिन्धे ) शरीर में ( ग्रादध्या ) स्थापित करता है।

कः खुत खानि वि तंतर्द शीर्वणि कणीं श्रिमी नासिके चर्चणी मुखम्। येवा पुरुता विजयस्य महानि चतुंष्यादो हि ग्वो यन्ति यामम्॥६॥

भा(०—(कः) कीन देव (शीर्षाण) शिर भाग में (सप्त खानि) सात इन्दियों के छिद्रों को (वि तर्तर्द) विशेष रूप से गढ़ कर बनाता है ? श्रीर कीन (इमी कर्षों) इन दो कानों, (नासिके) इन दो कान के छिद्रों श्रीर (चन्तर्पा) इन दो श्राखें। श्रीर (सुखं) इस सुख को किसने बनाया

५-(द्वि०) ' वीर्यं कृगवानिति ' (च०) ' क सिन्धादधादिष ' इति पैप्प० सं०।

६-( दि॰ ) ' चक्षणि नासिके मुखम् ' ( तु॰ ) ' विजयस्य महमिन ' इति पैप्प॰ सं॰। ' थामन् ' इति कचित्र पाठः।

( येषां ) जिनके ( विजयस्य महानि ) विजय की महिमा≃महान् सामध्यं में ( पुरुत्रा ) बहुतसे ( चतुष्पदः ) चौपाये श्रौर ( द्विपदः ) पित्राण श्रौर दोपाये मनुष्य भी (यामम्) अपना जीवन-मार्ग (यन्ति) तय करते हैं। हन्द्रोहिं जि़ह्नामदंघात् पुक्रचीमधां महीमधि शिश्राय वार्चम् । स त्रा वंरीवर्ति अवनेष्वन्तर्पो वसानः क व तिर्विकेत ॥ ७॥

भा०—जो देव (हन्योः ) दोनीं जवाहीं के नीच में (जिह्नाम् ) जीम को ( अद्धात् ) रखता है । ( अधा ) और वहां ही वह ( पुरुचीम् ) सर्व-ब्यापक, (सहीस्) बड़ी भारी (वाचस्) वाक्-शक्ति को (श्रधि शिश्राय) ख्यापित करता है। (सः) वह ( सुबनेषु ) लोकों के ( घन्तः ) भीतर ध्यापक ( श्रपः वसानः ) समस्त जीवाँ, प्राणियाँ, कर्मीं, जानीं श्रीर सूज कारण रूप प्रहाति के परिमाणुष्टों में भी न्यापक है। (क व) कीन (तत्) उसको (चिकेत ) जानता है ?

मुस्तिष्कंमस्य यत्नमा लुलार्टं क्रकाटिकां प्रथमो यः कृपालंम् ।

चित्वा चित्यं हुन्<u>वोः</u> पूर्वषस्य दिवं रुरोह कत्मः स <u>दे</u>वः ॥ ८॥ भा०—( यतमः ) जो देव ( श्रस्य ) इस पुरुष-देह के ( मस्तिष्कम् ) मस्तिष्क को, (ललाटम्) ललाट, माथे की और (यः) जो (प्रथमः) स्रवसे प्रथम विद्यमान इस पुरुष के (कृकाटिकाम्) गले की वेंटी श्रीर

(कपालम् ) कपाल, खोपड़ी को और (प्रत्यस्य) प्रत्य-देह के (हन्तोः) दोनों जवाहें। के बीच की (चित्यम्) रचना को (चित्वा) बनाकर (दिवः)

प्रकाशस्वरूप छैा: या मोचपद में (स्रोह) ब्यास हुआ है (सः) वह (देवः) देव (कतमः) कौनसा है।

७-( र॰, च॰ ) ' स आवरीवर्त्तिं महिना न्योमन् अवसानः कारीजित्

प्रियाग्रियाणि बहुला स्वप्तं संवाधतुन्द्रव/: । श्चानुन्दानुत्रो नन्दांश्च कस्मांदु वहति पूरुप: ॥ ६ ॥

भा०—हे बिद्वान् पुरुषो ! विचार करो कि ( उग्रः ) वलवान् होकर ( पूरुषः ) यह पुरुष ( बहुला ) बहुत प्रकार के ( प्रिया प्रियाणि ) प्रिय, चित्त को भले लगने वाले श्रौर श्रिय, चित्त को ब्रेर लगने वाले भावों को, ( स्वप्तम् ) निद्दा ( संवाध-तन्द्र्यः ) पीढ़ा श्रौर थकान ( श्रानन्दान् ) श्रानन्दों श्रौर ( नन्दांश्च ) हर्षों को ( कस्मात् ) किस हेतु से या कहां से ( वहति ) प्राप्त करता है ।

श्रार्तिरवर्तिनिर्त्रीतिः कुतो तु पुरुषेमंतिः । राख्रिः सर्मृद्धिरब्यृद्धिमृतिरुद्दितयुः कुर्तः ॥ १० ॥ ( ৪ )

भा०—( पुरुषे ) पुरुष में ( श्राक्तिः ) पीड़ा, दुःख, मानसिक व्यथा, ( श्रवक्तिः ) वेचैनी या वेरोज़गारी ( निर्ऋतिः ) पाप की प्रवृत्ति श्रौर ( श्रमितः ) श्रज्ञान थे ( कुतः ) कहां से श्राये या किस कारण सं उत्पन्न होते हैं । श्रौर ( राद्धिः ) कार्य-सिद्धि ( समृद्धिः ) संपत्ति, ( श्रव्युद्धः ) विशेष संपत्ति का श्रभाव श्रथवा दिदता सदाचार का श्रभाव, ( मितः ) विशेष ज्ञान श्रौर ( उदितयः ) ऊपर उठने की प्रवृत्तियां ( कुतः ) कहां से श्रौर किस कारण से उत्पन्न होती हैं ।

को श्रंस्मिन्ना<u>णे</u> व्य/द्घाद् विदूतृतंः पुरूवृतंः सिन्धुसृत्यांय जाताः। श्रीवा श्रंषुणा लोहिनीस्तास्रधूस्रा ऊर्ध्वा श्रवांन्रीः पुर्देषे <u>ति</u>रस्र्याः ११

भा०—( श्रास्मिन् पुरुषे ) इस पुरुष देह में ( श्रापः ) ऐसे दवीं, रहीं को (कः ) किसने (वि-श्रद्धात् ) रचा है जो (विपूवृतः ) नाना प्रकार से

९-( द्वि॰ ) ' संवाधतन्द्रियः ' ( च॰ ) ' पौरुषः ' इति पैप्प॰ सं०। १०-( द्वि॰ ) ' कुतोऽधिपुरुषे ' ( तृ॰ ) 'समृद्धिर्न्यृद्धि' इति पैप्प॰ सं०।

११-( प॰ ) 'कोऽस्मिन्नापो दधात्' (तृ०) 'ती वारुणा' इति पेप्प० सं०।

देह में घूमते हैं (पुरुचतः) समस्त श्रंगों में घूमते श्रीर (सिन्धु-स्वाय जाताः ) नाडिक्रों में गति करने के योग्य होगये हैं । श्रीर ये नाडियें इस शरीर में (तीज्ञाः) तीज्ञ गति करने वाली, (श्ररुणाः) बाल (बोहिनी) सुर्व श्रीर (ताम्रधूमा ) बाब नीबे रंग की होकर (अध्वाः) इधर (स्रवाचीः) नीचे श्रीर (तिरचीः) तिरकी जाती हैं। को श्रांसिन् कुपमंद्धात् को मुह्मानं च नामं च।

गाउं को अस्मिन् कः केतं कश्चरित्राणि पूर्ववे॥ १२॥

भा०—( आस्मन् पुरुषे ) इस पुरुष-बेह में (कः ) कीन ( रूपम् ) रूप को धारण करता है, ( महानं ) महत्व या महिमा और ( नाम च ) नाम को (कः) कीन उत्पन्न करता है (श्रास्मन्) इस उल्प में (गातुं कः ) गातु=गति चेष्टा को कौन स्थापित करता है (केंद्र कः ) स्रात्मा के ज्ञापक चिह्न या ज्ञान या ज्ञान सामर्थ्य को कीन वेता है और (चिर-त्रापि कः ) नाना प्रकार के सत् और ध्रसत् चरित्रों, इन्द्रियों के ब्यापारों और मवृत्तियों को कीन स्थापित करता है।

को श्रक्तिन् प्राणमंत्रयुत् को श्रणानं ब्यानम् ।

खुमानमस्मिन् को देवोत्रिं शिक्षायु पूर्वपे ॥ १३ ॥ 🗸 भा०—( श्रास्मन् पुरुषे ) इस पुरुष-देह में (प्राम् ) प्राण की; जीवन शाक्ति को (कः आवयत्) कीन संचारित करता है, जिस प्रकार खनाहा कपहे के तन्छओं को जुन देता है उस प्रकार इस देह के ताने में त्राम् रूप वस्ती कीन हुन देता है। ( श्रपानम् ब्यानम् ह कः ) श्रपान श्रीर ब्यान को कीन संचारित कर देता हैं। (क: देव:) कीन देव (श्रास्मन्) इस पुरुष-देह में (समानम्) समान नामक प्राण भेद को (अधि शिश्राय) स्यापित करता है।

१२-( २०) 'पौर्षे 'इति पैष्पः सं०। १३-( प्र० ) ' प्राणमद्यात् ' ( च० ) ' पौरुषे ' इति पैप्प० संजं। ्र को श्रम्मिन् युक्षमंद्रधादेको ट्रेवोधि पूर्वपे । को श्रम्निन्त्यत्यं कोर्नृतं कुतो मृत्युः कुतोमृतम् ॥ १४ ॥

भा०—वह (एकः) एक (कः) कौनसा (देवः) प्रकाशक देव हैं जो (ग्रास्मिन्) इस (पुरुषे) पुरुष देह में (यज्ञम्) यज्ञरूप श्रात्मा को (ग्राधि श्रद्धात्) श्रधिष्ठाता.रूप से स्थापित करता है ? (ग्रास्मिन्) इसमें (सत्यम्) सत्य को (कः) कौन रखता है ? (श्रनुतं कः) श्रनुत सूठ को कौन रखता है ? (मृत्युः) मृत्यु, मौत देह का श्रात्मा से छूट जाना (कृतः) किस कारण से होता है ? श्रीर श्रात्मा (श्रमृतम् कृतः) अमृत किस कारण से श्रीर किस प्रकार से हैं।

को श्रम्मे वासः पर्यद्धात् को श्रम्यायुरकल्पयत्। वर्लं का श्रम्मे प्रायंच्छत् को श्रम्याकल्पयज्ञवम् ॥ १४ ॥ भा०—(श्रम्मे) इस पुरुप को (वासः) पहनने के वस्त्र देह रूप चोता (कः परि श्रद्धात्) कीन पहराता है ? (श्रस्थ) इसकी (श्रायुः) श्रायुषकात को (कः श्रकल्पयत्) कीन नियत करता है ? (श्रस्मे) इस

श्रायुषकाल का (कः श्रकल्पयत्) कान । नयत करता ह ! ( ग्रस्म ) इस को (बलम्) बल=शारीरिक शक्ति (कः प्र ग्रयच्छन् ) कोन प्रदान करता है ! (श्रस्य ) इस शरीर के (जवम् ) वेग या किया सामर्थ्य को (कः श्रकल्पः यत् ) कीन रचता है ।

√ केनााो अन्वतनुत केनाहरकरोद् छुचे। षुषक्षं केनान्वैन्द्ध केन सायंभ्रवं देदे॥ १६॥

१४-( द्वि॰ रु०) 'एकोग्रेथि पौरुषे । को अनृतं को मृत्युम् को अमृतं दर्षी' इति पैप्प॰ सं० । .

१५-( प्र० ) 'की वाससा परिदधात्' ( च० ) 'कोऽस्या' इति पैप्प० सं० । १६-( प्र० ) 'केना पोऽन्व ' इति पैप्प० सं० ।

भा०--( त्रापः ) ये जल (केन) किस के सामर्थ्य से ( त्रजु त्रतः पुत ) सर्वत्र फैले हैं (केन) किसने (रुचे) प्रकाश के लिये (श्रहः) सूर्य को ( अकरोत् ) बनाया । ( केन ) किसने ( उपसम् ) उपा काल को (अनु-ऐन्ध) पुरुष के अनुकूल प्रकाशित किया और (केन) किसने (सायं-भवम् ) सायंकाल को बनाया।

को श्रास्मिन् रेतो न्य/द्धात् तन्तुरा तांयतामिति ।

मेधां को श्रांसिक्नध्योंहृत् को बागं को नृतो दयौ ॥ १७॥— भा०—( श्रास्मन्) इस पुरुष-देह में (रेतः) वीर्य को (कः न्यद्धात्) कौन स्थापित करता है कि ( तन्तु:, आ तायताम् इति ) जिससे इस पुरुष का प्रजातन्तु और फेले १ ( श्रास्मन् ) इस पुरुप में ( मेधां ) सेधा बुद्धि को (कः) कीन (अधि औहत्) धारण करता है ? (वार्ण कः) कीन इसमें वाणी या वाक्-राक्ति को धारण करता और ( तृतः कः ) नृत्य या हाथ तैर स्नादि को अपने इच्छानुरूप चेष्टाओं को कीन धारण करता है ?

केनेमां भूमिमौणोंत् केन पर्यंभवद् दिवम् ।

केनाभि महा पर्वतान् केन कर्मात्ये पूर्वपः ॥ १८ ॥ भा०—पुरुष ने (इमाम् भूमिम्) इस मूमि को (केन) किस (महा) सामध्यं से (श्रीणींत्) त्राच्छादित किया है। (केन) किस सामध्यं से (दिवम् ) छोलोक को (परि श्रभवत् ) न्याप् रखा है। (पर्वतान् ) पर्वतों को (केन) किस (महा) महत्व, सामध्ये से घारण किया है और (केन) किस सामर्थ्य से (पुरुष:) पुरुष (कमीति) कमीं को करता है।

१७-' कोऽस्मिन् रेतोदधात् ' (दि०) 'तायतामितः' (च०) 'को

केनं प्रजन्यमन्वंति केन सोमं त्रिचन्नणम्। केनं युक्षं चं श्रुद्धां च केनांस्मिन् निहिंतं मनं:॥ १६॥

भाग-पुरुष किन ) किस प्रकार सें (पर्जन्यम्) मेघको (अनु एति ) अपने जीवन के कार्यों में सुसंगत करता या प्राप्त करता है श्रीर (विच- च्याम्) नाना प्रकार से देखने योग्य (सोमं) जल या श्रन्न को (केन) किस प्रकार से (अन्वेति) प्राप्त करता है (केन यज्ञं च श्रद्धां च ) यज्ञ श्रीर श्रद्धा को किस प्रकार प्राप्त करता है श्रीर (अस्मिन्) इस पुरुप में (केन) किसने (मनः) मननशील चित्त को स्थापित किया है।

के<u>न</u> श्रोत्त्रियमाप्नोति के<u>ने</u>मं पंरमेष्ठिनंम् । के<u>ने</u>ममुर्गिन पूर्वष्टः केनं संवत्स्तरं संमे ॥ २०॥ (४)

भा०—( श्रोत्रियम् ) वेद के विद्वान् श्रोत्रिय पुरुष को ( केन ) किस रीति से, किस प्रयोजन से पुरुष ( प्रामोति ) प्राप्त करता है श्रोर ( इमम् ) इस ( परमेष्टिनम् ) परम मोच-स्थान पर विराजमान परमेश्वर को ( केन ) किस प्रकार, किस माग से प्राप्त करता है। पुरुष ( इमम् ) इस ( श्रद्भिम् ) जीवरूष श्रद्धि को (केन ) किससे ज्ञान करता है श्रीर ( संवत्सरं ) संवत्सर रूप कालमय प्रजापित का ( केन ) किस प्रकार से ( ममे ) ज्ञान करता है या उसको मापता है।

> ब्रह्म थ्रोतिंयमाप्तीति ब्रह्मेमं पंरमेखिनंम् । ब्रह्मेममुग्निं पूर्वपो ब्रह्मं संवत्सुरं मंमे ॥ २१ ॥

१९- केन पर्जन्यमाप्तीति १ इति पेप्प० सं०।

२०-( तु० ) ' पुरुषः ' इति पैप्प० सं० ।

२१-( ए० च०) 'ब्रह्मयञ्चस्य श्रद्धा ब्रह्मास्मि च हतं मनः' इति पेष्प० सं०।

भा०—( पुरुष: ) पुरुष ( ब्रह्म ) ब्रह्म, बेदज्ञान के लिये ( श्रोत्रियम् ष्णामेगित ) श्रुति=वेदज्ञानी ब्रह्म के विद्वान् ब्राह्मण् के पास जाता है। **'**२३ श्रीर (ब्रह्म) ब्रह्म-ज्ञान से वह (परमेष्टिनम्) परमपद में स्थित ब्रह्म को प्राप्त होता है। (बहा) बहा, बहाज्ञान श्रीर वेदाम्यास से (इसम् श्रामिम् ) इस श्रीम को, इस जीवात्मा को भी प्राप्त करता, साचाल करता है (बह्म संवत्तरं ममे ) और बह्म से ही उस कालमय संवत्तर का ज्ञान करता है।

केनं हेवाँ अर्जु जियति केन दैवंजनीविंशः।

केनेदमुन्यत्रज्ञ केन सत् ज्ञात्रमुञ्यते ॥ २२ ॥ भा०—( देवान् ) देवों, विद्वानों श्रौर परमात्मा के रचे दिन्य पदार्थी को (केन) किस लामध्ये से (अनु वियति) अपने वश करता है, उनको श्रपने अनुकूल करता है ? (दैवजनी: विशः) देव=परमात्मा से उत्पादित पश्च पत्ती कीटपतङ्ग श्रादि प्रजाश्चों को (केन) किस सामध्ये से (श्रजु-चियति ) अपने अनुकूल बना कर उनके साथ रहता है ? अथवा (देवान्) प्राचीं को श्रीर (दैवजनी: विश:) प्राचा से उत्पन्न उप-प्राचीं के साथ यह पुरुष=त्रात्मा (केन) किस सामध्यें से (अनुचियति) एक ही देह में रहता है ? (केन अन्यत्) किससे विरहित होकर (इदस्) यह (नच-त्रम् ) नचत्र वीर्यं हीन है, और (केन सत्) किसके साथ विद्यमान रह कर यह ( चत्रम् ) चत्र≃त्रलस्वरूप चेतन ( उच्यते ) कहा जाता है ।

वसं देवाँ अनुं चियति वस्य दैवंजनीविंशः।

बह्मेदमुन्यन्न जुं ब्रह्म सत् जुत्रं मुच्यते ॥ २३ ॥

भा०—( बहा देवान् अनुचियति ) बहाशक्ति से यह पुरुष ( देवान् ) विद्वानों के बीच में या इन्दियों और वाशी के बीच में आत्मा (अनुहिः

२२-' केन देत्रीरजनयद् निशः ' इति पैप्प० सं० ।

यति ) निवास करता है। ( ब्रह्म ) ब्रह्मशक्ति से ही ( देव-जनीः ) ईश्वर से उत्पादित चर, श्रांचर प्रजाशों में या उप-प्राणों में भी यह पुरुप, श्रातमा । निवास करता है ( ब्रह्म श्रम्यत् ) ब्रह्मशक्ति से श्रातिरिक्त ( इदम् ) यह सब ( नचत्रम् ) ' नचत्र '=निर्वाय है श्रीर ( ब्रह्म सत् ) ब्रह्म-शक्ति से श्रुक्त ही ब्रह्म सब ( चत्रम् उच्यते ) 'चत्र'=बल्युक्त चेतन कहा जाता है।

केनेयं भूभिविंहिता केन द्यौरुत्तरा द्विता । केनेदमूर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिंचुं व्यचों द्वितम् ॥ २४ ॥

भा०—( इयं भूभिः ) यह मूमि ( केन ) किसने ( विहिता ) विशेष रूप से स्थिर की, धारण की या बनाई है ? श्रीर ( केन ) किसने ( उत्तरा द्योः ) ऊपर का यह श्राकाश ( हिता ) धारण किया, थामा या वनाया ? श्रीर ( इदम् ) यह ( ऊर्ध्वं तिर्यक् च ) ऊपर का श्रीर तिरद्धा ( व्यवः ) व्यापक ( श्रान्तरिक्म् ) श्रान्तरिक्, वातावरण (हितम् ) धारण किया, थामा या वनाया है ।

ब्रह्मणा भूमिविहिता ब्रह्म घौरुत्तर्त हिता। ब्रह्मेदमूर्ध्व तिर्थक् चान्तरिजं व्यच्में हितम्॥ २४॥

भा०—(ब्रह्मणा) उस महान ब्रह्मशिक ने (श्रीम: विहिता) यह मूमि बनाई श्रीर विशेष रूप से धारण श्रीर स्थिर की । (ब्रह्म) उस महान् शिक्ष बहा ने (उत्तरा द्योः) उपर का श्राकाश भी (हिंता) बनाया श्रीर स्थिर किया है। (इदं) यह (उद्धे तिर्थक् च व्यचः, श्रन्तरिचम्) उपर का श्रीर तिरक्षा फैला हुआ श्रन्तरिच, वातावरण भी उसी (ब्रह्म हितम्) महान् शिक्ष ब्रह्म ने धारण किया, बनाया श्रीर स्थिर किया है।

२४- 'केनेदं भूमिर्निहिता ' इति पैप्प० सं०। २५- (प्र० द्वि०) 'ब्रह्मणा भूमिर्नियता, ब्रह्मद्यामुत्तरां दधौ ' इति पैप्प० सं०।

मूर्थानंमस्य छंसी ऱ्यार्थर्डी हृदंयं च यत्।

मस्तिष्कां दूर्ध्वः प्ररंखत् पर्वमानोधि शीर्ष्वतः॥ २६॥ भा०—( अथर्वा ) अथर्वा=प्रजापति परमातमा ( अस्य ) इस पुरुप के (सूर्धानस्) हिर को श्रीर (हृद्यं च) हृद्य को (संसीच्य) सीका (यत्) जब (मास्तिष्काद्) मास्तिष्क से (जध्वैः) जपर श्रीर (शीर्पतः) शिर के भी ऊपर होकर (पवमानः) प्रायस्वरूप होकर स्वयं समस्त देहीं की ( प्रेरयत् ) गति दे रहा है। अर्थात् वह परमात्मा ही सब देहीं में चेतना को यन्त्रों में कारीगर के समान चला रहा है। किसी का नियम स्त्र उसके हाथ से परे नहीं, वह सब के मस्तिष्क और सिरों के ऊपर भध्यक्रूप से विद्यमान है।

तद् वा अर्थर्वणः शिरों देवकोशः समुक्तितः।

तत् माणो श्रामि रंचिति शिरो अनुमयो मनः ॥ २७॥

भा०—(वा) अथवा (अथर्वणः) अथर्वा प्रजापति का बनाया हुआ (तत्) वह (शिरः) शिर ही (देव-कोशः) देव-कोश, देव=हिन्दियों का मूल ब्रावरण या निवासस्थान (सम्-उज्जितः) बना हुत्रा है। (तत्) उस (शिरः) शिर को (प्रायाः) प्राया (श्रभिरचित ) चारों श्रोर से रचा करता है। श्रीर (श्रत्नम् श्रथो सनः) श्रत्न श्रीर मन भी उसकी रचा करते हैं। कुध्वों तु खुण्रहित्वर्यक्तु खुण्रहः सर्वा दिशः पुरुष् आ वसूवाँ है। पुरं यो ब्रह्मंग्रो वेद यस्याः पुरुंप उच्यते ॥ २८॥

भा०—( पुरुष: ) पुरुष ( जु ) नया ( कर्ष्वः ) कपर. कंचे खहे हुए रूप में या मनुष्य से उच्च योनि में, (सृष्टः) उत्पन्न किया गया था या ( तिर्थंक् उ ) वह तिरहे या तिर्थग् यो ने में ( सृष्टः १ ) उत्पन्न किया गया

२६-( च० ) ' पत्रमानोऽभित्तीपणः ' इति पैप्प० सं०। २७-( रु० ) ' प्राणोऽसिरक्षाति श्रीम् ' इति पैप्प० सं० । २८-१, ' विचार्यमाणानामिति है: प्छतः ।

था या (सर्वा दिशः) सब दिशाओं में (पुरुपः) पुरुप (शा-बभूव) प्रकट हुआ था? अर्थात्, कर्ध्व=इस् मनुष्यलोक से कपर कोई श्रीर इससे उच्च योनि में प्रथम पुरुष उत्पन्न हुआ था कि जिससे ये सब मनुष्य पिछे उत्पन्न हुए या वह पुरुष प्रथम तिर्यक् योनि में उत्पन्न हुआ था श्रीर या सभी दिशाओं में अर्थात् सभी योनियों में वह पुरुष श्रातमा प्रकट हुआ यह वितर्क उटा करता है ? अथवा—वह पुरुष (उद्ध्वां) उत्पर ही श्रीलोक में प्रकट हुआ था, तिर्येङ्=अन्तरिच लोक में प्रकट हुआ या सभी दिशाओं में उसकी सत्ता रही यह सदा वितर्क उटता है। इसकी विवेचना उचित रीति से करनी चाहिये।

(यः) जो विद्वान् ( ब्रह्मणः) ब्रह्म को ( पुरं ) उस पुर् को जिसके भीतर रहने से वह श्रात्मा ( पुरुपः ) पुरुप ( उच्यते ) कहा जाता है— जानता है वही इस तर्क का समाधान कर सकता है।

यो वै तां ब्रह्मंणो वेदा हतेनाईतां पुरम् । तसी ब्रह्मं च द्राह्माश्च चन्नंः प्राणं प्रजां दर्दुः ॥ २६ ॥

भा 2—' यः ) जो ( वै ) निश्चय से ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म की ( श्रम्हेतेन ) श्रमृत=परमानन्द रस से या श्रमन्त जीवन से ( श्रावृतां ) घिरी, परिपूर्ण ( ताम् ) उस ( पुरीम् ) पुरी को ( वेद ) जान लेता है ( तस्मे ) उसकी ( ब्रह्म च ) वह परमात्मा रूप महान् शक्ति श्रीर (ब्राह्माश्च, उस ब्रह्मरूप महान् शक्ति के उपासक या उसके उत्पन्न किये लोक ही ( चन्नुः ) देखने के लिये , इन्द्रियाँ ( प्राणम् ) जीवन श्रीर ( प्रजाम् ) सन्तान को (ददुः) प्रदान करते हैं ।

न वै तं चर्चुर्जहाति न प्रागो जरंसः पुरा। पुरं यो वर्क्षगो वेद् यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥

२९-( द्वि० ) ' आवृतां पुरीम् ' ( च० ) ' आयु: कीर्त्ति प्रजां ददु: ' इति त्ते व: आ० । ' आयु: प्राणं ' इति पैप्प० सं० । ३०-(द्वि०) 'जरस: पुरः' (च०) 'यस्मात् पुरुष उच्यते' इति पैप्प० सं० ।

भा०—(यः) जो (ब्रह्मणः पुरं वेद ) ब्रह्म की उस पुरी को जानता है ( यस्याः ) जिसका श्रध्यत्त सात्तात् (पुरुष उच्यते ) पुरुष कहा जाता है । ইড (तम् ) उसको (चन्नुः) चन्नु श्रादि ज्ञानेन्दियगग् (न जहाति) नहीं छोड़ते (न प्रायाः) श्रीर न प्राया ही (जरतः पुरा) बुढ़ापे के पूर्व त्यागता है।

श्रप्राचंका नवंद्वारा देवानां पूर्रयोध्या ।

तस्यां हिर्एययः कोशः स्वर्गो ज्योतिपार्वतः॥ ३१॥ भा०—( अष्टा-चका ) याउ चकीं और ( नव-द्वारा ) ननद्वारी से युक्त (देवानाम्) देव-इन्द्रिय-गर्गो की (धयोध्या) किसी से युद्ध द्वारा

विजय न किये जाने वाली (पूः) पुरी है। (तस्यां) उसमें (हिरएययः)

तेजःस्वरूप (कोशः) प्राणीं का एकमात्र श्राश्रय उनका परम निधि ( स्वर्गः ) सुखस्वरूप ( ज्योतिषा ) परम तेज से ( श्रावृतः ) ढका हुश्रा है ।

तस्मिन् हिर्एयये कोशे ज्य/रे त्रिपंतिष्ठिते।

तस्मिन् यदु युन्तमां मुन्वत् तदु वै वंह्मविद्यं विदुः ॥ ३२॥ भा० - ( तिस्मन् ) उस ( हिरचयये ) तेनोमय ( त्रि-श्ररे ) तीन श्ररी

वाले श्रीर (त्रिःमितिष्टिते) तीन चरणों या श्राश्रयों पर स्थित (कोशे) परम निधानरूप कोश में (यत् यत्त्रम् ) जो परम पूजनीय तत्त्व ( श्रात्मन्-वत्) श्राह्मस्वरूप है (तत् वै) उसका ही निश्चय से (ब्रह्मविदः)

महाज्ञानी लोग (विदुः) ज्ञान किया करते हैं।

मुश्राजमानां हरिंगीं यशंसा संपर्वत्रताम्। पुरं हिर्एयर्थी ब्रह्मा विशेशावराजिताम् ॥ ३३॥ (६)

३१- ' हिरण्मयः स्वर्गः कोशो ' इति तै । सा० ।

३२-( दि० ) 'त्रिदिने' (ए०) 'तिस्मन् यदन्तरात्मन्वत्' इति पैप्प० सं० । ३३-( रु०) ' हिरण्यानी ' इति तैव मा०, पैटप् क सं०। ( च०) 'विवेश

भा०—( प्र भ्राजमानाम् ) श्रतिशय तेज से प्रकाशमान् (हरियीम्) श्रित मनोहारियी (यशसा) यशो रूप तेज से (सं-पिवृताम् ) चारों तरक्र से विरी हुई (हिरयययीम्) श्रित तेजस्विनी (श्रपराजिताम् ) किसी से भी न जीती गई उस ब्रह्मपुरी में (ब्रह्मा) ब्रह्म का उपासक ज्ञानी पुरुष (विवेश ) प्रवेश करता है।

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ [ तत्र द्वे स्तो, पञ्चपष्टिश्च ऋचः ]



### [३] वीर राजा श्रीर सेनापति का वर्णन।

अथवी ऋषिः । वरणो, वनस्पतिश्चन्द्रमाश्च देवताः । २, ३, ६ भुरिक् त्रिष्ट्वभः, ८ पथ्यापंक्तिः, ११, १६ भुरिजौ । १३, १४ पथ्यापंक्ती, १४-१७ २५ षट्पदा जगत्यः, १, ४, ५, ७, ९, १०, १२, १३, १५ अनुष्टुभः। पञ्चविश्चं सक्तस् ॥

श्रयं में वर्णो मृणिः संप नृज्ञयंणो वृषां। तेना रंभख़ त्वं शत्रून् प्र मृंणीहि दुरस्यतः॥१॥

भा०—( श्रयम् ) यह ( वरणः ) सब से वरण करने या मुख्य रूप से चुनने योग्य श्रेष्ठतम हम में से राज्यतिलक द्वारा श्रमिपेक करने योग्य श्रयवा शत्रु का वारण करने हारा पुरुप ही ( मिणिः ) शिरोमिणि सब का प्रमुख नेता होता है। वह स्वयं ( वृपा ) सब मुखों का वर्षक, शकट के भार को उठाने योग्य वृषम के समान राज्य भार को उठानेमें समर्थ, बलवान् या मेघ के तुल्य मुखों का वर्षक ( सपत्न-स्वयणः ) शत्रुश्रों का नाशक है। हे राष्ट्रपते ! ( तेन ) ऐसे पुरुप के बल पर ( स्वं ) तू ( शत्रून् )

<sup>[</sup>३] १- 'वरगो ' इति सर्भत्र पैप्प० सं०।

शत्रुक्रों को (रभस्व) विनाश कर या पकद श्रौर (दुरस्यतः) दुष्ट कामना करने वालों को (प्र मृग्रीहि) विनाश कर ।

प्रेणांन्छृणीहि प्र मृणा रंभस्व मृणिस्तं अस्तु पुरएता पुरस्तात्। श्रवीरयन्त वर्णेनं देवा अभ्याचारमसुराणां श्वःश्वः॥ २॥

भा०—हे राजन् ! ( एनान् ) इन शत्रुओं को ( प्र शृथािहि ) मार ( प्र'मृया ) विनाश कर, (रभस्व) पकक् के । वही शश्रुओं का निवारण करने में समर्थ सेनापित ( पुरस्तात् ) आगे ही आगे ( पुरः एता ) अपनी सेना के आगे प्रमुख रूप से चलने वाला ( अस्तु ) हो । ( देवाः ) देव, विद्वान् लोग ( वरयोन ) शत्रु के वारण करने में समर्थ पुरुष से ही ( असुरायाम् ) असुरा के ( श्वः शः ) निरन्तर होने वाले, नये से नये ( अभ्याचारम् ) आक्रमण को ( अवारयन्त ) वारण कर देते हैं ।

श्रयं मृखिर्वर्षो शिश्वमेपजः सहस्रात्तो हरितो हिर्ग्ययः । स ते शत्रूनर्यरात् पादयाति पूर्वस्तान् दंभ्तुह्वि ये त्यां द्विपनित ॥३॥

भा०—( श्रयम् ) यह ( वरणः ) शत्रुश्रों का निवारण करने वाला ( सिंधः ) नर-शिरोमिण पुरुष ही ( विश्व-भेपजः ) समस्त दुःलों को शान्त करने हारे श्रीषध के समान है, वह ( सहस्राचः ) चर था गुप्त दूतों श्रीर राजसभा के समासदों की श्रांलों श्रीर शास्त्र-चलुश्रों द्वारा मानो हज़ारी श्रांलों से युक्त होकर साचात् सहस्राच इन्द के समान है । वह (हिरतः) मनोहर श्राश्रय वृच के समान श्रामल था सूर्य के समान कान्तिमान एवं शान्तिप्रद है श्रीर वही (हिरएथयः ) वहा धन-ऐश्वर्यसम्पन है । ( सः ) वह ( ते ) तेरे ( शत्रून् ) शत्रुश्रों को ( श्रधरान् ) नीचे ( पादयाति ) कर देता है । हे वरण ! शत्रुनिवारक ! तु ( पूर्वः ) सब से पूर्वगामी होकर

३-( द्वि. ) ' हिरण्मयः ' ( तु. ) ' यस्ते · दित पेंप्प ।

(तान्) उनको (दभ्तुहि) विनाश कर डाल (ये) जो (त्वा) तुर्भे (द्विपन्ति) द्वेष करते हैं।

> ष्ट्रयं ते कृत्यां वितंतुां पौर्ह्षपेयाद्यं मृयात् । ष्ट्रयं त्वा सर्वसात् प्रापाद् वंर्गो वारियण्यते ॥ ४ ॥

भा०—( ध्रयं वरणः ) यह शत्रु निवारण करने में समर्थ ग्रूर-वीर सेनापित (वितताम् ) विस्तृत, दूर तक फैली (कृत्याम् ) घातक सेना को भी (वारिविध्यते ) परे हटा देने में समर्थ है। ध्रौर (ध्रयम् ) यह सेनापित (पौरुपेयात् भयात् ) पुरुषों से होने वाले भय से बचाने में समर्थ है। ध्रौर (ध्रयं ध्वां सर्वस्मात् पापात् ) यह तुम्म पर होने वाले सब प्रकार के घ्रायाचार से तुम्म को (वारिविध्यते ) बचाने में समर्थ है।

चर्णो वरियाता श्रुयं देवो वनुस्पितः। यहमो यो श्रक्षिज्ञाविष्ट्रस्तमुं देवा श्रवीवरन्॥ ४॥ ः अर्थवे० ६। ८५। १॥

भा०--( अयं ) यह ( वरणः ) शत्रु को वारण करने में समर्थ पुरुष ( देवः ) दिव्य गुण्यान्, कान्तिमान्, तेजस्वी, राजा साचात् ( वनस्पतिः ) वृत्र के समान आध्य है । अर्थात् जिस प्रकार घना वृत्र अपने शरण आये व्यक्ति को छाया देता और उसको सूर्य के ताप से बचाता और फलः भी प्रदान करता है ऐसे ही वह मी अपने आश्रितों को शत्रु के तीव्र प्रहारों से बचाता और अपने उत्तम ऐश्वर्यों से आश्रितों को पुष्ट करता है । ( यः अस्मिन् ) इसके भीतर ( यद्माः ) पूजा सत्कार के योग्य महान् आत्माः ( आविष्टः ) प्रविष्ट है । ( देवाः ) देव विद्वान् लोग ( तम् उ ) उसका श्रेष्ट

४-(द्वि॰ तृ॰) 'पौरुषेयमयं वषम् । अयं ते सर्वे पापानम् ' इति . पैप्प॰ सं॰ ।

रूप में वरण करते श्रीर राज्यसिंहासन पर श्रिभेषेक करते हैं या उसकी शरण लेते उसको श्राश्य वृत्त के समान वेरे रहते हैं। स्वप्ने सुप्तवा यदि पश्यांसि पापं मूगः सृति यति धावादजुंपाम्।

परिज्ञवाच्छकुनैः पापबादाद्यं मुखिर्वरुषो वरियण्यते ॥ ६ ॥

भा(०—हे राजन् ! ( यदि ) यदि ( सुप्त्वा ) सोकर तू ( पापम् ) पाप् युक्त, अत्याचार और अन्यायपूर्ण अपने पर होने वाले मयद्भर वध आदि के ( स्वमं ) स्वममय दृश्य को ( पश्यासि ) देखे और ( यति ) यदि ( सृतः ) कोई र्वनला जन्तु ( अजुष्टास् ) अप्रिय, अनिभल्तिपत ( सृतिम् ) मार्ग में ( धावात् ) आ धमके । और ( परिचवात् ) ) निन्दाजनक लोकवाद से, और ( शकुनेः ) प्रचल ( पापवादात् ) पापमय निन्दावाद से ( वरणः ) शत्रु से वारण करने में समर्थ ( मिणः ) यह शिरोमाण्य राजा ( वारिष-व्यते ) प्रजा की और तेरी रचा करेगा । राजा का रचकवर्ग राजा को सुख, से सोने देते हैं, उसकी रचा में राजा रात को शत्रु के मय के प्रत्याचार मय स्वम नहीं देखता और प्रजा भी निश्चिन्त सोती है । उसकी रचा में वन के पश्च नहीं सताते, व्यर्थ लोकापवाद नहीं उठते, प्रस्थुत रचा के प्रवन्ध स उसका यश होता है और प्रवन्त पापमय निन्दा भी नहीं उठती।

अरांत्यास्त्वा निर्क्षंत्या अभिचारादथौ भयात् । मृत्योरोजीयसो ष्टघाद् वंरुणे वारियण्यते ॥ ७ ॥

भा०—( श्ररात्याः ) सुख न देने वाली, शत्रु की ( निर्म्यत्याः ) पाप-सयी सेना के ( श्रभिचारात् ) श्राक्रमण से श्रीर उसके कारण उत्पन्न

६-( प्र० ) ' सुप्त्वा यति ' ( दि० ) ' मृगष्टुतं यद्गिधानादजुष्टं ' (तृ०) ' परिच्छना ' ( च० ) ' वारयातै ' इति पैप्पं० सं० ।

दुक्ष शब्दे अदादिः । परिक्षनः परिवादः ।
 ५-( च० ) 'त्वं वरुणो वास्य ' इति पैप्प० सं० ।

(श्रोजीयसः) बहे प्रवल (मृत्योः) मृत्यु के भय श्रोर (वधात्) प्राण्-नाश, शस्त्रवध से भी (वरणः) वह 'वरण' नाम रचकवर्ग राजा प्रजा को (वारियध्यते) श्रापत्तियों से बचा लेने में समर्थ होता है। यन्में मृत्ता यन्में पिता भ्रातंदो यर्च मे स्वा यदेनंश्चकृमा ब्यम्। ततों नो वारियध्यतेयं देवो वनुस्पतिः।। =॥

भा०—(यत् एनः) जो पाप (मे माता) मेरी माता और (यत् एनः) जो पाप मेरा पिता और (यत् च) जो पाप (मे) मेरे (आतरः)' भाई लोग और (यत् एनः) जो पाप मेरे (स्वाः) श्रपने वन्धु जन और (वयम्) हम (चक्रम) करते हैं (ततः) उन सव पापों से (श्रयम्) यह (वनस्पतिः) वहे तृत्व के समान शरण थोग्य प्रजापालक (देवः) देव, राजा (वारियप्यते) रहा करेगा। राजा प्रजा के शीतरी सम्बन्धों में होने खाले श्रस्थाचारों से भी प्रजा की रहा, राजा ही करे।

> <u>बर्ग्णेन</u> प्रव्यंथिता भ्रातृंग्या मे सर्वन्धवः । स्रस्तुर्ते रजो श्रप्यंगुस्ते यंन्त्वयमं तमः ॥ ६॥

भा०—(मे) मेरे (स वन्धवः) वन्धुजनों के साथ पड्यन्त्र रचने वाले मेरे (आतृन्याः) शत्रु लोग (वरणेन) इस रचक वर्ग से (प्र-व्य-थिताः) पीड़ित होकर जो (अस्तै) प्रकाशहीन (रजः) राजस-भाव= क्रोध को (अपि अगुः) प्राप्त होते हैं (ते) वे (अधमं) अधम (तमः) तामसभाव को (यन्तु) प्राप्त हों।

श्ररिष्टोहमरिष्टगुरायुंग्यान्त्सर्वेपूरुषः।

तं मायं वंर्यो मियाः परि पातु दिशोदिंशः ॥ १०॥ (७)

८-( च॰ ) 'तस्मात्रो ' (प्र॰ ) 'इदं देवबृहस्पतिः ' इति पैप्प॰ सं०। १०-' सर्व पौर्षः ' इति पौर्प॰ सं०।

भा०—( श्रहम् ) मैं ( श्रिरिष्टः ) श्रिहिंसन, सुरिष्ठत श्रीर ( श्रिरिष्ट-गुः ) सुरिष्ठित पशुश्रों या इन्दियों सिहत रहूं श्रीर ( सर्व-पुरुपः ) मैं श्रपने समस्त पुरुपों नौकर चाकरों सिहत ( श्रायुप्तान् ) दीर्घायु रहूं । ( तं मा ) उस मुक्को ( श्रयं वरणः मिणः ) यह वरण, रचकवर्ग शिरोमिण (दिशः दिशः ) समस्त दिशाश्रों में ( परि पातु ) रचा करे ।

श्रयं में वर्ण उर्राष्ट्र राजां देवो वनस्पतिः । स मे शत्रुन् वि बांबतामिन्द्रो दस्यूंनिवासुंरान् ॥ ११ ॥

भा०—(इन्दः) इन्द आत्मा (दस्यून्) आत्मज्ञान का नाश करने वाले (असुरान्) प्राणों में रमण्कारी विषय भोगों को (इव) जिस प्रकार पीड़ित करता है उसी प्रकार (अयं वरणः) यह विद्वानों से वरने और शत्रुओं को वारण करने में समर्थ (देवः) प्रकाशमान्, कान्तिमान् (वनस्पतिः) आश्रय-वृज्ञ के समान सब का पालक (राजा) राजा मेरे (उरसि) झाती या इदय में विराजे। (सः) वह (से) मेरे (शत्रून्) शत्रुओं को (वि वाधताम्) विशेष रूप से या विविध उपायों से पीड़ित करे, दमन करे।

इमं विभिन्ने वर्षमायुंग्मान् छत्रशौरदः । स्र में राष्ट्रं चं जुत्रं चं पृथ्लोर्जश्च मे द्वत् ॥ १२ ॥

भा० — (इसस्) इस (चरण्स्) शत्रु वारण् समर्थ पुरुष को (विभिर्मि)
मैं भृति द्वारा पोपण् करूं और (आयुष्मान् शत-शारदः) सौ वरसों तक
की आयु, वाला होऊं। (सः) वह (मे) मेरे (राष्ट्रंच कृतंच) राष्ट्र
को, चत्र-वल को (पश्रून्) पशुओं को (आजिश्र) और श्रोज, विशेष
प्रभाव को (मे द्वात्) मेरे में धारण् करावे।

११-( प्र० ) 'बरुगोरिस ' इति पैप्प० सं०।

यथा वातो वनस्पर्तान् वृत्तान् भृनक्तवोजंसा । ष्टवा सुपत्नांन् मे भङ्ग्वि पूर्वोन् जाताँ उतापंरान् । वर्णस्त्वाभि रंत्ततु ॥ १३ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (वातः) प्रवल वायु (वनस्पतीन्) वन के पालक रूप बहे २ (वृज्ञान्) वृज्ञों को (श्रोजसा) श्रपने वल से (भनिक्कि) तोद डालता है (एवा) उसी प्रकार (मे) मेरे (पूर्वान्) पूर्व के उत्पन्न (उत्त) श्रोर (श्रपरान्) वाद के (जातान्) उत्पन्न (सपस्तान्) शत्रुश्रों को (भङ्गिध) तोइ डाल, नाश कर । हे राजन् ! (वरणः) ऐसा शत्रु वारण-समर्थ-पुरुप (स्वा) तेरी (श्रिम रचतु) रचा करे ।

यथा वातंश्चाग्निश्चं वृत्तान् प्यातो वनस्पतीन् । एवा सपत्नान् मे प्साहि पूर्वोन्० ॥ १४ ॥

भा०—( यथा ) जिस प्रकार ( वातः च अितः च ) प्रवल वायु श्रीर अित कर ( वनस्पतीन वृत्तान् ) वन के बढ़े २ श्रीर साधारण वृत्तां को भी ( प्सातः ) खा जाते हैं ( एवा ) इसी प्रकार ( मे ) मेरे ( पूर्वान् जातान् उत अपरान् जातान् सपत्नान् प्साहि ) पहले श्रीर पिछले उत्पन्न शत्रुश्रीं को खा डाल । हे राजन् ! ( वरणः त्वा श्रभि रचतु ) शंत्रुवारक पुरुप तेरी रचा करे ।

यथा वातेन प्रक्षींणा वृक्षाः शेरे न्य/पिताः । एवा खपत्नांस्त्वं मम् प्र चिणीिं न्य/पैयं । पूर्वीन जाताँ उतापंरान् वर्णस्त्वाभि रंचतु ॥ १४ ॥

१३-( द्वि॰ ) ' जीर्णान् भनवित्त ' ( तृ॰ ) ' सपत्नांस्त्वं भङ्धि ' इति पेटप॰ सं॰।

१४- सर्वान् प्सातो ' इति पैप्प० सं०।

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( वातेन ) प्रवत्त वायु से ( प्रचीगाः ) उखाइ श्रोर ( नि श्रापिताः ) नीचे गिराये वृद्ध भूमि पर छोट जाते हैं ( एवा ) उसी प्रकार ( त्वं ) तू ' वरण ' ( मे सपत्नान् प्रचिग्यीहि ) मेरे शत्रुश्रों का विनाश कर श्रोर ( नि श्रपेय ) नीचे गिरा ( पूर्वान् जातान् ० इत्यादि ) पूर्ववत् ।

तांस्त्वं प्र चिंछन्द्धि वरण पुरा दिष्टात् पुरायुंषः । य पंनं प्रश्रुषु दिष्संन्ति ये चांस्य राष्ट्रद्विष्सर्वः ॥ १६ ॥

भा०—(ये) जो लोग (एनस्) इस राजा के (पशुषु) पशुक्रों पर (दिप्सन्ति) घात लगाये हैं और (येच) जो (ग्रस्य) इस राजा के (राष्ट्रदिप्सवः) राष्ट्र, जनपद पर घात लगाये हैं उनकी मारकर हड़प लेना चाहते हैं हे (वरण) शत्रुवारक! (तान्) उनकी (खं) त् (विष्टात् पुरा) निर्दिष्ट, भाग्य मे जिल्ले समय से पूर्व या (श्रायुषः) उन की पूर्ण श्रायु होने के पूर्व ही (प्रिच्छिन्धि) विनाश कर।

यथा सूर्यों ऋतिभाति यथांस्मिन् तेज आहिंतम्। एवा में वर्षो मृषिः कीर्ति भूति नि यंच्छतु, तेजं सा मा समुंचतु यर्थामा समनक्तु मा॥ १७॥

भा2—(यथा) जिस प्रकार (सूर्यः) सूर्य ( श्रांति-भाति ) सबसे श्राधिक चमकता है श्रोर (यथा) जिस प्रकार (श्रांतिमन्) इस सूर्य में . (तेजः) प्रखर तेज (श्राहितम्) ईश्वर ने रख दिया है (एवा) उसी प्रकार (वरणः मिणः) शत्रुवारक नर-शिरोमिण पुरुष (मे) मुमे (कीर्तिम्) यश श्रोर (मृतिम्) सम्पत्ति (नि यच्छतु ) प्रदान

१६ - ( दि० ) ' पुरा दशन् परायुपः ' इति पैप्प० सं० । १७-( तृ०, च० ) ' एवा सपत्नांस्त्वं सर्वानतिमातिस्यश्वा [ स्व ] श्वो वरुणस्त्वाभिरश्चतु ' इति पैप्प० सं० ।

करे। (तेजसा) तेज से (मा) मुफे (सम् उच्तु) पृर्श करे। श्रशीत् शत्रुरचक पुरुपों के वस पर में सूर्य के समान कान्तिमान्, समृद्धिमान्, यशस्वी, तेजस्वी राजा हो जाऊं।

'यथा यशंश्वन्द्रमंखादित्ये चं नृचचंसि । एवा मे० ॥ १८ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (चन्द्रमित ) चन्द्रमा में श्रीर (नृच-इसि) समस्त मनुष्यों के देखने वाले या सब के दर्शनीय (श्रादिखे च) श्रादिख में (यशः) यश-कीर्ति है। (एवा मे वरणो मिणिः०) इत्यादि। इसी प्रकार शत्रु वारक शिरोमिण पुरुप भी मुक्ते कीर्ति श्रीर भूति प्रदान करे, वह मुक्ते तेल श्रीर यश से युक्त श्रर्थात् तेजस्वी श्रीर यशस्त्री करे।

यथा यशः पृथिव्यां यथास्मिन् जातवेदिस । एवा ।। १६॥

भार ( यथा ) जिस अकार ( पृथिन्यां ) पृथिवी में और ( श्रिमन् जातवेदासि ) इस जातवेदा श्रिप्ति में (यशः) यश=कीर्ति हैं ( एवा मे वरसो मासिः व इस्यिद , पूर्ववत् ।

यथा यशंः कृत्या/यां यथास्मिन्त्संभृते रथं। पुतार ॥ २०॥ ( ६ )

भा०—( यथा ) जिस प्रकार का ( कन्यायां ) शुद्धचरित्रा कन्या में श्रीर ( यथा ) जित प्रकार का ( श्रीसमन् ) इस ( सं भृते ) युद्ध के लिये 'युद्ध-सामग्री से सुसन्जित ( रथे ) रथ में ( यशः ) यश है (एवा मे वरणः ० इत्यादि ) पूर्ववत् ।

यंथा यशः स्रोमणीथे मंधुपके यथा यशः। प्वा०॥ २१॥
भा०—(यथा) जिस प्रकार का (सोसपीथे) स्रोमपान करने में
(यशः) यश हे श्रीर (यथा) जिस प्रकार का (मधुपकें) मधुपके प्राप्त
काने में (यशः) यश है (एवा मे वरणः इत्यादिं) पूर्ववत्।

१८-( ५० ) ' समनक्तु माम् ' इति पैप्प० सं०।

यथा यशोग्निहोत्रे वंषट्कारे यथा यशं:। पुवा०॥ २२॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार का (अशिहोत्रे) अशिहोत्र में (यशः), यश है और (यथा) जिस प्रकार का (वपट्कारे) यज्ञ के करने में (यशः) यश है (एवा मे वरणः इत्यादि, पूर्ववत्।

यथा यशे यजमाने यथास्मिन् यञ्च त्राहितम्। एवा०॥ २३॥ -

भार ( यथा ) जिस प्रकार का ( यजमाने ) यजमान, यश करने वाले पुरुप में और ( यथा ) जिस प्रकार का यश ( श्रस्मिन् यजे ) इस यज्ञ में ( श्रा-हितम् ) रखा है । ( एवा मे वरणः ) इस्वादि ) पूर्ववत् । यथा यशं: युजापंती यथासिन एरमें श्रिने । एवा ।। २४॥

भा०—( यथा प्रजापती यशः) जैसा प्रजापति में यश है और ( यथा ) जैसा ( ग्रस्मिन् परमेश्विन ) इस परमेश्वी, ब्रह्मा या सर्वोच पद पर स्थित परमेश्वर और राजा होने में यश है। (एवा मे वरगाः०) इत्यादि पूर्वेचत् ।

यथां द्वेवेष्वसृतं यथैषु सुत्यमाहितम् । एवा में वर्षो मुखिः कीर्ति भूति नि यंच्छतु वेजेसा मा सर्मुचतु यर्शसा सर्मनक्तु मा ॥ २४ ॥ ( ६ )

भा॰—(यथा) जिस प्रकार (देवेषु) देव दिच्य पदार्थ, श्रिप्त, जल, वायु, पृथ्वी श्रीर श्राकाश श्रादि ईश्वर के बनाये पदार्थों में (श्रमृतम्) जीवनः प्रद सामर्थ्य श्रीर उनमें रहने वाला नित्य विशेष गुर्ख श्रीर विद्वानों में परम ब्रह्मज्ञान रहता है श्रीर (यथा) जिस प्रकार (एषु) इन 'देव' विद्वाने, ब्रह्मज्ञ पुरुषों में (सत्यम्) सत्य (श्रा-हितम्) स्थिर है। (एवा मे वरणः मिणः। इत्यादि) उस प्रकार का यश कीर्त्ति श्रीर सम्पत्ति यह शत्रुवारक पुरुष सुके प्राप्त करावे। श्रीर वह सुके तेजस्वी श्रीर यशस्वी करे।

<sup>. .</sup> २४- ध्यास्मिन् जातवेदिस ' इति पैप्प० सं०।

#### [ ४ ] सर्प विज्ञान श्रीर चिकितसा ।

स्थर्वा ऋषिः । गरुत्मान् तक्षको देवता । २ त्रिपदा यवमध्या गायत्री, ३, ४ पथ्या यहत्यौ, ८ उिषम्पूर्मा परा त्रिष्टुप्, १२ भुरिक् गायत्री, १६ त्रिपदा प्रतिष्ठा गायत्री, २१ ककुम्मती, २३ त्रिष्टुप्, २६ वृहती गर्मा ककुम्मती भुरिक् त्रिष्टुप्, १, ५-७, ९, ११, १३-१५, १७-२०, २२, २४, २५ अनुष्टुमः । प्रवृतिंदार्च स्क्तम् ॥

इन्द्रंस्य प्रथमो रथों देवानुःमपंरो रथो वर्रुणस्य नृतीय इत्। श्रहीनामपुमा रथे स्थाणुमांरुद्यांवैत् ॥ १ ॥

भाग-( इन्द्रस्य ) इन्द्र-आत्मा का (प्रथमः ) सब से उत्कृष्ट (रथः) रथ-रस या वीर्थ है और 'देवानाम् ) देवीं विद्वानीं या देवीं=शरीर-गत इन्द्रियों का (रथः) रथ-रस या वीर्थ (अपरः) उससे उतर कर दूसरे नम्बर पर है। (बरुणस्य) वरुण=प्राण, ज्यान अभि का (रथः) रस या वीर्थ, (तृतीयः) तीसरे दर्जे का 'इत्) है। (अहीनाम्) सर्पी या मेघों का (रथः) रस या वीर्थ (अपमा=श्रवमाः) सब से नीचे है जो (स्थाणुम्) वनस्पतियों में या शरीर् में (श्रारत्) प्राप्त होता है (श्रथ श्रपंत्) और जो तीव्र वेदना उत्पंत्र करता या फैल जाता है (श्रथ रिपत्) श्रीर या जो प्राण्वात करता है।

'रथः' रथे। रहतेर्गतिकर्मगः, श्थिशतेर्नां स्थाद्विपरीतस्य, रसमागो-ऽस्मि स्तिष्टतीति वा रपतेर्ना रसतेर्ना। निरु० १।२। १॥ तं वा एतं रसं सन्तं रथ इत्याचन्तते। गो० पु० २।२१॥ वज्रो व रथः। तै० १।३। ६। १ ॥ रथ' का श्रर्थ-गमन साधन, श्थिरता का साधन—वल, रमगः साधन=

<sup>[</sup>४] १ (द्वि०) 'अहीनामुपमा रथः' इति पैप्प० सं०। (च०) 'अधारिपत् ' इति ह्विटनिकामितः पाटः । अथारवत्, अयारिपत् इति च कचित् पाठः।

ऐश्वर्य, व्यसन श्रीर श्रीर रस है। रस को ही रथ कहा जाता है। वज्र= वीर्य, रथ है। इन्द्र=श्रातमा का सबसे श्रिधक वल है, उससे उतर कर देवाँ, श्रानेन्द्रियों का, उससे उतर कर प्राया, श्रापान, व्यान या श्रिप्त का श्रीर सब से कम श्रिह=सर्पों को। श्रिधक बलवान् श्रापने से कम बल वाले को द्वा लेता है इस सिद्धान्त से सर्पों के रस=विष को दूर करने या उस पर विजय पाने के लिये उससे श्रिधक रस वाले पदार्थ का प्रयोग करना चाहिये। इसके श्रतिरिक्त रस वनस्पतियों में विद्यमान है। सर्प का सब से निकृष्ट श्रेणी का विष भी शारीर में प्रवेश करता श्रीर फैल जाता है।

> दुर्भः शोचिस्तुरूणंकुमध्वंस्य वारः परुषस्य वारः। रथंस्य बन्धुरम् ॥ २ ॥

भा०—विष के बांधने वाले पदार्थों का वर्णन करते हैं। (दर्भः) दाभ, कुशा नाम धास, (शोचिः) जलता चमकता हुआ आग का श्रंगारा, (तरूयकम्) तरूणक या क-नृष् (अश्वस्य वारः) 'अश्व ' विशेष सरपत या कनेर के बाल या जल और (परुपस्य वारः) परुष नाम के सरपत के बाल या जल और (परुपस्य वारः) परुष नाम के सरपत के बाल या जल ये पदार्थ (रथस्य) रथ रस या सर्पों के विष के (बन्धुरम्) चांधने वाले पदार्थ हैं। आफिथ के मत में—सांप जिन घास, सरकपडों में रहता है वही उसके रथ हैं। उनमें दर्भ सांपों की चमक है, उसके नये फूल सांपों के रथ के घोड़ों के बाल हैं और सरपत के बाल उनके रथ की वैठक है। यह श्रसंगत बातें हैं।

दर्भ=कुश । शोचिः=श्रक्षिः, सूर्य का ताप । ' श्रश्वस्य वारः '=श्रश्व के बाल, ये घोड़े के बाल नहीं प्रत्युत यह एक 'काश ' या सरपत की जाति है जिस को राजनिघण्टु में 'श्रश्वाल ' शब्द से कहा गया है । ' श्रन्योऽ-शिशीमिशि गुगढा श्रश्वालो नीरजः शरः।' यह पानी में बहुत फैलता है जिसकी चटाइयां भी बनती हैं। उसके पत्ते विशेष रूप से दाह तृष्णा को शान्त करते हैं। श्रथवा—' श्रश्वस्य वार ' करवीर कों का भी वाचक होना

सम्भव है। आयुर्वेद में उसे ' अश्वमार ' हयमार ' श्रादि कहा जाता है, वेद में उसे ' अश्व-वार ' कहा गया है। वह तीव्र विपन्न पदार्थ है। ' परुपस्य वार: '—परुप नामक छोटी दाभ की जाति है, इसको राजनिष्ण्टु ' खर ' नाम से पुकारता है। यह पित्तोल्वण, दाह, ।वेप श्रादि का नाशक है। अथवा परुप=पोरुशों वाला नद, नल है जो ''नलः स्थाद्धिको वीर्यः शस्यते रसकर्माणे " श्रीरों से अधिक वीर्यवाला श्रोर रस-कर्म या विपाचिकित्सा में अधिक उपयोगी है या फालसा='परुपक', तरुणक=तरुणक्या तरुण=कृत्ण नामक श्रोपि । यह " भूतप्रहविपन्नं च व्याचतिवरोप्यम् " भूतप्रह श्रीर विपका नाशक व्या चतादि की रोपक श्रोपि है। इन पदार्थों का प्रयोग श्रायुर्वेद, डाक्टरी विद्या से जानना चाहिये।

स्रवं श्वेत एदा जंहि पूर्वेण चार्परेण च । खुद्युतर्मिव दार्वेहीनामरुसं विपं वारुप्रम् ॥ ३ ॥

भा०—हे (श्वेत )श्वेत करवीर श्रश्वजुरक नाम श्रोपधे ! (वाः ) जल जिस प्रकार (उद्प्लुतम् ) जलमें उतराती हुई (दारु , लकड़ी को (श्ररसम् ) निर्वल श्रीर नीरस करके विनष्ट कर देता है उसी प्रकार (पूर्वेण ) पूर्व के श्रीर (श्रपरेण च ) श्रपर के (पदा ) पाद, फूल श्रीर मूल से (श्रहींनां ) सांपों के (उग्रम् ) तींन्न (विपम् ) विप को (श्ररसम् ) निर्वल करके (श्रव जिह ) विनाश कर।

श्रु<u>रंघु</u>षो निमज्योन्मज्य पुनंरत्रवीत् । <u>उद्यु</u>तर्मि<u>व</u> दार्वहींनामर्सं <u>वि</u>षं वाह्यम् ॥ ४ ॥

भारु—( त्ररं-घुषः ) तुम्बा, (निमज्य) जल में बूड कर 'पुनः उन्मज्य) फिर ऊपर उठकर ( श्रव्रवीत् ) बतलाता है कि मेरे प्रभाव से ( उदप्लुतं दारु )

३-( च० ) ' वारिदुग्रम्' इति पैप्प० सं०.।

४-( प्रबं ) ' उदन्धोज्योनंमज्य पुनः ' इति पैटप० संव ।

पानी में डूबे हुए लकदी के टुकड़े को (वा: इव, जिस प्रकार जल (श्ररसम्) निर्वल कर देता है उसी प्रकार (श्रहीनाम्) सांपों का (उप्रम्) उप्र, भयानक, तीव (विषम्) विष भी (श्ररसम्) रसहीन, निर्वल हो जाता है। कटु त्र्वी='कटुकालाम्बुनी' कहाती हैं। वह वसनकारिणी विषम्नी है। उसका एक नाम 'इच्चाकु' भी है। वेद में उसे 'श्ररं-धुपा 'श्रित शब्द करने वाली 'वीणा की तुम्बी 'कहा है।

प्रैद्धो हंन्ति कस्र्णींलं प्रैद्धः श्वित्रमुतास्रितम् । प्रैद्धो रंथुर्व्याः शिर्ः सं विभेद पृदाकाः ॥ ४ ॥

भा०—(पैद्वः) 'पैद्व ' नामक द्रष्य (कसर्गीलं) कसर्गील नामक सर्प को विनाश करता है। (पैद्वः) वही 'पैद्व ' नामक द्रष्य (शिवृत्रम्) श्वित्र=श्वेत सर्प (उत् ) श्रीर (श्रसितम्) काले सर्प को भी विनाश करता है। (पैद्वः) पैद्व नामक द्रष्य (स्थर्थाः) स्थर्ची नामक सांप जाति श्रीर (पृद्वाकाः) पृदाकू नामक सांप की जाति के (शिरः) शिर को भी (बिभेद) तोइ डालता है। 'पैद्वः '=श्वश्व=करवीर या गिरिकर्णिक या श्वश्व- सुरक या श्वश्वगन्धा नामक श्रोपधि लेना उचित है ? केशव के मत से पद्व नामक एक जन्तु है जो 'तिलिणी' कहाता है। जो पीले रंग का या चिटकनेदार होता है। उसके भय से सप नहीं श्वाता। 'कसर्णील ' श्रित विपैती सप जाति होती है। 'श्वित्र ', 'श्वित्र ', 'रथवीं ' श्रीर 'पृदाकू', ये सभी सप्तें की भिन्न र जातियों के नाम हैं।

पैद्ध प्रेहिं प्रथमोर्च त्वा वयमेर्मसि । श्रहीन् व्य/स्यतात् प्रथो येर्न सा व्यमेमसि ॥ ६ ॥,

भा०—हे (पेंद्र) पेंद्र=श्रुक्ष नामक श्रोषधे ! (प्रथमः) प्रथम तू (प्र-इहि) श्रागे २ चल श्रीर (त्वा श्रनु , तेरे पीछे (वयम् ) हमं (एमसि )

५-( प्र० ) ' कसर्गीलं ', ( तु० ) ' रथवृहाः ' इति पैप्प० सं०।

चलें (येन) जिस मःर्ग से (वयम्) हम (एमसि) चलें उस (पथः) मार्ग से (ग्रहीन्) सापों को (वि-श्रस्थतात्) दूर भगा दे।

हृदं पुँद्धो त्र्रांजायतेदमंस्य प्रायंगम् । इमान्यर्वतः पुदाहिष्न्यो वृज्ञिनीवतः ॥ ७ ॥

. भा०—(इदम्) यह (पैद्धः) श्रश्व नामक श्रोपघ ही (श्रजायत) ऐसा उत्तम पदार्थ सिद्ध हुश्रा है। (इयम्) यह ही ﴿ श्रस्य) इसका (परायणम्) परम श्रोपघ है, (वाजिनीवतः) वलवती शक्ति से युक्र (श्रहिष्ट्यः) सर्पनाशक (श्रवतः) 'श्रवन्=श्रश्व' नामक श्रोपघ के (इमानि) ये (पदा) विशेष जानने योग्य लक्त्या हैं।

संयंतं न वि ष्पंरद् व्यानं न सं यंमत्।

श्रसिन् ज्ञे द्वावहीं स्त्री च पुर्माश्च तायुमावंदसा ॥ ८॥ अस्या पूर्वीर्धः अथर्व० ६। ५६। १॥ तृ० च०॥

भाश्—सांप का मुख (सं-यतम्) बांघा जाय तो ऐसे कि (न विष्प-रत्) फिर खुल न सके। श्रीर यदि उसका गुख (न्यातं) खुल गया हो तो फिर (न सं यमत्) बन्द न हो। तो (श्रास्मन् तेन्ने) इस उपाय से (हो) दोनों (श्रही) सांप जातियां (स्त्री च पुमान् च) मादा श्रीर नर (तो उभी) वे दोनों ही (श्ररसा) निर्विप हो जाती हैं। सांप का जब मुँह खुले तो उसका मुँह बन्द न होने दिया जाय श्रीर यदि बन्द कर खिया तो खुलने न दिया जाय इस रीति से सांप को पकदना चाहिये। ऐसे पकदने से सांप श्रपने विषेले दांतों का प्रयोग नहीं कर सकता। श्रीर वह निर्विप होकर निर्वेख हो जाता है।

श्रारमासं इहार्हयो ये ऋन्ति ये चं दूरके। घुनेनं हन्मि वृश्चिकमार्हं दुएडेबागतम् ॥ ६॥

अस्या उत्तरार्धः ऋ० १ । १९१ ॥ परि० उत्तरार्धेन समः ॥

६-( द्वि० ) ' ये अन्मि तेच ' इति पैप्प० सं०।

भा०—(ये) जो सांप ( श्रान्त ) समीप हों श्रीर (ये च दूरके) जो दूर हों वे भी ( श्रह्यः ) सांप ( इह ) इस उपाय से ( श्ररसासः ) निर्वत , बलरिहत, लाचार हो जाते हैं कि ( धनेन ) किसी कठोर ताइने योग्य हतों हे से ( श्रश्रिकम् ) विच्छू को ( हन्मि ) मारूं श्रीर ( श्रागतम् ) समीप श्राये ( श्रहिम् ) सांप को ( द्रय्डेन हन्मि ) द्रय्ड से मार्छ । श्रर्थात् द्रय्ड से सांप श्रीर हतों हे से विच्छू का मारने के उपाय से सभी पास श्रीर दूर के सांप लाचार हैं।

श्रुघाश्वस्थेदं भेषुजमुभयोः स्वजस्यं च । इन्द्रो मेहिंमधायन्तमिहं पैद्रो श्रंपन्थयत् ॥ १०॥ (१०)

भार ( अधायस्य ) ' अधाय ' नामक सर्प और ( स्वजस्य च ) स्वज नामक सर्प ( उभयोः ) दोनों का ( इदम् भेषजम् ) यह भेषज है ( इन्द्रः ) 'इन्द्र' नामक श्रोपधि ( मे ) मेरे ( अधायन्तम् ) ऊपर श्राक्रमण करने वाले सर्प को उसी प्रकार विनाश करती है जिस प्रकार । पैद्रः प्वोंक अश्व या श्वेत नामक श्रोपध ( श्राह्म अरन्धयत् ) श्राह्म को नाश करती है । ' इन्द्र' नामक श्रोपध ( श्राह्म अरन्धयत् ) श्राह्म को नाश करती है ।

' विदाह-तृष्णाविषमज्वरापहो विषातिं विच्छदिंहरश्च भूतजित् '।

दाह, पियास, विषमज्वर, विषपीहा, वमन आदि विकारों का नाश करती है और 'इन्द्रक 'कहाती है। अथवा 'इन्द्रायुध 'श्रंश्व का दूसरा नाम है। यही कदाचित् श्रश्वान्तक भी कहाता है। करवीर ही का दूसरा नाम श्रश्वान्तक है। महावीर शतकुन्द आदि भी इसके नाम हैं।

'श्रघांश्व' श्रीर 'स्वज' दो प्रकार के सपे हैं प्रथम 'श्रघाश्व' जो घोड़े के समान ऊपर उज्जल कर श्राक्रमण करे, 'स्वज' जो शरीर के साथ लिपट चिपट कर काटे।

१०-( डि॰ ) ' उभयो: वृश्चिकस्य च ' इति पैप्प० सं० ।

णुद्धस्यं मनमहे वृयं स्थितस्यं स्थितधामनः । इमे पुश्चा पृदांकवः प्रदीष्यंत त्रासते ॥ ११ ॥

भा०—(वयम्) हम (स्थिरस्य) स्थिर (स्थिरधाम्नः) स्थिरवीर्य वाले (पैद्धस्य) पेद्ध=ग्रश्य नामक ग्रोपिध के बल से विप को हम (मन्महे) स्तिमित करते हैं । उसी के बल पर (इमे) ये (पृदाकवः) पृदाकु नामक महासर्प (पश्चा) पीछे हट कर (प्रदीध्यतः) विशेष रूप से, विन्तामग्न से होकर (ग्रासते) खड़े रह जाते हैं।

न्यासंवो न्यविषा हता इन्द्रेंग वृक्तिणां। जुदानेन्द्रों जिन्त्रमा व्यम्॥ १२॥

भार०—( विज्ञिणा ) बज्र=वीर्यं बल वाले ( इन्द्रेण ) इन्द्र नामक पूर्वोक्त श्रीषध से ( हताः ) मरे हुए सर्प ( नष्टासवः ) प्राण रहित श्रीर ( नष्टविपाः ) विप रहित हो जाते हैं । ( इन्द्रः जधान ) जब इन्द्रं श्रीपध उनको मारता है तब उनको ( वयम् जिल्लम ) हम ही मारते हैं ।

> हतास्तिरंश्चिराजयो निर्पिष्टायः पृद्यंकवः । दर्थि करिकतं श्वित्रं द्रभेष्वंसितं जंहि ॥ १३ ॥

भार — (तिरश्चि-राजयः) तिरखी धारियों वाले सर्प (हताः) मार दिये गये श्रीर (प्रदाकदः) ' प्रदाकु ' नामक मूपक-मक्तक सर्प भी (नि-रिप्टासः) सर्वधा पीस ढाले जा सकते हैं। (दिविम्) ' दवीं ' कड़ छे के श्राकार के फण वाले नाग को (करिकतम्) श्रीर करिकत्=' कड़ेत ' नामक काले सांप को श्रीर (श्रित्रम्) श्रेत 'श्रित्र' नामक सांप को श्रीर (श्रित्रम्) श्रेत 'श्रित्र' नामक सांप को श्रीर (श्रित्रम्) श्रेत 'श्रित्र' नामक सांप को श्रीर (श्रित्रम् या

११-( च० ) 'दीध्यतासते ' इति पैप्प० सं०।

१३-( रु०.) 'दर्वि कनिक्तदं ' इति पैप्प० सं०।

कुशाओं के बल पर (जिहि) मार । श्रथवा (दमेंचु) सर्पनाशक पदार्थीं के बल पर उनका नाश करो।

कुँरातिका कुंमारिका खका खंनति भेषुजम् । हिरुएयर्थीभेरिश्रंभिगिरीगासुप सानुंषु ॥ १४ ॥

भाग — (सका) वह (कैरातिका ) किरात=गिरिवासी वर्ग की (कुमा-रिका) कुमारी (हिरखययोभिः) लोह की बनी (श्रश्लिमः) कुदालियों से या खुरियों से 'गिरीगाम् ) पर्वतों के (सानुषु ) शिखरों पर (भेषजम् ) श्लोपि रूपसे (खनित ) लोदती है । श्रथवा—वह 'किरात' वर्ग की (कुमा-रिका ) कुमारी=वन्ध्यककेंद्रकी नामक जड़ी पर्वतों के शिखरों दर लोहे की बनी कुदालिगों से (खनित ) लोदी जाती है ।

'कुमारिका'—बन्ध्यककेंटकी देवी मनोज्ञा च कुमारिका। विज्ञेया नागदमनी सर्वे भूतप्रमार्दिनी।। स्थावरादि विपद्मी च शस्यते सारसापने। [रा० नि०] किराताः—गिरिष्ठ अतीन्त इति किराताः। ज्ञान्दसं गर्स्व पररूपं दीर्घे-एकारेशश्रेति।।

श्रर्थात्—वनवासी, गिरि पर्वतों के वासिनी कन्याएं लोहे की कुदािलयाँ से पर्वतों पर से श्रोपिध खन कर खाया करें। श्रथवा 'किरात-नर्ग' की कुमारी या वन्ध्यक्कीट की नामक श्रोषिध खोद कर लानी चाहिये।

श्रायमंग्रन् युवां मिपक् पृंश्निहापंराजितः। स वै स्वजस्य जम्मन उभयोर्नृश्चिकस्य च ॥ १४॥

भारा ( अयम् ) यह ( युवा ) बलवान् ( अपराजितः ) अपराजितः । नामक श्रीपव ( पृक्षि-हा ) पृक्षि, चितकबरे कौड़िया सांप का नाशक श्रीर् ( भिपक् ) विप रोग को दूर करने हारा है। ( सः च ) वह ( स्वजस्य ) स्वज नामक सर्प ( वृश्चिकस्य च ) श्रीर वृश्चिक, बिच्छू ( उभयोः ) दोनीं का ( जन्मनः ) नाशक है।

' श्रप्राजिता ' शब्द से निघग्द में श्रश्वसुरक, बलामोटा, बिज्यु-क्रान्ता, श्रीर शुक्रांगी या शेफ़ालिका या शंखपुष्पी नामक श्रोपधि ली जाती हैं। इनमें — श्रश्वसुरक=िगरिकार्यिका, कटभी, श्रेत श्रादि नाम से कहाती है। वह चतुःश्र, विप-दोषध्न है। शेफालिका, गिरिसिन्दुक या श्रेत सुरसा कहाती है वह भी विषध्न है।

बलामोटा—विजया नागदमनी, निःशेपवियनाशिनी। विषमोहप्रशमनी महा-योगेश्वरीति च ॥ विष्णुकान्ता भी विषम्न है।

> इन्द्रो मेहिंमरन्ययन्मित्रश्च वर्षणश्च । चातुः (वर्जुन्युः चेमा ॥ १६ ॥

भार्य— (इन्द्रः) इन्द्र-नामक श्रोपधि या विद्युत् (मिन्नः च)
मित्र, सूर्यं श्रीर (वरुणः च) वरुण, जल. (वातापर्जन्या) वात, प्रचण्डवायु श्रीर (पर्जन्य) मेघ (उभा) ये दोनों भी (श्रहिस् श्ररःधयत्) सर्प को (मे) मेरे लिये वश करते हैं।

> इन्द्रों मेहिंमरन्थयत् पृदांकुं च पृटाक्वम् । खुजं तिरंश्चिराजिं कसुर्णालं दशोनसिम् ॥ १७॥

भा॰—( पृदाकुम् ) पृदाकु नामक नर सर्प को ( पृदाक्रम् ) पृदाकृ नाम मादा सांपिन को, ( स्वजम् ) स्वज. ( तिरिश्चराजिम् ) तिरछी धारियाँ वाले सर्प श्रीर (कसर्णीलम् ) कसर्गाल श्रीर ( दशोनिसम् ) दशोनिस नामक सांप को भी ( इन्द्रः ) इन्द्र नामक श्रोपिध ( मे श्वरन्धयत् ) मेरे वश कर देती है।

१६- ' इन्द्रो मेहीनजम्भयत् ' इति पैप्प० सं० ।

१७-'पदो मेहीन् अज्ञान्भयत् ' (च०) ' कुशर्णीलं न सोनिसिम् ' इति पैप्प० सं० ।

इन्द्रों जघान प्रथमं जीनुतारमहे तर्व । तेषांमु तृह्यमांगानुः कः स्वित् तेषामखुदु रसः ॥ १८॥

भा० — हे ( श्रहे ) श्रहे ! हे सर्प ! (तव ) तेरे ( प्रथमं ) सब से प्रथम (जिनतारं ) उत्पादक को ( इन्द्रः ) इन्द्र नामक श्रोषधि ( जधान ) विनाश करे । (तेषां ) उन ( तृह्यमाणानाम् ) विनाश किये जाते हुश्रों में से (तेषाम् ) उन कुछ एक का ही ( कः स्वित् ) क्या कुछ ( रसः ) रस या विप ( श्रसत् ) उत्पन्न होना सम्भव है ।

सं हि श्रीर्वाएयग्रंभं पौ ब्लिष्ठ इंच कर्वरम् । सिन्ध्रोभेध्यं परेत्य व्य/निजमहंर्धिषम् ॥ १६ ॥

भा०—मैं सपों को वश करने में चतुर पुरुष सांपों के (शीर्पायि) सिरों को (श्रमभम्) पकड़ लूं श्रीर (इव) जिस प्रकार (पीलिष्टः) पोंजिष्ठ, कैवट (सिन्धोः) नदी के (कर्वरं) श्रतिविच्चध्ध (मध्यं) मध्य भाग को (परेत्य) पहुंच जाता है उसी प्रकार में भी (सिन्धोः-मध्यम्) सिन्धु=नदी के बीच में (परेत्य) जा कर (श्रहेः) सांप के (विपम्) विष को (वि-श्रनिजम्) विशेषरीति से धो डालूं।

महीनां सर्वेवां बिपं परां वहन्तु सिन्धंवः।

ह्यतास्तिरंश्चिराजयो निपिंष्टासः पृदांकवः ॥ २० ॥ (११)

भा०—( सर्वेपाम् श्रहीनाम् ) सब प्रकार के सांपों के (विषम् ) विष को (सिन्धवः ) निदयां (परा वहन्तु ) दूर बहा ले जाती हैं । श्रोर इस प्रकार (तिरश्चिराजयः ) तिरङ्की रेखाओं वाले सांप (हताः ) विनष्ट हों, (पृदाकवः ) मूपकखोर सांप मी (निविष्टासः ) सर्वथा पीस डाले जांय ।

१८- 'तेषां वस्तुह्य 'इति पेंटप० सं०।

१६-( द्वि० ) ' पौज्जिष्ठिव ' इति पैप्प० सं०।

## श्रोषंधीनामृहं वृंग उर्वरीरिव साबुया। नयाम्यवैतीरिवाहें निरैतुं ते व्रिपम् ॥ २१ ॥

भा०—( ग्रहम् ) में ( श्रोपधीनाम् ) श्रोपधियों को ( उर्वरी:, इव ) धान्यों के समान ( साध्या ) सली प्रकार ( वृग्णे ) चुनता हूं। श्रौर ( श्र्वती: इव ) ' श्रवती ' श्रोपधि के समान उत्तम गुग्ण वाली श्रोपधियों को ( नयामि ) प्राप्त करता हूं जिनसे हे ( श्रहे ) सांप ( ते ) तेरा ( विषम् ) विष ( निः, एतु ) शरीर से दूर हो ।

यदुग्नौ सूर्यं डिषं पृथिद्यामोर्पधीपु यत् । कान्द्राञ्जिषं कुनर्क्षकं निरैत्वैतुं ते विषम् ॥ २२ ॥

भा०—( यत् ) जो ( विषम् ) विष (श्रग्नो) श्रग्नि में है (पृथिन्यां ) पृथिवी में श्रोर ( श्रोपधीषु ) श्रोपधियों में है श्रोर जो ( कान्दाविषं ) कन्दों में श्रोर ( कनक्नकं ) धत्रे श्रीद मादक परार्थों में है । हे संपं ! उनके हारा ( ते विषम् ) तेरा विष ( । निर् एतु, एतु ) सर्वथा दूर हो । ये श्रीग्नजा श्रांवि वजा श्रहांनं ये श्रीप्युजा विद्यतं श्रावभृद्यः । येषां जातानं बहुधा महान्ति तेभ्यं: स्पेंभ्यो नमंसा विश्रेम ॥२३॥

भा(०—(ये) जो सांप (श्रिप्तिजाः) श्रिप्ति से उत्पन्न होने वाले, (श्रोषधिजाः) श्रोषधि से उत्पन्न होने वाले श्रोर (श्रहीनां) सांपों में से (ये) जो (श्रप्तुजाः) जलों में उत्पन्न श्रोर जो (विद्युतः) विजुली से (श्रा-बभुवुः) उत्पन्न श्रर्थात् प्रकट होते हैं श्रोर (येपां) जिनके (जातानि) श्रपत्य या नाना प्रकार की जातियें (बहुधा) बहुत प्रकार की (महान्ति)

२२-( ए० ) 'कान्दाविषं करिऋदं 'इति पैप्प० सं०। २३--'ये अस्रजा विद्युता बभूदुः ', 'तेषां जातानि वहुधा बहूनि तेभ्यः सर्वेभ्यो नमसा विषेम ' इति पैप्प० सं०।

ष्यौर बड़ी २ होती हैं (तेश्यः) उन (सर्वेश्यः) सांपों को हम (नमसा) चश करने के उपाय द्वारा (विधेम) ऋपने कार्यों में लावें।

तौट्टी नामांसि कुन्या/घृताक्टी नाम वा श्रांसि । श्रुश्रक्षदेनं ते प्रदमा दंदे विषदूर्वग्रम् ॥ २४ ॥

भा०—(तैदी नाम) तैदी नाम की (कन्या घृताची नाम ना) कन्या और 'घृताची 'नामक की (श्रांति) तू औषध है। (ते) तेरे (श्रधः पदेन) नीचे के मूल से (ते) तेरा (पदम्) मूल (श्राददे) लेता हूं वह (विप-नूपर्णम्) विष का नाशक है।

तौदी कन्या या तो कींड़ी वाचक है या घृतकुमारी या वन्ध्यककोंटकी वागदमन कहाती है।

श्रक्षीदङ्गात् प्र च्यावय हृद्यं परि वर्जय । श्रथां श्रिवस्य यत् तेजीवाचीनं तदेतु ते ॥ २४ ॥

भा०—( ग्रङ्गात् ग्रङ्गात् ) अंग २ से (प्र च्यावय ) विप की चुग्रा खाल । (इद्यं ) हृदय को विप से (पीर वर्जय ) छुड़ा दे, बचा। (प्रध ) घौर तय (विपस्य ) विप का (यद तेजः ) जो तेम हैं (तद् ) वह (ते ) सेरे शंतीर से (प्रवाचीन्य ) नीचे (एतु ) उत्तर ग्रावे।

यदि शरीर में जहर फैल जाय तो उसके वेग को कम करने के लिये स्थान २ पर से चत करके रुधिर बहा दे। इस प्रकार विष का वेग कम हो जाता है श्रीर उत्तर जाता है।

२४- ' अधस्पृदेन ते पदोरादरे ' इति पैष्प० सं० । २५- ' हदयोपति ' इति पैष्प० सं० ।

श्चारे श्चंभूद् विषमंरीद् शिपे विषमंप्रागिष । श्चित्रिर्श्विषमहेर्निरंश्चात् सोमो निरंग्यीत् । दंशारुमन्वंगाद् विषमहिरमृत ॥ २६ ॥ (१२)

भा०—संचेप से इतने उपाय विप को दूर करने के हैं (विपम्) विप (श्वारे) दूर (श्वभूद्) हो इसके लिये (विपम् श्वरोत्) प्रथम विप को दृद बन्धन द्वारा रोक दिया जाय। दूसरा (विपे विपम् श्वप्राक् श्विपं) विप में उसका विरोधी विप या उसका सजातीय विप मिला दिया जाय। तिसरा (श्विप्तः) श्वाग (श्वहः विपम्) सांप के विप को (निर्श्वधात्) सर्वथा वाहर कर दे। 'चौथा' (सोमः) सोम या शान्तिकारक श्रीपध (निर्श्वनयीत्) विप को दूर कर दे। श्रीर पांचदां वही (विपम्) विप (दंप्टारम्) काटने वाले सांप को ही (श्रनु श्वगात्) प्राप्त हो कि जिससे (श्रहः श्रम्त ) वह सांप स्वयं मर जाय। सप् के विप का सप् के काटे पर पुनः, श्रोपधिरूप से प्रभावकारी होने के विपय में (श्रथ्वं १ । १३। १४) पर विशेष विवरण देखने योग्य है।

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

[ तत्र स्ते हे, ऋचश्रैकपञ्चाशत् ]



#### [ ५ ] त्रिजिगीषु राजा के प्रांत प्रजा के वर्त्तव्य ।

१-२४ सिन्धुद्वीप ऋषिः । २६-३६ नौज्ञिक ऋषिः । ३७-४० तमा ऋषिः । ४२-५० विद्वव्यः प्रजापतिर्वेवता । १-१४, २२-२४ आपश्चन्द्रमध्य देवताः ।

२६- भारे भूद्विषम् अरोविषे विषमप्रयाग् अपि । अञ्चिर्ेर्निरधात् विषं सोमोऽनृणै: द्विषम् अहिरमृतः ।'' इति पैप्प० संग्र

१५-२१ मन्त्रोक्ताः देवताः । २६-३६ विष्णुक्तमे प्रतिमन्त्रोक्ता वा देवताः । ३७-५० प्रतिमन्त्रोक्ताः देवताः । १-५ त्रिण्दाः पुरोऽभिकृतयः ककुम्मतीगर्भाः पंक्तयः, ६ चतुष्पदा जगतीगर्मा जगती, ७-१०, १२, १३ त्र्यवसानाः पञ्चपदा विपरीतपाद-छक्ष्मा बहत्यः, ११, १४ पथ्या वृहती, १५-१८, २१ चतुरवसाना दशपदा नैष्टुव्गर्मा अतिधृतयः, १९, २० कृती, २४ त्रिणदा विराड् गायत्री, २२, २३ अनुष्टुमौ, २६-३५ त्र्यवसानाः ष्ट्पदा वधाक्षरं शक्क्योऽसिशक्वयः, ३६ पञ्चपदा अतिशाकर-अतिज्ञागतगर्भा अष्टिः, ३७ विराट्पुरस्ताः वृहती, पुरोष्टिणक् , ३९, ४१ आर्षी गादन्यौ, ४० विराड् विषमा गायत्री, ४२, ४३, ४५-४८ अनुष्टुमः, ४४ त्रिपाद् गायत्री गर्भा अनुष्टुप्, ५० अनुष्टुप् । पञ्चशदचे सक्तम् ॥

> इन्द्रस्योज स्थेन्द्रंस्य सह स्थेन्द्रंस्य बलं स्थेन्द्रंस्य वीर्यं १ स्थेन्द्रंस्य नुम्णं स्थं । जिप्लोडे योगांय ब्रह्मयोगैवॉ युनिस्म ॥ १ ॥

भा०—हे प्रजाजनो ! श्राप लोग (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् राजा के (श्रोजः स्थ) श्रोज, प्रभाव हो । श्राप लोग (इन्द्रस्य) राजा के (सहं: स्थ) सहः=शत्रु को द्वाने में समर्थ वल हो । (इन्द्रस्य वलं स्थ) हे प्रजाजनो ! श्राप लोग इन्द्र के बल हो । (इन्द्रस्य वीर्य स्य) श्राप लोग इन्द्र के वीर्य हो । (इन्द्रस्य नृम्णं स्थ) श्राप लोग इन्द्र के धन हो । में पुरोहित (वः) श्राप प्रजाजनों को (जिब्लावे) विजयशील (योगाय) उद्योगी विजिगीपु राजा के निमित्त (ब्रह्मयोगैः) वेद के विज्ञानमय उपायों के साथ (युनिज्म) जोइता हूं । श्रथांत् श्रापको वेद विज्ञानों की शिज्ञा देता हूं । श्रथवा (ब्रह्मयोगैः) श्राप लोगों को विद्वान् ब्राह्मणों के उपिदृष्ट उपायों से युक्त करता हूं ।

<sup>[</sup> ५ ] १—' इन्द्रस्य वर्लं स्य, इन्द्रस्य नृम्णं स्य इन्द्रस्य शुक्रं स्य, इन्द्रस्य वीर्यं स्य । जिष्णते योगाय इन्द्रयोगै वीं युनन्ति ' इति पैष्प० सं० ।

# ्दन्द्रस्यौज्ञ० । जिप्णावे योगांय चत्रयोगैवॉ युनिप्य ॥ २ ॥

भा०—हे प्रजाजनो ! ( इन्द्रस्य श्रोजः स्थ० इन्यादि ) श्राप लोग ऐश्वर्यवान् राजा के श्रोज हो, शत्रु के दवाने वाले वल हो, इन्द्र के वीर्य हो, इन्द्र के धन हो, में श्राप लोगों को ( जिल्लावे योगाय ) विजिगीपु राजा के लिये ( चत्रयोगैः ) चात्र=चित्रयोचित साधनों से (युनजिम) युक्त करता हूं।

इन्दूस्यौजु० । जिप्णुबे योगांयेन्द्रयोगैवॉ युनिस ॥ ३ ॥

भा०—है जजाजनो ! ( इन्द्रस्य श्रोजः स्थ० ) श्राप लोग ऐश्वर्यवान् राजा के श्रोज हो, शत्रु को दवाने वाले सामर्थ्य हो, वल हो, वीर्य हो, धन हो। मैं श्राप लोगों को (जिन्स्से योगाय) विजयशील उद्योगी राजा के लिये ( इन्द्रयोगैः ) इन्द्र=राजा के उचित, श्रथवा परम ऐश्वर्यवान् पुरुषीं के उचित साधनों से ( युनिज्म ) युक्त करता हूं।

इन्द्रस्योज्ञ० । जिप्या रे योगांय सोमयोज्ञेवॉ युनरिम ॥ ४ ॥

भा०—हे प्रजाजनो ! आप लोग ( इन्द्रस्य श्रोजः स्थ० इत्यादि ) ऐश्वर्यवान् राजा के श्रोज हो, सामर्थ्य हो, बल हो, वीर्थ हो, धन हो । में राज पुरोहित श्राप लोगों को ( जिप्यावे योगाय ) विजयशील उद्योगी राजा के निमित्त ( सोम-योगैः ) सोम श्रादि श्रोपधियों के साधनों श्रथवा शान्तिः दायक, सुखदायक साधनों से ( युनिज्म ) युक्त करता हूं।

इन्दृस्योज्ञ० । ज्ञि'साने योगांयाप्सुयोगेवॉ युनिस ॥ ४॥

भा०—( इन्द्रस्य श्रोजः स्थ० ) हे प्रजातनो ! श्राप लोग ऐश्वर्यवात् राजा के श्रोज हो, सामर्थ्य हो, वल हो, वीर्य हो, धन हो । में राजपुरोः

३- अन्नयोगै: 'इति पैप्प० सं०।

४- वहायोगे: , इति पैप्प० सं०।

५- अपां योगै: १ इति पैपप० सं० ।

हित, श्राप लोगों को (जिप्सवे योगाय) विजयशील उद्योगी राजा के निमित्त (श्रप्सुयोगैः) प्रजा के उत्तित समस्त साधनों से (वः युनजिम) श्राप लोगों को युक्त करता हूं।

इन्द्रस्योज् खेन्द्रंस्य सह खेन्द्रंस्य बलं खेन्द्रंस्य बीर्यं शेन्द्रंस्य मुम्स खं। जिन्स्वे योगांय विश्वांनि मा भूतान्युपं तिष्ठन्तु युक्तामं श्राप स्य॥ ६॥

भा०—हे प्रजाजनो ! आप लोग (इन्द्रस्य श्रोजः स्थ० इत्यादि०) ऐथर्यवान् राजा के श्रोज हो, सामध्ये हो, वल हो, वीर्य हो, धन हो। (जिल्याचे योगाय) विजयशील उद्योगी राजा के लिये (विश्वानि) समस्त प्रकार के (भूतानि) प्राणीगण (मा उप तिष्ठन्तु) भेरे पास श्रावें, हे (श्रापः) श्रास प्रजाजनो ! श्राप लोग (से) मेरे द्वारा (युक्ताः) उचित २ कार्यों में नियुक्त (स्थ) रहो।

श्चग्नेभीग स्यं। श्चपां शुक्रमांयो देवीर्वची श्वसासुं धत्त। भुजापंतेर्वी धाम्नासौ लोकार्य सादये॥ ७॥

भा०—हे श्राप्त प्रजाजनो ! श्राप लोग (श्राग्तः) श्रिम के समान्त्रशत्रु को संतापकारी राजा के (भागः स्थ) भाग, श्रंश या सेवन करने योग्य प्रजा हो !। हे (देवीः) दिव्य गुगा वाले (श्रापः) श्राप्तजनो ! (श्रपां) कर्मों श्रीर बुद्धियों के (श्रुक्रम्) प्रकाशमान् वीर्य या सामर्थ्य को श्रीर (वर्चः) तेज को (श्रस्मासु) हम लोगों में (धत्त) धारण कराश्रो ! में राजा का प्रतिनिधि (प्रजापतेः) प्रजा के स्वामी परमेश्वर या उसके प्रतिनिधि व्यवस्थापक राजा के (धान्ना) तेज या धारण सामर्थ्य या बल से श्राप लोगों की (श्रस्म लोकाय) इस देशवासी लोक के लिये (सादये) श्रीतिष्ठित करता हूं, उच्च पद प्रदान करता हूं।

<sup>ं</sup> प्रवीरायो <sup>१</sup> इति येव्य० सं० ।

इन्द्रस्य भाग स्थं।०।०॥ = ॥ सोमंस्य भाग स्थं।०।०॥ ६॥ वर्षणस्य भाग स्थं।०।०॥ १०॥ (१३). भिजावर्षणयोर्भाग स्थं।०।०॥ ११॥ यमस्यं भाग स्थं।०।०॥ १२॥ चितृंषां भाग स्थं।०।०॥ १३॥

वस्यं सिं<u>वतुर्मी</u>ग स्थं । श्रुपां शुक्रमापो देवीवेची श्रुसार्स्यं धत्त । जापंतेवी धाम्नुस्मै लोकायं सादये ॥ १४ ॥

भा०—हे श्रास प्रजाजनो ! श्राप लोग (इन्द्रस्य भाग स्थ०। ० स्यादि) इन्द्र ऐश्वर्यशील राजा के श्रंश हो। श्राप लोग (सोमस्य) सर्वतक, सर्वोत्पादक सोम, राजा के (भागः स्थ०। ०। इत्यादि) भाग । हे श्रास प्रजाजनो ! श्राप (वरुणस्य भागः स्थ०) वरुण—सर्व दुःखतवारक, प्रजा के रक्षक राजा के श्रंश हो (मित्रावरुणयोः भागः स्थः) । श्र सब को मृत्यु से बचाने वाले श्रीर सब आपित्तयों से बचाने वाले जपद के भाग हो। श्राप (यमस्य भागः स्थ) यम सर्व नियन्ता राजा भाग हो। श्राप (पितृणाम्) राष्ट्र के परिपालक शासक जनों के (भागः । भाग हो श्रीर श्राप (सिवतुः) सब के प्रेरक श्रीर उत्पादक (देवस्य) व राजा के (भागः स्थ) भाग हो (देवीः श्रापः) हे दिव्य-गुण वाले । श्रुक्षे । श्राप (श्रपम्) उत्तम विज्ञान युक्त कर्मो श्रीर विज्ञानों के श्रुक्रं वर्चः) उज्ज्वल तेज को (श्ररमासु) हम प्रजा लोगों में (धत्त) । राण करो, कराश्रो। में राजप्रतिनिधि (वः) श्राप लोगों को (प्रजापतेः

८-१३- वृहस्पतेर्भागस्थ० इत्यादि, प्रजापतेर्भागस्थ० व इत्यादि ऋग्द्य-मधिकम्, पेप्प० सं० ।

१४-( दि० ) ' शुक्रं देवीरापो अस्मासु धत्तन ' इति पै-प० सं०।

भाग्ना ) प्रजा के पालक राजा के श्राधिकार से (श्रस्म लोकाय ) इस राष्ट्र-वासी लोक=प्रजा के लिये (सादये) प्रतिष्ठित करता हूं, उच्चपद प्रदान करता हूं।

श्रर्थात् प्रजाश्रों को राजशासन के प्रत्येक विभाग का श्रंश समसाया जाय । श्राप्त विद्वान् लोग प्रजाश्रों में नाना विज्ञान श्रीर हितकारी कार्य प्रवृत्त करावें । इसी निमित्त उनका प्रजाश्रों में राजा के द्वारा उच्चपद प्रदान किये जावें श्रीर सब प्रकार के साधन उपस्थित किये जावें । जिससे राजा बलवान् , सामध्यें । त् हो श्राह राष्ट्रावजयी श्रीर यशस्वी हो ।

ंयो वं त्रापोपां भागोईप्सईन्तर्यंजुष्यो देवयर्जनः ।

इदं तमातें चुजामि तं माभ्यवंनिचि ।

तेन तम्यतिस्जामो योर्स्मान् हेष्टि यं घ्यं हिष्मः।

तं वंधेयं तं स्तृंषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानयां मेन्या॥ १४॥

भा०— है ( आप: ) आस प्रजाजनों ! ( यः ) जो ( नः, अपां ) तुम प्रजाजनों का ( भागः ) अंश रूप, राजा ( अप्सु अन्तः ) प्रजाओं के भीतर विद्यमान् ( यजुष्यः ) अज आदि से सरकार करने योग्य ( देवयजनः ) देव विद्वानों का उपासक या नियोजक है। ( इदं ) यह राष्ट्र (तम् अति स्जामि) उसको सौंपते हैं। (तं ) उसका ( मा आभि अवनिष्ठि ) अपमान मत करो। (तेन ) उसके वज पर ( तम् अभि अति स्जामः ) उस पर चढ़ाई करते हैं ( यः अस्मान् द्वेष्टि ) जो हमसे द्वेष करता है ( यं वयं द्विष्मः ) और जिसको हम द्वेष करते हैं । ( अनेन ब्रह्मणा ) इस ब्रह्म, वेदज्ञान से ( अनेन कर्मणा ) इस कर्म से आरे ( अनेन मेन्या ) इस प्रवज्ञ आयुधवाजे मन्युरूप गल या सेनारूप वज्ञ से ( तं वधेय ) उसको मारं और ( तं स्तृपीय ) उसका विनाश करें।

यो व अग्रियामूर्मिरप्सु ०।०।०।०॥ १६॥

यो वं त्रायोपां वृत्योर्थप्सु ०।०।०।०॥ १७॥ यो वं त्रायोपां वृत्योर्थप्सु ०।०।०।०॥ १८॥ यो वं त्रायोपां हिरएयग्रभेरिप्सु ०।०।०।०॥ १६॥ यो वं त्रापोपामश्मा पृथ्विद्वियोर्थप्सु ०।०।०।०॥२०॥ (१४)

भा०-हे ( श्रापः ) प्रजाजनो ! ( यः ) जो ( वः ) श्राप लोगों के ( खपाम् ) कर्मी श्रीर विज्ञानों की ( ऊर्मिः ) जलों के तरंग के समान बलवती उन्नतिकारिणी शक्ति ( अप्सु अन्तः ) प्रजाश्रों के भीतर विद्यमान है। श्रीर हे ( श्रापः ) प्रजाजनो ( वः श्रपां ) तुम प्रजाश्रों का जो ( वृपभः ) मेघ के समान समस्त सुखों का वर्षक, बलवान् पुरुप जो ( श्रप्सु श्रन्तः ) प्रजाश्रों के भीतर विद्यमान है श्रीर है (श्रापः) प्रजा के श्राप्त पुरुषो ! (वः अपां) आप प्रजाजन के बीच (हिरण्यगर्भः) सुवर्ण आदि को धारण करने वाले धनाट्य लोग ( श्रप्सु श्रन्तः ) प्रजाश्रों के भीतर विद्यमान हैं। श्रींर हे ( श्रापः ) श्राप्तजनो ! ( वः, श्रपाम् ) श्राप प्रजाषों का ( श्रश्मा ) भोक्ना (दिन्यः ) दिन्य गुणवान् ( पृक्षिः ) सूर्यं के समान समस्त रसां का श्रादान करनेवाला श्रीर (श्रन्सु श्रन्तः) प्रजाश्रों के भीतर (यजुष्यः) श्रन्न श्रादि से पूजनीय ( देवयजनः ) विद्वानों का उपासक राजा विद्यमान है ( इदम् ) यह (तम्) उस पुरुष को (श्रति सृजामि) सौंपते हैं या उसको सबसे ऊपर राजा बना कर स्थापित करता हूं। (तं) उसको (मा) कभी मत (ग्रिभि श्रव निश्चि ) निरादर करो । ( तेन ) उस राजा के वल से हम ( तम् श्रमि ं श्रति सजामः ) उस पर चढ़ाई करते हैं ( यः श्रस्मान् द्वेष्टि ) जो हम से द्वेप करता है श्रीर (यं वयं द्विष्मः) जिससे हम द्वेप करते हैं। (श्रनेन ब्रह्मणा ) इस वेदज्ञान से श्रीर ( श्रनेन कर्मणा ) इस चत्र-कर्म से श्रीर ( श्रनेन मेन्या ) इस शस्त्रमय सेना बल से (तं वधेयम् ) उसको मारू श्रीर (तं स्तृपीय) उसका नाश करूं।

ये वं त्राणेपामुग्नश्रोप्स्वर्धन्तर्यजुष्या/देश्वयर्जनाः।

द्वं तानतिं सृजामि तान् माभ्यवंनित्ति ।
तैस्तमभ्यतिं सृजामो शोर्धसान् द्वेष्ट्रियं वृयं द्विष्मः।
तं वंधेशुं तं स्तृषिश्वानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानयां मेन्या॥ २१॥ -

भार महें (आपः) आस प्रजाजनों ! (वः अपाम्) तुम प्रजाजनों में से (ये) जो (अपनयः) ज्ञानवान्, शत्रुसंतापक पुरुष (अपसु अन्तः) प्रजाजनों के ही बीच में विद्यमान (यजुष्याः) अज्ञादि से सरकार करने योग्य और (देवयजनाः) स्वयं विद्वानों के उपासक हैं (इदम्) यह राष्ट्र (तान् अति स्जामि) उनके हाथों सौंपता हूं (तान्) उनका (मा अभि अविनिष्ठ) अनादर न करो। (तैः) उन्हों के बल पर (तम् आभि अति-स्जामः) उस पर चढ़ाई करें (यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हम से द्वेष करता है और (यं वयं द्विप्मः) जिससे हम द्वेप करते हैं। (अनेन झहाया, अनेन कमेया, अनया मेन्या) इस झहा ज्ञान से, इस कमें से और इस आयुध युक्क दयह बल से (तं वधेयं) उसको मारूं और (तं स्तृषीय) उसका विनाश करूं।

यर्द्याचीनं त्रैहाय्यादनृतं किं चोहिम । श्रापो मा तस्मात् सर्वसाद् दुष्टितात् पान्त्वंहंसः ॥ २२ ॥ उत्तरार्धम् अर्थव ७ । ६ । १ ॥

भार ( श्रेहाय ए। द् श्रवांचीनं ) तीन वर्ष से उरे २ श्रव तक ( यत् किंच ) जो कुछ हम ने ( श्रनुतं कचिम ) श्रसत्य मापण किया ( श्रापः ) श्राप्त पुरुष ( तस्मात् ) उस ( सर्वस्मात् ) सब प्रकार के ( दुरितात् ) दुष्ट ( श्रंहसः ) पाप सं ( मा पान्तु ) मुक्ते बचावें ।

२२- ' ऐकहायनाद् ' इति पैटप० सं०।

सुमुद्रं वः प्र हिंगोभि स्वां योनिमपीतन । स्रारिंग्ट्राः सर्वहायसुंग् मा चं नः कि चुनाममत् ॥ २३ ॥

भा०—हे श्राप्त पुरुषो ! जिस प्रकार जलों का परम श्राश्रय स्थान समुद्र है, वे वह कर वहीं पहुंचते हैं उसी प्रकार में (वः) श्राप लोगों को (समुद्र) समुद्र के समान सब रसों, रत्नों का श्राश्रय परम ब्रह्म के प्रति (प्रहिशोभि) प्रेरित करता हूं। श्राप लोग (स्वां योनिम्) उस ही श्रपने परम श्राश्रय को (श्रपीतन) प्राप्त हों, उसमें मग्न रहो। श्राप लोग (सर्व-हायसः) समस्त श्रायु के पूर्ण सौ वर्षों तक (श्रिरेष्टाः) विना दुःख के सकुशल रहो। (नः) हमें (किंचन) कोई भी वस्तु (मा श्राममत्) रोग उरवन्न न करे।

श्रुरिया श्रागो श्रपं रिप्रमुसात्।

प्रास्मदेनो दुरितं सुप्रतीकाः प्र दुष्वप्नयं प्र मलं वहन्तु ॥ २४ ॥ अर्थव् १४ । १ । १ । १ ॥

भा०—( श्रापः ) जिस प्रकार स्वच्छ जल मल को दूर कर देता है उसी प्रकार (श्रापः ) श्राप्त पुरुष (श्रारिप्ताः ) स्वयं निष्पाप होकर (श्राप्ताः ) हमारे (रिप्रय् ) पाप श्रीर हृद्य के मल को (श्रप वहन्तु ) दूर करें । श्रीर व (सुप्रतीकाः ) उत्तम रूप वाले स्वच्छ हृद्य, साम्यस्वभाव (श्रस्मद् ) हमारे (दुरितम् ) दुष्टाचरण रूप (एनः ) पाप को (प्र वहन्तु ) यहा दें दूर करें । श्रीर वे (मलम् ) हृद्य के मल के समान श्रन्तः करण पर संस्काररूप से जमे (दुः-वप्न्यम् ) दुःखदाथी, बुरे स्वप्नों के कारण्रस्वरूप कुसंस्कार को भी (प्र वहन्तु ) दूर करें ।

२३—'स्यां योनिमसिगच्छत 'इति ला० श्री० स्०। 'अपिगच्छत 'इति आ० श्री० स्०।

राजा का स्वरूप और राजा और प्रजा के कर्त्तव्य।

विष्णोः क्रमोंसि सपत्नहा पृथिवीसंशिकोग्नितंजाः। पृथिवीमनु वि क्रमेहं पृथिव्याग्तं निर्मंजामो चोर्डस्मान् हेष्टि यं च्यं द्विप्मः। स मा जीवीत् तं प्राणो जहातु॥ २४॥

भार के त्राजन् ! (विष्णोः) सर्व-स्थापक और सर्व-रक्षक परमेश्वर के त्र कारा ) चरण-चिद्ध पर चलने हारा है । धर्थान् उसके समान ही त्र प्रजा का पालक है। त्र स्परनहा ) शत्रुष्णों का नाशक और (पृथिवी-संशितः ) इस पृथिवी में सुतीचण और (आंग्रेतेजाः ) अपि के तेज से तेजस्वी है। राजा इस प्रकार अभिप्जित होकर अपना कर्नव्य समभे कि (श्रहं ) मैं (पृथिवीम् अनु ) पृथिवी पर वश करने के लिये (वि क्रमे ) विशेष रूप से प्राक्रम करूं ! जिससे हम सब लोग (तग् ) उस पुरुप को (पृथिव्याः ) इस पृथिवी से (निर्भजामः ) निकाल दें (यः ) जो (अस्मान् हें हि ) हम से हेप करता है और इसी कारण (यं वयं हिष्मः ) जिसको हम हेप करते हैं (सः ) वह पुरुष तो (मा जीवीत् ) न जीवे धार (तम् ) उसको (प्राणः जहानु ) प्राण भी स्वयं त्याग दे ।

विष्णोः क्रमोसि सपलुहान्तरित्तसंशितो वायुतंताः।

श्रान्तरित्तमन् विक्रमेहमन्तरित्तात् तं निभंजामे। ०। ०॥२६॥

भा०—हे राजन् ! तू (विष्णोः क्रमः, श्रास ) विष्णु का चरण है

शर्थात् परमेश्वर के समान ही प्रजापालक के श्राधिकार पर विराजमान है। तू

(सपलहा ) शत्रुश्रों का नाशक (श्रन्तरित्त-संशितः) श्रन्तरित्त में प्रखर

तेज से तीक्णस्वभाव श्रीर (वायुन्तेजाः) वायु के तेज से तेजस्वी, पराक्रमी

है। इस प्रकार की प्रतिष्ठा के श्रान्तर राजा संकल्प करे कि (श्रहम्) में

(श्रन्तरित्तम् श्रनु ) श्रन्तरित्त पर (विक्रमे) विशेष पराक्रम कर्छ। उसकी

प्रजा विचार करे कि (यः, श्रस्मान् हेष्टि॰) जो हम से ह्रेप करे (श्रन्तिरंचात् निर्मजामः) उसको श्रन्तिरंच से निकाल दें (स मा जीवीत्॰) वह न जीवे, प्राया उसको छोड़ दे।

विष्णोः क्रमोंसि सपबृहा द्यौसंशितः सूर्यंतेजाः । दिव्रमनु वि क्रंमेहं द्विवस्तं ० । ० ॥ २७ ॥

भा०—हे राजन् ! तू (विष्णोः ) विष्णु का (क्रमः ) पद है उसकें समान प्रजापालक है। तू (सपत्नहा) शतुर्श्रों का नाशक ( चौः-संशितः ) चौः, श्राकाश से सुतीच्या होकर (सूर्य-तेजाः ) सूर्य के समान तेज से तेजस्वी है। इस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त कर राजा विचार करे कि (श्रहम् ) मैं (दिवम् श्रन्तु ) चौः पर भी (वि कमे ) पराक्रम करूं। उसके प्रजागण सदा यही संकल्प करें कि (यः श्रस्मान् हेष्टि॰) जो हमसे हेष करे श्रीर जिससे हम हेप करें (दिवस्तं निर्भजामः ) चौलोक के सुखों से उसे विच्यत करें। (सः मा जीवीत्, प्रायाः तं जहातु) वह न जीवे श्रीर प्राया उसको त्याग है।

विष्णोः क्रमोंसि सपल्लहा दिक्संशितो मनंस्तेजाः। दिशोनु वि कंमेहं दिग्भ्यस्तं ०।०॥२८॥

भा०—है राजन् ! तू (विष्णोः क्रमः, श्रसि ) विष्णु परमेश्वर का क्रम=
पद है अर्थात् उसके समान प्रजापालन के कार्य पर नियुक्त है। तू (सपस्नहां) शत्रुश्रों का नाशक श्रीर (दिक्-संशितः) दिशाश्रों में (मनः-तेजाः)
मन के तेज से तेजस्वी है। इस पद को प्राप्त करके राजा संकल्प करे कि
(श्रहम्) में (दिशः, श्रनु वि क्रमे) दिशाश्रों में भी विक्रम करूं।
(दिश्म्यः तं निर्भजामहे०) दिशाश्रों से उसको निकाल दे जो हम से द्वेप
को श्रीर जिससे हम द्वेष करें (सः मा जीवेत्०) इस्रादि पूर्वतत्।

२ ७- ' द्यौः संशितः ' इति कचित्कः पाठः ।

विष्णोः क्रमोंसि सपज्जहाशांसंशितो वातंतेजाः । ष्राष्ट्रा ष्रजु वि कंमेहमाशांश्यस्तं ० । ० ॥ २६ ॥

... भारा--( विष्णोः क्रमः श्रसि ) हे राजन्! तू विष्णु, पालक परमेश्वर के पद पर प्रजापालक के कार्य पर नियुक्त है । तू (सपत्नहा ) शतुश्रों का नाशक ( श्राशा-संशितः ) श्राशाओं में तीच्यास्वमाव श्रौर ( वाततेजाः ) प्रचयड वायु के तेज से तेजस्वी है । इस पद पर नियुक्त राजा संकल्प करें कि ( श्रहम् ) में ( श्राशाः श्रनु वि कमे ) श्राशाओं में स्वयं पराक्रम करूं ( श्राशाभ्यः तं ० ) इत्यादि पूर्ववत् ।

विष्णोः क्रमोसि सपत्नुह ऋक्संशितः सामंतेजाः । ऋचोनु वि कंमेहमुग्भ्यस्तं ०।०॥ ३०॥ (१४)

भा०—हे राजन् ! (विष्णोः क्षमः, श्रास ) त् प्रजापालक परमेश्वर के पद पर है । तू (सपरनहा ) शत्रुश्चों का नाशक (ऋक्-संशितः ) ऋग्≂ि विज्ञान में प्रखर ज्ञानवान् (सामतेजाः ) साम के तेज से तेजस्वी है । इसे प्रकार राजा प्रतिष्ठित होकर संकल्प करे कि (श्रहं ऋचः, श्रनु विक्रमे ) में ध्रग्, मन्त्रीं विज्ञानों में विक्रम करूं श्रीर (ऋग्भ्यः तं निर्भजा०) इत्यादि पूर्ववत् ।

विष्णोः कमोसि सपत्नहा यञ्चलंशिको ब्रह्मतेजाः। युक्तमनु वि कमेहं युक्तात् तं ०।०॥ ३१॥

भा०—हे राजन् तू ( विज्योः क्रमः, श्रांस ) प्रजापालक परमेश्वर है पद पर है तू ( सपत्नहा ) शत्रु का नाशक है तू ( यज्ञ-संशितः ) यज्ञ से तीच्या शक्तिसम्पन्न है ( ब्रह्म-तेजाः ) वेदमन्त्रों के तेजों से तेजस्वी है । इस पद पर प्रतिष्ठित होकर राजा संकल्प करे कि ( श्रहं यज्ञम् अनुविक्रमे ) में यज्ञ में विक्रम करूं ( यज्ञात् तं ) इत्यादि पूर्ववत् ।

<sup>ं</sup> ३०- 'स्पत्नहा त्राक् <sup>१</sup> इति कचित्।

तिप्णोः क्रमोस्ति सपत्नृहोपंथीसंशितः सोमंतेजाः । श्रोपंधीरनु वि क्रमेहमोषंधीभ्यस्तं ० । ० ॥ ३२ ॥

भा० — हे राजन् (विष्णोः क्रमः, श्रांसे) तू विष्णु प्रजापालक के क्रम अर्थात् पद पर नियुक्त है। तू (सपत्नहा) श्रानुश्रों का नाशक (श्रोषधी-संशितः) श्रोपधियों में तेजस्वी है (सोम-तेजाः) सोम के तेज से तेजस्वी है। इस पद पर प्रातिष्ठित होकर राजा संकल्प करे कि (श्रहं श्रोपधीः श्रानु विक्रमे) में श्रोषधियाँ पर पराक्रम करूं। (श्रोषधीभ्यः सं०) हत्यादि पुर्वेवत्।

विष्णोः ऋयोसि सपत्नहाष्सुसंशितो वर्षणतेजाः। श्रुगोनु वि क्रंग्रेहमुद्भ्यस्तं ०। ०॥ ३३॥

भा० हे राजन् ! (विष्णोः क्रमः, श्रासे ) तू प्रजापालक प्रभु के पद पर नियुक्त है । तू (सपानहा ) रानुश्रों का नाशक (श्रप्सु संशितः ) जलों। या प्रजाश्रों में सुतीक्ण हैं (वरुणतेजाः ) वरुण, स्वयंवृत राजा के तेज सें तेजस्वी है । इस प्रकार प्रतिष्टिन होकर राजा संकल्प को कि (श्रहम् श्रपः, श्रमु विक्रमे ) में जलों या प्रजा पर भी श्रपना प्राक्रम करूं । (श्रद्भ्यः तम्०) जलों, प्रजाश्रों से इत्यादि पूर्ववत् ।

> विष्णोः ऋमोसि सपन्नहा कृषिसंशितोत्रंतेजाः। कृषिमनु वि ऋंमेहं कृष्यास्तं ०।०॥ ३४॥

भा०—हे राजन् ! (विष्णोः क्रमः श्रांस ) तू प्रजापालक के पद पर है। तू (सपत्नहा ) शत्रुनाशक है। तू (कृषिसंशितः ) कृषि के कार्यों में सुतीच्या, बलाशाली है (श्रवतेजाः ) श्रव ही तेरा तेज है। इस प्रकार श्रितिष्ठित होकर राजा संकल्प करे (श्रहं कृषिम् श्रनु वि क्रमे ) में कृषि-कर्म के जिये उद्योग, पराक्रम करूं। प्रजाएं संकल्प करें कि (कृष्याः तं०) हम कृषि से हत्यादि पूर्ववत्।

विष्णोः क्रमोसि सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुषतेजाः । प्राणमनु वि क्रमेहं प्राणात् तं निर्मेजामो छोईसान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः । स मा जीवीत् तं प्राणो जहातु ॥ ३४ ॥

भा०—हे राजन् ! (विष्णोः क्रमः, श्रास ) तू प्रजापालक के पद पर नियुक्त है। तू (सपश्न हा) राजु का नाश (प्राण्-संशितः) प्राणों में सुतीच्या (पुरुप-तेजाः) पुरुष श्रात्मा के तेज से तेजस्वी है। इस प्रकार प्रतिशित होकर राजा संकल्प करे कि (प्राण्म श्रानु श्रहम् वि क्रमे) में प्राय् को वश करने का पराक्रम करूं। प्रजा संकल्प करे कि (प्राय्णात् तं०) प्राय् से उसको०। इत्यादि पूर्ववत्।

राजा को विष्णु के पद पर प्रतिष्ठित किया है। पृथिवी, श्रन्तिरक्त, चौ, दिशा, श्राशा, श्रक्, यज्ञ, श्रोषधि, श्रपः, कृषि श्रीर प्राण्, इन ११ पदार्थी से उसको सम्पन्न करके क्रम से उसमें श्रीम, वायु, सूर्यं, मन, वात, साम, ब्रह्म, सोम, वरुण, श्रन्न श्रीर पुरुष इनके तेज से तेजस्वी किया जाता है। राजा प्रतिष्ठित होकर उक्र ग्यारहीं तेजों से तेजस्वी होकर, उक्र ग्यारह पदार्थी पर वश करता है। श्रीर प्रजाएं श्रपने शत्रुश्रों को उक्र ग्यारहीं पदार्थी से विन्चित करने में समर्थ होती हैं। स्मृतियों ने समस्त देवों की मात्राश्रों को एकत्र कर राजा को बनाने श्रीर 'विष्णु ' श्रवतार मानने या ' नाविष्णुः पृथिवीपितः ' का सिद्धान्त प्रकट किया है वह वेद के इसी सिद्धान्त पर श्रवलम्बित है।

श्रराजके हि कोकेऽस्मिन् सर्वतो विद्वते भयात् । रचार्थमस्य सर्देख राजानमस्जन् प्रसुः ॥ ३ ॥ इन्द्रानिजयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च । चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्द्धत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥ सोप्तिभेवति वायुश्च सोर्कः सोमः स धर्मराट् । स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥०॥ ( मनु ० श्च ० है ) इसी प्रकार मनुने इन देवों के साथ राजा की तुलना की है। देखो मनु० प्र० १५ रलोक ३००—३११।

ज़ितमुसाकुमुर्द्धिन्नमुसाकंमुभ्य/ब्ट्रां विश्वाः पृतंना श्रंरांतीः । इदमहमामुष्यायुगस्यामुष्याः पुत्रस्य वर्चस्तेजः

प्राणमायुनि वेष्टयामीद मेनमध्रराश्चे पादयामि ॥ ३६ ॥

भा०—समस्त प्रजाएं अपने राजा के साथ सहोद्योगी होकर जब विजय प्राप्त करें तो निश्चय करें कि (जितम्) जो विजय किया गया है वह (अस्माकम्) हम सबका है। (उद्भिक्तम्) जो उत्तम फल प्राप्त हुआ है वह भी हम समस्त प्रजाओं का है। राजा अपना कर्तंक्य समम्मे कि में (विश्वाः) समस्त (अरातीः) शत्रुभूत (१तनाः) समस्त सेनाओं को (अभि अस्थाम्) उन पर चढ़ाई करके विजय करता हूं। पुरोहित उस विजय के पश्चात् विजेता राजा का अभिषेक करे कि (अहम्) में (इदम्) यह (आमुप्यायणस्य) अमुक के गोत्र के (अमुप्याः पुत्रस्य) अमुक माता के पुत्र को (वर्चः) वर्चस, (तेजः) तेज (प्राण्यस्य आयुः) प्राण् और आयु को (नि वेष्टयामि) बांधता हूँ और (इदम्) इस प्रकार (एनम्) इस सन्नु को (अधराज्वम्) नीचें (पादयामि) गिराता हूं।

स्यैंस्यावृतंमुन्वावंते दिचणामन्वावृतंम् । सा मे द्रविणं यच्छतु सा में ब्राह्मणवर्धेसम् ॥ ३७ ॥

भा०—में राजा (सूर्यस्य श्रावृतम् श्रनु ) सूर्य के मार्ग या व्रत पर ही (श्रावर्ते ) श्राचरण कर्छ । सूर्य के समान तेजस्वी होकर उसके समान शासन कर्छ श्रीर (दानिणाम् श्रनु श्रावृतम् ) श्रीर सूर्य जिस प्रकार दिन्या दिशा में तीचण होता है उसी प्रकार में राजा भी दत्त=बत्त-शाली होकर श्रसह तेज से युक्त हो जाऊं। (सा ) वह सूर्य के समान स्थाचरण शेली (मे ) सुक्त (दिनिणं यच्छुतु ) द्रव्य सम्पत्ति प्रदान करे श्रीर (सा) वही वृत्ति (मे) मुर्फे (ब्राह्मण-वर्चसम्) ब्राह्म तेज, ब्राह्मणीं का तेज, विद्वानों का वल भी प्रदान करे।

सूर्य का वत मनुस्मृति में—

श्रष्टी मासान् यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः। तथा हरेत् करं राष्ट्राजित्यमर्कवतं हि तत्।।

. . श्राठं मासों तक जिस प्रकार सूर्य श्रपनी किरणों से जल लेता है उसी प्रकार राजा निस्य श्रपने राष्ट्र से कर संग्रह करे। यह 'श्रकंवत 'है। .

दिशो ज्योतिप्मतीर्भ्यावंते ।

ंता में द्रविंगं यच्छनंतु ता में ब्राह्मग्रवर्ष्ट्सम् ॥ रेद्रां।

भाव ( ज्योतिक्सतीः ) ज्योति से सम्पन्न ( दिशः ) दिशाओं की सरफ़ ( श्राभ आवर्ते ) जाता हूं। (ता में दिवणं यच्छन्तु ) वे मुक्ते द्रव्य प्रदान करें (ता में ब्राह्मण-वर्चसम् ) वे मुक्ते ब्राह्मणों, विद्वानों का तेज प्रदान करें।

खुनुऋषीनुभ्यावंते ।

ते मे द्रिवंशं यच्छन्तु ते में ब्राह्मण्वर्ज्यसम् ॥ ३६ ॥

भा०—( सप्त ऋषीत् आभि आवर्ते । ते मे द्रविणं ॰ इत्यादि ) सांती ध्रिपयों के समीप जाता हूं । वे मुक्ते द्रव्य विभूति और ब्राह्मणों को तेज प्रदान करें ।

ब्रह्माभ्यावंति। तन्मे द्रविंगं यच्बतु तन्मे ब्राह्मण्यर्छसम् ॥४०॥ (१६)

भा०—( ब्रह्म श्रामि श्रावर्ते ) ब्रह्म, वेदज्ञान के प्रति मैं श्राता हूं तद्-जुकूल श्राचरण करता हूं। (तत् मे द्रिवणं यच्छतु, तत् मे ब्राह्मण वर्चसम् ) वह सुक्ते क्रविण दें श्रीर वह सुक्ते विद्वान् ब्राह्मणों का तेज प्रदान करें।

ब्राह्मणाँ श्रभ्यावति । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते में ब्राह्मणवर्ष्ट्रसम् ॥४१॥

भा०—( ब्राह्मणान् श्राभि श्रावर्ते ) ब्राह्मणों की शरण जाता हूं। (ते मे द्रविणं बच्छन्तु) वे मुक्ते द्रविण प्रदान करें (ते मे ब्राह्मण-वर्चसम्) वे मुक्ते विद्वान् ब्राह्मणों का तेज भी प्रदान करें।

यं चयं मृगयामहे तं च्घे स्तृंखवामहे । व्यात्ते परमेष्ठिचो ब्रह्मखापापदामु तम् ॥ ४२ ॥

भा०—( यं ) जिस शत्रु का ( वयं ) हम लोग ( मृगयामहे ) पीछा करें । उसको ( वधेः ) हथियारों से ( तृग्यवामहे ) विनाश करें । ( प्रमे-ष्टिनः ) प्रम स्थान में विराजमान प्रजापित राजा के ( व्याते ) विशेष रूप से खुले मुख में, उसके अधिकार में ( ब्रह्मणा ) वेद के निर्णय के अनुसार ( तम् ) उसको ( आ अपीपदाम ) हम कैद में डाल दें । राजा के अधीन जोग जिस अपराधी को ढ़ंढ कर लावें, धर्मशास्त्र के अनुसार निर्णय करके उसको अपराध के अनुसार कारागार में रखें ।

वैश्वान्रस्य दंष्ट्रांभ्यां होतिस्तं समधाद्वि । इयं तं प्यात्वाहुंतिः समिद् देवी सहीयसि ॥ ४३॥

भा०—(हेति:) श्रायुध-वज्र श्रादि शस्त्र (तम्) उस दग्ड के योग्य पुरुष को (वैश्वानस्य) समस्त प्रजा के हितकारी श्रप्ति के समान तेजस्वी श्राज्ञ की दांहाँ [कानूनी श्रीर पुलिस सम्बन्धी पकहों ] से (सम् श्रीम धात्) भली प्रकार पकड़ कें। जिस प्रकार (श्राहुति:) श्रप्ति में श्राहुति ढाली जाती है उसी प्रकार श्रपराधी को राजा के हाथ पकड़ा देना भी राजा रूप श्रप्ति में श्राहुति दना है। (तम्) उस श्रपराधी को (स्मात्वा) खाकर, निगल कर, वश करके (समित्) राजा जलते काष्ठ के समान श्रति तेजस्वी होकर (देवी) प्रकाशमान (सहीयसी) श्रीर श्रधिक बलवान् हो जाता है।

<sup>.</sup> ४३- संवत्सरस्य दंष्ट्रास्यां ै इति पैप्पू० सं० ६

#### कुँदी के साथ व्यवहार।

राक्ष्रो वर्षणस्य वन्धो/सि । स्रो<u>ड</u>ेसुमांसु यायुण्यसुप्याः पुत्रमन्ने प्राणे वैधान ॥ ४४ ॥ ्र

भार हे कारगार ! तू ( वरुण्स्य ) पापों के निवारक ( राजः ) राजा का ( वन्धः ) वन्धन स्थान है । ( सः ) वह तू ( अगुष्यायण्म् ) जो अमुक गोत्र के, अगुक पुरुष के पोते ( अगुष्याः पुत्रम् ) और अगुक माता के पुत्र (अगुप् ) अगुक केदी को ( अने आग्ये ) साने भर के अन्न, जीवन धारण मात्र पर ( वधान ) बांध से । कारागार विभाग राजा के अधीम रहें और वह राजा के केदी को जीवन और अन मात्र पर बन्धन में रखें। उसे ठीक प्रकार से जीने दे और खाने को दे ।

यत् ते अर्थ मुबस्पत त्राजियति पृथिवीमर्तु । तस्यं नुस्त्वं भुवस्पते खेप्रयंच्छ प्रजापते ॥ ४४ ॥

भा०-हे ( भुवः पते ) पृथिवी के स्वामी ! ( यत् ) जो ( ते झन्नम् ) सेरा श्रन्न ( पृथिवीम् श्रनु श्रावियति ) पृथिवी पर है, हे ( भुवस्पते प्रजापते ) प्रजा के पालक ! पृथिवी के रचक ! राजन् ! ( स्वं ) त् ( तस्य ) उस अन्न को ( नः ) हमें ( सं-प्रयच्छ ) प्रदान कर ।

श्रूपो दिव्या श्रंचायिष् रसेंन समंपृत्तमि । पर्यस्वानग्र श्रागंमं तं मा सं सृंज वर्चेसा ॥ ४६ ॥ सं मश्चि वर्चेसा सृज् सं मृजया समार्थुषा । विद्युमें श्रूस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सुह ऋषिभिः ॥ ४७॥ अर्थन कां० ७। ८९ । १, २॥

ं भा०—इन दोनों मन्त्रों की न्याख्या देखो श्रथर्व० [ कां० ७ | म६ ।-१, २ ]।

# पर-पीड़ाकारी पुरुष को दगड-विधान।

यदंत्रे श्राद्य मिथुना शपांतो यद्वाचस्तुष्टं जनयंन्त रोमाः। मन्योर्भनंसः शर्द्व्यार्थंजायंते या तयां विध्य हृदंये यातुधानांन् ॥४६॥ पूरां श्रुणीद्धि तपंसा यातुधानान् परांश्चे रच्नो हृरंसा श्रुणीदि । पराचिषा मूरंदेवाँ कृणीदि परांसुतृषः शोर्श्वचतः श्रुणीदि ॥४६॥ नभर्व० कां० ८। ३।१२,१३॥

ं भाव--इन दोनों सन्त्रों की न्याख्या देखो अथर्व० [कां० द्र । ३ । . १२, १३ ]।

श्रुपामंस्ये व इं प्र हंरामि च नुंर्श्वृधि शीर्ष्विमिद्यांय विद्वान् । सो श्रुस्पाङ्गांति प्र श्रंणातु सर्वा तन्में देवा अनुं जानन्तु विश्वे ॥ ४० ॥ (१७)

' भार्०—में (विद्वान्) ज्ञानी, इसके अपराध की जानता हुआ (श्रस्मे) इसके लिये (श्रपाम्) आसजनों के बनाय (चतुर्श्वष्टिम्) चारों श्रीर सें संतापकारक (चल्रम्) पाप से निवारक दगढ़ की इसके (शीर्प-भिष्टाय , शिर तोइने के लिये (प्र हरामि) प्रदार करता हूं। (सः) वह चल्र (श्रस्य) इस श्रपराधी के (श्रज्ञानि) श्रंगों को (प्र शृंग्णातु) अच्छी प्रकार नाश करे। (तत्) मेरे इस कार्य की (विश्व-देवाः) सव विद्वान् पुरुष (श्रज्ञानन्तु) श्रनुज्ञा दें। राजा इस प्रकार श्रपराधियों के दग्छ की विद्वान् पुरुषों से श्रग्रमित लेकर दग्ड प्रदान किया करे।



४८--४९-कचिन् तु ' यदमे इति हे ' इत्येव प्रतीनसुपरुम्यते ।

### [ ६ ] शिरोम्शि पुरुषों का वर्शन । . . .

इंडस्पतिकीपः । फालमणिस्त वनस्पतिदेवतो । १, ४, २१ गायघ्याः, ३ आप्या, ५ पट्पटा जगती, ६ सप्तपटा विराट् शकरी, ७-९ त्र्यवसाना अष्टपटा अध्यः, १० नवपटा धृतिः, ११, २३-१७ पथ्यापंक्तिः, १२-१७ त्र्यवसाना पट्पटाः शक्येः, १० पथ्यापंक्तिः, ३१ ध्यवसाना पट्पटाः शक्येः, १० पथ्यापंक्तिः, ३१ ध्यवसाना पट्पटा जगती, ३५ पञ्चपटा अनुष्टु वृगमी जगती, १, १८, १९, २१, २२, २८-३०, ३२-१४ अनुष्टुमः। पञ्चित्रिशह्यं स्क्रम्॥

## श्राराद्वीयोभ्रीतृंव्यस्य दुहीदी द्विपृतः शिरं: । श्रापं वृश्चाम्योजेसा ॥ १ ॥

भा०—( श्ररातीयोः ) अदानशील, कर न देने वाले ( दुहाँदैः ) दुष्ट. चित्त वाले ( द्विपतः ) द्वेप करने हारे ( आगृत्यस्य ) शत्रु के ( शिरः ) शिर को ( श्रोजसा ) प्रभाव श्रीर वल से ( श्रीप वृक्षामि ) काट लूं ।

वर्मे मह्यम्यं मुखिः फालांज्जातः कंरिप्यति । प्रूचीं मुन्थेन मार्गमृद् रक्षेन सृह वर्चेसा ॥ २ ॥

भा०—(फालात् ) शत्रुनाशन, रात्रुओं को तितर-वितर कर देने के कार्य से (जातः) सामर्थ्यवान् होकर (अयं) यह (मिणः) शिरोमिणि सेनापित (महाम्) ग्रुम राजा के लिये (वर्म) कवच या रका का साधनं (किरप्यति) करेगा। श्रीर वह (मन्थेन) शत्रु का मथन कर डालने वाले वल से (पूर्णः) पूर्ण वलवान् होकर श्रीर (रसेन) रस या रथ श्रीर (वर्चसा) वल तेज से सम्पन्न होकर (मा) ग्रुम्म राजा के पास (श्रा श्रगमत्) श्रावे।

<sup>[</sup>६.] २-( रु० ) ' तृप्तेन मन्थेन ' इति पैप्प० सं०।

<sup>.</sup>१, निफला विशरणे, इति भ्वादिः ।

यत् त्वां शिक्वः पुराविधीत् तन्ना हस्तेन वास्यां । श्रापंस्त्वा तस्माजीवलाः पुनन्तु श्चर्यः श्रुचिम् ॥ ३ ॥

भा०—है राजन् ! (यत्) जिस प्रकार (शिक्कः) चतुर (तत्ता) शिल्पी (वास्या) अपनी बसोली से लकड़ी को छोलता है उसी प्रकार (खा) तुर्फे (यत्) जब (शिक्कः) चतुर शत्रु (हस्तेन) अपने हमन साधन, शस्त्र से (परावधीत्) खूब घायल कर डाले तो भी (जीवलाः आपः) जिस प्रकार जीवन देने वाले जल अधमरे को पुनः जिला देते हैं, उसी प्रकार (जीवलाः) जीव=प्राया पुनः प्राप्त कराने वाले (श्रुचयः) शुद्ध चित्त वाले निष्कपट (श्रापः) श्राप्तजन (श्रुचिम्) शुद्ध चित्त निष्कपट (खा) तुम्कको (तस्मात्) उस श्राधात की पीड़ा से (पुनन्तु) मुक्त करें, से घड़ा था। श्रतः तुम्कको जीवनप्रद जल पवित्र करें।

हिरंएयस्रग्यं मृखिः श्रद्धां युन्नं महो दर्धत्। गृहे वंसतु नोतिथिः॥ ४॥

भा०—(श्रयं) यह (मार्गः) शिरोमाग्री पुरुष (हिरगयसक्) धुवर्णमाला धारण करने वाला, ऐश्वर्यंवान् होकर भी (श्रद्धां) ईश्वर ध्रीर धर्म-कार्य में श्रद्धा-सत्य धारणावती बुद्धि, (यजं) बज्ञ ध्रीर (महः) तेज को (दधत्) धारण करे श्रीर (नः) हमारे (गृहे) घर में (श्रांतिथिः) श्रांतिथि होकर (वसत् ) निवास करे।

तस्में घृतं सुरां मध्वन्नमन्नं ज्ञदामहे । स नं: पितेनं पुत्रेम्युः श्रेयंः श्रेयश्चिकित्सतु भूयोंभूयः श्वःश्वों देवेम्यों मुखिरेत्यं ॥ ४ ॥

३—(द्वि०) 'बारया' इति पैप्प० सं०। (प्र०) 'दत्ते शिक्वः' (ए० च०) 'आपस्तम् सर्वे जीवळाः शुन्धन्तु शुच्यः शुच्चिम्' इति आप० औ० स०।

भार०—(तस्मै) उस शिरोमाणि रूप अतिथि के लिये (घृतम्) घी, (सुराम्) जल, (मधु) मधु, शहद (अन्नम् अन्नम्) और प्रत्येक प्रकारं का अन्न, (चदामहे) खिलाते हैं। (पुत्रेभ्यः) पुत्रों को (पिता इव) जिस प्रकार पिता (श्रेयः श्रेयः) प्रस्म कल्याणा का ही उपदेश करता है उसी प्रकार (सः) वह भी (नः) हमारे (पिता) पिता के समान पूजनीय होकर हमें (श्रेयः श्रेयः) सब प्रकार के कल्याणम्य कर्त्तेन्य का ही (चिकि-ध्सतु) ज्ञान करावे और वह (मिणः) शिरोमाणि (भूयः भूवः) चार २ः (श्वः श्वः) प्रत्येक दिन (देवेभ्यः) विद्वानों से शिचा (एत्य) प्राप्त कर हमें उपदेश दिया करे।

यमवैशाद् बृहस्पतिमेिषी फालं घृतश्चर्तमुत्रं खंदिरमोजेसे । तमक्रीः प्रत्येमुञ्चत सो श्रंसी दुड श्राज्यं भूयोभूयः श्वःश्वः स्तेन त्वं द्विंपतो जेहि ॥ ६॥

भार — (फालं) शानु सेना के तोइने फोइने वाले ( घृतर सुतम् ) घृत, वीर्थ और बल पराक्रम को दर्शाने वाले ( खिदरम् ) शानु के विनाशक ( मिण्म् ) शिरोमाणि मुख्य ( उम्रम् ) बलवान् तीच्यस्वभाव ( यम् ) जिस पुरुष को ( योजसे ) उसके बल पराक्रम के कारण ( बृहस्पतिः ) वेदवाणीं का पालक ज्ञानी, मन्त्री ( अवशात् ) राजा के साथ बांधता है सर्थात् उसके कार्य के लिये प्रतिज्ञावद्ध या नियुक्त करता है (तम् ) उसके (अग्निः) शानुतापक, अग्निस्वमाव राजा ही (प्रति-श्रमुञ्चत् ) धारण करता है । तभी ( सः ) वह शिरोमणि पुरुष ( श्रस्म ) इंस राजा के लिये ( भूयः भूयः ) बहुत २ प्रकार के श्रीर वार २ ( श्राज्यं दुहे ) वीर्य और पराक्रम के कार्य पूर्ण करता है । श्रीर हे राजन् ! ( तेन ) उसके बल से ही ( श्वः श्वः ) मावी काल में वरावर ( स्वं ) त् ( द्विपतः ) श्रपने शत्रुओं को ( जिहे ) विनाश कर ।

वेदज्ञ मन्त्री गुल्य २ बलवान् व्यक्तियों को शतिज्ञाबद्ध श्रीर वेतनबद्ध

क्रके रखे । राजा उनको धारण करे । वह उसके नाना प्राक्रम के कार्य सार्धे । उनके वल पर शत्रुखीं का नाश करे ।

- · ' श्रवञ्चात् '—बन्ध धातु का प्रयोग चेतन परं नियुक्त करने ध्यर्थं में प्रयुक्त है जैसे 'बद्धोऽस्म्यर्थेन कीरवैः ।' भाषा में 'बंभा लेना' कहाता है ।
- ' प्रत्यसुञ्चत् '-पहनने या धारण करने अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे-' तमग्रीवः प्रत्यसुञ्चत् ' कदाचित् उन चीर शिरोमणियों को फाली या शूली के श्राकार का कोई चिह्न भी धारण कराया जाता हो जिसके कारण मंणि शब्द से मिश्वान् का ग्रहण किया गया है।

यमर्वध्नाद् बृह्स्पर्तिर्मुर्खि०।तिमन्द्रःप्रत्यंमुञ्जतौर्जसे धीर्घा/य कम्। सो र्च्चस्मै वल्लमिद् दुंहे भूयोभूयः०॥ ७॥

भाо—( सम् फालं वृतरचुतं=स्विदं उपं माणं वृहस्पितः श्रोजसे श्रवधात्) शत्रु सेना के तोवृने फोवृने वाले बल पराक्रम के कर्ना, शत्रु के विनाशक, तीनणस्त्रभाव, बलवान् शिरोमणि पुरुप को (वृहस्पितः) वेदज्ञ विद्वान्, महामात्य राजा के कार्य में बांधता है ( तम् इन्द्रः श्रोजसे वीर्याय कृम् प्रति श्रमुक्चत ) उसको इन्द्र ऐश्वर्यशील राजा श्रपने तेज श्रीर वीर्य की वृद्धि के लिये ही धारण करता है। ( सः श्रस्म भूयो भूयः बलम् इद् दुहे ) वह उस राजा के लिये बरावर बल को ही बढ़ाता है। ( तेन श्राधः त्वं द्विपतः जिह ) उसके बल से तु हे राजन्! भविष्य में श्रपने श्रवुश्रों को मारने में समर्थ हो।

· यमर्ब०।'तं सोमः पत्यंमुञ्जत महे थ्रोत्रांय चर्चसे । सो श्रस्मै वर्चे इद दुंहे भूयों०॥ =॥

८-( प॰ ) ' प्रत्यमुञ्चत द्रविणापरसायकम् । सो सस्मै महित ' इति प्रैप्प॰ सं॰ ।

भा०—( यम अवशात् व इत्यादि ) पूर्ववत् । (तं सोमः ) उस शिरोमणि पुरुष को सोम स्वरूप सवका प्रेरक राजा ( महे ) अपने बढ़े महरवपूर्ण कार्य ( श्रोत्राय ) कान के लियें अर्थात् राष्ट्र की सब शिकायतों को
सुनने के लिये और ( महे चलसे ) चलु अर्थात् राष्ट्र के निरीचण के महत्वपूर्ण कार्य के लिये ( प्रति अमुञ्जतं ) धारण करता है। ( सः अस्मै वर्च इद्
हुई ) वह राजा के वर्चः=तेज को बढ़ाता है। ( भूयो भूयः शः शः तेन द्विषतो
जिहि ) हे राजन् उसके बल पर त् मविष्य में अपने द्वेषकारी लोगों के
मारने में समर्थ हो। उत्तम शिरोमिण पुरुषों को राजा वेतन पर राष्ट्र की
प्रजाओं के प्रस्पर के विवादों को श्रवण करने और व्यवस्था के निरीचण के
लिये नियुक्त करे। इससे राजा का ही तेज बढ़ता है, शत्रु अष्ट होते हैं।

यमवं । तं सूर्येः प्रत्यमुञ्चतः तेनेमा श्रंजयद् दिशंः । स्रो श्रंस्मै भृतिमिद् दुंहे भूयों ।। १ ॥

भा०—( यम् श्रवज्ञात् ॰ इत्यादि ) पूर्ववत् । (तं ) उस शिरोमणि पुरुप को ( सूर्यः ) सूर्यं के समान प्रसर तेजस्वी राजा (प्रस्यमुक्चत् ) स्वयं धारण करता है (तेन इमा दिशः श्रजयत् ) उसके वल पर इन समस्त दिशाओं पर जय प्राप्त करता है । (सः ) वह शिरोमणि पुरुप ( भूतिम् इत् ) भूति, राज्य और राष्ट्र की सम्पत्ति को ही ( भूयः भूयः दुहे ) वरावर श्रिधकाधिक बदाया करता है । तेन श्रः श्रः द्विपतः जिहि) हे राजन् ! उसके बल पर ही तू भविष्य में सदा द्वेप करने हारे शत्रुओं को मारने में समर्थ हो । श्रर्थात् राजा देशान्तर विजय के कार्य के लिये भी उत्तम उत्तम पुरुषों को वेतन पर नियुक्त करे । वे उसकी राष्ट्र सम्पति को बहावें श्रीर उनके वल पर राजा शत्रुओं को दरख दे ।

यमबंद्नाद् बृहुस्पतिमेंग्रि फालं वृत्रश्चुतंमुत्रं संदिरमोजेसे । तं विश्लंचन्द्रमां मुणिमसुराणां पुरोजयद् दानवानां हिर्एयर्याः।

# सो श्रंभी श्रियमिद् दुंहे भूयों०॥ १०॥ (१८)

भा०—(यम् धवध्नात्० इत्यादि) पूर्ववत् । (तं मणिम्) उस् श्रेष्ठ नररत्न को (विश्रत्) धारण करता हुआ (चन्द्रमाः) प्रजा को सुखीं करने हारा राजा (असुराणां) असुरों और (दानवानाम् ) प्रजा के पीड़ा-कारी दानवों के (हिरण्ययीः) खोहे की या सुवर्ण आदि धन सम्पत्ति से. भरी हुई (पुरः) नगरियों को (अजयत्) विजय करता है। (सः) वह नररत्न (असमै भूयो भूयः श्रियम् इत् दुहे) इस राजा के धन पेश्वर्यं को ही अधिकाधिक बढ़ाता है। (तेन श्वःश्वः हिषतः जिह् ) उसके बल पर् भविष्य में भी राजा अपने शत्रुओं को विनाश करने में समर्थ होता है।

> यमवंश्नाद् वृहस्पतिर्वातांय मृशिमाशवें। स्रो श्रंसी वाजिनं दुहे भूयों०॥ ११॥

भा०—( बृहस्पतिः ) वेदज्ञ विहान्, बृहस्पति के समान राष्ट्र का महा-मन्त्री ( यम् ) जिस ( मिथ्यम् ) पुरुप-रत्न को ( ग्राशवे ) ग्रति शीव्रकारी-( वाताय ) प्रचयड वात के समान तीव्र वेग के कार्य सम्पादन करने के लिये ( श्रवशात् ) कार्य पर वेतन द्वारा नियुक्त करता है (सः ) वह (श्रस्मै) राजा के लिये ( मूयो भूयः ) श्राधिकाधिक ( वाजिनम् ) वेगवान् श्रश्च श्रादि ग्रानों श्रीर रथों को ( दुहे ) तैय्यार कर देता है । ( तेन श्रः श्रः द्विपतः जिहे ) है राजन् ! ऐसे नररत्न के वल पर तू भविष्य में बरावर शत्रुश्चों का नाश कर ।

्राजा वेगवान् रथों के उत्पन्न करने हारे शिल्पवेत्ता विद्वानों को नियुक्त' करें । वे राज्य में सहस्रों वेगवान् रथों को उत्पन्न करें ।

१०- सो अस्मै तेत ' इति पैप्प० सं०।

१ं.. दाव खण्डने म्वादिः।

#### यमर्व । तेनेमां मुश्चिनां कृषिमुश्विनांतुभि रंज्ञतः । स भिषम्भ्यां महों बुह्वे भूयां० ॥ १२ ॥

भा०—( वृहस्पतिः ) वेदज्ञ वृहस्पति पद पर स्थित महामात्य ( आश्रावे वाताय ) आश्रुगामी प्रचरहवान् जिस प्रकार मेघ को समुद्र से जाकर पृथिवी पर वर्ष देता है उसी प्रकार अपने प्रवज्ञ यन्त्रों से जल-धाराओं और निद्गों नहरों को बनाने के कार्य के जिये ( यम् मिण्म् ) जिस नर-रत्न को ( अबध्नात् ) राष्ट्र के कार्य में नियुक्त करता है । (तेन) उस नर-रत्न के बज्ञ से ( अधिनों ) राष्ट्र के नर नारी जोग ( इमां कृषिम् ) इस अञ्च की खेती को ( अभि रचतः ) रचा करते हैं । (सः ) वहीं नर-रत्न ( भिष्म्याम् ) होनों प्रकार के ओषधि-चिकित्सक और शल्य-चिकित्सक के जिये ( भूयोभ्यः ) अधिकाधिक ( महः ) महत्त्वपूर्ण पदार्थ ( दुहे ) उत्पन्न करता है । हे राजन् ( तेन यः यः ) उससे भविष्य में तू ( द्विपतः जिहे ) शत्रुओं का विनाश कर ।

यमबं । तं विश्रंत् सधिता मृश्णिं तेनेदर्मजयत् स्व/ः। स्रो श्रंस्मै सूनृतां दुष्टं भूयों ।। १३॥

भा०—( यम् श्रवज्ञात् ॰ इत्यादि ) पूर्ववत् । (तं मर्णि ) उस नर-रान को (सविता विश्रत् ) सविता धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी. राजा (तेन ) उसके बल से (इदम् ) इस (स्वः ) श्राकाश लोक को (श्रजयत् ) विजय कर लेता है । (सः ) वह (श्रस्मे ) इस राजा के लिये (सूनताम् ) श्रम सत्यवाणी या कीतिं को ( मूयो मूयः दुहे ) श्रिधिकाधिक उत्पन्न करता है । हे राजन् ! (तेन श्रः श्रः द्विषतो जिह ) । उसके बल से भविष्य में शत्रुश्लों के विजय में समर्थ हो ।

ं प्रचयद वेगवान् यानीं के कत्ती शिल्पज्ञ के द्वारा आकाशचारी विमानीं से राजा विशाज आकाश पर वश करे और उस बज्ज से यश कीर्ति प्राप्त करके शबुओं को वश करे।

# यमर्ब॰। तमाग्रो बिश्चंतीर्भृतिंगुं सद्दी घावुन्त्यित्तिताः। स त्राभ्योमृतामेद् दुंहे मूर्यो० ॥ १४॥

भा ः—( यस् श्रवन्नात् ॰ इत्यादि ) पूर्ववत् । (तं मर्थि श्रापं: विम्रती: ) उस नर-रत्न को त्रपने भीतर धारण करने हारी ' श्रापः' श्राप प्रजाए जेल धारात्रों के समान (सदा) निरन्तर (श्राविताः) विना विनास के निरन्तर (धावन्ति ) चला करती हैं। (सः) वह नर-रत्न ( श्राभ्यः) इन प्रजाओं के लिये (भूयो भूयः) श्राधिकाधिक (श्रमृतम् इत् दुहे ) श्रमृत या दीर्घांयु या श्रमर जीवन को पूर्ण करता है। (तैन हवं द्विपता श्वः श्वः जिहि ) इत्यादि पूर्ववत् ।

यमबं०। तं राजा वर्षणो मृणिं प्रत्यंमुञ्चत शृंभुवंम्। सी श्रंसी छत्यमिद् दुंहे भूयों ।। १४॥

मा०—(यम् श्रवमात् ६ हत्यादि ) पूर्ववत् । (तं मणिम् ) उस शिरोम्रामि (शाम्भवम् ) सुलकारी नर-रस्न को (वरुणः राजा) राजा वस्य ( प्रत्यमुञ्चत् ) मार्गा के समान धारम् करता है । ( स:, अस्मैः ) वह इस राजा को प्रतिनिधि होकर ( सत्यम् इट् दुहे ) स्रत्य, न्याय को ही ( भूयो भूयः ) श्राधिकाधिक वदाता है ( तेन द्विपतः श्वः श्वः जाहि॰ इत्यादि ) पूर्ववत् ।

यमर्च०। तं द्वेवा विभ्ने ते मारी सर्वाल्लोकान् युधार्जयन् । स एश्यो जिल्मिट् हुंहे भूयों०॥ १६॥

भा॰—( यम् श्रवधनात्॰ इत्यादि ) पूर्वनत्। (तं मशिएम् ) उस नरः रत्न पुरुप को (विञ्रतः) श्रपने बीच धारण करते हुए (देवाः) विहान् युरुष ( युधा ) अपने युद्ध करने के सामर्थ्य से ( सर्वान् लोकान् ) समस्त लोकों को (अजयन् ) विजय कर खेते हैं । (सः ) वह नरमिया ही (पुभ्यः) उन देन विद्वान् पुरुषों के लिये (भूयः भूयः) श्रिधिकाधिक

, (जितिम् इत् दुहे) विजयों को करता है। 'तेन श्वः श्वः ' इत्यादि पूर्ववत्।

यमचेष्माद् बृह्स्पित्वीताय मुशिमाशवे । तमिमं देवता मुशि प्रत्यमुञ्चन्त शुंभुवम् ।

स आंग्यो विश्वमिद्दुंहे भयां मूयः श्वःश्वस्तन त्वं द्विष्तो जिहि॥१७॥

(यस अवध्नाद् इत्यादि ) पूर्ववत् । (शम्भुवम् ) कत्यायां श्रीर सुख के उत्पादक (तम् इमं मिथिम् ) इस नर-रत्न को (देवताः) दिन्य शक्तियां श्रीर दिन्य पदार्थ स्वयं (प्रत्यमुञ्चन्त ) धारण करते हैं । (सः) वह नर-रत्न (श्राभ्यः) उन दिन्य पदार्थों के द्वारा (विश्वम् इव् ) समस्त संसार के सारे पदार्थ को (भूयो भूयः) श्राधिकाधिक (दुहे ) प्राप्त करता है । (तेन श्वः श्वः त्वं व इत्यादि ) पूर्ववत् ।

.. ऋतवस्तर्मवध्नतार्तेषास्तर्मवध्यतः। छंब्रखरस्तं बुद्वा सर्वं भूतं वि रंत्तति ॥ १८॥

भा०—(ऋतवः) ऋतुगण (तम्) उसको (श्रवध्नत) श्रपने में ब्रांधते हैं, धारण करते हैं, (श्रातंवाः तस् श्रवध्नत) 'श्रातंवां उसको बांधते, धारण करते हैं। (तं) उस नर-रत्न को (संवत्सरः) संवत्सर भी बांधकर (सवं भूतं) समस्त श्राणिसमृह को (वि रक्ति) विविध प्रकार से पालन करता है। श्रथांत् ऋतु, ऋतु के भाग श्रीर संवत्सर=वर्ष जिस प्रकार सुर्य को धारण करते हैं और प्रजा का पालन करते हैं उसी प्रकार प्रजाएं, श्रधिकारी गणा श्रीर राजा भी ऐसे नर-रानों को स्वयं श्रपने राष्ट्र में नियुक्त करके नाना प्रकार से प्राणियों का पालन करता है।

(१) 'ऋतवः'—याः षड्विसृतयः ऋतवस्ते। जै० उ० १। २१। १॥ तद् याति २ भूतानि ऋतवस्ते। श० ६। १। ३। ८॥ अप्तयो वा

<sup>....</sup> १.७-( च० ) ' प्रत्यसुरुचत ' इति वनचित्कः पाठः ।

ऋतवः। श॰ ६। २। १। ३६॥ ऋतवो वै सोमस्य राज्ञो राजभातरो यथा मनुष्यस्य । ऐ० १ । १३ ॥ ऋतवः पितरः । कौ० १ । ७ ।। ऋतवो होत्राशं-सिनः। कौ० २६। ८॥ ऋतवो वा होत्राः। गो० पू० ४। ३॥ सदस्या ऋतवोऽभवन् । तै० ३। १३। ६ ४॥ ऋतवो वै विश्वेदेवाः । श । ७ । १ ।

- (२) ' ऋतन्याः '—ऋतव एते यद् ऋतन्याः । श० ८ । ७ । १ । १ ॥ चत्रं वा ऋतब्याः विश इमाः इतरा इष्टकाः । श० म । ७ । १ । २ ॥ इसे वै लोकाः ऋतन्याः ! श० = । ७ । १ । १२ ॥
- (३) ' संवत्सरः '—यः स भूतानां पतिः संवत्सरः सः । श० ६। १।३। मा संवत्सरो वै प्रजापातरेकरातविधः। श० १०।२।६। १ ॥ संबत्सरो वै पिता वैश्वानरः प्रजापतिः। श० १ । १ । १ । १६ ॥ संब दसरो वे सोमो राजा ! ऋ० ४। ४३। ७॥ सुमेकः संवत्सर स्वेको हवै नामै-तद् यत् सुमेकः इति । श०१।७।२।२६॥ संवत्तरो वै समस्तः सहस्रवान् स्तोकवान् पुष्टिमान् । ऐ०२ । ४१ ॥
- (१) छः विभूतियें, समस्त प्राणीः विद्वान् पुरुष, राजा के राज-भाई, ष्ट्रर्थात् राज शासन के सहयोगी अधिकारी-गर्गा, वृद्ध पिताजन, वाजिक विद्वान् सदस्य-गण् 'ऋतु ' कहाते हैं। (२) चात्रिय सैनिक-गण् 'ऋतन्य' हैं, या समस्त राष्ट्र वासी लोग ही ऋतष्य हैं। (३) प्राणियों का पालक, मजापित, समस्त लोगों का हितकारी, प्रजापालक राजा सब में उत्तर एकाधिपति, बलवान्, पुष्टिमान्, पुरुष ' संवत्सर ' है । श्रम्यातम चेत्र में च्हतु, ऋतन्य=प्राण्, संवत्सर पुरुष शरीर श्रौर माग्रि=श्रात्मा I

श्चन्तर्देशा श्रंवण्नत प्रदिशस्तर्मवध्नत । मजापंतिसृष्टो मुशिद्धिंषतो मेधंराँ अकः ॥ १६॥

भा०—( त्रन्तः देशाः ) त्रन्तराख दिशाएं श्रीर ( प्रदिशः ) सुक्य चार दिशाएं भी (तम्) उस नर-रत्न को सूर्य के समान ( अवंधनत )

गले में माणि के बने हार के समान धारण करती हैं। (प्रजापित सृष्टः) प्रजापालक परमेश्वर का उत्पन्न किया हुन्या वह (मिणिः) नर-शिरोमिण पुरुष (मे) मेरे से (द्विषतः) द्वेष करने हारे शत्रुश्चों को (श्रधरान्) नीचे (श्रकः) कर देता है।

श्रर्थर्वाणो श्रवष्नताथर्वणा श्रवष्त्रत । तैर्मेदिनो श्रक्षिरस्रो दस्यूंनां विभिदुः पुरस्तेत त्वं द्विपृतो जंहि ॥ २० ॥ (१६)

भा०—(श्रथवाँगः) श्रथवं निश्चल, स्थिरमित, पुरुष श्रीर (श्राथवंगाः) श्रथवं वेद के विद्वान् गण उस नर-रत्न को श्रपने गले में हार के समान (श्रवध्नतः) धार्ण करते हैं। (तैः) उनसे (मेदिनः) परिपुष्ट (श्रिङ्गिः स्सः) विज्ञानवान पुरुष (दस्यूनां) श्रजा के विनाशक दृष्ट डाकू लोगों के (पुरः) गढ़ों को (विभिद्धः) तोड़ डालते हैं। हे राजन् (तेन) उससे (त्वं) तू (द्विपतः) श्रपने शत्रुश्रों को (जिहे) विनाश कर।

तं धाता प्रत्येमुञ्चत स भूतं व्य/कल्पयत् । तेन त्वं द्विषतो अहि ॥ २१ ॥

भा०—(तं) उसको (धाता) धारण करने और उत्पन्न करने बाला विधाता प्रभु स्वयं (प्रत्यमुञ्चत) धारण करता है। (सः) वह (भूतम्) इस चराचर को (वि श्रकलपयत्) नाना प्रकार से उत्पन्न करता या नाना प्रकार से विभन्न करता है। (तेन) उस नरश्रेष्ठ पुरुष के बल पर है राजन्! तू (द्विपतः जिह) शत्रुश्रों का नाश कर।

यमबंध्नाद् बृह्वस्पतिर्देवेभ्यो श्रमुंराचातिम् । स मार्य मणिरागंमद् रसेन खह वर्चसा ॥ २२ ॥

२१--' सुभूतान्यकल्ययत् ' इति पैप्प० सं०। . २२--' असुरक्षतिम् ' इति पैप्प० सं०।

भा०—(यस्) जिस ( श्रसुरावितिम् ) श्रसुरा के विनाशकारी पुरुष फो (बृहस्पतिः ) वेद्ज्ञ महामात्य (देवेभ्यः ) देव विद्वान् श्रेष्ठ पुरुपाँ के लिये ( श्रवध्नात् ) राष्ट्र में नियुक्त करता है ( मा ) सुमा राजा के पासं (रसेन) अपने बल और (वर्चसा) तेज के (सह) साथ (सः, अयं मिशि:) वह यह नर-शिरोमिशि या सर्व बाधा-निवारक रूप में (श्राश्रगमत्) मास हो।

यमवं । स मायं मुणिरागंमत् सह गोभिरज्ञविभिरन्नेन प्रजयां सह ॥ २३॥

भा०— ( बम् अवध्नात्० इत्यादि ) त्रासुरों के विनाशक ज़िस पुरुष को नेरज़ महामात्य श्रेष्ठ पुरुपों की रचा के लिये नियुक्त करता है (सः भ्रयं ) वह . यह ( मिर्गः ) नररत्न ( गोभिः अजाविभिः सह ) गौश्रों; वकरियों और भेड़ों के साथ और ( प्रजया सह ) प्रजा के साथ या ( प्रागः मत् ) सुक्त राजा की प्राप्त हो ।

यसर्व०। स मायं मुणिरागमत् खह वीहियुवाभ्यां महेखा भूत्यां खह ॥ २४ ॥

ं भा॰—(यम् अवध्नात्॰ इत्यादि) असुरों के विनाशक जिस पुरुष को वेदज्ञ विद्वान् श्रेष्ठ पुरुपों की रत्ना के लिये नियुक्त करे (सः श्रयं माणिः) वह नरश्रेष्ठ पुरुष (ब्रीहियवास्यां) धान्य श्रीर जी श्रादि अश्रीं श्रीर ( महसा भूत्या सह ) बड़ी भारी धन सम्पत्ति के साथ (मा ) सुम्म राजा को ( श्राग्रगमत् ) ग्राप्त हो ।

यमवं०। स मायं मृशिरागंमुनमधौर्धृतस्य धारंया कीलालैन मृिखः सुह ॥ २४ ॥

भा०—(यम् अवध्नात्० इत्यादि ) असुरों के विनाशक जिस पुरुष को वेदज्ञ विद्वान् श्रेष्ठ पुरुषों की रचा के लिये नियुक्त करे (सः अवः मणि)

चह नरश्रेष्ठ ( मधोः घृतस्य धारया ) मधुर पदार्थौ श्रौर घृत की धारा श्रौर ( कीलालेन ) श्रमृत या जल या परम श्रन्न रस के साथ ( मा ) मुक्त राजा को ( श्रा-श्रगमत् ) प्राप्त हो ।

यमर्व० । स मायं मृशिरागंमदूर्जेष्टा पर्यसा खह द्रविंशेन श्रिया खह ॥ २६ ॥

भा०—( यम् ध्रवध्नात् ॰ ह्त्यादि ) असुरों के नाशक जिस पुरुष को चेदज्ञ ।विद्वान् श्रेष्ठ पुरुषों की रज्ञा के लिये नियुक्त करे ( सः अयं मिणः ) वह यह नरश्रेष्ठ ( ऊर्जया पयसा सह ) अन्न की बज्जकारी सारवान् शक्ति और पुष्टिकारक दूध और जल के साथ और ( द्वियोन ) धन सम्पत्ति और ( श्रिया सह ) जन्मी के साथ ( मा आ-अगमत् ) मुक्त राजा को प्राप्त हो।

. यमर्व० । स मायं मुणिरागंमत् तेर्जमा त्विष्षां सह यशंसा । कीर्त्यां/ सह.॥ २७ ॥

भा - ( यम् अवध्नात् ) पूर्वेवत् । (सः अयं मिणः ) वह नर यह श्रेष्ठ ( तेजसा ) तेज, ( त्विपा ) कान्ति, ( यशसा कीन्यों ) यश और कीर्ति के ( सह ) साथ ( मा आ-श्रगमत् ) मुक्त राजा को प्राप्त हो ।

यमर्यं मृत्यार् बृहस्पतिंद्वेनेभ्यो श्रसुरिक्तिम् । स मृत्यं मृत्यिरार्गमृत् सर्वांभिर्भृतिभिः खृह ॥ २८ ॥

भा०—( यम् अबध्नात्॰ इत्यादि ) पूर्ववत् । ( सः अयं मिर्याः ) घह यह नरश्रेष्ठ (सर्वाभिः भूतिभिः सह ) समस्त कल्याण् सम्पदाश्रों के साथ ( मा आ-श्रगमत् ) सुम्म राजा की प्राप्त हो ।

तिममं ट्रेवतां मृश्विं मह्यं ददतु पुर्धये । श्रुमिमुं त्तंत्रवर्धनं सपत्नुदम्भनं मृश्विम् ॥ २६ ॥

२८- ' ओजसा तेजसा सह ' इति पैप्प० सं०।

भा०—( त्राभिसुम् ) सवको त्रपने सामर्थ्यं से दवाने वाले ( चत्र-वर्धनम्) चत्र-वल को वड़ाने वाले ( सपत्न-दुम्मनम् ) शत्रुत्रों के विनासक, स्तम्भनशील, सर्वाधार (तम् इमम् मिशाम्) उस नरश्रेष्ठ पुरुप को (देवताः) समस्त देवगण (पुष्ये) राज्य की पृष्टि के लिये (महाम्) सुके (ददहु) मदान करें।

वह्मंणा तेजेसा सह प्रति सुञ्चामि मे शिवम् ।

श्रुखुपत्नः संपत्नुहा खुपत्नान् मेधराँ श्रकः॥ ३०॥ (२०)

भा०—मैं (ब्रह्मणा) ब्रह्म, वेदमय या ब्राह्मणीं के ज्ञानमय (तेजसा) तेज के साथ (शिवम्) उस कल्याग्रामय नरश्रेष्ट को (प्रति-सुन्चामि ) धारण करूं । वह (सपत्नहा) शत्रुनाशक (असपत्नः) शत्रुरहित, अजातरात्रु, नरश्रेष्ठ (सपत्नान्) रात्रुश्रों की (मे श्रधरान्)

डर्त्तरं द्विपतो मामयं मुखिः क्वंषोतु देवजाः । यस्यं लोका हमे त्रयः पर्या दुरधमुपास्तते ।

स मायमधि रोहतु मुखिः श्रैष्ठवाय मूर्धतः॥ ३१॥

भा०—( त्रयं ) यह ( मग्रिः ) नर-रत्न, शत्रुस्तम्मक पुरुष (देवजाः) देव विद्वानों द्वारा सामर्थ्यवान् एवं श्राधिकार सत्ता को प्राप्त होकर (माम्)

शुक्ते (द्विपतः) शत्रुओं के (उत्तरम्) ऊपर, उनसे ऊंचा (कृणोतु) करे श्रीर (यस्य) जिसके (दुग्धम्) उत्पन्न किये या दुहे गये प्राप्त किये हुए

ऐधर्य को (इमे ) ये (त्रयः) तीनों ( लोकाः) लोक, उत्तम, मध्यम श्रीर निकृष्ट तीनों श्रेणियों के श्राणी (उपासते ) भीग करते हैं। (सः) वह

( श्रयम् मियाः ) यह नरोत्तम परम पुरुष ( श्रिष्ट्याय ) सबसे श्रेष्ठ होने के कारण ( मूर्धतः माम् त्राधिरोहतु ) मेरे भी शिरोभाग पर पूज्य होकर रहे।

१९-( पं० ) 'स त्वायमभिरक्ष्तु ' इति पैष्प० सं०।

यह मन्त्र स्क्र में श्राये 'मांगि' शब्द के वाच्यार्थ का स्वरूप दर्शाता है। यं देवाः पितरों मनुष्या/उपजीवंन्ति सर्वदा। स मायमिं रोहतु मुग्तिः श्रेष्ठियांय मूर्धतः॥ ३२॥

भार (यं) जिस नरश्रेष्ठ पुरुष के आश्रय पर (पितरः) गुरु, माता, पिता, श्राचार्य श्रादि पिता के समान पालक पूलनीय पुरुष श्रोर (मनुष्याः) मननशील जीव (सर्वदा) सब कालों में (उप-जीवन्ति) श्रपनी श्राजीविका प्राप्त करते हैं (सः मिथाः) दह शिरोमिथा पुरुष (श्रेष्ट्याय माम् मूर्धतः श्राधिरोहतु) सर्वश्रेष्ठ होने के कारण मेरे भी । पिरोमाग पर श्रर्थात् मुक्त से भी ऊंचे पद पर रहे।

यथा बीर्जमुर्वरायां कृष्टे फालॅन रोहंति। प्रवा मियं प्रजा प्रश्वोत्रमन्त्रं वि रोहतु ॥ ३३ ॥

• भा०—( यथा ) जिस प्रकार ( उर्वरायाम् ) उर्वरा, उत्कृष्ट भूमि में ( फालेन ) हल की फाली से ( कृष्टे ) हल चला लेने पर बोया हुन्ना ( वीजस् ) बीज ( रोहित ) खूब श्रव्की प्रकार उगता है और फलता है ( एवा ) उसी प्रकार ( मिय ) मुक्त में ( प्रजा परावः श्रवं वि रोहतु ) प्रजापं, पशु श्रीर श्रव विशेष प्रकार से उत्पन्न हो और समृद्ध हो। ' फाल मिया ' का रहस्यार्थ इस मन्त्र में स्पष्ट कर दिया है।

यसौ त्वा यज्ञवर्त्रन मर्गे प्रत्यमुंचं शिवस् । तं त्वं शंतदक्षिण मणे श्रेष्ठयांय जिन्वतात् ॥ ३४ ॥

भा०—हे (यज्ञवर्धन) यज्ञ राध्व्य की व्यवस्था-संगति को निरन्तर बढ़ामें हारे (मग्रे) शिरोमणे ! (ग्वां) तुम (शिवम्) शिव, कल्याण-कारी का (यस्मे) जिसको (प्रति अमुचम्) में घारण करता हूं। हे (शत-दिन्य मग्रे) सैकड़ों शक्तियों से सम्पन्न शिरोमणे ! (तं) उस राजा को (अष्ट्याय) सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कराने के लिये (जिन्वतात्) समर्थ हो !

58

प्तिमध्मं समाहितं जुपासी ऋग्ने प्रति हुर्ये होमैं:। तसिंग् विदेम सुमृतिं स्वस्ति युजां चर्चुः पुरान्त्सिमें दे जातवेदिखि ब्रह्मंगा॥ ३४॥ (२१)

भा०—हे ( श्रमे ) श्रमे ! शत्रुतापकारिन् राजन् ! ( समाहितम् इध्मय् जुषायाः ) जिस प्रकार श्राम में रखे काष्ठ को प्राप्त करके श्रक्ति श्रृत चर के होमों द्वारा तीव हो जाती है उसी प्रकार ( एतं ) इस ( समाहितम् ) भवी प्रकार तुम्म में स्थापित (इध्मम् ) दीसियुक्त राज्यपद की (जुपायाः ) प्राप्त करता हुआ (होमैः) त्रित, राष्ट्र कर रूप बन्यादानों से (प्रति-हुथै) समृद्ध हो। (ब्रह्मणा) बेद के विद्वान् ब्राह्मणवर्गं या ब्रह्म बल से (तस्मिन्) डस (जात-वेद्सि) जातवेदाः, ऐश्वर्यवान् राजा के (सिमेद्धे ) श्रति प्रदीस होजाने पर हम राष्ट्रवासी जन (स्विस्ति) कल्याग्रपूर्वक (स्वातिम्) इत्तम ज्ञान (प्रजास् ) उत्तम सन्तान और (चन्नुः) चन्नु आदि ज्ञानेन्द्रियों श्रीर (पश्च्त्) गी, श्रश्व श्रादि पशुश्रों को (विदेस) प्राप्त करें।

॥ इति वृत्तीयोऽनुवाकः ॥ [ तत्र स्ताह्रयम् , पञ्चाशितिश्च ऋचः ]

# [७] ज्येष्ठ ब्रह्म या स्कम्म का स्वरूप वर्गान ।

भथर्वा श्चित्र मृपि: । मन्त्रोक्तः स्कम्म अध्यात्मं वा देवता । स्कम्म स्काम् ॥ १ विराट् जगती, २, ८ मुरिजी, ७, १३ परो, बणक्, ११, १५, २०, २२, ३७ ३९ उपरिष्ठात् ज्योतिकंगत्यः, १०, १४, १६, १८ उपरिष्टाद्युहत्यः, १७ व्यवसानाषः परा जाती, २१ बहतीगर्भी अनुष्टुष् , २३, ३० ३७, ४० अनुष्ट्रमः, ३१ मध्येज्योतिर्जगती, ३२, ३४, ३६ डपरिष्टाट् निराह् नृहत्यः, इ १ परा निराह् अनुब्दु पू , ३५ चिंहबपदा जगती, ३८, ३-६,-९, १२,,१९, ४७,

४२-४३ त्रिष्टुमः, ४१ आर्थी त्रिपाद् गायत्री, ४४ द्विपदा वा पञ्चपदा निचृत् पदपंक्तिः । चतुश्चरचारिंशङ्चं सक्तम् ॥

कस्मिन्नक्ते तपो श्रस्याधि तिष्ठित कस्मिन्नक्ते ऋतमस्याध्याहितम्। क/व्रतं क/श्रद्धास्यं तिष्ठित् कस्मिन्नक्ते सत्यमस्य प्रतिष्ठितम् ॥१॥

भा०—( श्रस्य ) इसके (किस्मिन् श्रंगे ) किस श्रंग में (तपः) 'तप'( श्रिधि तिष्टिति ) विराजता है ? ( श्रस्य ) और इसके (किस्मिन् श्रेष्टे ) किस श्रद्ध में (श्रस्तम् श्रीधि श्रा-हितम्) ' श्रद्ध ' धरा है ? (श्रस्य) इसके किस भाग में ( श्रदं तिष्टिति ) बत वैठा है श्रीर किस श्रद्ध में (श्रद्धा ) श्रद्धा स्थित है ? और (श्रस्य ) इसके (किस्मिन् श्रद्धे ) किस श्रद्ध में (स्रस्यम् प्रतिश्वितम् ) सत्य प्रतिश्वित है ?

कस्प्रादङ्गांद् दीप्यते श्रुक्षिरंस्य कस्मादङ्गांत् पवते मातृरिश्वां। ' कस्मादङ्गाद् वि मिश्चीतेवि चन्द्रमां मह स्कम्भस्य मिमांनो । छङ्गम् ॥ २ ॥

भाठ—( अस्म ) इस स्कम्भ के (कस्मात् अंगात् ) किस अङ्ग से ( अप्तिः ) अप्ति ( दीप्यते ) प्रकाशित होता है ? ( मातिरक्षा ) मातिरक्षां, वायु ( कस्मात् अंगात् ) किस अङ्ग से ( पवते ) बहता है ? ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( सहः स्कम्भस्य ) सहान् स्कम्भ=ज्येष्ठ ब्रह्म, सर्वाक्षय परम आत्मा के ( अङ्गम् ) स्वरूप को ( मिमानः ) प्रकट करता हुआ (कस्मात् अंगात् ) किस अङ्ग से ( अधि वि मिमीते ) प्रकट होता है ?

. कस्प्रिचन्न हो तिष्ठति श्वमिरस्य कस्मिचन्ने तिष्ठत्यन्तरित्तम् । 
कस्मिचन्ने तिष्ठत्याहिता चौः कस्मिचन्ने तिष्ठत्यत्तरं दिवः ॥ ३ ॥

<sup>[</sup>७] १-(प्र०) 'तपोऽस्य 'इति पैप्प० सं०। १-(च०) 'स्कम्मस्य महन् मिमानो 'इति पैप्प० सं०।

भा०—( ग्रस्य ) इसके ( किसम् ग्रंगे ) किस ग्रङ्ग में ( भूमिः ) भूमि ( तिष्ठति ) विराजती है ? ( ग्रस्य ) इसके ( किस्मन् ग्रङ्गे ) किस ग्रङ्ग में ( ग्रन्तिरत्तम् ) ग्रन्तिरत्त ( तिष्ठति ) विराजमान है ? ( किस्मन् ध्रङ्गे ) किस ग्रङ्ग में ( निहिता चौः तिष्ठति ) धारी चौः विराजती है ? ग्रौर ( दिवः उत्तरम् ) चौलोक से भी परे का भाग उस ' स्कम्भ ' के ( किस्मन् ग्रङ्गे ) किस ग्रङ्ग के ( तिष्ठति ) स्थित है ?

कर्ष प्रेप्संन् दीप्यत ऊर्ध्वो श्राग्नः कर्ष् प्रेप्संन् पवते मातृरिश्वां। यत्र प्रेप्संन्तीरभ्रियन्त्यावृतः स्क्रम्भं तं बृंहि कतुमः सिट्टेव सः ॥३॥

भा०—हे विद्वान् पुरुष ! बतला ? ( उध्धेः श्रिप्तः ) उपर विराजमान वह महान् श्रिप्ति, सूर्य ( क प्रेप्सन् ) किस में श्रपनी श्रिभेलापा बांधे, या कहां जाना चाहता हुशा ( दीष्थते ) प्रकाशित हो रहा है ? श्रीर ( मातिरिश्वा ) वायुः ( क प्रेप्सन् ) कहां पहुंचने की श्रिभेलापा से ( पवते ) निरन्तर बहता है ? ( श्रावृतः ) ये सब मार्ग ( क प्रेप्सन्तीः ) कहां पहुंचना चाहते हुए ( श्रिभे यन्ति ) चले चले जा रहे हैं ? हे विद्वन् ! तू ( तं ) उस ( स्कम्भम् ) सर्व जगत् के श्राश्रयभूत, स्तम्भ या 'स्कम्भ' का ( श्रृहि ) उपदेश कर ( सः ) वह ( कतमः । स्वत् ) के न सा पदार्थ है ?

का/धैमासाः क/यन्ति मासाः संवत्खरेर्णं सह संविदानाः । यत्र यन्त्यृतयो यत्रां<u>र्</u>वैवाः स्कुम्भं तं० ॥ ४ ॥

भा०—( श्रधं-मासाः ) श्राधं मास, पत्त श्रीर ( मासाः ) मास ( सं-वत्सरेण ) संवत्सर के ( सह ) साथ ( संविदानाः ) सहमति या संग-लाभ करके ( क्र यन्ति ) कहां जा रहे हैं ? ये ( ऋतवः ) ऋतु श्रीर \_ ( श्रार्त्तवाः ) ऋतु के भाग ( यत्र यन्ति ) जहां जाते हैं, हे विद्वन् ! ( तं ) उस सर्वाश्रय ( स्कम्भम् ) स्कम्भ का ( ब्रृहि ) उपदेश कर ( सः कतमः-स्वित् एव ) वह कौन सा पदार्थ है ? कर् प्रेप्संन्ती युवती विरूपे ऋहोराचे द्रंवत: संविद्याने । यञ्च प्रेप्संन्तीरिभयन्त्यापं: स्कुम्मं तं० ॥ ६ ॥

भा०—( विरूपे ) विपरीत रूप वाले, काले और गोरे रंग के, तमः श्रीर प्रकाशस्वरूप (युवती) मानो दो नर-नारी के समान परस्पर मन्त्रणा करते हुए (श्रहोरात्रे) दिन श्रीर रात (क प्रेप्सन्ती) कहां पहुंचने की श्रामिलापा करके (द्रवतः) जारहे हैं ? (श्रापः) ये जलधाराएं, नदियें (यत्र) जंहां भी (प्रेप्सन्तीः) पहुंचने की श्रमिलापा करती हुईं (श्रीभ यन्ति ) चली जा रही हैं है विद्वन् ! (तं स्कम्भम् ) जगत् के उस परम श्राश्रयमूत 'स्कम्भ'=खम्भे का (बृहि ) उपदेश कर (कतमः स्विद एव सः ) वह कीनसा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है ?

यसिन्त्स्त्रब्ध्वा ग्रजापंतिलोंकान्त्सर्वां श्रघारयत् । स्कुम्मं तं बृंहि कतुमः सिद्देव सः॥ ७॥

भा०—( प्रजापतिः ) समस्त प्रजाश्चों के पालक परमेश्वर ने ( यस्मिन् ) जिस परम श्वाश्रय पर ( सर्वान् लोकान् ) समस्त लोकों को ( स्तव्ध्वा ) थाम कर ( श्रधारयत् ) धारण किया है हे विद्वन् ! ( तं स्करमं बृहि ) उस ' स्करम ' महान् जगत्-स्तम्भ का उपदेश कर । ( कतमः स्विद् एव सः ) । यह कौनसा पदार्थ है ?

यत् पेर्मिमुं यर्च मध्यमं प्रजापंतिः ससूजे विश्वस्पम् । कियंता स्कुम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्राविशत् कियुत् तद् वंसव ॥=॥

भा०—हे विद्वन् ! (प्रजापतिः ) प्रजाओं के पालक परमात्मा प्रजापित ने (यत् ) जो ( परमम् ) परम, सबसे उत्कृष्ट, सात्विक या चौलोकं, ( यत् च अवमम् ) सबसे निकृष्ट तामस या भूलोक और ( यच मध्यमम् ) जो मध्यम राजस या बीच का अन्तरिच जोक ( विश्वरूपं ) विश्वरूप, समस्त

७- यस्मिन् स्तब्धा र इति कचित्कः पाठः ।

ब्रह्मारख ( सस्जे ) बनाया है ( तत्र ) उसमें (स्कम्भः ) वह परम श्राश्रय [स्०७।१० स्तम्भ रूप 'स्कम्भ ', ज्येष्ठ ब्रह्म (कियता) कितने ग्रंश से (प्र-विवेश) प्रविष्ट है और (यत्) जो माग (न प्रविशत्) उसमें प्रविष्ट नहीं है (तत्) वह (कियत् बभूव) कितना शेप है ? कियता स्क्रमः प्र विवेश मूतं कियंद् भविष्यद्वन्वाशये स्य।

एकं यद्ङ्गमसंस्थात् सहस्रभा कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र ॥६॥ भा०-वह 'स्करम' ( सूतम् ) भूतकाल में (कियता) कितने श्रंमा से ( प्रविवेश ) प्रविष्ट है ? और ( भाविष्यत् ) भाविष्यत् काल में ( अस ) इस स्काम रूप उथेष्ठ ब्रह्म का (कियत् )।कितना श्रंश ( अनु श्रा-शर्थ) ब्यास है। श्रीर (एकम् अक्स्) एक ही श्रंग को (यद्) यदि (सहस्रधा) सहलों रूपों में (अङ्ग्योत्) प्रकट किया है तो (तत्र) वहां (स्फर्भः) स्कर्भ, सर्वाश्रय ज्येष्ठ ब्रह्म (कियता) कितने श्रंश से (प्र विवेश ) प्रविष्ट है। यत्रं लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जनां बिदुः।

श्रसंख्य यत्र सञ्चान्त स्करमं तं वृहि कत्मः स्थिद्वेव सः॥१०॥(२२) भा०—(यत्र) जिसके त्राश्रय पर (लोकान् च) समस्त लोकों श्रीर (कोशान् च) समस्त हिर रायगर्भ आदि सुवनों को (आए:) समस्त विश्व के मूल, कारणरूप, प्रकृति के सूच्म परमाखु और (जनाः) विद्वान् जन (ब्रह्म) ब्रह्म, सबसे महान् वेदज्ञान को भी आश्रित जानते हैं। और (यत्र) जहां ( श्रसत् च ) श्रसत् , श्रम्त्राकृत जगत् श्रीर ( श्रन्तः ) जिसके भीतर -( सत् च ) सत् , ब्याकृत जगत् भी विद्यमान है ( तं स्करभं जूहि ) उस रकाम, सर्वाश्रय, ज्येष्ठ ब्रह्म का उपदेश कर । (सः कतमः स्विद् एव ) वह इन समस्त पदार्थी में कीनसा है ? अथवा (यत्र) जहां (असत् च) श्रसत् अन्याकृत प्रकृति विद्यमान है और ( अन्तः ) भीतर जो ( सत् च ) स्वयं सत् स्वरूप है (तं स्करभं ख़ूहि) उस जगदाधार, प्रसेश्वर स्करभ के

े यत्र तर्पः पराकम्ये वृतं धारयत्युत्तरम् । कृतं च यत्रं थुद्धा चाप्रो ब्रह्मं समाहिताः स्क्रमं तं०॥११॥ः

भार-( यन्न ) जिसके आश्रय पर ( तपः ) तप, पराक्रम करकें ( उत्तरम् ) उत्कृष्ट ( व्रतम् ) वत्, श्राचरण को ( धारयति ) धारण करता है श्रीर ( यत्र च ) जहां ( ऋतम् ) ऋत परम सत्य ( श्रद्धाच ) श्रीर श्रद्धा, (श्रापः) श्रापः, समस्त जीवगण या प्रकृति का सूच्म परमाणु या श्राप्त परम- पद में प्राप्त मुक्त जीव श्रीर ( व्रह्म ) श्रव्यक्त प्रकृति या समस्त विश्व या वेद का परम ज्ञान ( सम्-श्राहिता ) एक ही संग श्राश्रित हैं ( तं स्कम्भं ब्र्हि ) उस परम जगदाधारभूत स्कम्भ का उपदेश कर । ( कतमः स्विद् एव सः ) वह कौनसा परम पूजनीय ईश्वर है ।

यस्मिन् समिरन्तरिजं चौर्यस्मिन्नध्याहिता।

यञ्चाग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातुस्तिष्ठन्त्यापिताः स्कुम्भं तं० ॥ १२ ॥

भा०—( यस्मिन् ) जिसमें ( भूमि: ) भूमि ( अन्तरित्तं ) अन्तरित्तं श्रोर ( द्योः ) द्यो जोक ( अधि आहिता ) स्थित हैं । ( यत्र ) जिसमें ( आग्नि: चन्द्रमाः ) अग्नि, चन्द्रमा ( सूर्यः ) सूर्य और ( वातः ) वायु ( आ अपिताः ) सब प्रकार से आश्रित होकर ( तिष्ठन्ति ) खड़े हैं ( तं 'स्फम्भम् ) उस स्कम्भ का ( ब्रूहि ) उपदेश कर । ( कतमः स्वित् एवं सः ) वह भज्ञा कीनसा है ?

यस्य त्रयांश्लिशद् देवा ऋङ्गे सर्वे समाहिताः। स्कुम्मं तं०॥ १३॥

भाव—(यस्य श्रङ्गे ) जिसके श्रङ्ग में (सर्वे ) सब के सब (त्रयःत्रि-शत् ) तेतींस (देवाः ) देवगण (सम्-श्राहिताः ) भली प्रकार स्थित हैं (तं

११-(द्वि०) 'पराकस्य ऋतं ', (तृ०) 'व्रतं च यत्र ' (च०) शद्धा च ब्रह्म चापाः 'इति पैप्प० सं०।

भा०—(ये) जो विद्वान् योगी जन (पुरुषे) इस पुरुप≃शक्ति रूप में विद्यमान (ब्रह्म) उस महान् ब्रह्म का (विद्युः) साम्रात् ज्ञान करते हैं (ते) वे ही (परमेष्टिनम्) पर पद में स्थित ब्रह्म का भी (विदु:) साज्ञा-त्कार करते हैं श्रीर (य:) जो ब्रह्मवेत्ता (परमेष्टिनम् ) उस परमधाम में स्थित परम पुरुष का (वेद) साज्ञात् ज्ञान कर लेता है (यः च) श्रीर जो ( प्रजापितम् ) इस समस्त चर, श्रचर प्रजा के पालक का ( वेद ) साचात् ज्ञान प्राप्त कर लेता है और (ये) जो बहावेदी गर्गा (ज्येष्टम्) परम ज्येष्ठ सबसे उत्कृष्ट (बाह्मग्रं) ब्रह्म के पुरुषमय विराट्रूप की (विदुः) सानात् प्राप्त करते हैं (ते) वे ही (स्कासम्) उस प्रम जगदाधार स्काम का ( श्रनु संविदुः ) भन्नी प्रकार ज्ञान नाम करते हैं।

थस्य शिरों वैश्वानुरश्चलुराङ्गेरसोमंवन्।

ब्रङ्गानि यस्य यातवं: स्क्रममं तं हूंहि कत्मः सिट्टेव सः॥ १६॥

भा०—( वैधानरः ) वैधानर, सूर्य ( यस ) जिसका ( शिरः ) शिर है, ( त्राङ्गिरस: ) ग्रंगिरस=डसके विराद् देह में रस वा सारभूत तेजोमय सहस्रों नकत्रमय सूर्व ( चक्कुः ) चकुरूप ( अभवन् ) हैं । श्रीर ( यातवः ) गातिमान समस्त लोक (यस्य) जिसके (श्रङ्गानि) श्रङ्ग हैं (तं स्कम्भं मूहि ) उस स्काम का उपदेश करो । (कतमः स्वित् एव सः ) वह कौनसा पदार्थ है ?

यस्य ब्रह्म मुखंयाहुर्जिह्नां मंधुक्रशायुत ।

बिराजुम् धो यस्याहु: स्क्रमं तं०॥ १६॥ १६॥

भा॰—(यस्य) जिसका ( गुलम् ) गुल, गुल्य या गुल स्थानीय (ब्रह्म) महा वेद को ( श्राहुः) बतलाते हैं श्रीर ( मधुकशाम् ) मधुकशा अमृतवल्ली

१६-( छ॰) ' निराजं यस्योधाहुः ' इति पैटप० सं०।

ं को (जिह्नाम् श्राहुः ) उस रकम्म की जिह्ना व्वतजाते हैं (उत) श्रीर (विराजम्) 'विराट् 'रूप को (यस्य) जिसका (ऊवः ) उधस् श्रयं त् श्रामन्द रस का 'थान 'कहते हैं । हे विद्वन् ! (तं स्कम्मं ब्रूहि ) उस रकम्म का उपदेश कर । (कतमः स्विद् एव सः ) वह सब देवों में से कौनसा देव है ?

यस्प्रादचों श्रपातंज्ञन् यज्ज्येसादिपाकंषन् । सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्क्रम्मं तं ब्रंहि कतुमः स्विदेव सः ॥ २० ॥ (२३ )

भा०—(यसात्) जिस 'स्कम्म ' से (यजुः) यजुर्वेद (श्रप श्रकपत्) प्रकट हुआ। (सामानि) साम (यस्य लोमानि) जिसके लोम हैं और (श्रथनंद्भिरसः) श्रथनं श्रीर श्राद्भिरस नेद (ग्रुखम्) जिस 'रकम्म 'का ग्रुख हैं। (तं स्कम्मं बृहि) उस स्कम्म को मुक्ते बतला कि (कतमः स्विद् एव सः) वह सब देवों में से कीनसा देव हैं ?

श्चासुच्छाखां प्र तिप्टन्तीं पर्मित् जनां विदुः । ष्रतो सन्मेन्यन्तेत्रेरे ये ते शास्त्रीमुपासंते ॥ २१ ॥

भा०—( जनाः ) लोग ( प्रतिष्ठन्ती ) प्रकट रूप से प्रत्यच होने वाली ( शाखाझ् ) अव्याकृत ' शाखा ं समस्त आकाश में व्यापक सृष्टि को ही ( परमम् इव ) परम असत् के समान ( विदुः ) जानते हैं । ( अतो ) और ( ये ) जो ( अवरे ) दूसरे लोग ( शाखास् उपासते ) उस परम ब्रह्म में लीन शिक्त की उपासना करते हैं ( ते ) वे उसको ( सत् मन्यन्ते ) ' सत् ' ही मानते हैं । अथवा पदपाठ के अनुसार, ( प्रतिष्ठन्तीम् असत्–शाखाम् ) प्रकट रूप में विराजमान ' असत् '=प्रकृति मृलक इस एष्टि को ही ( जनाः परमम् इव विदुः ) लोग परम तत्व के समान जानते हैं । ( उतो ) और

<sup>. .</sup> २०- धस्माद्वचोऽपा ', ( तु० ) ' छन्दांति यस्य ' इति-पैप्प० सं० ।

(ये ) जो उस ( शाखाम् उप श्रासते ) शाखा≈शक्ति की उपासना करते हैं · [ स्०७। २४ उस पर विचार करते हैं (ते श्रवरे) वे दूसरे लोग उसको 'सत्' सत् रूप से जानते हैं।

यत्रादित्यार्चं छुद्राञ्च वसंवर्च सुमाहिताः।

भूतं च यत्र भन्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः स्क्रम्भं तं ब्रीह कत्मः स्विद्वेव सः॥ २२॥

भा०—(यत्र) जिसके ( ब्रादित्याः च, रुदाः च, वसवः च ) वारह श्रादित्य, मास, ११ रुद्र—दश प्रामा श्रीर ११ वां श्रात्मा श्रीर श्राठ वसु-गर्य (सम् त्राहिताः) एकत्र स्थित हैं और (यत्र च) जहां (मृतं भव्यं च ) भूत और भविष्यत् जगत् श्रौर (सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः ) समस्त लोक प्रतिष्ठित हैं (तं स्काभं ब्रुहि ) उस स्काम को बतलाओं कि (कतमः स्विद् एव सः ) वह कीनसा है ?

यस्य त्रयंक्षिशद् देवा निधि रस्नित सर्वदा। निर्िं तमद्य को वेंद्र यं देवा अभिरत्तथ ॥ २३।

भा०—( यस्य ) जिसके (निधिम्) परम भग्डार की (त्रयास्त्रिशत्) तेंतीस ( देवाः ) देवगण ( सर्वदा रचन्ति ) सदा रचा करते हैं तो हे ( देवाः ) देवगायो ! (यं ) जिसकी तुम ( श्राभि रच्य ) सब प्रकार से रचा करते हो (तं निधित् ) उस ख़जाने को (श्रद्य ) श्राज, श्रव (कः वेद ) कौन जानता है ? कोई विरत्ता ही जानता है।

यत्रं देवा ब्रह्मिवद्ये ब्रह्मं ज्येष्ठसुपासंते।

यो वै ताम् विद्यात् प्रत्यचं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्॥ २४॥

भा०—( यत्र ) जिसके श्राश्रय परं ( देवाः ) समस्त देवगण् हैं उस ज्येष्ठं ब्रह्म ) ज्येष्ठ, सर्वोत्कृष्ट परब्रह्म को (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता ऋपि

२४-( ए० ) 'यो वें तद् महाणो वेद तं वे महाविदोः विदः' हति पैएप् सं ।

स्०७। २७] (उपासते) उपासना करते हैं। (यः) जो (वै) भी (तान्) उन ब्रह्मवेदियों का (प्रत्यचम् ) प्रत्यच साचात् (विद्यात्) लाम करे (सः वेदिता) बहु भी ज्ञानी (ब्रह्मा ) ब्रह्मवेत्ता (स्थात् ) हो जाय ।

बृहन्तो नाम ते देवा येसंतः परि जिहेरे।

एकं तदर्हें स्क्रम्भस्यासंदाहुं पूरो जनाः ॥ २४॥

भा॰—(ते) वे (देवाः) देव (बृहन्तुः) 'बृहत्' नामक हैं (ये) जो ( असतः ) ' असत् ' से (परि जिज्ञरें ) उत्पन्न होते हैं । (क्कामख) स्काम का (तत्) वह (एकम् अङ्गस्) एक अङ्ग है जिसको (जनाः) लोग (परः) इस व्याकृत जगत् से परे (ग्रसत्) 'ग्रसत्,'

रूप से ( भ्राहुः) बतलाते हैं।

यत्रं स्क्रम्मः प्रजनयंन् पुराणं व्यवंतियत्।

एकं तदलं स्कुम्मस्यं पुराग्यमंतुसंविद्ः॥ २६॥

भा०—( यत्र ) जिस रूप में ( स्कम्भः ) 'स्कम्भ ' ने (प्र-जनयन् )

सृष्टि उत्पन्न करते हुए ( पुराणं वि श्रवर्तयत् ) ' पुराण ' नाम हिर्ण्यार्भ

को बनाया। (तत्) वह भी (स्कामस्य) 'स्काम ' जगवाधार प्रमेश्वर का (एकं अङ्गम्) एक अङ्ग=रूप है जिसको विद्वान् जोग (पुराणम्)

ं पुराख ' नाम से ( अनु संविदुः ) जानते हैं।

यस्य त्रयंक्षिशद् हेवा अड्डे गात्रां विभेजिरे। तान् वै त्रयंक्षिशहेवानेके ब्रह्मविदों विदुः॥ २७॥

२५-( द्वि॰ ) ' पुरा जिहरे ' इति छड्विग्कामिनः पाठः। ' परं जिहरे ' म्मूकामितः पाठः । ' पुरो जित्रे ' इति पेष्प० सं०।

२६-( च० ) ' पुराणमरसं विदुः ' इति वैष्प० सं० ।

२७-( दि० ) मानाणि भेजिरे 'इति पैत्य० सं०।

भा०—! यस अङ्गे ) जिसके शरीर में ( त्रयस्त्रिशत् देवाः ) तेंतीस देव (गात्रा विभेजिरे ) श्रवयव के समान बटें हुए हैं। (एके ब्रह्मविदः) कोई बहावेता (तान्) उन (त्रयस्त्रिशत् देवान्) तेंतीस देवें। का ही ( विदुः ) ज्ञान प्राप्त करते हैं ।

हिर्एयुगुर्भे पर्ममनत्युद्यं जनां विदुः।

स्क्रम्मस्तद्ये प्राक्षिञ्चिदिरंग्यं लोके अन्तरा ॥ २८॥

भा०—(जनाः) लोग (हिरएयगर्भम् ) हिरचयगर्भं को ही (परमम्) परम ( अनित-उद्यं निदुः ) ऐसा तत्व जानते हैं कि जिसके परे और कोई पदार्थ न बतलाया जा सके। परन्तु (तत् हिरएयं) उस 'हिरएय 'तेजो-मय वीर्य को (अग्रे) उसके भी पूर्व (लोके भ्रन्तरा) इस लोक के वीच में (स्कन्भः) उस जगदाधार 'स्कन्भ' ने ही (प्राप्तिकचत्) प्रकृति में सिञ्चन किया था।

स्क्रम्भे लोकाः स्क्रम्भे तपः स्क्रम्भेध्युतमाहितम्।

स्कामं त्वा वेद प्रत्यच्चिमन्द्रे सर्वं छुमाहितम् ॥ २६ ॥

भा०—(स्कामे जोकाः) स्काम में समस्त लोक, (स्कामे तपः) ' स्काम ' में तप, श्रीर ( स्कामे ऋतम् श्राधि श्राहितम् ) स्काम में 'ऋत' परम ज्ञान प्रतिष्ठित है। हे (स्कन्म) 'स्कन्म' जगदाधार! में द्या (त्वा) तुम्मको (प्रत्यन्तं वेद् ) सान्नात् कर्कं कि (इन्द्रे सर्वं समाहि-तम् ) उस परम् ऐश्वर्यवान् परमेश्वर् में समस्त जगत् अच्छी प्रकार स्थित है। इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेच्युतमाहितम्। इन्द्रं त्वा वेद प्रत्यत्तं स्क्रम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ३० ॥ ( २४ )

२९-( २० ) 'स्कम्संत्वा ' इति कचित्कः पाटः । २०-( रु० ) ' रुन्द्र त्वा ' रित हिटनिकामितः पाठः ।

भा०—(इन्दे लोकाः) 'इन्द्र 'परमेश्वर में समस्त लोक स्थित हैं (इन्दे तपः) उस 'इन्द्र 'परमेश्वर में 'तप 'स्थित हैं । (इन्दे ऋतम् अधि आहितम्) इन्द्र परमेश्वर में समस्त परम ज्ञान स्थित हैं । मैं (त्वा इन्दं प्रत्यन्तं वेद) तुक जगदाधार परमेश्वर को ही 'इन्द्र 'परमेश्वर्यवान् सान्नात् जान्ं।(स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम्) उस जगत् के आधारमृत 'स्कम्भ' में समस्त संसार विराजमान है।

नाम नाम्नां जोहवीति पुरा स्थांत् पुरोवसंः । यद्जः प्रथमं संयभूत स ह तत् स्वराज्यंमियाय यस्मान्नान्यत् परमस्ति भूतम् ॥ ३१ ॥

. आ०—( नाम नाझा जोहवीति ) मनुष्य एक नाम या पद की न्याक्या करने के लिये दूसरे नाम या पद से उसको प्रकारता है या (नाम) उस नमस्कार योग्य परमेश्वर को (नाझा) किसी भी पद से प्रकार लेता है। वह परमतत्व तो (पुरा सूर्यांत्) इस सूर्य से मी पहले और (उपसः पुराः) सूर्य के पूर्व उपा होता है और वह उपा से भी पूर्व विद्यमान है। (यत्) जब (प्रथमं) सबसे प्रथम (सः) वह (अजः) अजन्मा, परम आत्मा ही (सं वभूव) एकमात्र था (तत्) उस समय (सः) निश्चय से क्ही (स्वराज्यम् इयाय) स्वयं प्रकाशमान रूप को प्राप्त था। (यस्मात्) जिसमे (अन्यत्) दूसरा (परम् भूतम्) कोई 'भून '=उत्पन्न होने वाला पदार्थ, पर=इस जगत् को अतिक्रमण करने वाला उससे पूर्व विद्यमान (न असि) नहीं है। इस मन्त्र में ह्विटनी का 'अज' का अर्थ 'वकरा 'करना बढ़ा हास्यास्पद है।

यस्य भूभिः प्रमान्तरिज्ञमुतोदर्रम् । े दिवुं यश्चुके मूर्धानुं तसी ज्येष्ठाय ब्रह्मणु नमं:॥ ३२॥

३१-( प्र० ) ' जोहनीमि ' ( च० ) 'स्वराज्यं क्याम' इति पैप्प० सं०।

भा० - ( मूमि: ) मूमि ( यस्य ) जिसकी ( प्रमा ) प्रमा, चरगा हैं (डत) और (अन्तारिक्म्) अन्तरिक्च (उदरस् ) उदर, मध्यभाग है। (य:) और जो (दिवं) चौ:बोक त्राकाश को (सूर्धानं चके) प्रपना शिर के समान बनाये हैं (तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः) उस सर्वश्रेष्ट, ब्रह्म, महान् शाक्रिमान् की नमस्कार है।

यस्य सुर्वश्चन्द्रमारुच पुर्नर्गनः।

ख्राप्त्रे यश्चक श्रास्यं<u>।</u> तस्त्रै ज्येष्ठाय ब्रह्मंखे नमं: ॥ ३३ ॥

भा०—( सूर्यः पुनर्नवः चन्द्रमाः च यस्य चत्तुः ) सूर्य श्रीर पुनः नवीन रूप में उत्पन्न होने वाला चन्द दोनों जिसकी दो श्रांखों के समान हैं, भ्रौर ( बः ) जो ( श्रक्षिम् ) श्रक्षि को ( श्रास्यम् ) श्रपने दुख के समान (चक्रे) बनाये हुए हैं (तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः) उस सर्वश्रेष्ठ परम-ब्रह्म को नमस्कार है।

श्रनादिमध्यान्तमनन्तवीर्थमनन्तवाहुं शाशिसूर्थनेत्रम् । परयामि त्वां दीसहुतारावक्तं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥

गीता ३१। १६॥

यस्य वातं: प्राणायानी चचुराङ्गिर्सोर्भवन् ।

दिशो यश्चके प्रकानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मेणे नमः: ॥ ३४ ॥ भा॰—( वातः ) वान ( यस्य प्रागापानौ ) जिसके प्राग् और श्रपान ' के समान हैं। श्रीर ( श्राङ्गिरसः ) ज्ञानी विद्वान् या तेजस्वी पदार्थ, जिसके ( चन्नुः श्रमवत्) चन्नु के समान हैं। श्रीर (यः) जो (दिशः) दिशाश्री को

(प्रज्ञानीः) त्रपनी उत्कृष्ट ज्ञादक, पताकात्रों के समान ( चक्रे ) बनाये हुए हैं (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस परम, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के निये नमस्कार है।

३३-( छ० ) ' वशकास्यं ' इति पैप्प० सं०।

२४-( २० ) ' दिनं यश्चके मूर्यानं ' इति पैरप० सं० ।

इस रूपक को छान्दोग्य [ अ० ४, खं० १०-१८ ] उपनिपद् में. रपष्ट किया है —तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्वेव सुतेजाश्चन्तुः विश्वरूपः प्राणः पृथग्वलारंमा संदेहो बहुजो वस्तिरेव रथिः पृथिव्येव पादा, खर एव वेदिलोंमानि बहिंहंद्यं गाहंपत्यो मनोऽन्वाहार्यप्चन, श्रास्य माहः

स्क्रम्भो दोबार् यावांष्ट्रियिवी बुभे हुमे स्क्रम्भो दांबारोवं कृतारीत्तम्। स्क्रम्भो दांधार <u>मित्रमः पडुवीः स्क्रम्म इदं विश्वं</u> भुवं<u>न</u>मा विवेश ॥३४

भा० —वह (स्कम्भः) स्कम्भ (इमे ) इन (उमे ) दोनीं (धावा. (पृथिवी) ह्या और पृथिवी को (दाधार) धारण किये हुए है। (स्कर्माः) वहीं जगदाधार स्तम्म रूप ' स्कम्म ' ( उरु ) विशाल इस ( अन्तरिक्म्) अन्तिहरू को (दाधार) धारण किये हुए हैं। (रकामः)स्काम ही ( डवीं: ) विशाल इन ( प्रदिश: ) दिशाश्रों की ( दाधार ) धारण करता : है। वस्तुतः (इदं विश्वम्) यह समस्त चराचर ( अवनम् ) लोक (स्कामे ष्ठाविवेश ) स्कन्भ के ही भीतर बुसा हुन्ना है । श्रथवा—( स्कन्भः; ह्दं। विरवं सुवनम् श्राविवेश ) वह जगदाधार ही समस्त विरव्,में प्रविष्ट,हैं। ' तत् सृष्ट्या तदेवानुप्राविशत् ' कुः ॰ उप॰ ।

यः श्रमात् तर्पसो जातो लोकान्त्सवीनसमानुशे । 🕠 सोमं यर्चको केवलं तसौ ज्छेष्ठाय ब्रह्मणे नमेः ॥ ३६ ॥

भा०—(यः) जो (श्रमात्) श्रम, प्रयत्नस्वरूप (तपसः) तप से (जातः) प्राद्धभूत या प्रकट होकर (सर्वान् लोकान्) समस्त लोकों में (सम् आनशे) पूर्वारूप से व्याप्त हैं। और (यः) जो (सोमस्)

१५- ' स्काम् । इदम् ' इति पदपाठः । पूर्वपादन्तये ' स्काम्मः ' इति कामो-पळन्नेश्चतुर्थेऽपि ' स्तम्भः ' इत्येव साधुः ।

सोम जीव या समस्त जगत् को या सर्व प्रेरक शक्ति को या ज्ञान या त्रानन्द को ही (केवलम्) 'केवल ' श्रपना स्वरूप (चक्ते) वनाता है या जो ज्ञानी पुरुष को ही मुक्त करता है। (तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः) उस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म को नमस्कार है।

कुथं वातो नेलंयित कथं न रंमते मनः। किमार्यः सुत्यं प्रेप्सन्तीनेलयिन्त कुदा चन॥३७॥

भाव-- (वातः) वायु (कथं न) क्यों नहीं (ईजयित ) चैन पाता ? (मनः) मन (कथं न रमते) क्यों नहीं एक ही वस्तु में रमता ? वह क्यों चंचल है ? (सत्यम्) उस सत्यस्वरूप को ही (प्रेप्सन्तीः) प्राप्त होने के लिये उत्सुक होकर क्या (श्रापः) जल भी (कदाचन) कभी (न ईलयन्ति) विश्राम नहीं पाते ?

महद् यन्तं भुवंनस्य मध्ये तपंशि कान्तं संलिखस्यं पृष्ठे। तिसम् स्र्यन्ते य उ के चं देवा वृत्तस्य स्कन्धः प्रितं इव शार्खाः॥ ३८॥

भागि—( भुवनस्य मध्ये ) इस समस्त संसार के बीच में ( महद् यद्यम् ) वह बढ़ा भारी प्रानीय या समस्त शक्षियों का एक-मात्र संगम-स्थान है जो ( तपित कान्तं ) तपः तेज में ब्यापक छौर ( सिलंदास्य पृष्ठे ) सिलंदा श्रन्तरिच के भी पृष्ठ पर उसके भी ऊपर शासक रूप से विद्यमान है। ( ये उ के च ) जो कोई भी (देवाः) प्रकाशमान तेजस्वी देव दिज्य-पदार्थ हैं वे ( वृचस्य स्कन्धः ) वृच के तवे के ( परितः शास्ताः, इत्र ) चारों छोर शास्ताओं के समान ( तस्मिन् ) उस परम शक्तियों के एक-मात्र संगम-स्थान ' यच्च ' में ही ( श्रयन्ते ) आश्रय के रहे हैं। इसी के लिये श्रन्यत्र वेद में—' यरिमन् वृच्चे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः '।

३७-( च० ) ' अचक्रमति सर्वता ' इति पैप्पव संव।

. 1

यसौ हस्तांभ्यां पादांभ्यां बाचा श्रोत्रेण चर्चाषा । यसौ देवाः सदां बर्लि प्रयच्छन्ति विधितेमितं स्क्रम्भं तं ब्र्हि कतुमः स्विदेव सः ॥ ३६॥

भा०—(यस्म ) जिसके निमित्त (हस्ताभ्यां पादाभ्याम् ) हाथां श्रीर पैगें से (वाचा, ओन्नेख, चचुषा ) वाखी, कानों श्रीर श्रांसों से (देवाः ) देवगया दिव्य पदार्थ था विद्वान्-गण् (बिल्फ् प्रयच्छन्ति ) बालि—उपहार, या श्रादरभाव प्रदान करते हैं। श्रीर जो (विमिते ) नाना प्रकार से बने हुए इस परिमित संसार में (श्रीमेतम् ) श्रसीम, श्रपरिमित, श्रनन्त है। (तं स्कम्भं बृहि ) उस जगदाधारमृत स्कम्भ को बत्तवा । (कतमः स्विद् एव सः ) वह है कौनसा पदार्थ !

श्रप् तस्यं हुतं तम्री व्यांवृत्तः स पाप्मनां । सर्वांणि तस्मिन् ज्योशींपि यानि श्रीतीं व्रजापंतौ ॥ ४० ॥

भा०—( तस्य ) उस परमेश्वर की शक्ति से ( तमः ) समस्त शंन्धकार ( श्रप-हतम् ) विनष्ट हो जाता है । ( सः ) वह समस्त ( पप्पना ) पापों से ( वि-त्रावृत्तः ) पृथक् रहता है । ( यानि ) जो ( त्रीयि ) तीनों ( ज्योतींषि ) ज्योतियां हैं ( सर्वायि ) वे सब भी ( तिस्मन् ) उसी ( प्रजापती ) प्रजापित में ही विराजमान हैं ।

> यो वेंत्रसं हिर्एययं तिष्ठन्तं सिलले वेदं। स वै गुर्ह्यः प्रजापंतिः॥ ४१॥

भा०—( सिवाले नेतसम् ) जल में जिस प्रकार ' नेतस ' या नेत का पीदा जल के आश्रय पर जीवन धारण करता है उसी प्रकार (हिरण्ययम्) 'हिरण्य'=तेजोमय ईश्वरीय नीर्य से उत्पन्न इस हिरण्यगर्भ या संसार की उस

४१-' गुद्य प्र- ' इति कचिन् पाठः ।

(सिंबिबे) प्रम कारण या प्रम महान् के बींच में (।तिप्टन्तम्) विराजमान हुत्रा जानता है (सः वै) वहीं (गुह्मः) समस्त गुहा हिरएयगर्भ में गुप्त ( प्रजापतिः ) प्रजा का स्वामी है ।

तन्त्रमेकं युवती विरूपे अभ्याकामं वयतः प्रामयूखम्।

प्रान्या तन्त्र्ंस्तिरतं धृत्ते श्रुन्या नापं बुञ्जाते न गंमा<u>ले</u>। श्रन्तम् ॥४२॥ भा०—( एके ) जिस प्रकार कोई दो ( युवती ) युवती स्त्रियी ( विरूपे ) एक दूसरे से भिन्न २ रूप वाली गोरी और काली ( श्रीन श्रा क्रामस् ) बार २ त्रा त्रा, जा जा कर (पड्-मयूखम् ) ६ खुंटी वाले (तन्त्रम् ) ज़ाल को (वयतः) बुनती हैं। उनमें से (अन्या) एक (तन्तून्) सूत्री को (प्रतिरते ) फैलाती है । श्रीर (श्रन्या) दूसरी (धने ) गांठती है । वे दोनों ( न श्रप वृज्जाते ) कभी विश्राम नहीं क्षेतीं, काम नहीं त्याग करतीं श्रीर तो भी वे दोनों (न श्रन्तं गमात:) कार्य की समाप्ति तक नहीं पहुंच पातीं। इसी प्रकार (एके) उपा और रात्रि ( युवती ) एक दूसरे से नित्य संगत या काल का विभाग करने वाली ( विरूपे ) तमः श्रीर प्रकाश-मय विरुद्ध रूप वाली ( श्रभ्याकासम् ) वार २ श्रा श्रा श्रीर जा जा कर (पड्-मणूलम् तन्त्रम् ) छः मयूल, छः दिशात्रों वाले या छः ऋतुश्रों वाले या छः किरगों वाले तन्त्र≃विश्वरूप जाल को ( वयतः ) बुनती हैं । उनमें से (अन्या) एक उपा (तन्तून् ) सूर्यं की किरणरूप तन्तुश्रों को (अनिरते) फैलाती हैं और (अन्या) दूसरी रात्रिं (धते) उन सग किरगीं को श्रपने भीतर लुप्त कर बेती है। (न श्रप वृञ्जाते) वे दोनों कभी विश्रास नहीं लेतीं और (न गमातः अन्तम्) न कार्य के अन्त तक ही

४२-' द्वे स्वसारौ वयतस्तन्त्रमेतत् सनातनं विततं षणमयूद्धम् । अवान्यां-स्तन्तूत् किरतो थत्तोऽन्यान् नाप कृज्याते । ' इति तै० मा०।

तयां रहं पंरिकृत्यं स्योरिङ न वि जांनामि यत्रा प्रस्तात्। पुमानेनद् व यत्युद्गृंणाचि पुमानेनद् वि जंग्राराङ्गि नाकं॥ ४३॥ उत्तरार्थः ऋ०१०।१३०।२। इति पूर्वीर्धेन समः॥

भा०—(परिनृत्यन्त्योः) मानो नाचती हुई सी (तयोः) उन दोनों उपा श्रीर रान्नि में से (न वि जानामि) में यह नहीं निर्णय कर सकता कि (यतरा परस्तात्) पहले कीन उत्पन्नि हुई। वस्तुतः (एनत्) इस समस्त विश्व को (पुमान्) वह परम पुरुष चुनता है श्रीर (पुमान्) वह परम पुरुष चुनता है श्रीर (पुमान्) वह परम पुरुष चुनता है, संहार करता है। श्रीर (पुमान्) वह परम पुरुष ही (एनत्) इस विश्व को (नाके) परम मुखमय श्राश्रव में श्रथवा श्राकार में (श्रिध वि जभार) नाना प्रकार से चला रहा है।

ंडमे मुयुखा उपं तस्तभुर्दिबं सामांनि चक्रुस्तसंराखि चातंवे ॥ ४४ ॥ (.२४ )

( रु० च० ) ऋ० १०। १३२। २ रु० च० ॥

भा०—( इमे ) ये ( मयूखाः) मयूख, किरखें ही ( दिवस् ) चौः लोक को या सूर्य को (तस्तमुः) थामे हुए हैं। (सामानि) वायु, श्रादित्य, मेघ श्रादि पदार्थ और वाग्, मन, श्रोन्न श्रादि प्राण ये पदार्थ ही ( वातवे ) इस लोक को बुनने के लिये (तसराणि) तन्तु जालों को ( चकुः) बनाये हुए हैं।

मृसिंह के स्तम्म से निकलने श्रादि की कथा का यह 'स्कम्म सुक्त भे मृत है।

४३ — पुनाँ एवं तनुत उत्कृणित पुमान्वितत्ने अधिनाके अस्मिन् ' इति ऋ । ४४ — ' इमे स्यूखाः उपसे दुरूसदः सामानि व्यकुत्ततस्पण्योतवे ' इति ऋ ।

## [ = ] ज्येष्ठ ब्रह्म का वर्णन ।

कुत्स ऋषिः । आत्मा देवता । १ उपरिष्टाद् बृहती, २ बृहतीगर्मा अनुण्डुप्, ५ मुरिग् अनुष्टुप्, ७ पराबृहती, १० अनुष्टुबगर्मा बृहती, ११ जगती, १२ प्ररोबृहती क्रिष्टुबगर्मा आर्थी पंकिः, १५ मुरिग् बृहती, २१, २३, २५, २९, ६, १४, १६, ११—३३, ३७, ३८, ४१, ४३ अनुष्टुमः, २२ पुरोष्णिक्, २६ ह्युष्णिगर्मा अनुष्टुब्, ५७ मुरिग् बृहती, ३० मुरिक्, ३९ बृहतीगर्मा क्रिष्टुप्, ४२ विराद्ध् गायत्री, ३, ४, ८, ९, १३, १६, १८, २०, २४, २८, २९, ३४, ३५, ३५, ३६, १८, १०, १४ क्रिष्टुसः । चतुश्रत्वारिंग्रह्वं सक्तम् ॥

यो भूतं च भन्यं च सर्वे यश्चांशितिष्ठंति । स्वर्धस्यं च केवंलं तसौ ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नर्मः ॥ १ ॥

भा०—( यः ) जो परमेश्वर ( भूतं च ) भूतकाल श्रौर ( भव्यं च ) भविष्यत् काल श्रौर ( यः च सर्वम् ) जो समस्त जगत् पर ( श्रधितिष्टति ) श्रधिष्टाता होकर वश करता है श्रौर ( यस्य च ) जिसका ( केवलम् ) केवल, श्रपना स्वरूप ( स्वः ) सुखमय, श्रानन्द श्रौर प्रकाशमय स्वरूप है तस्मै) उस ( ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ) सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म के लिये नमस्कार है ।

स्क्रमभेनेमे विष्टंभिने चौश्च भूमिश्च तिष्ठतः।

स्कुम्भ इदं सर्वमात्मन्वद् यत् प्राण्तिमिषञ्च यत् ॥ २॥

भा०—(स्कम्भेन) उस जगदाधार 'स्तम्म दारा के (विस्तिभिते) थामे हुए (इमे धौः च भूमिः च) ये दोनों धौः धौर भूमि ब्राकाश धौर पृथ्वी (विष्ठतः) स्थिर हैं। (इदं सर्वे ब्रात्मन्वत्) यह समस्त चेतन प्राणि संसार जिनमें भात्मा यह भोक्ना रूप से विद्यमान है (यत्) जो (प्राणात्) प्राण केता (यत् निमिषत् च) धौर जो ब्रांखें मपकता है (सर्वम्) सब (स्कम्भे) उस जगदाधार परमेश्वर स्कम्म में ब्राक्षित हैं।

तिस्रो हं ग्रजा ऋंत्यायमायुन् न्यर्थन्या श्रक्तम्भितोविशन्त ।

खुद्दन् हं तस्थी रर्जसो विमाने हरितो हरिखीरा विवेश ॥ ३ ॥

ऋ०८ । ६० । १४॥

मा०—( तिस्नः प्रजाः ) तीन सात्विक, राजस श्रीर तामस प्रजाएं, ( श्राति -श्रायम् ) श्राति श्रायिक स्रावागमन को ( श्रायन् ) प्राप्त होती हैं श्रीर इनके श्रातिरिक्त ( श्रन्याः ) श्रन्य, दूसरी त्रिगुण श्रतीत, बन्धन मुक्त प्रजाएं ( श्रकम् श्रमितः ) श्रर्चना करने योग्य, प्रस्र पूजनीय परमेश्वर के प्राप्त ( ति श्रविशन्त ) श्राश्रय जेती हैं । वह प्रमातमा ( बृहत् ) महात् ( रजसः ) समस्त लोकों को ( विमानः ) विशेष रूप से निर्माण करता हुशा ( तस्था ) सर्वत्र विराजमान है श्रीर वही ( हरितः ) सूर्य के समान श्रति प्रकाशवान् ( हरिणीः ) समस्त तेजस्वी, प्रकाशमान् प्रवृशों या समस्त दिशा में ( श्रा विवेश ) श्राविष्ट है, ज्यापक है ।

द्वार्दश प्रधर्यश्चकमेकुं त्रीिश नभ्यांनि क ड तिचकेत । तत्राहंतास्त्रीिर्ण शतानि शङ्कवंः षुष्टिश्च कीला श्रविचाचला ये ॥४॥ ऋ०१ । १६४ । ४८॥

भार-(द्वादश प्रधयः) बारह प्रधियां या पुष्टियां हैं, (एकं चक्रम्) एक चक्र है, (त्रीिया नभ्यानि) तीन नाभियां हैं (तत्) उस आत्मा के स्वरूप को (कः उ चिकेत) कीन जानता है। (तत्र) वहां

ऋ । अस्या ऋग्वेदे दीर्धतमा ऋषि:। संबत्सरात्मा कालो देवता।

<sup>[</sup> ८ ] ३- ऋग्वेदेऽस्याः जमद्विभागित ऋषिः। पत्रमानो देनता। ( प्र० ) ' अ या-यसीयु- ' ( द्वि० ) ' समितो निविश्ने ' ( तृ० च० ) ' तस्यौ भुवने-ष्वन्त पत्रमानो हरित आविवेश ' ( प्र० ) ' तिलो न प्राजात्या ' (तृ०) ' रजसो विमानं ' ( द्वि० ) ' न्याऽर्क ' इति पै-प० सं०। ४- ' तस्मिन् त्साकं त्रिशता न शङ्कतोऽपिः।ः षष्टिने चळाचळासः ' इति

( त्रीिया शतानि पष्टिः च शङ्कवः ) ३६० खूंटे ( श्राहताः ) लगे हैं । श्रीर ( त्रीयि शतानि पिष्टः च खीलाः ) तीन सौ साठ कीर्ते भी लगी हैं । (ये) जो ( श्रविचाचलाः ) नित्य समानरूप से नहीं चलतीं । यहां संवतसररूप से श्रात्मा का विचार किया गया है। जैसे संवत्सर में १२ मास हैं, संवत्सर एक चक है, तीन महा ऋतु हैं श्रीर ३६० दिन श्रीर ३६० रात्रियां है। उसी प्रकार श्रातमा में १२ प्राया हैं एक श्रातमा स्वयं चक≈कत्ती रूप में विद्यमान है, उसकी तीन नभ्य≔वन्धन कारण सत्व रजस् तमस् तीन गुण . हैं, ७२० कीलं हृदय की नाड़ियां हैं जिनमें मन वूमता है । वे सदा एक

हुदं संवित्विं जानीहि पड् युमा एकं एकुजः। तस्मिन् हावित्वामेञ्छन्ते य एवामेकं एक्जः॥ ४॥

भा०—हे (सिवतः) सिवतः सव प्राश्मां के प्रेरक सूर्य के समान श्रात्मन् ! तू (वि चानीहि) इसे विशेष रूप से ज्ञान कर कि (पड् यमाः ) छः ' यम '⇒जोड़े हैं श्रीर ( एकः ) एक ( एकजः ) स्वयं उत्पन्न है। (यः) जो (एवाम्) इनमें छे (एकः) एक (एकजः) स्वयं उत्पन्न है. ( तास्मन् ) उसमें ( ह ) ही श्रन्य सब ( श्रिपित्वम् ) श्रपने को सम्बद्ध हुश्रा (इच्छुन्ते ) जानते हैं। श्रथवा (तिसमन् ह श्रावित्वं=श्रप्यथम् इच्छुन्ते ) उसी में सब सम्बद्ध होने के कारण अप्यय या विलीन होना चाहते हैं।

संवत्तर पच में — छ ऋनुएं ६ यम हैं, वे दो दो मास से बने हैं। बीर १६ वां मल मास है। सब श्रपने को उसमें संबद्ध पाते हैं या १३ वां स्वयं सूर्य है। वह स्वयंम् है। १२ हीं मास सूर्य में श्रपने को बंधा पाते हैं। श्रध्यात्म में छुः यम, दो कान, दो नाक, दो श्रांख, दो रसना श्रीर बागी, दो हाथ, दो पांव, ये छः यस हैं और एक मन है, वह स्वयं उत्पन्न है, उसमें सब बंधे हैं श्रीर सब प्राया उसी में 'श्रप्यय ' लीन होते हैं।

ंश्रथवा—पांच इन्द्रियें श्रीर छुठा मन ये छुः यम हैं। श्रातमा एकज स्वयंभू एक है। उसमें वे गांचों सम्बद्ध हैं। अथवा—हादश प्राण् छः यम= जोड़े हैं वे एक त्रातमा में सम्बद्ध हैं।

श्राविः सन्निहितं गुहा जरुनामं महत् एदम्।

तचेदं सर्वमापितमेजंत् प्राग्रत् मतिक्तिम् ॥ ६॥

भा०—(गुहा) गुहा में, ब्रह्मावड में और इस शरीर में (जरन्= चरन् ) व्यापक (महत् ) वह महान् (पदम् ) ज्ञातन्य, वेद्य (नाम) पदार्थ हैं जो (त्राविः) साचात् (सन्निहितम्) अति समीप में भीतर स्थित है। (तज्ञ) उस आतमा में (इदं सर्वम्) यह सव ( प्जल् प्राण्यत्) गतिश्रील प्राण केने वाला देह, इन्द्रिय, चित्त आदि और बहायह में समस्त जुर्य चन्त्र नचत्र वायु थादि सब ( प्रतिष्ठितम् ) साक्षित है ।

एकंचकं वर्तत् एकंनीम खुहस्रांचरं प्र पुरो नि पृथा।

श्रुर्थेन विश्वं सुवंनं ज़जा<u>न</u> यदंस्यार्धं कर्ं तद्व वंसूव ॥ ७॥

भा०—(पुरः म) पूर्व से उग कर, (पश्चा नि) पश्चिम में अस्त होने अथर्व ११ । ४ । २२ ॥

बाला ( एक चक्रम् ) एक ज्योतिश्रक ले युक्त ( एक नेमि ) संवस्तर रूप एक धार वाला सूर्य (वर्तत ) जिल प्रकार धूमता है उसी प्रकार यह आत्मा ( प्रतः प्र ) आगे २ विज्ञान रूप में बराबर उदित होता और ( प्रश्ना नि ) पीछे भूतकाछ में निर्माकित सा होता हुआ (एक नेमि) एकस्वरूप (एक चक्रम्) एकमात्र कर्ता होकर (सहस्राच्रस्) सहस्रो अच्रर=अच्य शाहियों से सम्पन्न होकर (वर्तते) सदा विद्यमान रहता है। कमी विनाश को प्राप्त नहीं होता । श्रीर जैसे सूर्य (अर्घेन) श्राधे से (विश्वं सुवनं

५—( ९० ) ' अष्टाचकं वर्षात ' ( च० ) ' शटस्यार्थ कतामः स्वेतुः ।

जजान ) समस्त सुवन को प्रकाशित करता है और (यत अस्य अर्थ क तत् यभूव ) और जो उसका शेप आधा भाग है, पता नहीं वह कहां प्रकाश करता है ! उसी प्रकार (अर्धेन ) अपने अर्ध, समृद्ध भाग ऐश्वर्यमय विभ् तिमय सत्वांश से (विश्व सुवनं जजान ) समस्त उत्पन्न होने वाले कार्य जगत् को उत्पन्न करता है और (यर्) जो (अस्य) इस परमेश्वर का (अर्थम् ) महान्, परम स्वरूप, स्वम कारग्रूरुप है (तत्) वह (क यभूव) कहां, किस रूप में है, नहीं कहा जा सकता।

' एकनोमि ' ब्रह्म का स्वरूपवर्णन श्वेताश्वतर उप० में लिखा है— "तमेकनेमिं त्रिवृत्तं पोडशान्तं शतार्थारं विंशतिपत्यराभिः। श्रष्टकेः पद्भिविंशरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तेकमोहस्॥" (श्र०१।४॥)

इस पर शाइर भाष्य दर्शनीय है । पुञ्चुबाही वंहत्यप्रेमेषुां प्रष्टयो युक्ता अनुसंबंहन्ति । स्रयातमस्य ददृशे न यातं परं नेदीयोवंदं दवीयः ॥ = ॥

भा०—( पञ्च-वाही ) पांची प्राणी और भूतों को वहन करने वाला ख़ातमा ( एपाम् ) इनके ( अग्रम् ) मुख्य, [ ब्रासम्य ] प्राण को ( वहित ) धारण करता है । और ( प्रष्टयः ) अच्छी प्रकार से ज्यापक प्राण अश्रों के समान इस देह और ब्रह्माण्ड को उठा रहे हैं । ( अस्य ) इसका (अयातम्) न चला हुआ मार्ग, वर्तमान तो (दृद्शे) साचात् दीखता है । और ( यातम् ) चला हुआ मार्ग भृतकाल ( न दृद्शे ) दिलाई नहीं पड़ता । जो मार्ग नहीं चला गया है वह तो ( पर्र नेदीयः ) बहुत दूर होकर भी बहुत समीप है । श्लीर जो ( यातम् ) चला हुआ भूत काल है वह ( अवरम् ) समीप होकर ( द्वीयः ) अति अधिक दूर है । धारमा पच में—अयात=जो प्रारब्ध कर्म है वह साचात् अनुभव होता है और यात=भुक्त फिर दिलाई नहीं पड़ता

जो इसमें 'पर ' अति स्वानतल है वह बहुत समीप है और जो 'अवर ' स्यूज तत्व है वह बहुत दूर है।

' पञ्चवाही ' का स्वरूप श्वेताश्वतर उपनिषत् में दर्शाया है कि— पन्चस्रोतोऽम्बुं पन्चयोन्युप्रवकां पन्चप्राखोभें पन्चबुद्ध्यादिमूनम् । पञ्चावर्ता पञ्चदुःखींघवेगां पञ्चशाद्भेदां पञ्चपर्वामधीमः ॥ इसकी शङ्कराचार्य कृत ज्याख्या दर्शनीय है ।

तिर्थिनिवलश्चमुस्त कुर्ध्ववुंध्नस्तास्मिन् यशो निहिंतं विश्वकंपम् । तदासत् ऋषयः धुप्त धाकं ये ऋस्य गोपा महतो वंमुबुः ॥ ६॥

भा०—एक (तिथँग्-विकाः) तिरके सुख और (कर्ध्व-वृक्षः) उत्पर को पैंदे वाला ( चमसः ) चमस है । (तिसम् ) उसमें (विश्वरूपं) 'विश्वरूप' नाना रूप (यशः) सूविमान् बल (निहितम्) रखा है। (तत्) वहां, उस शक्तिमान् श्रातमा में (सप्त श्रूपयः) सात ऋषि दशा, सात धीर्ष गत प्राचा (साक्ष्म) एकत्र होकर (भासत) विराजन है। (थे) चो ( घ्रस्य महतः ) इस महान् त्रात्मा के ( गोपाः ) रचक या द्वारपात के समान उसकी श्रावरण किये हुए या घेरे हुए ( वसुवुः ) हैं।

शतपथ बाह्मण के बृहदारण्यक भाग में—" त्रवांग्विलश्रमस जर्भवृक्ष इतीचं ताच्छिर एव हार्वाग्विलश्चमस्न कर्ध्वंब्रमस्तास्मन् यशो निहितं विश्वरूपं प्राचा वै यशो विश्वरूपं तस्यासत ऋषयः सस तीरे । प्राचा वा ऋषयः प्राचा-मेतदाह। " यह 'शिर' वह 'चमस'या पात्र है जिसका विज-गुल पासे पर तिरचे खुला है और पैंदा, कपान उपर है। उसमें यशोरूप माण ाले हैं। उस पात्र के किनारे २ सात ऋषि, सात प्राया, दो कान-गीतम

९-( ४० ) ' सर्वाग्विलक्ष ' ( उ० च० ) ' तस्यासत ऋषयः सप्ततीरे बागधनी मद्मणा संविदया ' इति [ शत० १४ । ५ । २५ ] ।

श्रीर भरद्वाज, दो चत्तु विश्वाभित्र श्रीर जमद्भि, दो निसका -विशिष्ट श्रीर करवप श्रीर मुख श्रति, ये सात ऋषि विराजते हैं जो इसके 'गोपा' पहरेदार के समान उसको घेरे हैं। देखो बृहदारण्यक उप० [श्र०२। २।३।४] इस श्रार्ष व्याख्या को कुछ श्रनात्मज्ञ योरोपीयन श्रसंगत कहते हैं यह उनका घोर श्रज्ञान है।

या पुरस्तांद् युज्यते या चं पुश्चाद् या विश्वती युज्यते या चं सुर्वतं: । ययां युक्तः प्राङ् तायते तां त्वां पृच्छामि कतुमा सर्चीम् ॥१०॥ (२६)

भा०—( ऋचां सा कतमा ) ऋचाओं में से वह कीनसी ऋक् अर्च-नीय पूजनीय स्तुत्य शिक्ष है (या) जो (पुरस्तात् ) आगे भी (प्रयुज्यते ) जुई। रहती है और (या च पश्चात् ) जो पीछे से भी जुई। रहती है और (या च विश्वतः युज्यते ) जो सब प्रकार से जुई। रहती है और (या च सर्वतः ) जो सब ओर से जुई। रहती है। और (यया) जिससे (यज्ञः ) यज्ञ, विश्वरूप ब्रह्माण्ड (प्राङ् ) पूर्वाभिमुख होकर (तायंत) विस्तृत किया जाता है। वह ऋचा देखों, गोप्थ बा० १।१।२२॥ ' ऋचोऽचरे परमे ब्योमन्०' इत्यादि । अर्थात् , वह स्तुत्य शिक्ष ब्रह्मशिक्ष है ।

यदेजंति पर्तति यच्च तिष्ठंति ग्राणदर्शाणिक्रिश्विष्च यद् भुत्रंत्। तद् दांत्रार पृथिवीं विश्वरूपं तत् कंसूयं भवत्येकष्टेव ॥ ११ ॥

भा०—( यद् एजित ) यह जो कुछ कांपता है, ( पति ) चलता है, ( यत् च तिष्ठति ) और जो खढ़ा है ( प्राग्नत् भ्रप्राण्त् ) प्राग्य लेता हुआ था न प्राण् लेता हुआ ( यत् निमिषत् भुवत् च ) और मेंपकता या नष्ट होता हुआ और उत्पन्न होता हुआ, उस सब को ( तत् ) वह परब्रह्म ही ( विश्व-रूपम् ) सर्वरूप होकर ( दाधार ) धारग्य कर रहा है, वहीं ( पृथिवीं दाधार )

<sup>.</sup> १०-(च०) 'कतमासाऋचाम् 'इति बहुत्र । (प्र० द्वि०) 'यो इ. प्रश्चात्' 'यो इ. सर्वतः 'इति पेप्प० सं०.।

पृथिवी को धारण करता है (तत् संभूष) वह समस्त एकत्र होकर (एकप्र एव भवति) 'एक 'ही है। उससे भिन्न कोई पदार्थ अलग नहीं रह जाता। ' यन्मध्ये पतितः स्तद्भहखेन गृह्यते ' जो पदार्थ जिसके बीच में है उसीके प्रहृष से वह भी लिया जाता है। यही तास्स्थ्योपाधि है। जिसके अनुसार ' सर्व खुलु हुदं ब्रह्म ' का ज्याख्यान महर्षि द्यानन्द ने किया है।

श्चनन्तं वित्तंतं पुरुषानुन्तमन्तंवच्छा समन्ते ।

ते नांकपालखंरति विच्चिन्वन् चिद्वान् भूतमुतः मर्व्यमस्य ॥ १२ ॥

भा०—( अनन्तम् ) अनन्त सीमारहित परम कारण और (अन्त वत् च) अन्त वाला, सीमा युक्त कार्य ये दोनों ही (सम् अन्ते ) एक दूसरे की सीमा हैं। वस्तुतः देखें तो (अनन्तम्) अनन्त अन्तरहित, कारण पदार्थ है जो (अस्त्र) नाना रूपों में (विततम् ) अकट रूप से फैला है, परन्तु 'अनन्त'=कारण और 'अन्तवत् ' कार्य (ते ) उन दोनों को (नाक- पालः ) मोचमय धाम का पालक वह असु परमात्मा ही जो (अस्प ) इस विश्व के (भूतम्) अतीत उत्पन्न हुए और (भन्यम् ) उत्पन्न होने वाले भविष्यत् को (विह्नान् ) जानता है वह दोनों को (विक्रिन्वन् ) विवेक करता हुआ (ते ) उन दोनों को (चरित ) वश कर रहा है या अपने भीतर ले रहा है।

प्रजापतिश्चरति गर्भे श्रम्तरदृश्यमानो बहुधा वि जायते । श्रमेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कंत्मः स केतुः ॥ १३॥ पूर्वार्थः बजु० ३१ । १९ पूर्वार्थेन सम ॥

१२-(दि०) 'समके '(तृ०) ' करतिप्रजानन् '(च०) ' भृतं यदि भव्यस्य ' इति पैप्प० सं०।

१३-(दि०) 'अन्तर जायमानः' इति बजु०। बहुधा प्रजायते, (२० ज०) -' अर्धेनेदं परि बभूव विश्वं मेतस्यार्धं विस्तुत्ञ्जनान ।' इति पैप्प० सं० ।

भा०—( गर्भे अन्तः ) गर्भ के भीतर जिस प्रकार आतमा ( अदूरय-मानः ) दिना दिखे ही (चरित ) विचरता है और ( बहुधा वि-जायते ) बहुत प्रकार से नाना योनियों में नाना शरीर धारण कर उत्पन्न होता है उसी प्रकार ( प्रजापितः ) प्रजा का पालक वह प्रभु ( गर्भे अन्तः ) इस हिरण्यगर्भ के भीतर ( चरित ) ज्यापक है । और ( अदृश्यमानः ) स्वयं दृष्टिगोचर न होता हुआ भी ( बहुधा ) सूर्यं, चन्द्र, नचन्न आदि रूपों में ( विजायते ) विविध शाक्तियों के रूपों में प्रकट होता है । वह ( अर्धेन ) आधे, जद या प्रकृतिमय भाग से ( विश्वं अवनं जजान ) समस्त कार्यं जगत् को प्रकट करता है और ( यत् ) जो ( अस्य ) इसका ( अर्थे ) शेप अर्ध-आधा या परम समृद्ध रूप है ( सः ) वह ( केतुः ) ज्ञानमय पुरुष ( कतमः ) कीनसा है ? पता नहीं । अथवा ( सः केतुः कतमः ) वह ज्ञानमय पुरुष 'क-तम'=आतिशय सुख स्वरूप है ।

कुर्ध्वं भर्रन्तमुद्धकं कुम्भेनेवोदहार्थ/म् । पश्यंन्ति सर्वे चर्चुपा न सर्वे मर्नसा विद्वः ॥ १४ ॥

भा०—( कुम्भेन इव ) घड़े के द्वारा जिस प्रकार ( कर्ष्वम् ) सिर के जपर ( उदकम् ) पानी को ( अरम्तम् ) उठाये हुए ( उदहार्यम् ) कहार या धीवर को सब कोई देखते हैं उसी प्रकार ( कर्ष्वम् ) कपर श्राकाश में ( कुम्भेन ) मेघ के द्वारा ( उदकं भरन्तम् ) जल को धारण करते हुए उस प्रभु को या पर्जन्य रूप प्रजापित को ( सर्वे ) सभी लोग ( चलुश ) श्रांखाँ से ( पश्यिन्त ) देखते हैं । परन्तु ( मनस ) मन से या ज्ञान साधन से ( न विदु: ) उसका साम्रात् ज्ञान नहीं करते हैं । प्रभु के कार्यों को देखते हैं उसके कारण शिक्ष को नहीं देखते हैं ।

दूरे पूर्णिनं वसति दूर ऊनेनं हीयते । महद् युव्तं भुवंनस्य मध्ये तसौ बुलि राष्ट्रभृतो भरन्ति ॥ १४,॥ भा० — वह पर ब्रह्म (दूरे) दूर रह कर भी (पूर्णेन) पूर्ण ब्रह्माण्ड के साथ ( वसित ) रहता है, उसमें सर्व न्यापक होकर रहता है ब्रीर (दूरे) दूर रह कर ही ( ऊनेन ) श्रल्प परिमाण वाले इस जगत् से ( हीयते ) खचा रहता है, श्रर्थात् परिमित नहीं होता। वह (महद् यचम्) वड़ा भारी पूजनीय देव ( मुवनस्य ) इस कार्य जगत् के बीच में व्यापक है। (तस्मे ) उसके लिये (राष्ट्-मृतः ) दीसिमान् पिचडों को धारण करने वाले बड़े सुर्यादिक भी सम्राट् को सामन्त राष्ट्रपतियों के समान ( बींक भरन्ति ) खिल या कर, उपहार, श्रीर भेंट पूजा प्रदान करते हैं।

यतः सूर्यं उदेत्यस्तं यत्रं च गच्छंति । तदेव मन्येहं ज्येष्ठं तदु नात्येति कि चन ॥ १६ ॥

भा०—( यतः ) जिससे ( सूर्यः ) सूर्यं ( उद् एति ) उदय अर्थात् उत्पन्न होता और ( यत्र च ) जहां ( अस्तं गच्छति ) अस्त अर्थात् पुनः प्रलय काल में जीन हो जाता है ( तद् एव ) उसको ही मैं (ज्येष्टम् ) सब से श्रेष्ठ बहा ( मन्ये ) मानता हूं । (तद् उ ) उसको ( किंचन न फायेति ) कोई पार नहीं कर सकता । इस मन्त्र में सूर्यं का ' उद्व ' ' अस्त ' दोनों शब्द उत्पन्न होने और प्रलय होने अर्थ में प्रयुक्त हैं । इसका रहस्य छान्दोग्य उपनिषद में ' संवर्ग ' प्रकर्या में देखिये ।

ये अर्वाङ् मध्यं उत वां पुरांगं वेदं विद्वांसंमितो वदंन्ति । आदित्यमेव ते परिं वदन्ति सर्वे अप्नि द्वितीयं त्रिवृतं च द्वंसम् ॥ १७॥

१६- बतश्चोदेति स्यः अरुां यत्र च गच्छति । तं देवाः सर्वे अर्पिताः तह-न्तत्येति कश्चन १ इति कठोप० ।

१७- वे अर्वाङ् उत वा पुराणे ' (च०) 'तृतीयं च इंसम्' इति पैप्प० सं०।

भा०—(ये) जो विद्वान् (श्रवीङ् ) श्रवीक् कालिक, (मध्ये) मध्यकाल में वर्तमान (उत वा) श्रीर या (पुराग्रम्) पुराग्र श्रित सनातन (वेदं विद्वांसम्) वेदसय ज्ञान को जानने वाले पुरुष के विषय में (श्रिमतः) सर्वत्र (वदन्ति) वर्णन किया करते हैं (ते) ये विद्वान् (सर्वे) सम (श्रादित्यम् एव) समस्त ब्रह्माग्रड को श्रापने भीतर ले लेने वाले उस महान् पुरुष को ही लच्च करके (परिवदन्ति) वर्णन करते हैं श्रीर (द्वितीयम्) उत्तसे दूसरे दर्जे पर (द्वित्यम्) एका से श्रुक्त भीव श्रीर तिसरे पद पर (क्रिन्तम् हंसम्) हंस, श्रीर में गमनागन करने वाले त्रिगुण् प्रकृति के वन्धन में मधे, ब्रहंकारवान् जीव के विषय में वर्णन किया करते हैं।

खुहुकाह्एयं वियंतावस्य पुचौ हरेंहुँसस्य पतंतः खुर्गम् । स देवान्त्सर्वोतुरस्युपदयं खेंपश्यंन् याति भुवनानि विश्वां॥१८॥ स्थर्व० १३ । २ । ३८ ॥ १३ । ३ । १४ ॥

भा०—(हरे:) आदित्य के समान तेजस्वी (हंसस्य) महान आसमा के (स्वर्गस्) स्वर्ग, पुत्यमय जोक में जाते हुए ( श्रस्य) इसके (सहस्रा ह्ययम् ) सहस्रों दिस्ं व्यर्थों की यात्रा तक (पद्यों) पष ( वियतौ ) फैं जे रहते हैं। (सः) वह ( सर्वन् ) समस्त ( देवान् ) विहानों, सुक्त जीवों और आकाश के तेजस्वी पदार्थों को शपने ( उरसि ) विशास वद्यास्थल पर ( उपदय ) केवर (विश्वा अवनानि ) समस्त कोकों की (सं-परयन् ) देखता हुआ ( याति ) जाता है।

सुरयेनोध्वरस्तंपति ब्रह्मंगार्वाङ् वि पंश्यति । प्राणिनं किर्येङ् प्राणि यस्मिन् ज्येष्ठप्राधि श्रितम् ॥ १६॥ भाग-नद्द महान् ब्रह्ममय तेनोमयदन (सत्येन) सत्य के प्रकाश .से (कर्षः) सब से कपर विराजमान होकर (तपित) तपता है । श्रीर

(ब्रह्मणा) ब्रह्म ज्ञान से (श्रवांङ्) नीचे इस कार्य जगत् को (वि प्रश्यति) नाना प्रकार से देखता है या प्रकाशित करता है। और (प्राचीन) प्राचा . ? ? \* रूप वायु से ( तिर्थेङ् ) तिरहे रूप में ( प्रायाति ) प्राया लेता है और सम-स्त प्रांथियों को जीवन प्रदान करता है। वहीं वह है (यासिन्) जिसमें (ज्येष्टम् ) सर्वश्रेष्ठ व्यक्त (जाधि श्रितम् ) स्वरूप से स्थित है। यो वै ते विद्यादृरखी याभ्यं निर्मुध्यते वर्सु । स बिहान् ज्येष्ठं मन्येग् स विद्याद् बाह्मश्च ग्रहस् ॥ २०॥ (२७)

भा०—(यः वै) जो पुरुष (ते घरणी) उन दो घरणियाँ हो विद्यात् जानता है ( याम्यां ) जिनसे ( पसुम् ) वह तर्व ग्रह्मारह में चसने और सब नीवों को वलाने हारा ब्रह्म रूप वहु और हसी प्रकार देह का वासी ब्रात्मा ( ानर्मध्यते ) मय कर प्रकाशित कर जिएा जाता है (सः ) वही ( विद्वान् ) विद्वान् पुरुष (ज्येष्ठं) ज्येष्ठ ख़्दा को जानता है। (सः) वही (सहत्) बहे (बाह्मणुम्) बहा है स्तरूप को (स्थित्) जान लेता है।

स्वदेहमराथीं कृत्वा प्रयःचं चोक्तरारियम् । ध्यानिभ्धनाभ्यासाहेवं परयेत् निगृदवत् ॥

भपने देह को भ्रारीम् बना कर भौर प्रत्युव ' म्रो ३ म् ' को उत्तर अराखि बनावे श्रीर ध्यान के संथन द्यट से वारवर रगदे तो परम गूद श्रांतमा के भी दर्शन होते हैं।

श्रुपाद्ये सम्भव्द सो अधे सर्पा अंस्त्।

चतुंब्पाद् भूत्वा भोग्युः सर्वमादंच भोजनम् ॥ २१ ॥ , भा०—सृष्टि के पूर्व में (सः) वह परम पुरुष (अवात्) (अ पात् श्रविज्ञेय रूप, 'श्रमात्र 'स्वरूप ( सम् समवत् ) रहा । श्रीर (अपे)

२१-( दि० ) ' सोऽमें मसुरामन्त ' शति पैष्प० सं० ।

सृष्टि के उत्पन्न होने के पूर्व वही (स्वः) सुखमय प्रकाशमय मोल धाम को (श्राभरत्) धारण करता था। वह पुनः (चतुष्पात्) 'चतुष्पात्' होकर (भोग्यः) सब संसार का भोक्षा होकर (सर्वम्) समस्त संसार को (भोजनम्) श्रपना भौजन बना कर (श्रा श्रदत्त) श्रपने भीतर खील रहा है।

## ' ग्रत्ता चराचरप्रहणात् ' । वेदान्तः सूत्रम् । ः

प्रकाशवान्, अनन्तवान्, ज्योतिक्मान् और श्रायतनवान् ये ब्रह्म के चार पाद हैं प्रत्येक पाद की चार २ कलाएं हैं। प्राची, प्रतीची, दिशिया, उदीची ये प्रकाशवान् पाद की चार कला हैं, पृथिती, अन्तरित्त, चौः, समुद्र ये अनन्तवान् पाद की चार कलाएं हैं श्राया, च्लु, ओत्र शीर मन ये आयं तनवान् पाद की चार कलाएं है प्राया, चलु, ओत्र शीर मन ये आयं तनवान् पाद की चार कलाएं है। इस प्रकार चतुष्कल, चार चरणों से समस्त संसार को उस ब्रह्म ने अपना भोजन बना लिया है। यह संसार उसका भोष्य है श्रतः वह महान आस्मा ' भोष्यः ' कहाता है। भोष्यम् श्रह्मास्त्रीति ' भोष्यः ' सर्व भोक्षा हस्यर्थः। श्रश्नीदिश्वा द श्रच्।

## भोग्यां म<u>बद्धो सर्त्रमदद् बहु</u> । यो देवमु<u>'तुरार्वन्तमु</u>पासांतै स<u>नातर्</u>नम् ॥ २२ ॥

भा • — वह पुरुष भी ( मोग्यः ) समस्त संसार को अपना भोत्यः वनाने वाला होकर ( श्रभवत् ) सबका प्रगु होकर विराजता है । वह ही ( बहु ) बहुत सा ( श्रज ) श्रज खाने का पदार्थ जीवों को भी ( श्रद् ) प्रदान करता है ( यः ) जो ( उत्तरावन्तं ) सब से उत्कृष्ट पद को प्राप्त ( सनातनम् ) सनातन ( देवम् ) देव को ( उपासाते ) उपासना करता है ।

२२-( प्र० ) " साम्यो ' इदि पाट; प्रामादिक; →

खुनातनमेनमाहुक्ताद्य स्थात् पुर्नर्शवः । श्रुहोरात्रे प्र जायेते श्रुन्यो श्रुन्यस्यं हुपयोः ॥ २३ ॥

भा०—( एनम् ) उस परम पुरुष को (सनातनम् ) सनातन पुरुष ( आहु: ) कहा करते हैं। परन्तु ( उत अख ) वह तो आज मी ( पुनः नवः ) फिर मी नया का नया ही है। जैसे ( अशोरात्रे प्रजायेते ) दिन, रात बरावर नये २ उत्पन्न होते रहते हैं तो भी ( अन्यः अन्यस्य ) एक दूसरे के ( रूपयोः ) रूपों में समान होते हैं।

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाच स ड म्बः एन द्वैतत्। का० उप० २ १ ४ । १३ ॥

शतं सहस्रमयुतं न्य/र्वेदमसंख्येयं खर्मस्मिन् निर्त्रिप्टम् । तत्रंस्य दनस्यिभ्यतं एयं तसादं देवो रोचत एप प्रतत् ॥२४॥

भार — ( श्रांतम् ) इस परम पुरुष में ( श्रातम् ) सैकड़ों. (सहस्रम् ) इसारों, (श्रायुतम्) इस हजार, (न्येंबुदम्) सर्जे श्रीर (श्रासंख्यम्) श्रासंख्य, गण्यातातित (स्वम् ) धन ऐश्रायं (निविष्टम्) रखे हैं। (श्रास्य ) इसके (श्राभिपरयतः प्व ) देखने मात्र से ही समस्त स्नोक उसके (तत् ) उस ऐश्रायं को (श्रान्त ) ग्राप्त करते हैं। ( तस्मात् ) इसालिये ( एपः देवः ) वह महान, सर्व प्रकाशक, परम देव ( एतत् ) इस संसार को ( रोचते ) प्रवीप्त करता है।

वाल्यदेकंमणीयुस्कमुतैकं नेवं धश्यते । ततः परिंग्वजीयसी देवतां सा मर्म ग्रिया ॥ २४ ॥

भा० — ( एकम् ) एक वस्तु जो ( बालात् ) बाल=केरा से भी ( प्राशी-यस्कम् ) श्रायन्त सूचम ( उत एकम् ) श्रीर वह मी एक हो तो वह ( न इव दृश्यते ) नहीं के समान दीखती है। तो फिर (ततः) जो उससे भी सूचम वस्तु

२५-( प्र० ) ' मारायमात्रं दहने ' ( तृ० ) 'मतः परि' इति पेप्प० सं० ।

के ( परि-ध्वजीयसी ) श्रीतर न्यापक श्रांति स्वमतम (देवता ) देव की जो सत्ता है ( सा ) वह ( मम ) मेरे ( प्रिया ) हृदय को तृप्त करती एवं प्रिय लगती है । मैं उसका उपासक हूं । जैसे श्वेताश्वतर उप० [१ । १] में—

वाजाअशतभागस्य शतधा किएतस्य च ।
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ १ । ७ ॥
बुद्धेर्गुगोनात्मञ्ज्योन चैव श्राराप्रमात्रोऽन्यपरोऽपि दृष्टः ॥ १ । ५ ॥
न संदृशे तिष्टति रूपभस्य न प्रजुषा पश्यति कश्चनैनम् ॥
क उप० [ २ । ६ । ७ ]

नैव वाचा न तपसा प्राप्तुं शनयो न चतुषा ॥ श्रस्तीति शुवतोऽन्यन दर्थं तदुपराभ्यते ॥ ६०, २ | ६ | १२ ॥

एक बाल को साँ हिस्ता में नंदा जाय, यह सीवां भाग जीव का पिरंमाण जानो। वह सुई के नोक के समान है। वह बुद्धि या आत्मा के ज्ञान गुण से देख जिया जा सकता है। इसी प्रकार सूच्य परम आत्मा को भी समसी। उसका रूप दिखाई नहीं देता। उसे आंख से कोई भी नहीं देखता, न वाणी से कहा जा सकता है, न मनसे सोचा जा सकता है। केवल 'है 'ऐसा कहने के अतिरिक्ष और कुछ भी उसका जाना नहीं जा सकता। हिटनी ने इस मन्त्र में 'बाल 'का अर्थ बचा किया है, सो उसकी बालबुद्धि पर हंसी शाती है।

ष्ट्रयं केल्याएयं जरा मत्येंस्याप्तता गृहे । यस्में कृता शये स यश्चकारं जजारं सः॥ २६॥

भार — ( ह्यं ) यह ( कल्याणी ) कल्याणमयी चितिशक्ति, ( छजरा ) कभी जीर्ण न होने वाली, श्रविनाशिनी, ( मर्स्यस्य ) मरणशील जीव के

२६-( तृ० ) 'तस्मै कृता 'इति पैप्प० सं०। 'यस्मै कृता सा राये सः ' इति रोक्षवेल केन्मनकामितः पाठः ।

(गृहे) देह में भी (श्रयता) श्रयता, नित्य है। (यस्मै) जिस देह के रखने के जिये (कृता) उसे उसमें रखा जाता है (सः शये) वह तो मुद्धं होकर बेट जाता है श्रोर (यः) जो श्रश्च (चकार) उसे देह में धारण करता है (सः) वह भी जीर्य हो जाता है, बूदा हो जाता है। अस वह चिति शक्ति, श्रात्मा, स्वयं श्रविनाशी है।

त्वं स्त्री त्वं पुमांनसि त्वं कुंभार द्वत यां कुमारी ।

त्वं जीर्यो ट्राइनं वश्चसि त्वं जातो भवसि टिश्वतोंमुखः ॥ २७ ॥

ंश्वेता० उंप० ४ । ३ ॥

मा०—( त्वं क्षी ) हे आत्मन् । तू क्षी है, (त्वं पुमान् आसि ) तू पुरुष है। (त्वं कुमारः ) तू कुमार है, (उत वा ) और (कुमारी ) तू कुमारी है। (त्वं जीवाँः ) तू ही यूवा होकर (दयटेन वंचिस ) दएट हाथ में लेकर चजता है। (त्वं ) तू ही (जातः ) शरीर धारीरूप में उत्पन्न होकर (विश्वतोग्रुखः ) नामा प्रदार कां (अवसि ) हो जाता है।

ब्रुतैषां पितोत वां पुत्र एंवामुतैषां ज्येष्ट ब्रुत वा किनष्ठः।

पकों ह देवो मनंखि प्रविष्टः प्रयुमो जातः स इ गर्थे शुन्तः ॥२=॥

भा०—( उत ) और वह आत्मा ही ( प्पांपिता ) इन बालकों का पिता है (उतवा, अथवा वही ( एपां पुत्र: ) इन पिता माताओं का पुत्र है। ( एपां उयेष्टः) वह भाइयों में से उयेष्ट भाई (उत वा, और (क्रिक्टः) वही क्रिक्ट, सबसे होटा है। तो भी वह आत्माक्वा है ? वस्तुत: (ह) निश्चय से (एकः देवः) एक

२७-( दि० ) ' त्वं कुमारी उत वा कुमारः ' इति पैप्प० सं० ।

२८—'उतैपां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः उतैपां पुत्र उत वा पितैषाम् ।' (च०) 'पूर्वी-इ अहे स उ०' इति जै० उ० ब्रा०। (प्र० द्वि०) ' उतेव ज्येष्ठोतवा कनिष्ठेतिष आहोतवा पितैषः', (च०) 'पूर्वी जातः' इति पैप्प० सं०।

ही देव क्रीड़ाशील श्रात्मा, (मनसि) मन या श्रन्तःकरण में (प्रविष्टः) प्रविष्ट है वही (प्रथमः) सब से प्रथम (जातः) शरीर प्रहण करके उत्पन्त होता श्रीर (सः उ श्रन्तः गर्भेः) वह ही भीतर गर्भे में श्राता है।

पूर्णात् पूर्णमुदंचित पूर्णे पूर्णेनं सिच्यते । इतो तदुध विद्याम् यत्तस्तत् पंरिविच्यते ॥ २६ ॥ "

भा०—( पूर्णात्) पूर्ण पुरुप से ( पूर्णम् ) पूर्ण जगत् ( उद् अचित ) उत्पन्न हो जाता है। ( पूर्णम् ) पूर्ण परमेश्वर से ( पूर्णम् ) यह समस्त जगत् ( सिन्यते ) अपने वीर्य से उत्पन्न किया जाता है। ( उतो ) और (अध) अब (तत्) उस परमन्नता का (विद्याम) ज्ञान करें ( यतः ) जिससे ( तत् ) वह जगत् का मूल कारण, वीर्य रूप से प्रकृति योनि में ( पि: पिच्यते ) आधान किया जाता है। अथवा-पूर्ण गर्भ से पूर्ण वालक उत्पन्न होता है। पूर्ण युवा पुरुप पूर्ण गर्भ को आधान करता है। अथ उस तत्व का भी ज्ञान करें जिससे वह परम जगत् का मूल वीर्य सेचन होता है। प्रवा सनत्नी सन्मेव ज्ञातेषा पुराणी पिए सर्व वभूव। मही देव्यु प्रसी विभाती सैकेंनेकेन मिष्ता वि चंष्ट ॥३०॥ (२०)।

भा०—( एषा ) वह ( सनत्नी ) पुराण शक्ति ( सन्म एव जाता ) अति पुरातनकाल से क्विमान है। वह ( पुराणी ) अति पुराण शक्ति ( सर्व पिर बभूव ) समस्त संसार में ज्यापक है। वह ( मही देवी ) महती दिज्यशक्ति ( उपसः ) समस्त उपाओं को ( विमाति ) प्रकाशित करने हारी है। ( सा ) वही ( एकेन-एकेन ) प्रस्थेक ( मिपता ) प्राणी द्वारा ( विचष्टे ) नाना प्रकार से देखती है। 'सहस्राज्य सहस्रपार्य'। यज्ञु०।

श्रिवित्तें नाम् देवतुर्तेनांस्ते परीवृता । तस्यां रूपेणेमे वृत्ता हरिता हरितस्रजः ॥ ३१ ॥

२९- पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते ' इति बृह० उ० ५ । १ ॥

भार — ( अवि: वै नाम देवता ) वह 'अवि' सर्वेशलक देवता है जो ( ऋतेन परीवृता आस्ते ) 'ऋत' परम सत्य से ज्यास है। ( तस्याः रूपेण ) उसके रोचक रूप से ही ( इमे वृत्ताः ) ये वृत्त ( हरिताः ) हरे भरे हैं और '( हरित-स्रजः ) हरी पत्रमालाओं से देके हैं।

> श्रन्ति सन्तं न जंहात्यन्ति सन्तं न पंश्यति । द्वेवस्यं पश्य काञ्यं न ममारु न जीर्यति ॥ ३२ ॥

भा०—पुरुष ( अन्ति सन्तम् ) समीप विद्यमान उस प्रम देव को ( न जहाति ) कभी दूर नहीं कर सकता, कभी नहीं त्याग सकता, कभी उससे अलग नहीं हो सकता। और वह ( अन्ति सन्तम् ) समीप विद्यमान जिस आत्मा को ( न परयति ) देखता भी नहीं है। ( देवस्य काव्यं परय) उस प्रम देव, कान्तमञ्ज, मेधावी, परम पुरुष के काव्य=इस अलौलिक कार्य जगत्को देख जो (न ममार) न कभी मरता और (न जीर्यति) न बृहा होता है।

श्चपूर्वेखेषिता वाजस्ता वंदन्ति यथायथम् । वर्दन्तिर्थेष्ठ गच्छन्ति तदाहुर्वाह्मेखं महत् ॥ ३३॥

भा०—( अपूर्वेगा) जिसके पूर्व में कोई न था उस सबके आदि भूत परमेश्वर से ( इपिताः ) प्रेरित ( वाचः ) वेदवागियां ( यथायथम् ) सस्य सस्य ही ( वदन्ति ) तस्व का वर्णन करती हैं । वे ( वदन्तीः ) यथार्थ तस्व का वर्णन करती हुई ( यत्र गच्छन्ति ) जहां जाती और विश्राम लेती हैं अर्थात् पहुंचती हैं ( तत् ) उस परम वक्ष्य ( महत् । महत् पदार्थ को ऋषि लोग ( ब्राह्मणं आहुः ) ब्राह्मण्या 'मझं कहते हैं।

यत्रं देवार्श्चं मनुष्या/श्चारा नामांत्रिव श्चिताः। श्चरां त्वा पुष्यं पृच्छामि यञ् तन्माययां हितम् ॥ ३४॥ भाव—(यत्र) जिसमें (देवाः च) देव श्वीर (मनुष्याः च) मनुष्य सब (नाभी श्वराः इव) नामि या धुरा में श्वरों के समान ( श्विताः) श्राश्रित हैं। हे विद्वन् ! (त्वा) तुक से मैं (श्रपां पुष्पं पृच्छामि) श्रपः समस्त लगत् के मूल प्रकृति के परिमाखुश्रों के श्रयवा समस्त कर्मी श्रीर ज्ञानों के 'पुष्प' श्रयीत् पुष्ट करके जगत् रूप में व्यक्त करने वाले प्रकाशक या जगत् रूप कार्य फल के मूलमूत पुष्प=परम कारण ब्रह्म को पूछता हूं (यश्र) जिससे (तत्) वह जगत् रूप फल (मायया) माया प्रकृति के सूक्म रूप में (हितम्) विद्यमान रहता है।

येभिर्वातं इपितः प्रवाति ये दर्दन्ते पञ्च दिशः चित्रीर्चाः । य आहुंतिमृत्यमंन्यन्त देवा श्रृपां नेतारः कतमे त आंसन् ॥'४४॥ क्ष्ये उ० १० १० ३४॥

भा०—(येसिः) जिनसे (इपितः) प्रोरित होकर (वातः) वायु (प्रवाति) बहता है और (ये) जो (सधीचीः) एक साथ मिली हुई (पम्च दिशः) पांचों दिशाओं को (ददन्ते) विभन्न कर लेते हैं या धारण करते हैं। और (ये) जो (देवाः) देव, गण, प्रकाश युक्त तेजस्वी पदार्थ (आहुतिम्) आहुति, या आहृति, प्रजा की पुकारों या प्रार्थना, अभिजापा को (अति अमन्यन्त) नहीं जानते हैं अर्थात् जह है। (ते) वे (अपां) कर्मों के (नेतारः) प्रणेता (कतमे आसन्) कीन हैं?

हुमामेषां पृथिवीं वस्त एकोन्तारीचं पर्येको बगूव । दिवमेषां ददते यो विज्ञतां विश्वा आशाः प्रति रज्ञक्येके ॥ ३६ ॥ कै० उ० मा० ॥

भा०—(एपाम् एकः) इनमें से एक श्राप्ति नामक देव (इमाम् पृथिवीं वस्ते) इस पृथिवीं में न्यापक है। (एकः) दूसरा वायु (अन्तरिचं परि बसूव) अन्तरिचं में न्यापक है। (एपाम्) इनमें से एक सूर्य (दिवं ददत) हों को धारण करता है। (यः) जो समस्त प्रजाश्रों को (विधर्ता) विविध प्रकार से धारण करता है। श्रीर (एके) कुछ चन्द्रमा नचत्र श्रादि देव (विधाः श्राशाः) समस्त दिशाश्रों को (प्रति रचन्ति) पालते हैं।

यो विद्यात् सूत्रं वितंतं यस्मिन्नोताः प्रजा द्रमाः । सूत्रं सूत्रंस्य यो विद्यात् स विद्याद् ब्राह्मणं मृहत् ॥ ३७ ॥

भार — ( यस्मिन् ) जिसमें ( इमाः ) ये समस्त ( प्रजाः ) प्रजाएं ( फ्रांताः ) उरोयी पिरोई हुई हैं (यः ) जो विद्वान् पुरुष उस ( विततम् ) विस्तृत ( स्व्वम् ) स्वको ( विद्यात् ) जानता है श्रीर (यः ) जो ( स्व्वस् स्वम् ) उस स्व के स्व को भी जानता है अर्थात् जो 'स्व ' उरपादक के उरपादन सामध्यं को जानता है ( स महत् ब्राह्मणं विद्यात् ) वह बहे भारी ब्रह्म के रूप को जानता है ।

वेदाहं स्त्रं वितंतं यस्मिन्नोतांः प्रजा इमाः । स्त्रं सूत्रंस्याहं चेदायो यद् ब्राह्मणं मृहत् ॥ ३८ ॥

भा०—(श्रहम्) मैं (विततम्) उस व्यापक (स्त्रम्) स्त्रको (वेद) जानता हूं (बस्मिन्) जिसमें (इमाः श्रजाः श्रोताः) ये प्रजाएं विनी हुई हैं। (श्रहं) मैं (स्त्रस्य स्त्रम्) स्त्र के भी स्त्र को (वेद)जानता हूं, (यर्) जो (महत् प्राह्मणम्) वदा बहा का स्वरूप है।

यदंन्तरा चार्वाषृथिकी स्राग्निरैत् प्रदहंन् विश्वदाञ्य/ः। यत्रातिंग्डकेकंपत्नीः प्ररस्तात् के/वासीन्मात्रिश्वां तदानींम् ॥३६॥

भार ( यद् ) जब ( धावापृथिवी धन्तरा ) चौः धौर पृथिवी, जमीन और आकाश दोनों के बीच ( प्रदृष्ट् ) जाउचल्यमान (विश्वदाल्यः ) समस्त संसार को जलाने हारा ( अग्निः ) अग्नि देच ( ऐत् ) ज्याप जाता है ( यत्र ) जब कि ( परस्तात् ) दूर तक दिशाएं ( एक-पत्नीः ) उस एक महान् आग्नि की पत्नियों के समान समस्त दिशाएं ( श्रातिष्ठन् ) खड़ी रहती हैं ( तदानीम् ) तब प्रलय काल में ( मातारिश्वा ) वायु ( क इव . आसीत् ) कहां रहता है ।

घ्रुष्स्वा/सीन्मातृरिश्वात्प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः सल्लिलान्यांसन् । बृहन् हं तस्थौ रजंसो धिमातः पवंमानो हृरित श्रा विवेश ॥४०॥

भा०—( मातिरिक्षा ) वायु उस समय ( अप्सु प्रविष्टः ) अपः=प्रकृति के सूचन परमाखुओं में (प्रविष्टः ) प्रविष्ट रहता है और ( देवाः ) अन्य देव, भी (सिल्लानि प्रविष्टाः श्रासन् ) प्रकृति के सूचन परमाखुओं में ही प्रविष्ट हो जाते हैं । उस समय वह ( बृहन् ) महान् ( पवमानः ) सब का संचालक परमेश्वर (रजसः ) लोकों को ( विमानः ) रचना करता हुआ ( तस्था ) विद्यमान रहता है और वह ( हरितः आधिवेश ) समस्त जाव्वत्यमान दिशाओं में भी न्यापक रहता है ।

उत्तरेखेत्र गायुत्रीमृतृतेित्र ति चंकमे । साम्नुत्ये सामं संखिद्वरुजस्तद् दंदशे क∫ ॥ ४१ ॥

भा०—-( गायत्रीम् उत्तरेख ) साधक पुरुष गय=प्राचीं की रहा करने वाली चितिशिक्ष को पार करके उससे उपर विराजमान ( श्रमृते श्रिष्ठि विषक्षमे ) श्रमृत श्रास्मा के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ( ये ) जो योगी लोग ( साझा ) साम से, श्रपने श्रास्मा से (साम ) 'साम ' उस परब्रह्म को (संविद्युः ) जान लेते हैं श्रथांत् श्रास्मा से परमात्मा को एक करके जान लेते हैं वे ही जानते हैं कि ( तद् ) उस समय ( श्रजः ) श्रजन्मा, श्रास्मा ( क दद्शे ) कहां या किस दशा में साचात् होता है ।

सः प्रजापति हैंव पोडशघाऽऽत्मानं विक्वत्य सार्धं समैत् । तद् यत् सार्धं समैत् तत्साम्नः सामत्वम् ॥ जै० ३० । १ । ४८ । ७ ॥

नित्रेशनः सुंगर्मना वसूनां देव इंव सक्षिता सृत्यवर्मा । इन्द्वो न तस्यौ समुरे घनांनाम् ॥ ४२ ॥

यजु० १२ । ६६ ॥ ऋ० १० । १३९ । ३ ॥

४२- रायो वुःनः संगमनो वस्तां विशा रूपामिचष्टे शचीभिः । देव इव सविता

भा०—वह (देवः) प्रकाशमान, सब का द्रष्टा, (सविता इव) सिवता सर्वभेदक, सर्व प्रकाशक सूर्य के समान (सत्य-धर्मा) साथ के बल से समस्त संसार का धारण करने हारा (निवेशनः) समस्त नगत् का धाश्रय धौर (संगमनः) समस्त देवीं, पम्चमूतीं का सङ्गमस्थान है। वह (इन्दः) सर्वेश्वर्यवान् (धनानाम्) समस्त ऐश्वर्यों के निमित्त होने वाले (समरे) संप्राम में (इन्द्र इव तस्था) परमैश्वर्यवान् राजा के समान विराजता है।

एएडरींकं नवंद्वारं शिभिर्गुणेभिरावृतम् । तस्मिन् यद् युक्तमात्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविद्रो विदुः ॥ ४३ ॥

भा०—(नवहारस्) नव हार वाला (पुरहर्शकस् १) पुरहरीक, कमल के समान पुरुष कमें आचरण करने का साधन यह शरीर ( त्रिभिः ) तीन ( गुर्योः ) गुर्यो से ( आइसस् ) विरा है । (तस्मिन् ) उसमें ( यत् ) जो ( आक्ष्मन्वद् ) आक्ष्म सम्पन्न ( यस्म् ) सब अर्थों का संगमस्थान आत्मा है ( पृतत् वै ) उसको ही ( महिशिदः ) बहवेदी, बहक्कानी पुरुष ( विदुः ) सासात् करते हैं ।

श्चरामो धीरो श्चमृतः स्वयंस् रसेन तृसो न क्रतंश्चनोनः। तमेव विद्वान् न विभायमृत्योरात्मानं धीरम्बरं युवानम्॥४४॥(२६)

सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थी समरे धनानाम् ' इति ऋ० । तत्र विश्वावसुदै वगन्धर्व ऋषिः । स्विता देवता । तत्र (प्र०) ' निवेशनः संगमनी ' (च०) ' समरे पशीनाम् ' इति यजु० ।

पर्फरीकादयश्चेति चणादौ 'पुण्डरीक ' शब्दो निपारयते । पुणित शुभकम आचरित इति पुण्डरीकं शैताम्मौनं, सितपत्रं, मेथवं, व्याप्रोऽक्षिर्वा इति दयानन्दः ।

भा०—वह (स्वयंभूः) स्वयं अपनी शक्ति, सत्ता से सामध्येवाम् ( अकामः ) काम संकर्तों से रहित (धीरः ) धारणावान्, ज्ञानवान्, ध्यानवान्, ( अमृतः ) अमृतस्वरूप, अविनाशी, (रसेन ) आनन्द रस से (तृसः ) तृस है। (कुतश्चन न ऊनः ) वह किसी प्रकार भी और कहीं से भी न्यून नहीं है। वह सर्वतः पूर्ण है। (तम् ) उस (धीरम् अजरम् ) धीर, अजर, अमर (युवानम् ) नित्य तरुण ( आत्मानं ) आत्मा को (एव) ही (विद्वान् ) जानने वाला पुरुष ( मृत्योः ) मीत से ( न बीमाय ) नहीं दरता।

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ [तत्र स्के द्वे, ऋचश्र।ष्टाशितिः । ]

## [ १ ] 'शतीदना' नाग प्रजापति की शक्ति का वर्गान ।

स्राथवी ऋषिः । मन्त्रोक्ता शतोदना देवता । १ त्रिष्टुण् , २--११, १३--२४ अनुष्टुमः, १२ पथ्यापंकिः, २५ द्युष्णिगमी अनुष्टुण् , २६ पञ्चपदा ग्रहत्यनु-ष्टुण् उद्यिणगर्मा जगती, २७ पञ्चपदा अतिजगत्यनुष्टुक्गमी शकरी । सप्त-विंशत्युचं स्क्रम् ।।

्रष्ट्राद्यतामधि नद्या मुखानि खुपत्नेषु वज्रमपेयैतम् । इन्द्रेग् दत्ता प्रथमा शृतीदंना आतृन्यन्ती यजमानस्य द्यातु: ॥१॥

भा०—हे (इन्द) इन्द! राजन् ! प्रभो! (अवायतास्) पापाचारी लोगों के ( मुखानि ) मुखों को या मुख्य पुरुषों को ( अपि नहा ) बांध डाल । श्रीर (सपत्नेषु ) तेरे राष्ट्र पर अपना स्वामित्व जमाने वाले शत्रुश्रों पर

<sup>[</sup> ९ ] १-( च० ) ' यजमानायगातुः ' इति पैंप्प० सं०।

(एतम् वज्रम् ) यह वज्र तत्त्वार को (अप्य ) चला। इस प्रकार की (इन्द्रेग ) इन्द्र प्रमेश्वर से या राजा से (दत्ता ) प्रदान की हुई (प्रथमा) सब से प्रथम (शतीदना ) सेकड़ों चीर्य वाकी (ऋतृत्यही ) शतुश्री की नाशक शक्ति (यजमानस्य ) यज्ञ -राष्ट्रमय व्यवस्था करने वाले के लिये ( गातुः ) सन्मार्ग है ।

'श्रतीदना'—प्रजापित वी स्रोदनः। श्र० १३ । ६ । ७ ॥ ति० ३। ८। २। ३ ॥ रेतो वास्रोदनः। श० १३। १। १। ।। जिस शक्ति में सेकड़ों प्रजापालक पुरुष विश्वमान हों वह साम्राज्य शक्ति 'शती-दना ' है । जो सब राष्ट्र को सुसंगठित करता है वह यजमान है । यह पृथ्वी वह शतीदना गो है। अध्य गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः तां० १६। १३ ी १ ॥ स्वराज्य प्राप्त करने को विशाल यज्ञ गोसव या गोमेश्र है । इस तत्व को न जान कर गोमेघ में गो को मारने आदि का उर्वोख करने वालीं का अज्ञान प्रकंट होता है।

वेदिष्टे वर्म भवतु बृहिंलोंमांनि यानि ते। ष्ट्रवा त्वां रश्चनार्यमीद् ग्रावां त्वेषोधि नृत्यतु ॥ २ ॥

भार-पृथ्वी का गो स्वरूप वर्णन करते हैं । हे पृथ्वीरूप गी ! (ते) तेरे ऊपर (वेदिः) बनी यह वेदिः ( चमैं भवतु ) चमैं है । और (वर्हिः ) कुशा स्त्रीद स्रोपधियां स्रोर पशु स्रोर प्रजाएं (यानि जोमानि ) वे जो सब लोम रूप हैं। (एपा रशना) यह 'रशना' रस्सी जो पशु के गले में बांधी जाती है वैसी ही यह रशना रस्सी राजा की राज-व्यवस्था है जो ( त्वा अग्रभीद् ) जो तुम्मे ग्रहण करती है, स्वीकार करती है, बांधती है। (एषः प्रावा) यह विद्वान् वाम्मी पुरुष या चत्रिय राजा (त्वा श्रिध) . तेरे ऊपर ( नृत्यतु ) श्रानन्द प्रसन्न हो ।

(१) (वेदिः) यद्नेन विष्णुना इमां सर्वं, पृथिवीं समविन्द्रत

सस्माद् वेदिनीम। शा॰ १। २। १। ७।। पृथिवी वेदिः। ऐ० १। २।। यज्ञ द्वारा पृथिवी को प्राप्त किया इसिलिये पृथिवी वेदि कहाती है।

- (२) वहिः —पशवो वै बहिः। ऐ० २।४॥ प्रजावै वहिः। की० १।७॥ स्रोपधयो वहिः। ए० १।२८॥ चत्रं प्रस्तरः, विश इतरं बहिः। ११०१।३।४। १०॥ प्रजा श्रीर पशु 'बहिं' हैं।
- (३) रशना≔रञ्जः । वरुणा वा एषा यद् रञ्जः । श०३ । २ । ४ । १ म ॥ राजा की व्यवस्या रञ्ज है ।
- (४) प्रावा=प्रस्तरः ! विड् वै प्रावाणः ! ता० ६ । ६ । १ ॥ वज्रो वै प्रावा । श० ११ । ४ । ६ । ७ ॥ विशो प्रावाणः । श० ३ । ६ । ३ । ३ ॥ विद्वांसो हि ग्रावाणः । श० ३ । ६ । ३ । ४० ॥ चत्रं प्रस्तरः, विश इतरं विहिं । श० १ । ३ । ४ । १० ॥ प्रजाएं श्रीर विद्वान् 'प्रावा' कहाती है । प्रस्तर श्रीर 'श्रावा' चत्र राजा, राज-शाल्, के वाचक हैं। जैसे शिला से कूट पीस कर श्रव खाने योग्य हो जाता है इसी प्रकार राजा की ज्यवस्था में वंध कर प्रवा भोग्य हो जाती है ।

बालास्ते प्रोक्तंखीः सन्तु जिह्ना सं मार्ग्ट्वब्न्ये । शुद्धाः तं युश्चियां भूत्वा दिय्यं प्रोहे शतौद्ने ॥ ३॥

भा०—(प्रोचयीः) प्रोचिख्यां (ते वालाः सन्तु) तेरे पूंछ के बाल के समान हैं। है (श्रव्ये) गो के समान न मारने योग्य पृथिवि! (ते जिह्वा) तेरी जिह्वा श्रिप्त या विद्वान् रूप (सं मार्ज्ड) संमार्जन, परिशोधन करती है इस प्रकार (त्वं) तू (यिज्ञया) यज्ञ की हितकारियी (श्रुद्धा) श्रुद्ध (भूत्वा) होकर है शतौदने! शतवीर्थे! तू (दिवं) थीः श्रकाशमार्ग में (प्रोहि) गमन करती है। या (दिवं प्रोहि) स्वर्ग सुख धाम रूप की प्राप्त होती है।

यः शृतौदंनां पर्चति कामुत्रेण स कंहपते । श्रीता ह्य/स्युर्त्विजः सर्वे यन्ति यथायथम् ॥ ४ ॥

भा०—(यः) जो इस (शतौदनां) शतौदना, शतवीर्यवती, पृथिवी को (पचिति) यथा समय परिपाक करता है वह (कामग्रेश) श्रपने ' समस्त संकल्पों को पूर्ण करने बाले फल से (कल्पते) सम्पन्न हो जाता है। और (श्रस्प) उस राजा के (ऋषिजः) यथाश्रतु यज्ञ-सम्पादन करने वाले श्रन्य विद्वान् पुरुष भी (प्रीताः) सुप्रसन्न, तृप्त होकर (सर्वे) सव (यथाययम्) ठीक ठीक (यन्ति) फल प्राप्त करते हैं।

स खर्गमा रांहाते यञ्चादस्त्रिदिवं दिवः । ऋपूपनांभि कत्वा यो ददांति शुतौदंनाम् ॥ ४ ॥

भा॰—(सः) वह (स्वर्गम्) स्वर्ग, सुखमय राज्य पर (आरोहित) चक्ता है, आमिश्विक होता है (यत्र) जहां (अदः) वह (दिवः) तेजोमय लोक के (त्रिदिवम्) सीनों तेजों से सम्पन्न लोक है। (यः) जो (शतौदनाम्) पूर्वोक्ष शतोदना शतवीयों से युक्र पृथिवी को (अपूप-नामिम्) अपूप अर्थात् अचीयां राजशिक्ष को नामि या केन्द्र में स्थापित करके (ददाति) राष्ट्र-वासियों को प्रदान करता है।

श्रपूपनाभिः—ह्न्दियम् श्रपूपः । ऐ० २ । २४ ॥ इन्द्रस्य वीर्यम् ह्न्द्रियम् । तन्नाभिः सन्नहनं बतं यस्याः सा श्रपूपनाभिः । जिस पृथिवी की राजा का वीर्थ सुबद्ध, सुन्यवस्थित करता है वह श्रपूपनाभि शतीदना पृथि वी है । जो राजा ऐसे सुन्यवस्थित शब्दू को बना देता है वह श्रपने राष्ट्र में जीनों खोकों का सुख शास करता है ।

> स्त तांव्लोकान्त्समांमोति ये द्विच्या ये च पार्थिवाः। हिरंगयज्योतिषं कृत्वा यो ददांति शृतौदंनाम्॥ ६॥

५-( रु॰ ) ' हिरण्यनार्भि कृत्वा ' इति पैप्प॰ सं॰ । ६-(द्रि॰) 'येषापु] देवाः समासते' (रु॰) 'अपूपनार्भि' इति पैप्प॰ सं॰ ।

भा०—(यः) जो (शतौदनाम्) शतवीर्यो वाली पृथिवी को (हिरण्य-ज्योतिषम्) सुवर्णमय सम्पत्ति से युक्त (कृत्वा) करके (ददाति) प्रदान करता है (सः) वहं (ये दिन्याः) जो दिन्य श्रीर (ये च पार्थिवाः) जो पार्थिव, पृथिवी पर विद्यमान सुन्दर लोक-स्थान हैं (सः तान्) वह उन (लांकान्) कोकों को भी (सम्-श्रामोति) प्राप्त कर जेता है।

ये ते देवि शिम्तार्रः प्रकारो ये चं ते जनाः। ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैभ्यों मैशीः शतौदने॥ ७॥

भा०—हे (देवि) देवि ! पृथ्वि ! (ते) तेरे (ये) जो (शिम-तारः) कल्याया करने वाले श्रीर (पक्रारः) तुके परिषक करने वाले (च) श्रीर (ये) जो (ते) तेरे (जनाः) ऊपर रहने वाले नाना प्रकार के प्रजाजन हैं (ते) वे (खा) तेरी (सर्वे) सब (गोप्स्यन्ति) रक्षा करेंगे। (एभ्यः) इनसे हे (शतौदने) शतवीर्ये पृथ्वि ! (मा भैषीः) भय मत कर।

श्रिशुश्च श्रपापश्चोभी देवानां शिमतारी। तै० ३ । ६ । ६ । ४ ॥ मृत्यु-स्तद्भवद् धाता शिमतोत्रो विशापितः । तै० ३ । १२ । ६ । ६ ।। अर्थात् राजा, प्रजापालक लोग पृथ्वी के शिमता हैं जो उसको विभाग करके प्रजा को बांटते श्रीर उसमें खेती करते हैं ।

वसंवस्त्वा दिज्ञात उंचरान्म्यस्तंस्त्वा। श्राद्वित्याः प्रश्चाद् गोप्स्यन्ति साग्निष्ट्रोममृति द्रव ॥ = ॥

भार के पृथ्वी ! (त्वा) तुमको (वसवः) वसु लोग (दिश्चणतः) दिशा दिशा से, (मस्तः त्वा उत्तरतः) मस्त्=वैश्यगण तुमे उत्तर दिशा से श्रीर (श्रादित्याः) श्रादित्य=ज्ञानी पुरुष तुमे (पश्चात्) पीछे से (गोप्यन्तिं) रचा करेंगे। (सा) वह तू (श्रिक्षिष्टोमम् श्रति दव) श्रक्षि स्तोम नामक यज्ञ को पार कर जा।

' श्रिप्तिष्टोमः '—स वा एपोऽप्तिरेव यद्ग्तिष्टोमः । तं यद्स्तुवंस्तस्माद्गि-स्तोमः । ऐ० ३ । ४३ ॥ यो ह वा एप सूर्यः तपित एषोऽप्तिष्टोमः एष साहः । गो० उ० ४ । ९० ॥ श्रिप्तिष्टोमी वै संवत्सरः । ऐ० ४ । १४ ॥ श्रिप्तिष्टोमेन वै देवा इमं ( भू ) लोकमम्यजयन् । तां०. ६ । २ । ६ ॥ प्रतिष्ठा वा श्रिप्तिः ष्टोमः । श्र० १ । १ । ३२ ॥

श्रिक्ष श्राधीत् शत्रु संतापक राजा स्वयं श्रिक्षिणेम है। उसी की उसमें स्तुति होती है। श्रथवा सूर्थ पृथ्वी को तपाता है यह श्रिक्षिण का स्वरूप है। संवत्सर श्रिक्षिण है। श्रिक्षिणेम से इस भूलोक का विजय किया जाता है। इस स्रोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करना श्रिक्षिणेम है।

द्वेयाः यितरों मनुष्या/गन्त्रर्वाष्ट्ररसंश्च ये । ते त्वा सर्वे गोष्स्यन्ति सातिंग्रत्रमतिं द्रव ॥ ६ ॥

भा०—(देवाः) देवगण्, विद्वान् जन (पितरः) पितर, पितृ लोग, पालक, देश के बृद्ध लोग (मनुष्याः) मननशील प्रजाएं (गन्धर्वाः) युवक लोग (ये च) श्रीर जो (श्रप्सरसः च) श्रप्सराएं, लियं हैं (ते सर्वे) वे सब (खास्) सुक्त को (गोप्स्यन्ति) रक्षा करेंगे। (सा) वह त् (श्रतिरात्रम्) श्रातिरात्र नामक वज्ञ को (श्रति दव) पार कर जा।

'श्रतिरात्रः'—भूतं पूर्वो श्रातिरात्रो सिविष्यदुत्तरः, पृथिवी पूर्वोऽतिरात्रें धौरुतरः। श्राप्तिः पूर्वोऽतिरात्रः, श्रादित्य उत्तरः। प्रायः पूर्वोऽतिरात्रः, उदान उत्तरः। ता० १०। ४। १॥ चतुपी श्रतिरात्रौ । ता० १०। ४। १॥ चतुपी श्रतिरात्रौ । ता० १०। ४। १॥ प्रतिष्ठा वा श्रातिरात्रः। श० ४। ४। ३। ४॥ भूत और भविष्यत्, पृथिवी श्रीर चौः, श्रप्ति श्रीर सूर्यं, प्राया श्रीर उदान ये दो २ जोदे श्रतिरात्र हैं। जैसे देह में श्रांसे हैं उसी प्रकार राष्ट्र के निरीचक खोग श्रीतिरात्र के रूप हैं। राज्य की प्रतिष्ठा श्रातिरात्र है।

६-( प० डि॰ ) 'गन्धर्वाप्सरसो देवा ख्द्राइ[गरसस्त्वा' इति पैन्प० सं०।

श्चन्तरिक्तं दिवं भूमिमादित्यान् मुरुतो दिर्गः। स्रोकान्त्स सर्वीनाप्रोति यो ददांति श्रुतोदेनाम्॥ १०॥ (३०)

मा०—(यः) जो (शतीद्रकाम्) शतवीर्था भूमि की (ददाति) प्रदान करता है वह (श्रन्तरिचम्) श्रन्तरिच (दिवम्) द्योः भूमिम्) भूमि श्रीर (श्रादित्यान्) श्रादित्यों (मः इतः) मस्त, वायुओं श्रीर (दिराः सर्वान् लोकान्) दिशाओं श्रीर समस्त लोकों को (श्राप्तोति) प्राप्त होता है।

घृतं प्रोत्तन्तीं सुभगां हेवी हेवान् गंभिष्यति । ृ पुक्तारंमष्ट्ये मा हिंसीदिवं प्रोहिं शतीदने ॥ ११ ॥

भा०—हे पृथ्व ! तू ( घृतम् ) घृत आदि पदार्थों को देने वाली गौ के समान अन और पृष्टिकारक जल को सर्वन्न अपने समस्त प्रदेशों में नदी और मरना द्वारा (प्रोक्तन्ती) सींचती हुई (सुमगा) उत्तम अन्न रानादि ऐश्वर्य से युक्त होकर (देवी) समस्त पदार्थों के देनेहारी होकर (देवी) समस्त पदार्थों के देनेहारी होकर (देवान्) देव, विद्वान् दानियों को (गमिष्यति) प्राप्त होगी। हे (अष्ये) आहिसा करने योग्य देवि! गौ के समान पृथ्व ! तू (पक्तारम् ) अपने परिपाक करने वाले, तुक्ते बहु गुर्थसम्पन्न करने वाले सूर्य के समान राजा को (मा हिंसीः) तुमत मार। प्रस्तुत, स्वयं हे (श्वतीदने ) सकड़ों वीर्य प्रजादि-वीर्यों को धारण करनेहारी तू (दिवम् ) सूर्य के प्रति या स्वर्ग के समान सुखक्त कारी लोक बन जाने के प्रति (प्रेहि ) गमन कर अर्थात् सूर्य के समान राजा को प्राप्त होकर धन धान्य सम्पन्न होकर स्वर्ग भूमि के समान हो जा।

ये डेवा दिशिषदां ऋन्तरिक्तसदंश्च ये ये चेमे भूम्यामि । तेश्रास्त्वं धुंदव सर्वदा कीर्रं सर्पिरधो मधुं ॥ १२ ॥

११-( द्भिः ) ' सुभगा देवान् देवी ' इति पैप्प० सं०।

<sup>ं</sup> रूपे रि॰ ) ' धुक्ष ' इति प्रामादिकः पाटः ।

सा०—(ये) जो (देवाः) दान देने वाले श्रीर ज्ञानप्रकाशक श्रीर सब तत्वों के यथार्थ द्रष्टा श्रीर स्पृंदि (दिविषदः) श्रीलोक में विस्तनमान हैं श्रीर (ये श्रन्तिरेज्सदः च) जो श्रन्तिरेज् में वायु श्रादि पदार्थ श्रीर वायु-विशा के ज्ञाता विराजमान हैं श्रीर (ये च) जो (श्रिधम्प्याम्) जल-समुद्रादि पदार्थ श्रीर नाना विद्वान्गण स्पृष्ट पर विराजते हैं (सेभ्यः) उनके लिये ( रवं ) व् (सर्वदा ) सब कालों में (ज्ञीरम्) व्यूष (सर्वदः) मृत श्रादि पदार्थ श्रीर (मधु) श्रव मधु श्रादि मधुर पदार्थ ( श्रुक्व ) ग्री कें समान उत्पन्न कर ।

यत् ते शिदो यत् ते मुखं यौ कर्लों ये चं ते हन्। श्रामिक्तां दुहतां दात्रे क्तीरं क्तिरंदो मर्जु ॥ १२॥

भार — हे देवि ! ( बत् ) जो ( ते ) तेरा ( शिरः ) शिर है ( यत् ते धुलम् ) जो तेरा मुख है, ( यो क्यों ) जो तेरे दो कान है बीर ( यं च ते हन् ) जो तेरे खवाहे हैं वे सब ( दाने ) दानशील पुरुष को ( श्रामिनाम् ) झामिना=दही ( चीरं सिर्णः खथो मधु ) ह्व, घी बीर मधु हादे मधुर पदार्थ ( दुहताम् ) प्रदान कों, उत्पन्न कीं ।

यो त क्रोच्डो ये नासिके ये शक्ते ये खति चिषीं। श्रामिक्षं० ॥१४॥ यत् ते क्लोमा यद्ध्यं पुरीतत् सहक्षिठका। श्रामिक्षं० ॥१४॥ यत् ते यकृद् ये मतस्ते यदान्त्रं याश्चं ते गुद्धः। श्रामिक्षं॥१६॥ यस्ते क्लाशियों वंतिष्ठ्यौं कुक्षी यञ्च चमै ते। श्रामिक्षं॥१९॥

१३-( प्र० ) 'वे च ते शृह्मे', (द्वि०) 'वी च ते सक्षी' इति पैप्प० सं०।

१४- ' यत् ते मुखं या ते जिहा येदन्ता या च ते इन् ' इति पैप्प० सं०।

१५- वस्ते छोमा १ इति हिटनिकामितः पाठः ।

१६ (द्वि॰) ' यान्त्राणि ' इति पैप्प॰ सं०।

यत् ते मुक्का यदस्यि यन्मांसं यम् लोहितम् । म्रामित्तां० ॥१८॥ यो ते बाह्न् ये द्रोपणी यावसीया चं ते कुकुत् । म्रामित्तां० ॥१६॥ यास्ते ग्रीवा ये स्कृत्यायाः पृष्टीर्याश्च पर्यवः । म्रामित्तां० ॥२०॥(३६) यो तं कक् श्रंष्ठीवन्तौ ये श्रोणीया चं ते मुसत् । म्रामित्तां०॥२१॥ यत् ते पुच्छं ये ते वालायद्धो ये चं ते स्तर्नाः। म्रामित्तां०॥२२॥ यास्ते जङ्घायाः कुष्ठिका कच्छरा ये चं ते मुकाः। म्रामित्तां०॥२३॥

भा०—(१४) (ते यो आष्टी) तेर जो श्रोट हैं, (ये नासिक,) जो नासिकाएं हैं, (ये शुक्के) जो दो सींग हैं और (ये च ते श्राविणी) जो तेरी श्रावें हैं, (१४) (यत् ते क्लोमा) जो तेरा फेफड़ा है, (यत् हदयम्) जो हदय है (सहक्रियेडका) श्रीर जो कच्छ सहित (पुरीतत्) मलाशय की बड़ी झांत है, (१६) (यत् ते चक्कर्) जो तेरा कलेजा है, (ये मतन्त्रे) श्रो गुदें हैं, (यद् श्रान्त्रम्) जो श्रांतें हैं, (याः च ते गुदाः) जो तेरी गुदा भाग की श्रांत हैं, (१७) (ये ते स्लाशिः) जो तेरी पिलहीं है (यः वानिष्ठः) जो तेरा गुदा भाग है (या कुन्नी) जो दो कोल हैं (यत् च चमें ते) श्रीर जो तेरा चर्म है, (१६) (यत् ते मज्जा) जो तेरी मज्जा है, (यत् श्रास्था) जो हड्डी है, (यत् मांसम्) जो मांस है, (यत् च लोहितम्) श्रीर जो तेरा स्थिर है, (१६) (यो ते बाहू) जो तेरी दोनों सुजाएं हैं (ये दोषणी) जो दो बाजुएं हैं (यी श्रंसी) जो दो कन्धे हैं, (या च ते

१८- या न्यस्थीनि ' इति पैष्प्र सं ।

१९-' यौ ते बाहू यौ ते अंशौ इहनं था च ' इति पैप० सं ।

२३- ' ऋत्सराः ' इति कचित् । ' कृत्सराः ' इति पैप्प० सं० । 'श्रूच्छरा' इति प्राकृतं रूपमिति कैन्मनः । ' ऋक्षरा ' इत्यस्य छिपिकृतः प्रामादः इति वा केचित् ।

कक्त् ) जो तेरा कुहान है, (२०) (याः ते ग्रीवाः) जो तेरे गर्दन के मोहरे हैं, (ये स्कन्धाः) जो तेरे कन्धे हैं (याः पृष्टीः) जो पीद के मोहरे हैं, (याः च पर्शवः) श्रीर जो पसुलियां हैं, (२१) (या ते ऊरू) जो तेरी पीछे की दो जंघाएं हैं, (श्रष्टीवन्ती) जो दो घुटने हैं (ये श्रोगी) जो दो कुल्हे श्रीर (या च ते ससत्) जो तेरा गुह्यांग, सूत्र मार्ग है, (२२) (यत् ते पुन्छूम्) जो तेरी पूंछ है, (ये ते बालाः) जो तेरे बाल हैं, (यद् ऊषः) जो तेरा थान है (ये च ते स्तनाः) श्रीर जो तेरे स्तन हैं, (२३) (या ते जंघाः) जो तेरी जांघें हैं, (या कुष्टिकाः) जो तेरी खुद्धियां श्रीर (ऋच्छुराः) कलाई के भाग हैं श्रीर (ये च ते शक्ताः) जो तेरी खुद्धियां श्रीर (ऋच्छुराः) कलाई के भाग हैं श्रीर (ये च ते शक्ताः) जो तेरी खुद्धियां श्रीर (ऋच्छुराः) कलाई के भाग हैं श्रीर (ये च ते शक्ताः) जो तेरी खुद्धियां श्रीर (श्रव्यक्ताः) कलाई के भाग हैं श्रीर (ये च ते शक्ताः) जो तेरी खुद्धियां श्रीर (श्रव्यक्ताः) कलाई के भाग हैं श्रीर (ये च ते शक्ताः) जो तेरी खुद्धियां श्रीर (श्रव्यक्ताः) विश्वव्यक्ताः (या कुष्टिकारक पदार्थ प्रदान करें। पृथ्वी के इन श्रेगों की कल्पना गौरूप से की है राष्ट्रमय प्रकृष के भिन्न २ श्रंगों के समान ही इनकी कल्पना करनी चाहिये। कुल्र श्रंगों का वर्णन श्रगते सुक्त में रपष्ट होगा।

यत् ते चर्मं शतौदने यानि लोमान्यज्ये । श्रामिन्तां दुहतां दुात्रे नीरं सुपिरयो मधुं॥ २४॥

भार - है (शतीदने ) शतवीयें गी ! है (श्रध्नये ) ऑहंसनीय जीव ! (यत् ते चर्म ) जो तेरा चर्म है और (यानि लोमानि) और जो लोम हैं वे (दान्ने ) दानशील कल्याणवान पुरुष को (श्रामित्तां चीरे सिपें:, अथो मधु हुहुताम् ) दक्षि, दूध, ची, मधु आदि दें ।

क्रोडी ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिष्ठारिती । तो प्रज्ञी देवि कृत्वा सा प्रकार् दिवं वह ॥ २४॥ भा०-हे गौ ! पृथ्वि ! (श्राज्येन) वृत या तेज से (श्राभ-घारिती) मिले हुए ( पुरोडाशी ) दो पुरोडाश या श्राकाश और पृथिवी दोनों ही ( ते कोड़ी ) तरे दोनों पार्श्वों के समान (स्ताम्) हैं। हे (देवि) देवी दानशील गी ! तू उन दोनों को (पत्ती) पत्त (कृत्वा) बना कर (पक्रारम्) श्रपने पकाने हारे राजा को (दिवं वह) शोलोक, स्वर्ग में ले जा।

' पुरोडाशो '—स कूर्मरूपेणाच्छनः पुरोडाशो वा एभ्ये। मनुष्येभ्यस्त स्पुरोऽदशयत्। य एभ्यो यज्ञं प्रारोचयत्। य एभ्यो यज्ञं प्रारोचयत् तस्मात् पुरोदाशः पुरोदाशो वै नाम एतत् यत् पुरोडाश इति । श० १। ६। २। ४॥ पुरो वा एतान् देवा श्रकत । ऐ० २। २३॥ विड् उत्तरः पुरोडाशः। श० ४। २। ४। २२॥ ' द्यावापृथिच्यो हि कूर्मः ' श०।

श्राकाश श्रीर पृथिवी, राजा श्रीर प्रजा ये दोनों मिल कर कूर्मोकार हो जाते हैं ये दोनों दो प्ररोदाश हैं इनके नाना रम्य पदार्थों से यह संसार जिम के सला मालूम हुश्रा इसलिये ये दोनों प्ररोदाश या प्ररोदाश कहे जाते हैं । वे दोनों श्राज्य=सूर्य से प्रकाशित हैं वे पृथ्वी रूप गौ के दो पार्श्व हैं । उनके ऊपर वह राजा को धारण करती श्रीर स्वर्ग का सा श्रानन्द प्रदान करती है । खलूखंले मुस्ले यश्च चमंग्रि यो शूपें तग्डुल: कर्णः । यं वा वातों मातिरिश्वा पर्वमानो ममाथाशिष्टखोता सुद्वंतं स्वर्णोत ॥ २६॥

भा०—(यः च तरहुतः कर्णः) जो तरहुत या चावलों का कर्ण (उल्लूखले) श्रोखली में श्रीर (सुसले) सुसल में है श्रीर (यः च चर्माणि यो वा शूपें) श्रीर जो दाने नीचे बिछे चर्म में श्रीर जो शूपें या छाज में हैं। (यं वा) श्रीर जिसको (वातः) प्रचल वेगवान् (मातस्था) वायु (पवमानः) तुपों को कर्ण से श्रलग करता हुआ (ममाथ) एक तरफ़ गिरा देता है (होता श्रीः) स्वीकार करने वाला श्रीप्त (तत्) उस कष्ण को (सुहुतुं कृणोतु) सुहुत, उत्तम श्राहुति रूप में स्वीकार (कृणोतु) करे। पृथ्वी चेत्र भूमि त्रादि के परिषक हो जाने पर खेतों से धान काट कर जखत मुसल से कृट कर, उन्हें वायु. जाज हारा साफ करके उनसे यज्ञ करे और पुनः उनका मोजन करे यह वेद का उपदेश है। श्रूपो देवीम धुमती धृत रचुतों ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि। पत्काम हदमंभिष् श्रापे वोहं तन्मे सर्वे सं पंचतां व्यं स्याम पत्यो र्थास्याम् ॥ २७॥ (३२)

भा० में यज्ञशील पुरुष ( ब्रह्मणां हस्तेषु ) ब्राह्मणा, वेद के विद्वामां के हाथों में (देवीः) दिच्य गुण वाली ( मधुमतीः ) मधुर रसवाली ( घृतरचुतः ) घृत ब्रादि पुष्टिकारक पदार्थ और तेज को उत्पन्न करने वाली ( अपः ) जल रूप प्रजायों को ( प्र पृथक् सादयामि ) पृथक् र सोंपता हुं ( यत्कामः ) जिस अभितापा से ( हदम् ) यह ( अहम् ) में ( वः ) आप लोगों का ( अभिष्टचामि ) अभिषेक करता हुं । अर्थात् प्रजाओं में आप लोगों को उच्च पद पर प्रतिष्ठित करता हुं ( तत् ) वह मेरी अभिलापा ( सर्व सम्पचताम् ) सब पूरी हो । और ( वयम् ) हम सब ( रयीणां ) धन सम्पचियों के स्वामी हों । जल हाथ में लेकर दान करने की शिली का यही मुल है । राजा विद्वान् ब्राह्मणों को पृथक् र प्रदेशों में मान आदरपूर्वक पवित्र जलों द्वारा अभिषिक्त कर उनको अधिकारी रूप से प्रतिष्ठित करें । और सब धन धान्य सम्पत्ति से युक्त हों । इस प्रकार विद्वानों के हाथ में राज्य के भागों को देना ही वेदसम्मत दान है । ऐसे विद्वानों के हाथ में मूमि के सौंपने से वह समस्त रत्नों, श्रनों, पशु और धी-दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थों को प्रसव करती है।

इस सूक से गी मार कर होम करने आदि का जो अर्थ निकालते हैं वे भूत में हैं। समस्त सूक्त में कहीं मारने आदि का सम्बन्ध नहीं हैं।

२७- इमा आपोमधु ' ( तु० ) ' यत्कामेदं ' इति पेटप० सं०।

यदि मारने श्रादि का प्रसङ्ग होता तो उससे तो रुधिर, वसा, मांस आदि मास होता, घी दूध, दही भौर मधु पदार्थ कभी प्राप्त न होते।

[१०] वशा रूप महती शक्ति का वर्णन ।

कर्षयप श्रिपिः । मन्त्रोक्ता वसा देवता । १, ककुम्मती अनुष्टुप् । ५, मंञ्चयदाति जागतानुष्टुप् स्कन्धोधीवी बृहती, ६, ८, १०, विराजः, २३ बृहती, २४ जपरिष्टाः बृहती, २६ आस्तारपंकिः, २७ शङ्कुमती, २९ त्रिपदाविराङ्गायत्री, ११ उिष्णग्गर्मा, ३२ विराट्पप्या बृहती, २-४, ७, ९, ११-२२, २५, २८, १०, ३१, ३४, अनुष्टुभः । चतुर्सिशहुचं स्कम् ॥

नर्मस्ते जार्यमानायै जातायां दुत ते नर्मः। यालिभ्यः शकेभ्यों रूपांयाञ्चे ते नर्मः॥ १॥

भा०-हे (श्रव्ये) न हिंसा करने योग्य गाँ! पृथ्वी! (ते जायमानाँव नमः) उत्पन्न या प्रकट होती हुई तुम्ने नमस्कार है। (जातायाः उत ते नमः) उत्पन्न हुई तुम्म को नमस्कार है। (ते वालेभ्यः शफेभ्यः) तेरे वालों श्रीर शफों के लिये भी (नमः) हमारा श्रादर है।

द्रान करते समय गी को नमस्कार करना उसके पैरीं और पूंछ को नमस्कार करने के आचार का यही मूल है।

भा०—(यः) जो (सप्त प्रवतः) सात उपरिचर प्राणाँ श्रीर लोकों को (विद्यात्) जानता है श्रीर जो (सप्त प्रावतः) सात श्रथस्तन प्राणीं, जोकों को जानता है श्रीर (यः) जो (यज्ञस्म शिरः विद्यात्) यज्ञ के

<sup>[</sup>१०] २- समवेद परावतः १ इति पंष्प० सं०।

शिरो भाग को जानता है (सः वशां प्रति गृह्यियात्) वह इस वशा को दान रूप से स्वीकार करे।

वेदाहे सुप्त प्रवतः सुप्त वेद परावतः।

शिरों युक्स्याहं वेंदु सोमं चास्यां विचनुसम् ॥ ३ ॥

भार ( श्रहम् ) में ( सप्त प्रवतः वेद ) सात ' प्रवत ' उपरितन प्राथों और लोकों को जानता हूं और ( सप्त प्रावतः वेद ) सातों 'परावत' अधस्तन प्रायों और लोकों को भी जानता हूं । और ( श्रहम् ) में ( यज्ञस्वं शिरः वेद ) पज्ञ के शिरोभाग को भी जानता हूं । और ( श्रस्यम् ) इस वशा पर ( विचक्यम् ) विशेष रूप से द्रष्टा ( सोमम् ) सोम, राजा को भी ( वेद ) जानता हूं ।

#### वशा का स्वरूप

यया धौर्ययां पृथिवी ययापां गुणिता हमाः । वृशां सहस्रंधारुां ब्रह्मंगुाच्छावंदामासि ॥ ४॥

भा०—( यया ) जिसने ( थाः ) शालोक को श्रीर ( यया पृथिवी ) जिसने पृथिवी को श्रीर ( यया इमाः, श्रापः ) जिसने इन समस्त जलों को ( ग्रुपिताः ) अपने भीतर सुरक्ति रखा हुश्रा है ( ताम् ) उस (सहस्रधाराम् ) सहस्रों धाराश्रों वाली, सहस्रों को धारण पोपण करने में समर्थ पदार्थों के प्रवाहों से युक्त उस ( वराम् ) अति कमनीय, सब जगत् को वश करने वाली ' वशा ' को ( अक्षणा ) वेद द्वारा हम ( श्रच्छा वदामित ) भली प्रकार वर्णन करते हैं।

हंपं वै वशा प्रिसः। श०१। द्र। १११। ह्यं वै प्रथिदी स्था प्रिसंपदिदमस्यां मूलि चामूलिचान्नाचं प्रतिष्ठितं तेनेयं वशा प्रसिः। श० १।१।३।३॥

थी भीर प्रथिवी दोनों ही 'वशा 'हैं। इनमें नाना प्रकार के प्रख, रस प्रतिष्ठित हैं। शतं कुंसाः शतं द्रोग्धारः शतं ग्रोप्तारो ऋवि पृष्ठे स्रस्याः। ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वृशां विदुरेकुधा ॥ ४ ॥

भार ( प्रस्थाः प्रधिष्टि ) उसके पीछे पीछे ( शतं कंसाः ) सैकड़ीं कंस=कांसे के वर्तन उसको दोहने के लिये चाहियें ( शतं दोग्धारः ) सैकड़ीं उसके दोहने वाले हैं, ( शतं गोसारः ) उसके सैकड़ीं रक्तक हैं। ( ये देवाः ) जो देव, विद्वान् पुरुष ( तस्यां प्राणन्ति ) उसके प्राधार पर प्राण् धारण करते हैं ( ते ) वे उसको ( एकधा ) एक रूप से ( वशां ) वशा रूप से ( विद्वः ) जानते हैं।

युष्ठपुरीरांचीरा स्वधाप्राणा महीलुंका। वृशा एर्जन्यंपत्नी देवाँ श्रप्यंति ब्रह्मंणा॥ ६॥

भा०—वह 'वशा' ( यज्ञ-पदां ) यज्ञस्वरूप या यज्ञरूप चरणों वाली ( स्वधा-प्राणा ) स्वधा, श्रवरूप प्राण् वाली ( महीलुका ) मही, पृथ्वी श्रादि लोकों को प्रजारूप से धारण करने वाली है ( पर्जन्य-पर्ता ) मेघरूप प्रजापित की परनिस्वरूप यह पृथिवी ( वशा ) वशा ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म=श्रव के साथ समृद्ध होकर ( देवान् ) देवों, विद्वानों के पास ( श्रप्येति ) प्राप्त होती है ।

श्चर्तुं त्वात्रिः प्राविश्वर्तु सोमी वशे त्वा । ऊर्वस्ते भद्रे पुर्जन्यीं विद्युतंस्ते स्तनी वशे ॥ ७ ॥

भा०—गत स्क में वशा के नाना अंगा का वर्णन किया था उनका दिग्-दर्शन कराते हैं। हे (वशे) वशे ! (खा) तेरे में ( अप्तिः) अप्ति ( अनु प्राविशत्) तेरे अनुकृत होकर प्रविष्ट है। (त्वा अनु सोमः) तेरे अनुकृत हो सोस=राजा था स्थ, तुम्म में प्रविष्ट है। हे ( भदे ) कल्याण और सुखकारिणी ! (पर्जन्यः) मेघ, प्रजाओं का नेता राजा था रसीं का

६ - ' यशपतिरक्षीरात् स्वथा त्राणा मही छोकाः ' इति पेप्प० सं०।

प्रदाता मेघ स्वयं ( ऊधः ) दूध का गरा ' थान ' है श्रीर ( विद्युतः ) बिजुलियां ( ते स्तनाः ) तेरे स्तन हैं।

> श्चपस्त्वं धुंस्रे प्रथमा उर्वरा अर्परा वशे । तृतीर्यं राष्ट्रं धुसेस्रं चीरं वंशे त्वम्॥ =॥

भा०— हे (वशे) वशे ! (खं) तू (अपः) जलों को या हुग्धों को (अुने) प्रदान करती है। तू (प्रथमा) सबसे मुख्य, प्रथम, सर्वश्रेष्ठ (उर्वरा) अन्न और प्रजा के उत्पन्न करने में समर्थ (अपरा) सर्वोत्तृष्ट इस प्रस्यच गाय से वूसरी है। और (वशे) हे वशे! (खम्) तू (अनं चीरं धुने) अन्न प्रदान करती है और जीर, दूच प्रदान करती है। अथवा—अन्न रूप दूच प्रदान करती है और (तृतीयम्) तीसरा या सबसे श्रेष्ठ (राष्ट्रम्) राष्ट्र को (अुने) राष्ट्रोपयोगी प्रजा, चन ऐश्वर्य को भी तू ही प्रदान करती है।

यदंदिन्यैर्हूयमांनोपातिष्ठ ऋतावरि । इन्द्रं: मुद्दक्रं पात्रान्स्लोमं त्वापाययद् वशे ॥ ६ ॥

भा०—है (वशे) वशे ! हे (ऋताविर) ऋत सत्य का झौर अल और जल वरण करने वाली (यद्) जब तू (आदित्येः) द्वावश श्रादित्य श्रयीत् १२ मासों से (हृयमाना) श्रद्धित प्राप्त करती हुई (उपातिष्ठः) विराजमान होती है तब (इन्द्रः) सूर्य या मेघ (स्वा) तुम्म को (सहस्रं पाश्रान्) हजारों पात्र हज़ारों कलसे भर २ कर (सोमम्) सोम—जल (श्रपाययत्) पान कराता है। श्रयीत् द्वादश मास इस पृथ्वी पर यज्ञ करते हैं श्रीर मेघ श्रन्न जल धारा वरपाता है मानो सहस्रों पात्रों में सोम-रस भर कर पिलाता है।

य<u>द</u>नृचीन्द्रमैरात् त्वं ऋषुमो/ह्वयत् । तस्मात् ते चृत्रहा पर्यः चीरं कुद्धो/हरद् वशे ॥१०॥ (६३ ) भा०—है (वशे ) वशे ! (यत्) जव त् ( अन्तीः ) उसके श्रत्कृत होकर ( इन्द्रम् ) इन्द्र-मेघ के समान राजा के पास ( ऐः ) मास होती है । ( श्रात् ) श्रीर उसके पश्रात् (त्वा ) तुमें ' ऋगमः ) तेज से दीक्षिमान् सूर्य श्रीर उसके समान राजा (त्वा श्रद्धयत् ) तुमे अपने प्रति बुलाता है, तुमे अपने श्र भेमुख करता है । (तरमात् ) उस समय (बुत्रहा ) मेघ रूप शत्रु का विनाशक सूर्य (कुद्रः ) श्रति तेजस्वी होकर (ते ) तेरा ( पयः ) कररूप, जल रूप ( चीरम् ) दूध ( श्रहरत् ) अपनी रिश्मयों से हर लेता है ।

> यत् ते कुद्धो धर्नपतिया चीरमहंरद् वशे । इदं तद्द्य नाकंक्ष्रिपु पात्रेषु रक्तति ॥ ११ ॥

भा०—हे वशे ! (यत्) जब (कुद्धः) श्रति कुद्ध, तेजस्वी (धन-प्रतिः) धनों, ऐश्वर्यों, तेजों का पालक राजा के समान सूर्य (ते चीरम्) तेरे चीर=दुष्ध को (श्राहरत्) के जेता है (इदं तत्) यह वही तेरा दूध है जिसको (श्रद्य) सदा (नाकः) सूर्य (त्रिषु पात्रेषु) तीनों जोकों श्रीर उत्तम श्रधम मध्यम तीनों प्रकार के प्रजाजनों में (स्वति) रखता है। इन्द्र श्रीर सूर्य के समान राजा का श्राचरण मनुस्मृति में—

> श्रष्टैं। मासान् यथादित्यस्तोयं हरित रश्मिभिः । तथा हरेत् करं राष्ट्रिन्नत्यमकैवतं हि तद् ॥ १ । ३०१ ॥ चार्षिकांश्चतुरो मासान् यथेन्द्रोऽभिप्रवर्षति । तथाभिवेषेत् स्वं राष्ट्रं कामैरिन्द्रवृतं चरन् ॥ १ । ३०४ ॥

भार मास सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जन्न सींचता है उसी प्रकार राजा राष्ट्र से कर ने, यह 'सूर्यवत 'है। जिस प्रकार इन्द्र=सूर्य मेघ

११- पितः श्रीरं देहि मरद्रशे ' इति पैप्प० सं०।

रूप होकर चार मास तक जल वर्णता है उसी प्रकार प्रजा पर धन धान्य की वर्ण-करे यह 'इन्द्रवत 'है।

त्रिषु पात्रेषु तं सोमुमा देव्यहरदु वृशा। श्रंथर्द्धा यत्रं दीचितो बहिं त्यास्तं हिर्एययें॥ १२॥

भा०-( यत्र ) जहां (दीवितः ) दीचित, कियाकुशल ( प्रथवीं ) अर्थ वेद का विद्वान्, दण्डनीतिकुशल विद्वान् प्रजापति के समान राष्ट्र, पति के ग्रासन पर विराजता है वहां ( क्शा ) वशा-वशीकृत वह पृथिवी, (तम् ) उस (सोमम् ) सोम रूप रस को, अन को और राजा को (देवी) देवी पृथिवी (त्रिपु पात्रेषु ) तीनों पात्रों में उत्तम ऋधम और मध्यम तीनों प्रकार के प्रजाजनों श्रीर तीनों लोकों में (श्रा श्रहरत्) प्रदान करती है।

सं हि सोमेनांगत समु सर्वेण पद्धतां। **ष्ट्रशा संगुद्रमध्यष्ठादु गन्ववैः कृतिभिः छुह् ॥ १३ ॥** 

भा०-जब वह (वसा) वशा, पृथ्वी (सोमेन) सोम राजा से (सम् अगत ) संयुत हुई तब ही वह (सर्वेण ) समस्त (पहता) चरणों वाले प्राणियों से ( सम् ड ) संगत हुई। वह वरग पृथ्वी ( गन्धेनै: कविभिः सह ) गन्ध को बेने वाले सदा गतिशील वायुश्रीं सहित जिस प्रकार ( समुद्रम् अधि अष्ठात् ) समुद्र पर स्थित है उसी प्रकार वह मानी (कलिभिः) कला-विद्, शिल्पी, (गन्धवैः) विद्वान् रचक पुरुषां सहित (समुद्रम्) समुद्र के समान रुनों के श्राश्रय रूप राजा के श्राधार पर ही ( श्रधि श्रस्थात् ) स्थिर होती है।

सं हि वातेनागंत समु सर्वैः पतित्रीभः। **ब्शा संमुद्रे प्राचृंत्यृहकः सामानि विश्रंती ॥ १४ ॥**  भा०— ( सं वातेन सम् श्रागत हि ) वह वशा जय वात=वायु से युक्त होती है तब ( सवंः पतित्रभिः सम् उ ) समस्त पित्रयों से भी युक्त होती है। वह वशा ( ऋचः ) ऋग्वेद श्रौर ( सामानि ) सामवेद को ( विश्रता ) धारण करती हुई ( समुदे प्रानृत्यत् ) समुद में प्रसन्न होकर नाचती सी है। अर्थात् जब वात या वायु के समान सर्व जीवनाधार राजा से युक्त होती है तब पित्रयों के समान प्रजाजन भी उसके ऊपर रहते हैं। श्रौर समुद के समान समस्त रत्नों के श्राश्रय गम्भीर राजा के श्राश्रय पर ही ( ऋचः सामानि ) ऋग्वेद के परम विज्ञानों श्रीर सामवेद के उपिदृष्ट श्राध्यात्म ज्ञानों को भी धारण करती हुई प्रसन्न होती दिखाई देती है।

सं हि स्येंग्रागंत सर् सर्वेण चर्न्या ।

ब्रुशा संमुद्रमत्यंख्यद् भुद्रा ज्योतीिषु विश्रंती ॥ १४ ॥

भार - जब वह वशा (सूर्येण) सूर्व के साथ (सम् प्रगत) संयुक्त होती है (सर्वेण चतुपा) समस्त चनुष्रों के साथ (सम् उ) भी संयुक्त होती है। वह (वशा) वशा (भदा ज्योतींगि विश्वती) कल्याणकारी सुखकारी तेजों को धारण करती हुई (समुद्रम् श्रति श्रख्यत्) उस समुद्र के समान सब रतों के श्राकर रूप राजा की ही की त्ति को वखानती है।

श्चमीवृंता हिर्राये<u>न</u> यदतिष्ठ ऋतावरि । श्रश्वः समुद्रो भूत्वाध्यंस्कन्दद् वशे त्वा ॥ १६ ॥

भार नहें ( ऋतावरि ) ऋत-सत्य, श्रज्ञ, जल को धारण करने हारी पृथिवि ! ( यत् ) जब त् ( हिरण्येन ) सुवर्ण के समान बहुमूल्य सम्पत्ति से ( श्रभीवृता ) श्रावृत होकर ( श्रतिष्ठः ) रहती है तब हे वशे ! ( त्वा श्रधि ) हेरे पर ( समुदः ) वह समुद्र=राजा ही ( श्रश्वः ) सब सम्पत्ति का भोक्ना

१५-( र.० ) 'भत्यक्षद् ', ' अत्यक्ष्यत् ' इति क्वचित् पाठौ ।

राजा होकर (अस्कन्दत्) शत्रुओं पर आक्रमण करता और विजय करता है।

तद् भुद्राः समंगच्छन्त वृशा देष्ट्र्यथों स्वधा । अधर्थां यत्रं दीचितो वृहिष्यास्तं हिर्एयये ॥ १७ ॥ 🗽

भा०—(यम्र) जहां (दीचितः) दीचा ग्रहण करके (भ्रथवां) स्थिर, प्रजापित, राजा (हिरण्यये) सुवर्ण के (वर्हिषि) राष्ट्रपित के भ्रासन पर (भ्रास्त) बैठता है (तद्) उस समय (भद्राः) भद्र पुरुष (सम् भ्रगच्छन्त) एकत्र होते (भ्रथो) और (वशा) यह पृथ्वी उस समय (स्वधा देण्ट्री) श्रम्न को देने वाली होती है।

> वृशा माता रांज़न्य/स्य वृशा माता स्वंधे तर्व । वृशायां जन्न ऋार्युधं ततंश्चित्तमंजायत ॥ १८ ॥

भा०—(वशा) यह वशा पृथ्वी (राजन्यस्य माता) राजाश्रों की माता है। हे (स्वधे) स्वधे! श्रन्न ! (तव माता वशा) तेरी माता यह वशा पृथ्वी हैं। (वशायाः श्रायुधम् जज्ञे) 'वशा' पृथ्वी से शस्त्र उत्पन्न होते हैं (ततः चित्तम् श्रजायत) श्रीर वशा से ही 'चित्त'=ज्ञान या परस्परमेस उत्पन्न होता है।

वशा के देह का अलंकारमय वर्णन क्रथ्वों विन्दुरुद्ंचरुद् ब्रह्मणः कर्जुदाद्धि । ततस्वं जंक्षिषे वशे ततो होतांजायत ॥ १६॥

१८-' वशाया नज्ञ आयुथम् ' इति ह्विटनिसम्मतः । 'यज्ञ ' इति तु नहुत्रापि केखकप्रमादो यथा च अथर्व० ४ । २४ । ६ ॥ इत्यत्र ( प्र० ) 'यः प्रथमः कर्मकृत्याय नज्ञे' इत्यत्र । 'यज्ञे' इत्येन पाठो नहुत्र प्रामादिक एन ।

Ş

भाо—( ब्रह्मणः कछुदात् श्रधि ) ब्रह्म=ब्राह्मण—वेदंत्र विद्वान् पुरुपां के ( कछुदात् ) सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ प्ररूप से या ब्राह्मवल के सर्वश्रेष्ठ भाग से ( उर्ध्वः ) उर्ध्वगामी ( विन्दुः ) वीर्यस्वरूप तेज ( उत् श्रवरत् ) उपर उठता है। हे वशे ! (ततः त्वं ) उससे तू ( जिल्लेषे ) उत्पन्न होती है। (ततः ) उससे ( होता अजायत ) उससे ( होता ) सबका श्रादान करने वाला पुरुष भक्ट होता है।

ष्ट्रास्नस्ते गाथां स्रभवञ्चाष्णिहांभ्यो वर्लं वशे। पाजस्या∕जज्ञे युद्ध स्तनेभ्यो रुश्मयस्तर्व ॥ २० ॥ ( ३४ )

भा० —हे वरो! (ते श्रास्तः) तेरे मुख से (गाधाः श्रभवन् ) गाधाएं, श्रम्याएं उत्पन्न होती हैं। ( उष्णिहाभ्याः वलम् ) गर्दन की धमनियों से वल उत्पन्न होता है। ( पाजस्यात् यज्ञः जज्ञे ) पाजस्य, उदर के मध्यभाग से यज्ञ उत्पन्न होता है। ( तव स्तनेभ्यः ) तेरे स्तनों से रश्मियां उत्पन्न होती हैं।

र्धुमाञ्चामयंनं जातं सिक्थिभ्यां च वशे तवं। ख्यान्त्रेभ्यां जिल्लेरे ख्रुत्रा बुद्राद्धि वीरुधः॥ २१॥

भा०—हे (वशे) वशे ! (तव) तेरी (ईर्माभ्याम्) बाहुओं से (सिथभ्यां च) श्रीर तेरी श्रमाती टांगों से (श्रयनम्) सूर्य के दक्षिण श्रीर उत्तर श्रयन (जातम्) होते हैं (श्रान्त्रेभ्यः) श्रांतों से (श्रताः) नाना खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। श्रीर (उदरात्) उदर=पेट से (वीरुधः) कताएं श्रोपधियां उत्पन्न होती हैं।

यदुद्रं वर्षणस्यानुप्राविशया वशे । तर्तस्त्वा ब्रह्मोदंह्रयुत् स हि नेत्रम<u>न</u>ेत् तर्व ॥ २२ ॥

२०-' गाथा भवन्तु ' इति प्रेटप० संव ;

२१- व्यसुमीग्यां ' (तृ० ) ' यत्रा निरोदे ' इति दैष्प० सं० ।

भा >— हे वशे ! पृथ्वी (यत्) जब तू (वरुणस्य) सब से श्रेष्ठ वरणीय राजा के (उदरम्) पेट में, उसके शासन में (श्रुश्च प्राविश्थाः) प्रविष्ट होती है (ततः) उसके बाद (ब्रह्मा) वेद श्रीर ब्रह्म के जानने वाला विद्वान् (त्वा) तुभे (उत् श्रह्मयत्) ऊंचे स्वर से बुलाता, उपदेश करता है। (सः हि) निश्चय, वही (तव) तुभे (नेत्रं) सन्मार्ग पर लेजाना (श्रवेत्) जानता है।

सर्चे गर्भादवेपन्त जायंमानादस्कारः।

प्रस्य हि तामाहुर्वेशेति ब्रह्मंभिः क्लृप्तः स हा/स्या बन्धुं: ॥२३॥

भा०—( अस्रवः ) कभी प्रसव न करने हारी इस वशा के ( जायमा-भात ) उत्पन्न होते हुए ( गर्भात् ) गर्भ से ( सर्वे ) सव ( अवेपन्त ) कांप् जाते हैं ( ताम् ) उसको उस समय लोग ( आहुः ) कहते हैं कि ( वशा सस्व इति ) वशा उत्पन्न कर रही है, स् रही है । अर्थात् समस्त राष्ट्र को अपने हाथ में लेखेने वाला राजा, सम्राट् ही ' गर्भ ' है जग पृथ्वी पर वह उत्पन्न होता है तो सब कांपते हैं। वशा उस राजन्य की माता है। वह राजन्य या राजा को उत्पन्न करती है। ( सः ) वह राजा ( अहाभिः ) ब्राह्मणों से ( क्लूसः ) सामर्थ्वान् होकर ही ( अस्याः ) इस वशारूप पृथ्वी का ( बन्धुः ) बन्धु है, वह उसको नियम व्यवस्था में बांधने में समर्थ होता है।

श्रराजक लोक हो जाने पर श्रीवांनल की उत्पत्ति जो पुरायों में कही गयी है उसका मूल मन्त्र यह है। जब कहीं ज्वालायुखी उत्पन्न होता है तय जैसा मूकम्प होता है उसी प्रकार महान् राजा के उदय पर भी सबके हृदयों में उसके दिग्विजय से कम्प उत्पन्न होता है। श्रामिन, श्रनल, श्रीर पृथ्वीस्थानीय देवता की संगीत वशा रूप पृथ्वी में राजा की उत्पत्ति से लगानी चाहिये।

२३-( तृ० च० ) ' ब्रह्मणा क्छम उत बृन्धुरस्यान् ' इति पैप्प० सं०।

युध्र एकः सं स्रंजित यो श्रम्या एक इद् वृशी । तरांसि वृक्षा श्रमवृन् तरस्यं चर्चुरमवद् वृशा ॥ २४ ॥

भार०—(यः) जो (अस्याः) इस वशा का (एक इत्) एकमात्र (चशी) वश करनेहारा राजा होता है वहीं (एंकः) श्रकेला (युधः) थोंद्धाओं को (संस्काति) तैयार करता है। (तरांसि) श्रविद्या श्रम्धकारों में से पार करने वाले यथार्थ वलवान् पुरुप ही (यज्ञाः श्रमवत्)यज्ञ, प्रजापित हैं। श्रोर (तरसां) उन विज्ञान या कप्टों से पार हाने के उपायों को दिखाने वाले पुरुषों की (वशा) यह वशा पृथ्वी ही (चन्नुः श्रभवत्) चन्नु है। स्तोमो वै तरः तां० ११। ४। १॥

खुशा युक्कं प्रत्यंगृह्णाद् खुशा सूर्यंमधारयत् । खुशां यामन्तरंविशदोटुनो ब्रह्मणां खुह ॥ २४ ॥

भा०—( वराा ) वसा यह पृथ्वी ( यज्ञम् ) यज्ञमय प्रजापित को ( प्रति अगृह्णात् ) स्वयं स्वीकार करती है । ( वसा सूर्यम् अधारयत् ) सूर्यं श्रीर उसके समान प्रतापी तेजस्वी राजा को अपने ऊपर धारण करती है । वीरभीग्या वसुन्धरा । ( श्रोदनः ) सर्वोच श्रास्त पर बैठने वाला प्रजापित राजा ही ( वसायाम् ) इस पृथ्वी के ( श्रन्तः ) भीतर, गर्भ में ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म, ब्राह्मण-वल के सहित ( श्रावेशत् ) श्रविष्ट होता हैं । २३ ऋचा में जो वशा का गर्भ बतलाया है उसको यह मन्त्र स्पष्ट करता है ।

परमेष्ठी वाएप यदोदनः। तै०१।७।१०।६॥प्रजापितर्वो क्रोदनः। इरा०१३।३।६।७॥ रेतो वाक्रोदनः। इरा०१३।१।१।४॥

सर्वोच श्रासन पर विराजमान, प्रजापालक राजा का नाम 'श्रोदन 'है।

२५-(हि०) ' वशा यशक्षपारयत् ' इति पैप्प० सं०।

वृशारेवामृतंमाहुर्वृशां मृत्युमुपांसते । चुशेदं सर्वमभवद् द्रेवा मनुष्या⊴ं श्रसुराः ऐतर् ऋषयः ॥ २६ ॥

भाः -- विद्वान् लोग (वशाम् एव ) वशाको ही (श्रमृतम् श्राहः) 'श्रमृतं' कहते हैं भ्रोर ( वशाम् ) वशा को ही ( मृत्युम् ) मृत्यु रूप से ( उपासते ) उपासना करते हैं। ( इदं सर्वम् ) यह सब कुछ ( वशा अभवत् ) वशा **डी है ( देवाः मनुष्याः अनुराः पितरः ऋषयः ) जो देव मनुष्य, अमुर, पितर** श्रीर ऋषिगण हैं। अर्थात् पृथ्वी अमर जीवनमय है यही सबके सृत्युस्थली है सब प्राणी यहीं रहते हैं वही सब 'बशा' ही है। अर्थात् पृथ्वी से ही प्रथ्वों के निवासी भी लिये जात हैं।

य पुर्व दिचात् स वृशां प्रातं गृह्वीयात् । तथा हि युन्नः सर्वेपाद् दुहे दात्रेनंपस्कुरन् ॥ २७ ॥

भा०-(यः एवं विद्यात् ) जो इस प्रकार का तत्व जान लेता है (सः) वह । वशां प्रतिगृह्शीयात् ) वशा पृथ्वी को स्वीकार करने में समर्थ है। (तथा दात्रे) उसी प्रकार के जाननेहारे दाता के लिये (यजः) यज्ञ-मय राष्ट्र ( सर्वपाद् ) सर्व चरणों से सम्पन्न होकर ( ग्रनपृस्फुरन् ) विना च्याकुल हुए ही ( दुहे ) सब फल प्रदान करता है।

तिस्रो जिह्ना वर्षणस्यान्तदींचत्यासाने। तासुं या मध्ये राजंति सा बुशा दुंष्प्रतिप्रहां ॥ २५ ॥

भा०-( वरुणस्य ) वरुण, सर्वश्रेष्ठ राजा के ( घासनि ) गुंख के ( अन्तः ) भीतर ( तिस्रः ) तीन जिह्नाएं, ज्वालःएं ( दीश्रति ) चमका करती हैं। (तासाम्) उनके (मध्ये) बीच में (या) जो (राजिते) सब से श्रधिक उज्वल होकर चमकती है (सा) वह (वशा) 'वशा'

२६-' वशामेवाहुरमृताम् ' इति पैप्प० सं० । २७-( च० ) ६ दुइः प्रति । इति कचित् ।

वशकारियीं शक्ति है ( दुष्प्रतिप्रहा ) उसका प्रतिप्रह करना, स्वीकार करना श्रीर वश करना वढ़ा कठिन कार्य है।

चृतुर्घा रेतां अभवद् वृशायाः ।

श्रा<u>त</u>्रमतुरीयम्मृतुते तुरीयं युज्ञम्तुरीयं पुशत्वम्तुरीयम् ॥ २६ ॥

भा०--( वशायाः ) उस 'वशा' पृथ्वी का (रेतः ) उत्पादक वीर्थ, ( चतुर्धा ) चार प्रकार से विभक्ष ( असवत् ) होता है । ( तुरीयम् श्रापः ) एक चतुर्थां । 'खापः' जल ( तुरीयं असृतम् ) एक चौथाई भाग असृत=प्रस् ( तुरीयं यज्ञः ) एक चौथाई भाग 'यज्ञ' श्रीर ( तुरीयं प्रावः ) एक चौथाई भाग 'पशु' हैं।

वृशा द्योर्वेशा पृथिवी वृशा विष्णुं: प्रजापंति: । वशायां दुग्धमंपिवन्त्साध्या वसंवश्च ये ॥ ३०॥

भाग्न (वशा चीः) वशा यह सूर्य है, (वशा पृथिवी) वशा पृथिवी है। (प्रजापितः) प्रजा का पालक (विष्णुः) परमात्मा स्वयं (वशा) वशा है। (वशायाः) वशा के (दुग्धम्) दूध को (साध्याः) साधन सम्पन्न (ये वसवः च) जो प्राणी हैं वे ही (अपिवन्) प्राप्त करते और पान करते हैं।

वृशायां दुग्धं पीत्वा साध्या वसंवश्च ये । ते वै व्रध्नस्यं व्रिष्टि पयों श्रस्या उपासते ॥ ३१ ॥

भा०—(ये साध्याः) जो साधनसम्पन्न, साधनावान् (वसवः) वास करनेहारे प्राणी हैं वे (वशायाः) इस उक्त वशा का (दुग्धम्) उत्पादित जल, श्रन्न, यज्ञ, पशु श्रादि से उत्पादित भोग्य पदार्थ को (पीत्वा) पान कर, भोग करके, (ते) वे (ब्रक्षस्) सूर्य के (विष्टिप) विशेष

३१- 'इमे जध्नस्य ' इति पैप्पव संव ।

प्रकाश में (श्रस्याः) इसके (पयः) पुष्टिकारक पदार्थों का (उपासतेः) लाभ करते हैं।

सोमंमेनामेकें दुहे घृतमेक उपांसते । य प्वं चिदुषें वृशां दुदुस्ते गुतास्त्रिदिवं दिवः ॥ ३२ ॥

भा०—( एके ) एक विद्वान्त्राया ( एनाम् ) इस वशा से ( सोमम् ) सोम समान रोग इर ग्रोपधियों को या राजा को ही ( दुहे ) उत्पन्न करते ग्रीर उसको प्राप्त करते हैं भीर ( एके ) दूसरे लोग ( घृतम् ) उसके पुष्टिकारक ग्रन को ( उपासते ) उपभोग करते हैं। ( एवं विदुषे ) इस प्रकार के तत्व को जानने वाले विद्वान् के हार्थों ( य ) जो ( वशां ) इस पृथ्वी को ( हतुः ) सौंपते हैं ( ते ) वे ( दिवः त्रिदिवं गताः ) परम धौलोक में स्थित तिर्धासम लोक को प्राप्त होते हैं।

हाह्युगेभ्भो वृशां दुस्वा सर्वील्लोकान्त्सर्मश्तुते । ऋतं द्य/स्यामापितमिष्ट ब्रह्माथ्रो तपः ॥ ३३ ॥

भा०—( ब्राह्मयोभ्यः वशां दत्वा ) ब्रह्म, बेद के कानने घाते विद्वान् पुरुषों को उक्त 'वशा' का दान करके दाता ( सर्वोन् लोकान् सम् अक्षुते ) समस्त लोकों का सुख से भोग करता है । ( अस्याम् ) इस 'वशा' पर ( ऋतम् ) ऋत, सत्यज्ञान ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञान और ( तपः ) तप ( आर्पितम् ) ध्याश्रित है ।

ब्रशां देवा उपं जीवन्ति वृशां मंतुष्या/उत । ब्रशेदं सर्वममबुद् यावृस् सूर्यों विपश्यंति ॥ ३४ ॥ ( ३४ )

भा०—( देवाः ) देव, विद्वान्गण ( वशाम् ) वशा के श्राधार पर ( उप जीवन्ति ) जीवन धारण करते हैं। (उत वशाम् मनुष्याः) श्रीर मनुष्य

३२-( द्वि॰ ) 'यः । एवं ' इति पदपाठश्चिन्त्यः ।

३३—' वद्या दत्वा माह्मणेभ्यः ' इति पैप्प० सं०।

भी इस वशा, पृथ्वी के आधार पर जीते हैं। (यावत् सूर्यः विपश्यति) जितने भी लोक को सूर्य प्रकाशित करता है (इदं सवं वशा श्रभवत्) यह सब 'वशा' ही है।

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

[ तत्र स्त्तद्वयम् , ऋचक्षेकषष्टिः । ]

# इति दशमं काएडं समाप्तम्।

[ दशमे दश स्कानि अचः सार्वशतत्रयम् ]

बाग्ग-वस्वङ्ग-चन्द्राब्दे चैन्न शुक्ते द्वितीयके । भूगो काग्रङं च दशमं पूर्तिमापदथर्वेग्यः ॥



### क्ष भो३म् क्ष

# श्रथैकादशं कार्यस्

#### - CVA

## [ १ ] ब्रह्मौदन रूप से प्रजापति के स्वरूपों का वर्णन।

ब्रह्मा ऋपि: । ब्रह्मोदनो देवता । १ अनुष्टुब्यर्भा मुस्कि पंक्तिः, २, ५ बृहतीगर्भा विराट्, ३ चतुष्पदा शाकरगर्भा जगती, ४, १५, १६ मुरिक्, ६ उध्णिक्, ८ विराङ्गायत्री, ६ शाकरातिजागतगर्भा जगती, १० विराट् पुरोऽतिजगती विराड् जगती, ११ अतिजगती, १७, २१, २४, २६, २८ विराङ्कगत्यः, १८ अति-भागतगर्भापरातिजागताविराङ्कतिजगती, २० अतिजागतगर्भापरा शाकराचतुष्पदा-अरिक् जगती, २९, ३१ अरिक् , २७ अतिजागतगर्मा जगती, ३५ चतुन्पात् क्कुम्मत्युष्णिक् , ३६ पुरोविराड् , १७ विराड् जगती, ७,१२,१४,१६,२२,

२३, ३०-३४ त्रिष्टुम: । सप्तर्त्रिशरृचं स्क्तम् ॥

श्चग्ने जायुस्वादिंतिनीथितेयं ब्रह्मौटुनं पंचति पुत्रकामा। चुतुक्कषयो भूतुकृतुस्ते त्वां मन्थन्तु प्रजयां खहेह ॥ १ ॥

भा०-हे ( ब्राग्ने ) ब्राग्ने ! प्रकाशमान ! परमेश्वर, सबसे आगे विद्यमान ! तू ( जायस्व ) सृष्टि को उत्पन्न करता है। ( श्रदितिः ) श्रखिरहत प्रकृति जो समस्त सूर्यं, चन्द्र, श्रक्षि, वायु श्रादि पांचों भूतों, वसु रुद्ध श्रादित्य श्रादि को उत्पन्न करने वाली है वह ( पुत्रकामा ) पुत्र की कामना करने वाली स्त्री के समान स्वयं (पुत्र-कामा) पुरुष के नाना रूप जीवों को उत्पन्न करने की श्रमिलाषा करती हुई (नाथिता) ऐश्वर्यसम्पन्न होकर हुंश्वर की शक्ति श्रीर उसके बल वीर्य से युक्त होकर ( ब्रह्मादनम् ) ब्रह्ममय, ब्रह्म की

<sup>[</sup>१] १-१. नाथुनाधृ याच्ञोपतापैश्वयीशीःपु । इति स्वादिः ।

शक्ति से उत्पन्न श्रोदन=परमेष्ठी या प्रजापित के स्वरूप हिरण्यगर्भ को ( पचिति ) पका रही हैं। हे श्रश्ने ( त्वा ) तुसे ( सूत-कृतः ) समस्त प्राणियों के देहों को उत्पन्न करने वाले ( सप्त ऋपयः ) सात ऋपि, ईश्वरी शक्तियां, ( प्रजया सह ) प्रजा सहित ( इह ) यहां ( सन्यन्तु ) मथन करें। तुसे उत्पन्न करें, तेरे ऐश्वर्य को प्रकट करें।

ब्रह्मीदन के स्वरूप का वर्णन का॰ ११ के तृतीय सूक्त के प्रथम पर्याय सूक्त में वर्णित किया गया है।

गृहस्थ पच में—हे अझे! गृहपते! (जायस्व) तू पुत्रोत्पन्न कर। (इयं नाथिता पुत्रकामा अदितिः ब्रह्मोदनं पचित ) यह पुत्रामिलापियी अखायिडत चिरत्र बाली स्त्री साभाय्यसम्पन्ना होकर ब्रह्मोदनपाक करती है। (ते सप्त ऋपमः भूतकृतः त्वा प्रजया सह इह मन्थन्तु) वे सातों ऋपि, सातों प्राया समस्त भूतों का ज्ञान कराने वाले तुक्त अग्निरूप पित को प्रजा सहित इस स्त्री में मथित करके पुत्र रूप से उत्पन्न करें। पुरुप ही स्त्रों में स्वयं वीर्य रूप से आहित होकर अपने को उत्पन्न करता है। पुत्राभिलापियी स्त्री ब्रह्मोदनपाक करके अपने पितयों से उत्तम सन्तान उत्पन्न करें।

वेया के दायें हाथ से ऋषियों द्वारा मथन करके राजा पृथु को उत्पद्म करने की कथा का यह मूल मन्त्र है। 'वशा माता राजन्यस्य ' [ अथर्ष ० १० । १० । १८ ] कह आये हैं । १० । २३ । २४ मन्त्रों में राजा को वशा के गर्भ में होने का वर्णन भी हो चुका है। इस सूक्ष में राजा की उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है, इसी के साथ प्रसंग से ब्रह्माण्ड उत्पत्ति श्रीर गृहस्थ के गृह में उत्तम सन्तान की उत्पत्ति को प्रति दृष्टान्त के रूप में रह्मा गया है।

राजा के पत्त में — हे (श्रमे जायस्व) राजन् ! श्राप्ति के समान तेजस्विन् ! तू उत्पन्न हो, प्रकट हो । (इयं श्रादितिः नाथिता) यह प्रथिवी श्रस्तारिडत ऐश्वर्य चार्ता होकर (पुत्रकामा) श्रपने पुत्र जो उसके 'पुं-त्रं-पुरुपों की रक्षा करे ऐसे पुरुष की कामना करती हुई (ब्रह्मीदनं पचिति) ब्रह्मशक्ति से युक्त प्रजापित—राजा को पिरिएक कर रही है (भूत-कृत: सप्त ऋपयः) प्रासियों को उत्पन्न करने खीर उन पर अनुब्रह करने हारे सात मरीचि, खित्र खिद ऋपि लोग (प्रजया सह) प्रजा के साथ (इह-स्वा) इस भूतल पर तुके (मन्यन्तु) मथन करें।

ष्टुणत भूमं चुंपणः सखायोद्दोघाविता वासमञ्ज । श्रयमुग्नः पृतनाषाद् खर्वारो येन देवा असहन्त दस्यून् ॥२॥ %०३। २९। ६॥

भा०— हे ( वृपणः ) वर्षण करने हारे, समस्त कामना के पूरक वीर्य-चान् ( सखायः ) मित्रगणे। ! आप जोग ( धूमम् ) शत्रु को कंपाने वाले इस दीर्यवान् पुरुष को ( कृण्यत ) सम्पन्न करो, बढ़ाओ, उत्पन्न करो। यह ( खद्रोघाविता ) न देह करने वालों की रच्चा करने हारा है। इसकी ( वाचम् अच्छ ) वाणी के प्रति तुम ध्यान दो। अथवा ( वाचमच्छ अदो-घाविता ) इसकी वाणी के या आज्ञा के प्रति दोह न करने वाले मित्रजनों की यह रच्चा करता है। ( अयम् ) यह ( अप्तिः ) शत्रुतापक स्वभाव वाला अप्ति के समान तेजस्वी ( सुवीरः ) उत्तम वीर ( पृतनाषाट् ) समस्त शत्रु सेनाओं को दबाने हारा है। ( येन ) जिसके बल से ( देवाः ) देव-गण्य ( दस्यून् असहन्त ) विनाशकारी दुष्टों को पराजित करते हैं। अग्नेजनिष्ठा महते वृध्यां/य ब्रह्मोद्धनाय पक्तवे जातवेदः। सुमुक्रुषयों भूतुकृत्सते त्वांजीजनसुस्यै रुपिं सर्वेवीरं नियच्छ ॥३॥

२—( प्र० ) ' कृणोत धूमं षृषणं सखायोऽसेधन्त इतनवाद्यमच्छ ' ( च० ) ' देवासो ' इति ऋ० । ऋग्वेदे विश्वामित्र ऋषिः । अफ्रिदेंबता । ' देवा असहन्त अनून् ' इति पेप्प० सं० ।

१-(दि॰) 'पक्तये '(तु॰) 'सप्तपंयो ', 'जीजनन्नस्मे '''िन-यन्छतम् 'इति पेप्प॰ सं॰।

भाо — हे ( ध्रमे ) राजन् ! तू ( महते वीर्याय ) बहे भारी वीर्य सामर्थ्य के लिये ( श्र जिनष्टाः ) उत्पन्न हो । हे ( जातवेदः ) जातप्रज्ञ विहान् या ऐश्वर्यवान् जातवेदः ! तू ( ब्रह्मोदनाय पक्ष्मे ) ब्रह्मशक्ति, विज्ञान द्वारा प्रजापित पद को परिपक्ष या दृढ़ करने के लिये ( श्र जिनष्टाः ) उत्पन्न हो । ( ते भूतक्षृतः सप्त श्रृष्टवयः ) वे प्राणियों की सृष्टि करने, उनको व्यवस्थित करने वाले, सात ऋषि जन ( त्या श्रृजीजनन् ) तुम्मको उत्पन्न करते हैं । ( श्रुर्स्य ) इस पृथ्वी के लिये तू ( सर्ववीरं रियम् ) सब प्रकार के वीर-जनों से युक्त राये सामर्थ्य, यश श्रोर बल को ( नि यन्छ ) नियमित कर, व्यवस्थित कर ।

सिमंद्रो अने सिम्या सिमंध्यस्य बिद्धान् देवान् यशियाँ एह वंत्तः। तेभ्यों हुविः श्रपयं जातवेद् उत्तमं नाक्तमिष्ठं रोह्येमम् ॥ ४॥

भा०—हे (अग्ने) राजन्! अग्ने! जिस प्रकार (सिमधा) काष्ठ से अग्नि (सिमदः) खूब प्रव्वित हो जाती है उसी प्रकार तू (सर्श्या) समग्र तेज से (सिमदः) अति प्रदीस होकर (सम् इध्यस्व) अकाशित हो। तू (विद्वान्) ज्ञानी, विद्यावान् होकर (इह) इस राष्ट्र में (यिज्ञ्यान्) यज्ञ, राष्ट्रयज्ञ के योग्य (देवान्) उत्तम देव, विद्वान् और सुसम्य शासकों को (आ वज्ञः) धारण कर, स्थापित कर। हे (जात-वेदः) विद्वन् ! ऐश्वर्यवन् राजन् ! (तेश्यः) उन उत्तम शासकों के लिये में राष्ट्रवासी (हिवः) अन्न आदि पदार्थ (अपयम्) पकाता हूं। (इमम्) इस राजा को (उत्तमम्) उत्तम उत्कृष्ट (बाकम्) सुखमय राज्य को (अधिरोहय) चढ़ा।

४-( द्वि० ) ' निष्मा देवान् ' इति पैप्प० सं०। (प्र० ) ' समिद्धः स ' इति सायणासिमतः पाठः।

धांत्रे भागो निहिंतो यः पुरा वो देवानौ पितृ यां मत्याँनाम् । श्रंशनि जाभीष्यं विभंजाभि तान् षो यो देवानौ स हमां पारयाति ॥४॥

भा०—(यः) जो (पुरा) पहले ही (त्रेघा भागः) तीन प्रकार के भाग (निहितः) बना कर रखे गये हैं एक (देवानाय्) देव, राज-शासकों के लिये दूसरा (िवृत्याय्) प्रजा के पालक प्राचार्य श्रीर वानप्रस्थी, माता विता पितामह श्रादि का श्रीर तीसरा (मत्यानाय्) साधारया अन्य मनुव्यों का, श्रतिथियों का श्रीर गृह-वासियों का, हे देव, पितर श्रीर मत्यंजनो ! (श्रह्म् ) भें पृह-द्वासी या परमात्मा (वः) श्राप लोगों के (तान्) उन भागों को (वि भजाभि) विशेष रूप से पृथक् २ कर देता हूं। श्राप लोग श्रपने २ (श्रंशान्) श्रंशों को (जानीध्वम्) पृथक् २ जान लें। (यः) जो (देवानाय्) देवा शासकों का भाग है (सः) वह (इमाय्) इस पृथ्वी को (पार्याति) पालन करता है।

श्रये सहंस्वानिभूरभीदांकु नीको न्यु/ब्ज द्विषतः खुपत्नान् । ष्ट्रंथ मात्रां मीयमांना भिता चं सजातांस्तं बालेहतं: छगोतु ॥ ६॥

भा०— हे ( ग्रग्ने ) ग्रग्ने ! राजन् ! तू ( सहस्वान् ) शत्रु के दवाने वाले ' सहः ' बल से सम्पन्न होकर ( ग्राभिमूः हत् ग्राभि ग्राभि ग्रास् ) सब प्रकार से शत्रु को दवाने में समर्थ हो जाता है । ( ग्रतः ) तू ( द्विपतः ) द्वेष करने हारे (सप्तान् ) शत्रु ग्रां को ( नीचः ) नीचे ( नि उच्ज ) दवा । ( ह्यम् ) यह ( मात्रा ) विशेष परिमाण ( मीयमाना ) मापा जाता हुन्या और ( मिता च ) परिमित होकर ( ते ) तेरे ( सजातान् ) साथ उन्नति को प्राप्त हुए ग्रन्य राजाग्रों को ( बिलाह्तः ) कर देने वाला ( कृण्गोतु ) 'करे । प्रथवा ( इयम् ) यह राजशाला या नगर की कोट ( मात्रा ) निर्माण

५-(प्र०) 'निहित्तो जातवेदाः' (द्वि०) 'पितृणामुत मर्स्थानां र (च०) 'सैवं पार-' इति पेरेप० सं०।

करने हारे शिल्पी द्वारा मापी गयी श्रीर तैयार होकर तेरे साथ उन्नत लोगों को करप्रद करे। चुाकं संजातैः पर्यसा सहैन्यु इंन्जैनां महते वीर्या/य। ऊर्ध्वो नाकुस्याधि रोह ब्रिप्टपं खुर्गो लोक इति यं वदिन्त ॥ ७ ॥ भा॰ —हे राजन् ! तू ( पयसा ) अपने वीर्यं, चात्र वल से ( सजातैः) श्रंपने साथ उत्पन्न, उन्नत पदको प्राप्त भित्र राजा श्रीर बन्य श्रीर सहोत्थायी क्षोगों के ( साकम् ) साथ ( एधि ) प्रवत्त बना रह । श्रीर ( महते वीर्याय ) . श्रपने बड़े भारी वलको वड़ा लेने के लिये (एनाम्.) इस पृथ्वी को, राष्ट्र को या प्रजा को ( उद् उब्ज ) उन्नत कर । ( नाकस्य विष्टपम् ) सुखमय राज्य के विशोप तेजस्वी उस भ्रासन या राजसिंहासन पर ( ऊर्ध्वः ) तू स्वयं उच होकर ( अधिरोह ) चढ़ ( यम् ) जिसको ( स्वर्गो लोकः ) लोग स्वर्गलोक तक भी (वदान्त ) कह देते हैं। ऋ हं हि राज्यं पदमैन्द-माहः इति कालिदासः । पयो हि रेतः । ६ । ४ । १ । ४६ ॥ श्रप्तिः तां गां सं बभूव । तस्यां रेतः प्रासिब्चत् । तत्पयोऽभवत् । श० २ । २ । ४ । १४ ॥ चुत्रं वै पयः। श० १२। ७। ३। ८। ८॥ समानजन्म वै पयश्च हिर्ययं च उभयं हि स्रशिरेतसं। रा॰ ३। २। ४। ८॥ स्रर्थात् राजा का वीर्यं, जात्रवल 'पयः' कहाता है।

इयं मही प्रति गृह्णानु चर्मं पृथिश्री देवी सुमनस्यमांना। श्रथं गच्छेम सुकृतस्यं लोकम् ॥ ८ ॥

भा०—( इयं मही ) यह विशाल, पूजनीय ( पृथिवी ) पृथिवी ( देवी ) श्रृज़ादि देनेहारी ( सु-मनस्यमाना ) शुभ संकल्पवान, सौम्य चित्त वाली होकर ( चर्म प्रतिगृह्णातु ) धर्म, चरण, सेना श्रादि के सन्मान को स्वीकार

<sup>-</sup>७--'.साकं सुजातैः ' इति, ( तृ० ) ' विष्टपः ' इति पैप्प० सं० । ८--( द्वि० ) ' पृथिच्यै ' ( तृ० ) ' सुकृतामुलोकम् ' इति पैप्प० सं० ।

١

करे। ( ग्रथ ) ग्रीर उसके बाद हम राष्ट्र वासीजन ( सुकृतस्य लोकम् ) पुरुष के लोक को ( गच्छेम ) प्राप्त हों।

अथवा — गृहस्थपत्त में यह पृथ्वी शुभ चित्त होकर हमारे विद्याय चर्म को स्वीकार करे। हम पुराय लोक को प्राप्त हों, जिस प्रकार चर्म बिद्या कर कान्न उत्तल में कृटते हैं श्रीर उसी प्रकार सेना की व्यवस्था फैला कर फिर राजा कर श्रादि प्राप्त करे।

'चर्म=' चरतेमैनिक्षोणादिकः । चरति येन स चर्म इति द्यानन्दः । पृतौ प्रावाणौ खुयुजां युङ्गिष्ठ चर्माण निर्मिन्ध्येग्रन् यजमानाय खाञ्ज । खुत्वस्तृती नि जंहि य हुमां पृतन्यवं कुर्ध्व प्रजामुद्धर-स्युदृह ॥ १ ॥

न्त्युर्तृह ॥ ६ ॥

भा॰ — हे ऋत्विक् ( चर्माणि ) चर्म पर ( सयुर्जा ) सदा साथ रहने

वातो ( एतौ आवायौ ) इन दोनों 'आवा' ऊखल और मुसल को ( युङ्गि )

वातो ( एतौ आवायौ ) इन दोनों 'आवा' ऊखल और मुसल को ( युङ्गि )

वातो ( एतौ आवायौ ) इन दोनों 'आवा' उत्वमानाय ) यज्ञ करनेहार गृह
पति के तिये ( साधु ) उत्तम प्रकार से ( निः भिन्धि ) कृट।

राजपन्न में — हे पुरोहित ! अमास्य ! तू (प्ती प्रावाणी ) इन होनों (स-गुजी ) सदा साथ रहने वाले चित्रय और वैश्य प्रजा श्रथवा राजा और प्रजा होनों को (युङ्धि ) परस्पर मिला । और (अजमानाय ) राष्ट्रपित प्रजा होनों को (युङ्धि ) परस्पर मिला । और (अजमानाय ) राष्ट्रपित के लिये (अंग्रुत् ) तेजोमन, पुष्टिकारक श्रजादि पदार्थों को (निश्चिमिष ) के लिये (अंग्रुत् ) तेजोमन, पुष्टिकारक श्रजादि पदार्थों को (निश्चिमिष ) वज से प्राप्त कर । विशो वै प्रावाणः । श० ३ । ७ । १ । वज्रो वै प्रावाणः । श० ३ । ७ । १ । ७ । वज्रो वै प्रस्तशः । श० १ । ३ । ४ । १ । ।

हे पत्नि ! ( अवज्नती ) सूसल का प्रहार करती हुई तू ( यः ) जो ( इसान् ) इस प्रजा को ( पृतन्यवः ) सेना लेकर विनाश करना चाहते हैं उनको ( विनाहि ) सर्वथा विनाश कर । इसी प्रकार है सेने ! तू प्रहार करती हुई स्वयं प्रजा के विनाशक लोगों का विनाश कर । हे राजन् ! तू गृहपति

के समान थीर हे पृथ्वी ! तू पत्नी के समान ( कथीं ) श्रपने जपर ( प्रजाम् उद्धरन्ती ) प्रजा को धारण पोपण करती हुईं ( उदूह ) उन्नत कर । गृहाण प्रावांणीं सकतों वीट हस्त था तें देवा गृहियां यहमंगुः । त्रयोवरां यतुमांस्त्वं वृंग्रीषे तास्ते समृद्धीटिह रांध्रयामि ॥१०॥ (१)

भा०—हे वीर! राजन्! गृहपते ! (सकृती) एक स्थान पर रख
हुए (प्रावाणी) अखल स्थार मूसल दोनों को (हस्ते) हाथ में (गृहाण)
पकड़। अर्थात् चित्रयों स्थार प्रजास्त्रों दोनों को श्रपने वश में रख।
('यिज्ञयाः) यज्ञ करने या राष्ट्र पालन में समर्थ (देवाः) विहान् देव
तुल्य शासक लोग (ते यज्ञम् श्रगुः) तेरे यज्ञ में प्राप्त हों। (यतमान्)
जिन २ वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों को (त्वं) तू (वृणीपे) वरण करता
है वे (त्रयः वराः) तीन वर, श्रेष्ठ पुरुष हैं। (ताः) उन नाना प्रकार की
(समृद्धीः) सम्पत्तियों को (ते) तेरे लिये में (राधयामि) प्राप्त कराता हूं।
ह्यं ते श्रीतिरिद्मुं ते ज्ञानित्रं गृह्णातु त्यामिदितिः श्रूरंपुत्रा।
परां प्रनीहि य हमां पृतन्य शेश्य प्रिं सर्ववीर नि यंच्छ ॥ ११॥

भा० - हे राजन् ! (इयम्) यह प्रजा (ते) तेरी (धीतिः) माता के द्युग्ध पान करने के समान है। (इदम् उते) यह ही तेरा (जिनश्रम्) उत्पन्न होने का स्थान है (त्वाम्) तुम्म को (शूरपुत्रा) तेरे समान शूरवीर पुत्र से युक्त होकर यह (श्रवितिः) पृथिवी (त्वाम्) तुम्मे (गृह्णातु) स्वीकार करे। (ये) जो लोग (इमां) इस पृथ्वी या पृथ्वी पर वासिनी प्रज़ा को (पृतन्यवः) सेना संग्रामों हारा कष्ट देना चाहते हैं उनको (परा पुनीहि) दूर कर डाल। (श्रस्थ) इसको (सर्ववीरम्) समस्त वीर पुरुप रूप (रियं) धन को (नियच्छ्) नियम में बांध या इसे प्रदान कर। राजा को प्रजा

१०-' ब्रावाणौ सञ्ज्जौ ', ' ब्रस्ता ' इति पैप्प० सं० । ११-( च० ) ' नियच्छान् ' इति पैप्प० सं० ।

स्वीकार करे यही उसका पृथ्वी माता से उत्पन्न होना उसका दुग्ध पान करने के समान है। वह उसके शत्रुष्टीं को धुन ढाले श्रीर सब प्रजावासी चीरों से सेना बल बढ़ावे।

डुपुश्वसे द्ववर्षे सीदता यूर्यं वि विच्यध्वं यज्ञियासस्तुषै:। श्रिया संमानानति सर्वीन्तस्यामाधस्पदं द्विष्तरुपांदयामि॥१२॥

भा०—हे प्रजाजनो ! ( यूयं ) आप लोग ( हुवये ) धनैश्वर्य श्रीह स्थिह ( उपश्वसे ) जीवनयात्रा के लिये ( सीदत ) बैठो । हे ( यज्ञि-यास: ) पूजनीय पुरुषो ! आप लोग ( हुपैः ) तुष के समान हुच्छ लोगों से ( वि विचयं वस् ) पृथक् होकह रहो । हम उत्तम पुरुष ( श्रिया ) लच्मी श्रीह धन की सचा में ( समानान् ) समान कोटि के लोगों में से ( सर्वान् ) सब से ( श्रित स्थाम ) श्रीधक श्रेष्ठ हों। श्रीह में राजा ( हिपतः ) अपने से हेप करने वाले पुरुपों को ( श्रधः पदम् ) नीचे के स्थान में ( श्रा पादयाभि ) गिरा हूं । राजा अपनी प्रजाओं को स्थिह आजीविका हे, उत्तम लोगों को नीच लोगों से अलग रहने का उपदेश कहे, जिससे प्रजा के लोग धनिद में समानों से भी गुर्यों में श्रेष्ठ बनें, श्रीह शहुश्रो को नीचे गिरावे ।

परेंदि नािं पुन्रे हें विष्रम्पं त्वां गोहोध्यंरु वृद्ध भरांय। तासां गृह्णीताद्दं यतमा यहिया श्रसंन् विभाज्यं धीरीतंरा जहीतात्॥ १३॥

भाo-पिनहारी के दृष्टान्त से राज-सभा के कार्यों को उपदेश करते हैं। हे (नारि) नर--नेताओं की बनी समे! (परा हिह) तू दूर तक

१२-( प्र० ) ' प्रवये ' इति सायणाभिमतः, बहुत्र च पाठः ।

११-( तु॰) 'यिश्वयासन्', (च॰) 'विभन्य, भीरीतरा हमीत ' इति गैप्प॰ सं॰।

जा, दूर तक देख । श्रीर फिर श्रपने केन्द्र स्थान में श्राजा । (त्वा) तेरे जपर (श्रपां) श्रपः, ज्ञान, कमें या श्रास पुरुषों का (गोष्टः ) समूह (भराय) तुमें पुष्ट करने के लिये (त्वा श्रीध श्ररुत्त ) तेरे जपर विराजमान है। (तासां) उन श्रापः—कर्मों प्रजाश्रों में से (यतमाः) जो ? (यज्ञियाः) पूजनीय, श्रेष्ठ प्रजाएं (श्रसन्) हों उनको हे समे !तू (गृह्णीतात्) श्रह्ण कर श्रीर (धीरी) बुद्धिमती तू उनको (विभाज्य) श्रद्धों से पृथक् करके (इतराः) श्रीरों को (जहीतात्) त्याग दे।

पनिहारी के पच में —हे नारि (परेहि) जा श्रीर फिर शीघ्र श्रा। (श्रपां गोष्टः त्वा भराय श्रधि श्ररुकत्) जलों का भरा घट तेरे सिर पर रखा है। जो उत्तम जल हों उनको ले ले श्रीर नीचे जो मिलन जल हों उनको तू बुद्धिमती त्याग दे।

एमा श्रंगुर्थोषितः शुम्भंमाना उत्तिष्ठ नारि त्वसं रभस्न । सुपत्नी पत्यां वज्ञयां वज्ञावृत्या त्वांगन् यक्कः प्रति कुम्मं गृंभाय ॥१४॥

भा०—पत्नी श्रीर श्रन्य स्त्रियों के प्रति दृष्टान्त से राजसभा के कर्तब्यों का उपदेश करते हैं। (इमाः योषितः) ये स्त्रियां (श्रुम्भमानाः, श्रा श्रगुः) शोभित होकर वस्त्र श्रलंकारादि से सज कर श्राती हैं। (हे नारि उत्तिष्ठ तवसं रभस्व) हे नारि! पत्नी! तृ बलवान् पुरुष को श्रपना पतिस्वरूप प्राप्त कर। (पत्या सुपत्नी) उत्तम पति के द्वारा ही स्त्री सुपत्नी श्रर्थात् उत्तम पत्नी कहाती है। श्रीर (प्रजया प्रजावती) उत्तम प्रजा-सन्तान से स्त्री प्रजावती कहाती है। (यज्ञः त्वा श्रगन्) यज्ञ श्रर्थात् सत् पुरुष का लाभ तुस्ते प्राप्त हुत्रा है (कुम्भं प्रति गृभाय) जल से भरे कुम्म को प्रहण कर श्रीर उसकी पूजा सत्कार कर।

१. ' कोष्टः ' छान्दसं गत्वम् । ' काष्टा, ' गाधावत् ।

१४-तव । संरमस्वेति सायणाभिमतः पदच्छेदः । 'तवसं । रभस्त्र' इति पदपाठः ।

राजसभा पहा में—(इमाः योपितः) ये प्रजाएं (शुम्भमानाः) सुशोभित होकर (श्रा अगुः) प्राप्त होती हैं। हे (नारि) नेतृजनों की सभे ! (तवसम्) यस्तवात् राजा को अपना पति स्वामी रूप (रमस्व) प्राप्त कर । त् (पत्या) अपने पति रूप राजा से (सुपत्नी) उत्तम पत्नी के समान उसके राष्ट्र को उत्तम रूप से पालन करने हारी है और राष्ट्र की (प्रजया) प्रजा से ही (प्रजावती) प्रजावती है । (यज्ञः त्वा भ्रा अगन्) यज्ञरूप प्रजा-पति तुभे प्राप्त हुआ है । (कुम्मं प्रति गृमाय) कुम्म रूप राष्ट्र को स्वयं स्वीकार कर । राष्ट्र हो स्वयं स्वाकार स्व

कुर्जो भागो निर्हितो यः पुरा च ऋषिप्रशिष्ट्राय झा भेरैताः,। ्र श्चयं यक्कोगांतुविकांश्रवित्पंजाविदुत्रः पंशुत्रिद् वीर्विद् वी अस्तु १४

भा०—हे (अपः) जल के समान स्वच्छ स्नाम प्रजासो ! (यः) जो' ( वः ऊजः भागः). तुम्हारा ऊर्ज -वल और स्रज का नियत भाग (निहितः) निश्चित किया गया है बह ही निश्चित है। हे सभे ! ( ऋषिप्राशिष्टा) ऋषे तप्त-ज्ञानी, वेदार्थद्रष्टा विद्वानों से शासित होकर तु ( एताः ) उन ( अपः ) प्रजामों को ( स्ना भर ) प्राप्त कर, पाजन कर। ( स्नयम् ) यह ( यज्ञः ) राष्ट्र स्वा प्रजापति के समान रंजा ( गातुवित् ) सब मागौं का जानने ,वाला, ( नायित् ) पेश्वर्य का प्राप्त करने वाला ( प्रजाविद् ) प्रजा को प्राप्त करने वाला क्रोर ( प्रश्चित् ) पश्चित् ) पश्चर्यों को प्राप्त करने वाला क्रोर ( पश्चित् ) पश्चर्यों को प्राप्त करने वाला ( स्रस्तु ) हो।

गृहपतिपत्त में —हे जलो ! तुम्हारा सारवान् भाग इस फलश में रखा . है। हे नारि! तुन्हिव से अनुशासित हे कर जलों को भर। यह यज्ञ अर्थात् उत्तम मार्ग, ऐश्वर्य, प्रजा, पशु और वीर पुत्र को प्राप्त कराने वाला है।

१५-(प्र०) ' निहतः ', '-प्रशिष्टापा हरेताः ' इति ( रु०.) ' नाथ-विद् गातुविद् ' इति पैप्प० सं०।

श्रय्ने चरुर्वेशियस्त्वाध्येरुच्चन्हुंचिस्तिपिष्टस्तपंसा तपैनम् । श्रापेया द्वैवा अभिस्कृत्यं भागमिमं तिपष्ठा ऋतुभिस्तपन्तु ॥१६॥

भा०—है ( असे ) असे ! असि के समान तेजस्वी राजन् ! ( यिन्यः चरुः ) यज्ञसम्बन्धी चरु, भात जिस प्रकार आसि पर पकाने के जिये रख दिया जाता है उसी प्रकार यह ' यिन्यः, चरु ' राष्ट्र सम्बन्धी वीर्यं, तेज, या राष्ट्रस्प कलश ( श्रुचिः ) शुद्ध ( तिषष्टः ) दुर्धों को ताप देने वाजा, ( स्वा अधि अरुवत् ) तुमें प्राप्त हुआ है । ( एनम् ) इसे अपने ( तपसा ) तेज से ( तप ) तपा और उज्ज्वल कर । ( आर्पेयाः ) ऋषियों से, विद्वानों से उत्पन्त ( दैवाः ) ऋषि और विद्वान् पुरुप ही स्वयं ( तिपष्टाः ) तपस्वी होकर ( इमम् ) इस ( भागम् ) राष्ट्र के भाग को ( ऋतुभिः ) ऋतु, ज्ञानी सभा के सदस्यों द्वारा ( तपन्तु ) तपावें और उज्ज्वल करें, पारेपक करें ।

ऋतवः — सदस्या ऋतवोऽभवन् । तै० ३ । १२ । ७ । ४ ॥ ऋतवः । पितरः । कौ० १ । ७ ॥ ऋतवो व सोमस्य राज्ञो राजआतरो यथा मनुष्य-स्य । पे० १ । १३ ॥ ऋतवो वै देवाः । श० ७ । २ । ४ । २६ ॥ सदस्य, पितर, देव, राजा के राजवंशी आता लोग 'ऋतु 'शब्द से कहे जाते हैं । ' झोदनः चरुः । 'श० ४ । ४ । २ । १ ॥ रेतो वा श्रोदनः । श० १३ । १ । १ । १ । १ ।

शुद्धाः पूता योषितां यक्षियां इमा श्रापंश्चकमवं सर्पन्तु शुश्राः । श्रद्धः प्रजां वंदुलान् पुरान् नंः प्रकौद्दनस्यं सुकृतांमेतु लोकम् ॥१७॥

१६-( तृ० ) 'देवाभिसंगत्य ' इति पैप्प० सं० ।

१७ - ( तु॰ ) ' प्रजां बहुळाम् ' इति बहुत्र । ' प्रकौदनस्य ' इति सायणा-भिमतः पाठः । ( तु॰ ) ' ददत्प्रजाम् ' ( च॰ ) ' सुकृतामेति ' इति पैप्प॰ सं॰। 'अदुः प्रजा बहुळांख पशुन् नः पकौदनस्य' इति रोक्वैछ-छेनमनकामितः पाठः ।

भा०—(इमाः) वे (शुद्धाः) शुद्ध, मल रहित निष्पाप (यज्ञियाः)
यज्ञ के योग्य, पवित्र (योधितः) स्त्रियां श्रीर उनके समान श्रानिन्दत श्रीर
(श्रापः) श्राप, जलों के समान स्वच्छ हृदय वाली (श्रुश्जाः) सुन्दर गुण,
श्रालंकार श्रीर वस्त्रों से सजी प्रजाएं। चहम्) इस चह रूप राष्ट्र में (श्रवसर्पन्तु) श्रावें। श्रीर (नः) हमें (प्रजाम्) उत्तम सन्तान (बहुलान्
पश्चन् ) बहुतसे पश्चश्चों को (श्रद्धः) प्रदान करें। ऐसे (श्रोदनस्य
पन्ना) भात रूप राष्ट्र के बात्र वल के परिपाक करने वाला राजा (सुक्तताम्) पुषय श्राचारवान् पुरुषां के (लोकस्) उत्तम लोक को (एनु)
प्राप्त हो।

प्रति दृष्टान्त में यज्ञ के निभित्त पकाये भात में छुद्ध जलों की डाले श्रीर श्रोदन तैयार करें। वह पुष्टिकारक, प्रजापद होता हैं।

ब्रह्मणा शुद्धा उत पूता घृतेन सोमंखांशवंस्तएडुला यक्षियां इसे। स्थापः प्रविशत प्रतिं गृहातु वश्चरुप्तिं पुकत्वा चुक्रतांमेत लोकम् १८

भा०—( इमे ) ये ( यज्ञियाः ) राष्ट्ररूप यज्ञ के योग्य ( तयदुलाः ) तयदुल, पके भात के समान स्वच्छ, परिपक्ष, राष्ट्र के निवासी, शिक्तित सैनिक युवक (सोमस्य ) सव के प्रवक्तंक राजा के ( अंशवः ) भाग हैं। ये ( ब्रह्मया ) ब्राह्म बल, वेदज्ञान से ( ग्रुद्धाः ) पवित्र और ( घृतेन ) घृत, तेज, ब्राह्म-तेज और काम-तेज से ( प्ताः ) पवित्र हैं । हे ( अपः ) जल के समान स्वच्छ प्रजाओ ! तुम ( प्र विश्वता ) राष्ट्र में प्रवेश करो । ( वः ) शुमको ( चरः ) यह छोदन का भायदरूप राष्ट्र ( प्रति गृह्णातु ) स्वीकार करे । तुम सब ( इमम् ) इसको ( पनत्वा ) पका कर, परिपछ, कार्यदेश करके ( सुकृताम् ) प्रयादमाओं के ( लोकम् एत ) लोक को प्राप्त होओ ।

१८ (च०) ' सुकृतामेतु ', इति कचित्। (प्र०) ' शुद्धा उत्पूताः' ् (तृ०) ' अप प्रविश्यत ' इति पैप्प० स०।

प्रतिदृष्टान्त में—ब्रह्म श्रयांत् वेद मन्त्र से शुद्ध श्रीर घृत से पवित्र ये यज्ञ के योग्य तरमुक्त सोम के ही भाग हैं। हे जलो ! उनमें प्रविष्ट होश्रों श्रीर भात को पका कर पुरुष-लोकों को प्राप्त होश्रो ।

'त्रग्रुला: '—वस्नां वा एतद् रूपं यत्तग्रुला: । तै० ३ | ६ । ४ । ३ ॥ वसु, राष्ट्र के वासी 'त्रग्रुल 'हैं । त्रग्रुति, ताडयित हित त्रग्रुल: हित द्यानन्दः । दुष्टों के ताइन करने हारा 'त्रग्रुल 'हे । युज लुटि तिनताडिभ्यश्च उलच त्रग्रुश्च हित्या० १ । ६ ] राजा को घेरने या पाइकों को वारण करने वाले, श्रुश्चों को लूटने वाले, धनुप् को तानने भार दुष्टों को ताइना करने वाले पुरुप 'त्रग्रुल ' कहाते हैं।

ंदुरुः प्रंथस्व महुता मंहिसा सहस्रंपृष्ठः सुकृतस्यं लोके। विदामहाः वितर्रः प्रजोपजाहं एका पंश्वदशस्तं श्रस्मि ॥ १६ ॥

भार —हे राजन् ! तू ( उनः ) सब से बहा होकर ( महता महिन्ना ) बहे भारी ऐश्वयं से ( प्रथस्व ) बढ़ । तू ( सुकृतस्य लोके ) पुण्य के लोक में ( सहस्वपृष्ठः ), सहस्तों पीठों से युक्त, सहस्तों से बलवान् , सहस्रवीर्य है अर्थात् जैसे एक पीठवाला एक बोम उठाने में समर्थ है वैसे तू हज़ारों प्रकार के कार्य-भार उठाने में समर्थ मानों हज़ारों पीठों वाला होकर विद्यमान है । ( दिलामहाः ) पितामह, दादा लोग, ( पितरः ) पिता लोग ( प्रजाः ) सन्तान श्रीर ( उपजाः ) सन्तानों की भी सन्तान हों श्रीर ( श्रहम् ) में ( प्रका ) सब का परिपाक करने वाला स्वयं ( प्रष्टवदशः ) प्रवहहवां श्रयीत् वीर चित्रय प्रवहवं स्तोम का भागी होकर ( श्रीस्म ) रहूं ।

' 'पन्चदशः '— इत्रं पन्चदशः । ऐ० द्र । ४ ॥ तस्माद् राजन्यस्य पन्चदशः स्तोमः । राज्य के १४ विभागों के ऊपर १४ वां राजा है ।

१९-( च० ) 'पाका ' इति वहुन्न, 'पका ' इति सायणः।

मृहस्रंपृष्ठः शत्र्वांग्रो श्रात्तितो ब्रह्मौदुनो देवयानः स्वंगः। श्रुम्रूस्त श्रा दंवामि प्रजयां रेवयैनान बलिहरायं मृडताः नमक्षमेव ॥ २०॥ (२)

भा० — (सहस्रष्ट्रष्टः ) सहस्रों पृष्टों वाला या सहस्रों का पोषक (शतधारः ) सैकड़ों घारों वाला, शतवीर्य (श्रावितः ) श्रविनाशी, श्रवय (ब्रह्मोदनम् ) ब्रह्म के वल से संयुक्त, प्रजापित श्रयीत् वृत्त बल ही (स्वर्गः ) सुखमय (देवयानः ) देवताश्रों का मार्ग है। (ते) तेरे वश में मैं (श्रमृत् श्रा द्धामि ) उन शत्रु लोगों को रखता हूं। (एनान् ) उनको (प्रजया ) प्रजासहित (बिलहराय ) कर देने के लिये (रेषय ) पीड़ित कर, द्धिडत कर। (महान् ) सुन्स को (एव) ही (महतात् ) सुन्धी कर।

छुदेहि वेदिं प्रजयां वर्धयैनां नुदग्न रत्तंः प्रतरं धेहोनाम् । श्रिया संमानानति सर्वोन्त्स्यामात्रस्पदं विंपुतस्पांदयामि ॥२१॥

भा०—हे राजन् ! हे गृहपते ! ( वेदिम् उदेहि ) इस पृथ्वी या प्रती पर उदय को प्राप्त हो । श्रीर ( एनां प्रजया वर्षय ) इसको उत्तम प्रजा से बढ़ा । ( रजः जुदस्व ) राज्यस जोगों को दूर कर । ( एनां प्रतरं वेहि ) इस पृथ्वी को श्रीर इस प्रत्नी को श्रपनी नाव समक्ष। यही तुक्षको शत्रुश्रों के बीच श्रीर भवसागर में तरावेगी । ( श्रिया समानान् ) जच्मी, सम्पत्ति में समान पद, सना वाजे श्रम्य ( सर्वान् ) सब जोगों से में ( श्रित स्याम् ) वढ़ आऊं। श्रीर ( द्विपतः ) द्वेष करने वाजों को ( श्रधः श्रा पाद्योम ) नीचे गिराऊं।

२०-( २० ) 'रेशयैनान् ' इति सायणः । ( प्र० ) 'अक्षतो ' इति पैप्प॰ सं० ।

<sup>ं</sup>दं१—( द्वि० ) ' प्रतिरिवेद्यिनम् ', ( त्त० ) ' पश्या समानान् ', ( च० ) ' पादयेम ' इति पेप्प० सं०।

श्रभ्यावंतस्व पृश्चभिः सहैनां प्रत्यङेनां ट्रेवतांभिः सहैिर्घ । मा त्वा प्रापंच्छपथो माभिचारः से सेत्रे श्रनमीवा वि रांज ॥२२॥

भा०—गृहस्थ पच में—(एनाम्) इस पत्नी के पास (पशुिम: सह) पशुश्रों की सम्पदाश्रों के साथ (श्रिम श्रावार्त्तस्व) प्राप्त हो श्रर्थात् पशुश्रों के पालन सिंहत गृहस्थ को पाल। गृहस्थ में गाय मेंस खूबं हों। श्रीर (देवतािम:) दिन्यगुण, देवस्वभाव वाले विद्वान् पुरुपों के सिंहत (एनाम्) इस पत्नी को (प्रत्यङ्) साचात् (एधि) प्राप्त हो। इसके साथ २ विद्वानां का सत्संग कर। (त्वा शपथः) तुके दूसरे की की निन्दाएं (मा प्रापत्) प्राप्त न हों श्रीर (श्रिभ चारः मा प्रापत्) दूसरे के श्राक्तमण् भी तुक पर न हों। तू (स्वे देशे) श्रपने चेत्ररूप पत्नी ही में (श्रनमीवा) रोग रहित सुखी होकर (विराज) विराजमान रह।

राजा के पन्न में — हे राजन् ! (पशुभि: सह एनाम् अभ्यावर्तस्व ) पशु सम्पत्ति सिहत इस पृथ्वी को पालन कर । (देवताभिः सह एंनां प्रत्यङ् पृथि ) विद्वान् , देवतुल्य पुरुपों सिहत इसको स्वतः प्राप्त हो । (शपथः मा, अभिचारः त्वा मा प्रापत् ) लोक निन्दाएं और सन्नु के गुम्न आक्रमण तुम्न तक न पहुंच पावें । तू (स्वे चेत्रे अनमीवाः विराज ) अपने राष्ट्र के अहाते में नीरोग और विना क्लेश के विराजमान रह ।

प्राचीन साहित्य में पृथ्वी को भी राजा की पत्नी के समान जानने के क्यापक भाव के यही मूल मन्त्र हैं। इसी आधार पर विवाह काल में पत्नी को प्राप्त करने के लिये भी वर को राजा के साज करने पड़ते हैं। और

२२-' सहैनान् प्रस्वहेनान् ' इति साथणाभिमतः पाठः ।
(प्र०) ' प्रजयासहैनाम् ', (त्र० च०) स्वर्गौ छोकमभिसंनिहीनामादित्यो देव परमेन्योम [ ? ] इति पैप्प० सं०।

पत्नी चेन्न है, पर चेन्न में भोग करने से रोग और कलह, लोक, निन्दा बढ़ती है। इत्यादि बात भी वेद ने स्पष्ट कर दी है। मृतेनं तुष्टा मनसा हितैपा ब्रह्मांदुनस्य चिहिंता वेदिएमें। स्रोसुद्धीं शुद्धामुपंचेहि नािर तनीदनं सांदय देवानाम्॥ २३॥

भा०—( ऋतेन तष्टा ) ऋत सत्य ज्ञान से या वेद की क्यवस्था से बनायी गई और ( मनसा ) मन सत्य संकल्प से ( हिता ) स्थापित ( ब्रह्मोदनस्य ) ब्रह्मोदनः ब्रह्मवीर्थं से युक्त चत्र-बज्ज के लियं ( एपा ) यह ( अप्रे ) सब से प्रथम में ( वेदिः ) वेदि, पृथ्वी ( विहिता ) बनायी गयी है । हे नारि ! पत्नि ! ( शुद्धाम् ) शुद्ध में जी हुई ( अंसदीम् ) थाली को ( उपधेहि ) रख और ( देवानाम् ) देवा विहान् पुरुषां के लिये बना ( तम्र आदेनं साद्य ) उसमें आदेन=भात रख।

राजपस्त में—हे नारि राजसमे! (शुद्धाम्) शुद्ध, पवित्र निश्कृत्त (श्रंसदीम्≕ग्रंशाधीप्र) सय के श्रंशों को धारण करने वाली व्यवस्था को (उपेधीह्) बना, स्थापित कर (तत्र) उस पर (देवानाम् श्रोदनम्) देवताओं, समस्त राष्ट्रवासी विद्वान् पुरुपों के (श्रोदनम्) वीर्थ स्वरूप राजा को (सादय) स्थापन कर।

श्रादेतेहरूतां सुचमेतां द्वितीयां सप्तऋषयों भूतकतो यामक्रंगवन्। सा गात्रांगि विद्वयोदनस्य दाँवेवैद्यामध्येनं चिनोत् ॥ २४ ॥

२३-( तु० ) ' अंदाधीम् ' इति सायणाभिमतः पाठः ( च० ) ' दैन्यानाम् ' इति लैनमनकामितः पाठः । ' देनानाम् ' इत्यपि क्रचित् । (प्र० ) ' मनस्रो हि तेयं ', (द्वि० ) ' निहिता ' (तृ० ) ' अद्याप्रियम् ' स्थवा ' अद्यद्धियम् ' [ ? ] इति पंप्प० सं० । २४-(प्र० ) ' इस्सं, ' ' द्वितीयं ' इति साण्याभिमतः पाठः । (द्वि० )

४—( प्र० ) ' इस्त, ' ' दितीय ' इति साणयाभिमतः पाठः । ( द्वि० ) ' सप्तपेयः ' इति पेप्प० सं० ।

भाо—(भूतकृतः) प्राणियों की रचना या न्यवस्था करने वाले प्रजापित रूप (सप्तऋपयः) सातों ऋपियों ने (श्रादितेः) श्रदिति, श्रदीना देवमाता स्वरूप स्त्री के (हस्ताम्) हस्त स्वरूप (एताम्) इसको (याम्) जिसको (हितीयां सुचम्) यज्ञ 'सुक् 'के श्रतिरिक्त दूसरी सुक् श्राहुति देने की चमसा (श्रकृण्वन्) बनाया है। (सा) वह 'दिवेः) दिवें—कड़की रूप छी (श्रोदनस्य) भात के (गात्राणि विदुपी) समस्त श्रंगों को जानने हारी होकर (एनम्) इसको (वेद्याम् श्रिष्ठ चिनोत्) वेदी में उत्तम रीति से स्थापित करे।

राजपन्न में—( भृतकृतः सप्तऋषयः ) प्राणियों के उत्पादक या व्यव-स्थापक सात ऋषियों ने ( श्रदितेः हस्ताम् ) श्रदिति पृथ्वी के हस्त रूप, हनन साधन, सेना रूप ( याम् ) जिस ( एतास् ) इसको ( द्वितीयां सुचम् श्रकृणवन् ) दूसरी श्राहुति का ' सुचा ' ही बनाया है । ( सा दर्विः ) वह श्रमुश्रों को विदारण करने में समर्थ ( श्रोदनस्य गान्नाणि विदुषी ) चान्न-बल या राजा के समस्त श्रंगां को जानने वाली ( एनम् ) इस राजा को ( वेद्याम् श्रिध ) इस पृथ्वी पर ( श्रिध चिनोतु ) स्थापित कर दे ।

योपा हि सुक् । शत० १ । ४ । ४ । ४ ॥ बाहुर्वे सुची । स० ७ । ४ । १ | ३६ ॥ विश्वाची वेदिः । घृताची सुक् । रा० १ । २.। ३ । १७ ॥

श्रर्थात्—गृहपत्नी का हाथ भी यज्ञ के खुचा के समान पवित्र है। वह स्वयं दवीं रूप होकर श्रोदन को जिस प्रकार वेदी में रखती है उसी प्रकार सेना पृथ्वी के हस्तरूप युद्धयज्ञ की खुचा है। वह भी राजा के चात्र-बल के सब श्रंगों को जानती हुई पृथ्वी पर चात्र-बल को प्रतिष्ठित करती है।

शृतं त्वां हृज्यमुपं सीव्नतु देवा निः खुण्योग्नेः पुनरेनान् प्र सीद् । सोमन पूतो जुउरं सीद ब्रह्मणामार्षेयास्ते मारिषन् प्राशितारेः ॥२४॥

भा० भात के पत्त में (त्वा) तुम (शृतम्) पके हुए (हन्यम्) हिन्छए प्रज्ञ को (हेवा:) देव, विद्वान् गर्ण (उप सीदन्तु) प्राप्त हों। तृ ( ग्राने: नि: सप्य) ग्राप्ति से निकल कर (पुनः, एनान् प्रसीद ) फिर इन देवगण् को प्रसन्न कर । तृ ( सोमेन ) सोम रूप धी, दूध ग्रादि से ( प्तः ) पवित्र होकर ( ब्रह्मणां जठरे सीद ) ब्राह्मणों, विद्वानों के पेट में प्रविष्ट हो । ( ते आपया: ) वे ऋषि तुत्य, ऋषि सन्तान विद्वान् ( प्राशिः तार:) खाने वाले ( मा रिषन्) कभी पीड़ित न हों।

राजपन्न में—(हब्यम्) पूजनीय (शृतम्) परिपक्क (स्वा) हे राजन् सुम्मको (देवाः) देव तुल्य, विद्वान्ग्य (उप सीदन्तु) प्राप्त हों तू (भ्रप्तेः) श्रक्षि तुल्य भ्राचार्य के समीप से या उसके सवृश तेज से (निः सप्य) निभन्न कर (पुनः) फिर (प्नान्) इनको (प्रसीद्) प्रसन्न कर, तू ! सोमन पूतः) सोम रूप राष्ट्र से पवित्र होकर (ब्रह्मणाम्) ब्रह्मज्ञानी वेद के विद्वानों के (जटरे) गर्भ में, उनको रन्ना में (सीद्) रह। (ते) वे (श्रापयाः) ऋषियों के सन्तान तेरा (प्राशितारः) भोग करने वाले, तेरी शक्षि का लाभ उठाने वाले (मा रिपन्) कभी दुष्टों से पीड़ित न हों। ब्रह्मीदन के प्रति दृष्टान्त से राजा के कर्तव्यों का उपदेश किया गर्या है।

सोमं राजन्त्यंक्षानमा वंपैम्यः सुर्वाह्मणा यत्मे त्वापसीदान् । ऋषीनांपेयांस्तपुसोवि जातान् व्यंह्मोद्देने सुहवां जोहवीमि ॥२६॥

२५-( प्र० ) ' श्रुतं त्वाहिवः '( हि० ) ' अनुस्त्वाग्ने पुनरेनं प्रसण्यः '
( तृ० च० ) श्राह्मणा आश्रेया ' भाषम् ' इति पैप्प० सं० ।
२६-( द्वि० ) ' प्रभ्यो श्राह्मणाः ', ( तृ० ) ' ऋषीमामृष्यस्तपसोधिजात '
( च० ) ' श्राह्मीदने ' इति पैप्प० सं० ।

भा०—हे (सोस राजन्) सोम्यगुण युक्त राजन्! (त्वा) तेरे समीप (यतमे सुझाहाणाः) जितने उत्तम ब्रह्म के ज्ञानी ब्राह्मणा, विद्वान् (उपसीदन्) श्रावं श्रीर वैठें (एभ्यः) उनके (संज्ञानम् श्रा वप) सत् ज्ञान को त् स्वयं प्राप्त कर। सदा संकल्प कर कि (श्र्यपीन्) श्रापियों को (श्रापेयान्) श्रापियों के सन्तानों श्रीर शिष्यों को जो (तपसः) तप, ब्रह्म विद्या के सम्बन्ध से (जातान्) विद्वान् रूप में उत्पन्न हुए हैं उनको में (सुह्वा) उत्तम यज्ञ सम्पादन करने हारा (ब्रह्मीदने) ब्रह्मीदन यज्ञ में (जोहनीसि) ब्रुजाऊं। श्रर्थात् (सुह्वा) उत्तम राजा श्रपने राष्ट्र में उन विद्वानों को बुजावे।

शुद्धाः पूता योक्तों यक्षियां इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक सांदयामि । यत्काम इदमंभिष्टिश्चामि बोहमिन्द्रों मुरुत्बन्तस दंदादिदं में ॥२०॥ अर्थकं ६ । १२२ । ५ ॥ १० । ९ । १० ॥

भा०—(इमाः) ये (यज्ञियाः) यज्ञ के कर्म में विराजने योग्य (शुद्धाः पूताः) शुद्ध पवित्र (योपितः) स्त्रियां हैं, इनको (ब्रह्मणां) ब्रह्मज्ञानी विद्वान् ब्राह्मणों के (इस्तेषु) हाथों में (पृथक् प्र सादयामि). पृथक् २ प्रदान करता हूं। (ब्रह्म्) में गृहपित (यत्कामः) जिस व्यभि-लाषा से (वः) श्राप विद्वान् पुरुषों को (इदम्) इस प्रकार (ब्राभिषि-च्यामि) श्रमिषेक करता, पूजा प्रतिष्ठा करता हूं (इदं) उस मनोरथ को (सः) वह (मरुत्वान्) देवों का स्वामी मरुत् सब के जीवनाधार प्राणों का स्वामी (इन्द्रः) प्रमेश्वर (मे ददात्) मुक्ते प्रदान करे।

२७-( च०) 'स ददातु तन्मे 'इति अथर्व० ६ । १२४ । ५ ॥ (प्र०) 'अपो देवीषृतरुचुनो' (च०) 'तन्मे सर्व सम्पन्नताम् वयं स्थाम् पतयो रवी-णाम् 'इति अथर्व० १० । ९ । २७ ॥ (प्र०) 'इयमापो मधुम्तो र्धृतरुचुतो अक्षणां' (तृ०) 'यत्कामेदं' इति पैप्प० सं०।

राजपच में—( इमा यज्ञियाः शुद्धाः पूताः योपितः ) ये राष्ट्र यज्ञ में विराजने योग्य शुद्ध पवित्र प्रजाएं हैं । इनको विद्वान् ब्राह्मणों के हाथ सोंपता हूं । ( यत्काम॰ ) जिस कामना से हे विद्वान् पुरुषो ! मैं श्रापको श्रिष्ठकार पदों पर स्थापित करता हूं, यह परमेश्वर मुक्ते मेरे मनोरथ पूर्ण करे । इस मन्त्र की न्याख्या देखो [ श्रथवं॰ ६ । १२२ । १ ॥ ]

दृदं मे ज्योतिरुमृतं हिरंखं एकं त्रेत्रांत् कामृदुधां म एषा । दृदं धनं नि दंधे ब्राह्मणेषुं कृखे पन्थां पृत्यु यः खुर्गः ॥ २८ ॥

भा०—( इदं हिरख्यम् ) यह मनोहर सुवर्ध ( अमृतं ज्योतिः ) अमृत स्वरूप तेज ( लेन्नात् ) मेरे राष्ट्र रूप चेन्न से ( पक्षम् ) सुपक्ष रूप में ( मे ) गुभे प्राप्त हुन्ना है । ( एषा ) यह पृथ्वी ( मे कामदुघा ) मेरे समस्त काम-नान्नों, अभिन्नापान्नों को पूर्ण करने हारी है । ( इदं धनम् ) यह धन में ( ब्राह्मायोषु निद्धे ) ब्राह्मायों में रखता हूं . उनको प्रदान करता हूं । श्रीर ( पितृषु ) पितृजनों में ( यः स्वर्गः पन्थाः ) जो सुख को प्राप्त कराने वाला मागै है उसको ( कृत्ये ) में भा पालन करता हूं ।

गृहस्थप्त में—( देन्नात् पकं) खेत में पके धान के समान मेरे चेन्न ही से परिपक्त गर्भ रूप में प्राप्त ' इदम् , यह ( हिरण्यम् ) सुवर्ण के समान सुन्दर, ( अमृतम् ) अमृत-अन्न के समान मधुर, असर, चेतन, ( ज्योतिः ) ' पुत्र रूप तेज ( मे ) मुक्ते प्राप्त हुन्ना है । ( एवा मे कामदुधा ) यह स्त्री मेरी समस्त अभितापाओं को पूरा करती है । ( इदं धनं ब्राह्मणेषु निद्धे ) इस धन को ब्राह्मणों को प्रदान करता हूं। ( पितृषु यः स्वर्गः पन्थाः कृष्वे ) मेरे परिपालक गुरु, पिता, वितामह आदि के अधीन जो मरा सुख प्राप्त कराने वाला मार्ग, सन्मार्ग, धर्माचरण है उसको में पालन करता हूं।

२८-( प्रo ) ' हिरण्ययं ' ( चव ) ' यत्स्वर्गेः ' इति पैप्पव संo ।

श्रुत्रौ तुषाना वंप जातवेदिस परः कुम्बूकाँ श्रपं मृड्हि दूरम् । पूर्त ग्रुश्रुम गृहराजस्यं भागमधों विद्य निक्षतिर्भोगधेयंम् ॥ २६ ॥

भा० हे पुरुष ! (तुपान् ) तुपों को, तुपों के समान तुच्छ दुष्टों को (जातवेदिस धामा ) जातवेदा आक्ष में (आ वप) ढाल दे, भस्म कर दे।' धार (कम्बूकान् ) छिलकों को (दूरम्) दूर (ध्रप मृड्डि) मार भगा।' (एतं) इस शेप अज्ञ को (गृहराजस्य) घर के राजा का (भागं शुश्रुम) भाग सुनते हैं। (अथो) और तुप आदि को (निर्श्वतः) पाप का या मृत्यु का (भागध्यम् विदाः) भाग जानते हैं।

जिस प्रकार ज़िलकों और तुपों को दूर करके जला दिया जाता है उसी प्रकार दुधों को दूर कर दिया जाय। शेप अज को जिस प्रकार गृहस्वामी रख लेता है उसी प्रकार राजा उनकी रचा करे। तुप को पापभागी समस कर दयह दे।

श्राम्यंतः पचंतो विद्धि सुन्यतः पन्थां खर्गमिषि रोह्येनम् । येन रोहात् परंमापय यद् वयं उत्तमं नाकं पर्मं ध्यो/म ॥३०॥ (३).

भार — ( श्राम्यतः ) श्रम सं, तप साधना करने हार ( पचतः ) ज्ञान श्रीर श्राचार का परिपाक करने वाले श्रीर ( सुन्वतः ) ज्ञान का शिष्यों का सम्पादन कराते हुए विद्वानों को हे राजन् ( स्व विद्वि ) तू भली प्रकार जान। हे ईश्वर ( स्वर्ग पन्थाम् एनम् श्रीधरोह्य ) स्वर्ग, सुखकारी मार्ग पर उस को चदा। ( येन ) जिससे ( परस् ) परम श्रेष्ठ ( चयः ) श्रायु १०० वर्ष

२९-( द्वि॰ ) ' अप मृद्वयेताम् '।

१. फली करणान् इति सायण: ।

२०-(दि॰) 'रोहयैनान् ' इति सायणाभिमतः पाठः । 'स्वर्ग लोकमधि-रोहयैनम् 'इति पैन्प० संव ।

के जीवन को (श्रापद्य) प्राप्त होकर (उत्तमम्) सब से उत्कृष्ट (यत्) जो (नाकम्) सुखमय, दुःख से रहित (परमम्) परम (न्योम्) रहास्थान, मंाच्याम है उसको (रोहात्) प्राप्त हो।

ष्ट्रभ्रेरध्वर्थो मुखंमेतद् वि मृङ्क्याज्यांय लोकं क्रंशुहि प्रविद्वान्। घृतेन गात्रानु सर्वो वि मृङ्ढि कृएवे पन्थां वित्रषु यः खर्गः ॥३१॥

भा०—हे अध्वयों ! (वझे:) प्रजा का धारण पोषण करने हारे हस (एतत् मुखम्) मुख या मुख्यस्वरूप राजा को (विमृह्दि) साफ कर व उज्जवल और शुद्ध कर । और तू (प्रविद्वान् )प्रकृष्ट, प्रति श्रधिक विद्वान् होकर (श्राज्याय) श्राज्य चात्रवल के मोग के लिये इस (लोकम्) लोक को (कृशुहि) कर दे । और (श्रुतेन) तेज से (सर्वा गात्रा) समस्त श्रंगों को (विमृह्दि) विशेष रूप से परिष्कृत कर । मैं (पिनृषु) प्रजा के पालक साता, पिता, गुरु, श्राचार्य, राजा, राजशानक श्रादि लोगों के श्राधार पर श्राश्रित (यः स्वर्गः पन्थाः) जो मुखकारी मार्ग को प्राप्त करने का उपाय या मार्ग है मैं (पन्थां कृश्वे) उस मार्ग को सरल करूं।

प्रतिदृशन्त में —हे श्रध्वयों ! बिश्व=पोषक बोदन के मुर्ब को साफ्र कर व श्राय=धीके तिये स्थान कर, उसके सब श्रंगों को शुद्ध कर । बभ्रे रक्तं: समद्रमा बंधैभ्यो ब्राह्मशा यत्मे स्वीप्रसीदान् । पुरीपिखः प्रथमानाः पुरस्तांदार्षेयाम्ते मा रिपन् प्राशितारं: ॥३२॥

भा०—हे ( बझे ) प्रजा के धारण और पोषण कर्ता राजन् ! ( यतमे ) जो २ श्रेष्ठ (ब्राह्मणाः) ब्रह्मज्ञानी लोग (त्वा) तेरे समीप ( उपसीदान् ) श्राकर वैठें, तेरी शरण जें । ( एभ्यः ) इनके लिये ( समदम् रक्तः ) दुखदायी

३१-( दि॰ ) ' क्रणुद्धि विद्वान् ' इति सायणाभिमतः पाठः । ' प्रजाजन ' इति पेटप ॰ सं० ।

सदसत्त राज्ञस को 'श्रा वप) विनाश कर। (ते) तेरे जो (प्राशिताः) उप-भोग करने वाले (पुरीपियाः) पुरवासी, पश्च, धन, धान्य से समृद्ध, प्रजा-चान् (प्रथमानाः) सर्वत्र प्रसिद्ध श्रीर यशस्वी (पुरस्तात्) पूर्वोक्न या प्रारम्भ में (श्रापेयाः) ऋषियों के सन्तान एवं शिष्य हैं (मा रिपन्) वे कभी क्लीश को प्राप्त न हों।

'रत्तः' इति बन्ने विशेषण्यम् सम्बोधनपदम् इति ह्विटिनः । 'रत्तः-समदम्' एर्षेकं पदिमिति सायणः । ( द्वि० ) 'एभ्यः । श्रवाह्मणाः । यतमे ।' इति पदपाठः । स च न सुसंगतः । श्रस्य स्कृस्य च पड्विंशतितमस्यामृचि 'सोम-राजन्त्संज्ञानमावपभ्यः सुव्राह्मणा यतमे त्वोपसीदान् ।' इति पट्यते पैप्पजाद संहितायामि 'बन्नेरत्तः समदमावर्गभ्यः सुव्राह्मणा यतमे' इत्यादि पद्यविंशतितममन्त्रवदेव पाठः । इति हेतोः ' एभ्यः, श्रव्राह्मणाः, यतमे, ' इति पदपाठो नादरण्याः ।

सायण्ने—( ब्रन्ने यतमे श्रवाह्मणा त्वा उपासीदन् एभ्यः रचः समद्मावपे ) हे ब्रह्मीदन ! जितने श्रवाह्मण्=चित्रय श्रादि तुमे प्राप्त हों उब पर राचस जाति के साथ मदन ( हुपें ) श्रथवा कलह दाल । ऐसा श्रथं किया है । हिटनि के मत में—हे बन्ने हे राचस के समान ! तू श्रवाह्मणां पर घृणा फेंक । इत्यादि सब श्रथं श्रसंगत हैं । यदि ' श्रवाह्मणाः ' पद ही स्वीकार करना हो तो उस चरण का सुसंगत श्रथं इस प्रकार जानना चाहिये । ( यतमे श्रवाह्मणाः त्वा उपसीदान् ) जितने वाह्मण से श्रतिरिक्ष प्रजाएं भी तेरे समीप तेरी शरण में श्रावं हे पालक रच्चक ! ( एभ्यः समदं रचः श्रावप) उनके लिये भी मदमच राचसों को विनाश कर ।

प्रजा वै प्रावः पुरीषम् । तै० सं०२ । ६ । ४ । ३ ॥ श्रज्ञं पुरीषम् । श्र० म । १ । ४ । ४ ॥ रिचिषाः पुरीषम् । श्र० म । ७ । ४ । १७ ॥ पुरीष्य इति वै तमाहुः यः श्रियं गच्छति । श्र० २ । १ । १ । ७ ॥ यत्पुरीषं स इन्द्रः । श्र० १० । ४ | १ । ७ ॥

श्रार्थेयेषु नि र्दंघ खोदन त्वा नानर्षियाणामण्यस्त्यत्रं। श्चिमिमें गोप्ता मुरुतंश्च सर्वे विश्वे देवा श्चिम रचन्तु एकम् ॥३३॥

भा०-है (श्रोदन) परमेष्ठिन्, राजन् ! (श्रापेयेषु) ऋषियाँ के सन्तानों चौर शिष्यों के वीच (त्वा) तुमें (निदधे) में स्थापित करता हूं। (न 3) श्रीर (श्रनार्षेयासास् ऋषि) ऋषि गोत्र श्रीर प्रवरी से रहित साधारण अविद्वान लोगों का भी (अत्र) इस राज्य में ( प्रस्ति ) भाग है। (मे ) सुम्त राष्ट्र का (गोसा) रत्तक ( प्रप्निः ) श्रप्ति के समानं तेजस्वी राजा है। श्रीर ( मरुतः <sup>ख</sup> ) बायु के समान प्रबद्ध शीव्रगामी, तीव्रप्रहारी सैनिक और ( विशे च देवाः ) समस्त देव, विद्वान्-राया ( पक्षम् ) पक, परिपक्ष राजा को ( रचन्तु ) रचा करें । युत्रं दुर्हातं लद्दमित् प्रपीतं पुर्मांसं धेतं सदंनं रयीखाम्।

<u>मृजामुतत्वमुत द</u>्धियमार्यू रायश्च पोष्टैरुपं त्वा सदेम ॥ ३४ ॥

भा०-( यज्ञं दुहानम् ) यज्ञ को पूर्वं करने वाले ( सदम् इत्) सदैव (प्रपीनं ) समृद्ध, बढ़े चढ़े, (रयीगाम् सर्नम् ) सब ऐश्वर्यों के आश्रय स्थान, (धेनुम्) महावृषभ के समान विशाख (खा) तुक्त (पुमांसम्) पुंगव, पुरुप को प्राप्त होकर हम प्रजावासी लोग (पोपै:) पुष्टिकारक श्रक्त श्राह पदार्थी के साथ २ ( प्रजासृतत्वम् ) अपनी सन्तति द्वारा सदा असृत्व≕वंश की ग्रमरता, (उन ) और (दीर्धम् ग्रायुः ) दीर्ध जीवन ग्रीर (रायक्ष) सुवर्णादि धन को ( उप सदेम ) प्राप्त हों ।

प्रजाम् श्रनु प्रजायसे तदु ते मर्त्य श्रामृतम् । इति तै० वा० १ । ५ । ४। ६॥ प्रजा रूप में उत्पन्न होना ही मनुष्य का अमृत रहना है।

१, अन्न नश्चार्थः । तद्यथा—' होतायुक्षदोजो नवीर्यं ' यजु० २८ । ५:। ३४~( ६० ) रायक्ष प्रोपसुष ' इति ग्रेप्प० सं० ।

# वृष्प्रो/सि खुर्ग ऋषींतार्षेयान् गंच्छ । छुक्कतां लोके सीट तत्रं नौ संस्कृतम् ॥ ३४ ॥

भा०—हे राजन् ! ( वृषमः श्रासि ) तू समस्त सुखों को राष्ट्र पर वर्षा करने वाला है। तू ही सुख श्रीर श्रानन्द देने वाला होने से ( स्वर्धाः श्रासि ) 'स्वर्ध ' है। तू ( ऋषीन् ) मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों श्रीर ( श्रापेयान् ) उनके सन्तानों एवं शिष्य प्रशिष्यों को भी ( गच्छ ) प्राप्त हो। तू ( सुकृतां लोके ) पुरुष, श्रुभ श्राचारी, पुरुषात्मा लोगों के लोक में ( सीद ) विराज-मान हो। ( तन्न ) वहां ही ( नौ ) प्रजा श्रीर राजा दोनों को ( संस्कृतम् ) समान रूप से पुरुष-फल प्राप्त हो।

खुमाचितुष्वानुखुंप्रयांह्यग्ने एथः कंत्पय देवयानिन् । पुतैः सुंकृतैरनुं गर्च्ह्रेय युक्नं लाक्ने तिष्ठंन्तुमधि खुप्तर्रक्ष्मा ॥ ३६ ॥

भा०—है ( अप्ते ) राजन् ! ( सम् आ चिनुष्व ) सब राष्ट्र के वासियां को या सैनिक वर्गों को संगठित, सुन्यवस्थित कर । ( अनु-संप्रयाहि ) और फिर जिन पर आक्रमण करना हो उन पर आक्रमण कर । ( देवयानान् पथः कल्पय ) देवां, विद्वानों और शासकों के लिये चलने योग्य मार्गों उनके कर्तकों का निर्माण कर । ( एतैः ) इन ( सुक्रतैः ) उत्तम कार्यों से (सप्तर-श्मों नाके तिष्ठन्तम् ) सप्तरिश्म, सात ज्योतियों से युक्र नाक=स्वर्गस्य स्थान में विराजमान ( यज्ञम् ) यज्ञरूप प्रजापित या राष्ट्रपति को हम ( अनु गच्छ्रेम ) अनुगमन करें । अथवा सप्तरिम सात प्राणों से युक्र आनन्दमय स्थान

३५-( प्र० ) ' ऋषभोऽसि ' ( तृ० ) ' लोकं ' इति पैप्प० सं० । ( तृ० च० ) ' सुकृतां लोके सीदत तन्नः संस्कृतस् ' इति मै० सं०, तै० सं० । ३६-( प्र० ) ' संमातनुष्व ' ( तृ० ) ' येमिः सुकृतैरनु प्रक्षेष्ठं [ वं ] स यके० ' इति पैप्प० सं०।

सूर्धा में विराजमान-( यज्ञम् ) श्रात्मा को जिस प्रकार योगी प्राप्त होते हैं उसी प्रकार सात विद्वान् श्रमात्यों से युक्त राजा को हम प्राप्त हों।

येनं देवा ज्योतिषा चामुदायंन् ब्रह्मौटुनं पुक्तवा सुंफृतस्यं लोकम्। तेनं भेष्म सुकृतस्यं लोकं स्व/रारोहंन्तो श्रुमि नाकंमुच्मम् ॥३०॥(४)

भा०—( येन ज्योतिषा ) जिस परम ज्योति से ( देवाः ) तस्त्र के द्रष्टा लोग श्रीर जिस ज्योति से ( ब्रह्मोदनं ) ब्रह्मरूप परम श्रोदन रसमय ज्ञान को ( प्रस्ता ) परिपाक करके ( सुकृतस्य लोकम् ) पुण्य कर्मों के पत्तं स्वरूप ( द्याम् ) द्यौः या प्रकाशमय लोक को ( उत् श्रायन् ) प्राप्त होते हैं ( तेन ) उसी परम ज्योति से हम भी ( स्वः श्रारोहन्तः ) ' श्वः ' परम तेजोमय ( उत्तमम् ) उत्कृष्टतम ( वाकम् ) सुखमय लोक को ( श्रीमं श्रारोहन्तः ) चढ़ते हुए ( सुकृतस्य लोकं ) सुकृत, पुण्य कर्मी से प्राप्त होने योग्य लोक को ( गोप्म ) प्राप्त हों ।

यह सुक्त ' ब्रह्मरूप भ्रोदन ' श्रर्थात् ब्रह्म ज्ञान को परिपक्व करके मोच प्राप्त करने पर कभी जगता है जिसको विस्तार भय से नहीं दशीया है।

### 

## [ २ ] रुद्ध ईश्वर के भव श्रीर शर्व रूपों का वर्णन ।

क्षथर्ना ऋषिः । रुद्रो देक्ता । १ परातिजागता विराड् जगती, २ अनुष्टुच्गर्भा पञ्च-पदा जगती चतुष्पात्स्वराङ्गिणक् , ४, ५, ७ अनुष्टुमः, ६ आर्षी गायत्री, ८ महा-धृहती, ९ आर्पी, १० पुरः कृतिस्त्रिपदा विराट् , ११ पञ्चपटा विराट् जगतीगर्भी

३७-( तृ॰ ) 'तेन जेष्म ' इति सायणाभिमतः पाठः । ( प्र॰ दि॰ ) 'तं त्या पत्यामि ज्योतिषां ज्योतिकत्तमं सनस्तदेहि सक्ततामु कोके ' इति पुष्प सं ।

र्शकरी, १२ मुरिक्, १३, १५, १६ अनुष्टुमौ, १४, १७--१९, २६, २७ तिस्तो विराड् गायत्र्यः, २० मुरिग्गायश्री, २१ अनुष्टुप्, २२ विषमपाद्रव्यमा त्रिपदा महाबृहती, २९, २४ जगत्यौ, २५ पञ्चपदा अतिशक्यरी, ३० चतुष्पादुष्णिक्, ३१ त्र्यवसाना विपरीतपाद्रव्यसा पर्पदाजगती, ३, १६, २३, २८ इति त्रिष्टुमः। एक्जिंशह्च मुक्तम्॥

भवांशवीं मुडतं माभि यांतं भूतपती पर्श्यपती नमी वास्। प्रतिहितामायंतां मा वि स्राप्टं मा नो हिंसिएं हिपदो मा चतुंष्पदः॥१॥

मा०—( भवाशवों ) हे भव ! श्रौर हे शर्व ! हे सवात्पादक श्रौर हे सर्वसंहारक ! श्राप दोनों ( मृद्दतम् ) हमं सुखी करो । ( मा ९ श्रीभया-तम् ) हम पर चढ़ाई मत करो । श्राप दोनों ( भृतपती ) समस्त प्राणियों के पालक श्रौर ( पश्रुपती ) समस्त पश्रुश्रों, जीवों श्रौर सुक्रात्माश्रों के पालक हो । ( वाम् नमः ) तुम दोनों को हमारा नमस्कार है । ( प्रिति-हिताम् ) धनुप् में रखी हुई श्रौर ( श्रायताम् ) होरी से तानी हुई बाण को ( मा विसाष्ट ) हम पर मत छोदो । ( नः हिपदः मा ) हमारे दो पाये भृत्य श्रादि मनुष्यों को मत मारो श्रौर ( चनुष्पदः मा ) हमारे चोपायों को मत मारो ।

सर्वोत्पादक होने से ईधर भव है। सर्वसंहारक होने से वही शर्व है। राष्ट्र पद्म में प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि करने और ामध्येवान् होने से राजा भव और दुष्टों का पीइक होने से वही रूपान्तर में या उसका सेना-पति शर्व है। हम यहां ईधर पद्म का अर्थ दिखेंगे।

<sup>[</sup> २ ] १-१. मा अभियातेत्यत्र । इत्ययं सायणेन प्रतिषेषार्थं 'मास्' इत्यस्यार्थं ची-भयथा वशास्त्र्यातम् । तः तरार्थं चिन्त्यम् ।

शुने कोष्ट्रे मा शरीराणि कर्तमितिक्कंबेभ्यो गृबेभ्यो ये चं कृष्णा श्रंथिष्यवं:। मार्चेकास्ते पशुपते वर्यांति ते विष्टसे मा विंद्-न्त ॥ २ ॥

मा०—हे (पशुपते) समस्त जीवों के स्वामिन्! (शरीराणि) हमारे शरीरों को (श्रुने) कुत्ते और (ऋष्ट्रे) गीदहों के लिये (श्रिले-क्रिकेयः गुधेभ्यः) अजिन्त्वच्यक्तर शब्दकारी गीधों के लिये अथवा निर्भय गीधों के लिये और जो (कृष्णाः) काटने वाले था काले (श्रिकेप्यः) हिंसक जन्तु हैं उनके लिये (मा कर्तम्) मत बनाओ । और हे पशुपते! हे जीवों के स्वामिन्! (ते मिलकाः) तेरी बनाई मिल्स्यां और अन्य (ते) तेरे बनाये (वयांसि) हिंसक प्ली भी हमको अपने (विश्वसे) भोजन के निमित्त (मा विदन्त) न ग्राप्त कर सकें । ईश्वर हमें ऐसा बल और उपाय दे कि उसके बनाये हिंसक जीव हमें न कार्टे, म खायें।

ऋन्द्रीय ते प्राणाय याश्चे ते भव रोपयः। नर्मस्ते रुद्र क्रगमः सहस्राज्ञायांमर्त्यं॥ ३॥

भा०—है ( भव ) सर्वोत्पादक भव ! ईश्वर ! ( कन्दाय ) सबको आहाहित करने श्रीर सब को रुखाने वाखे श्रीर ( प्रायाय ) प्राया के समान सबके प्रायास्वरूप, सब को जीवन देनेहारे ( ते ) तुभको श्रीर ( याः च ) जो ( ते ) तेरी ( रोपयः ) मोहनकारियी मिथ्याज्ञानमय बन्धकारियी शाक्तियां हैं उनको ( नमः ) नमस्कार है । हे रुद ! सबको रुखाने हारे श्रीर दुःखों के विनाशक ! हे श्रमत्यं ! श्राविनाशिन् ! श्रमरेश्वर ! ( ते ) तुभ

२-( द्वि॰ ) ' अविक्कवेस्यः ' इति सायणाभिमतः पाठः । ' अरिक्कवेस्यः ' इति पैप्प॰ सं॰ ।

३- ' सहस्राक्षायामर्त्य: ' इति सायणाभिमत: पाठ: ।

(सहस्राचाय) सहस्रों श्रांखों वाले, सर्वद्रष्टा को (नमः कृपमः) हम नमस्कार करते हैं।

> पुरस्तांत् ते नमः क्रगमः उत्तरार्दधराद्वत । ष्ट्राभीडर्गाद् दिवस्पर्धन्तारेत्वाय ते नमः ॥ ४ ॥

भा०—हे परमेश्वर ! (ते ) तुमे (पुरस्तात् ) श्रागे से (उत्तरात् ) कपर से (श्रधरात् ) नीचे से (उत्त ) भी (नमः कृषमः ) नमस्कार करते हैं । (श्रभीवर्गात् ) सब तरफ़ से घेरने वाले श्रन्तरिच श्रीर (दिवः पिर ) बीलोक से भी पर विद्यमान (श्रन्तरिचाय ) श्रन्तर्यामी, सर्वव्यापक तुमको (नमः ) नमस्कार है।

नमः पुरस्तादय पृष्टतस्ते नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व । श्रनन्त्वीर्योमेत विक्रमस्त्रं सर्वं समाप्रोपि ततोऽसि सर्वः ॥

गीता-११। ४०॥

म्रागे, पीछे भ्रौर सब श्रोर से तुमे नमस्कार है । सर्वन्यापक होने से तेरा नाम 'सर्व' है। तेरा श्रनन्त वीर्थ श्रीर पराक्रम है।

> .मुखांय ते पश्चपते याति चर्चूपि ते भव । त्वचे रूपायं सुंदशं प्रतिचीनांय ते नमं:॥ ४॥

. भारु—हे पशुपते ! जीवां के स्वामिन् ! परमात्मन् ! (ते मुखाय नमः) तेरे मुख को नमस्कार है । हे (भव) सर्वात्पादक ईश्वर! (ते यानि चर्जूषि) तेरी जो चतुएं हैं उनको भी नमस्कार है । (ते स्वचे नमः) तेरी स्वचा को नमस्कार है । (ते) तेरे (संद्यो) सम्यग्दर्शन रूप (प्रतीचीनाय) प्रत्यक् श्रात्मस्वरूप (रूपाय) रूप, कान्ति, तेज के लिये (नमः) नमस्कार है ।

श्रङ्गेभ्यम्त उदर्शय ज़िह्मयां ऋास्या∫य ते । दुद्भ्यो गुन्धार्य ते समः ॥ ६ ॥

६- अड्गेस्योवराय जिह्नायास्याय र इति पेप्प० सं०।

भा०—हे परमेश्वर ! (ते अङ्गेश्वः) तेरे अंगों को (नमः) नमस्कार है। (उदराय) तेरे उदर माग को नमस्कार है। (ते जिह्नाय नमः) तेरी जाभ को नमस्कार है। (ते आस्पाय) तेरे आस्प=मुखको नमस्कार है (ते दह्भ्यः नमः) तेरे दांतों को नमस्कार है। (ते गन्धाय नमः) तेरे गन्ध को नमस्कार है।

४, ६ मन्त्रों में मुख, चत्तु, त्वचा, रूप, उदर, जिह्ना, आसा, दांत, गन्ध आदि नाम आने से ईश्वर का कोई शरीर नहीं सिद्ध होता, प्रत्युत वहां आतंकारिक रूप तेवा उचित है जो पूर्व कई स्थानों पर दशाँ चुके हैं जैसे [ अथर्व का० १ । सु० ७ ] । मुख जैसे गीता में—

यधप्रदीसं उचक्रनं प्रतङ्गाः विश्वान्ति नाशाय समृद्धवेगाः । तथेव नाशाय विश्वान्ति लोखास्तवापि वन्त्राणि समृद्धवेगाः वै स्रांखें जैसे—रूपं महत्ते बहुवक्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरूपादम् । रूप जैसे—नमस्पृशं दीसमनेकवर्णम् । नेत्रं जसे—स्वनन्तवाह्रं शशिस्त्यंनेत्रम् ।

गन्ध श्रीर रूप जैसे —पुरुषो गन्धः पृथिस्पां च-( श्र० ७४ ६) तेज-श्रास्मि विभावसा ।

. · दांत श्रीर जीम जैसे—दंष्ट्राकरातानि च ते मुखानि (११ । २४) कोतिहासे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैज्वेताद्वाः । श्रास्थर्महे मे-को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तुते देववर प्रसीव ॥११ । ३० । ३॥,

श्रका नीलंशिखएडेन सहस्रात्तेष वाजिनां। रहेषांधिकप्रातिना तेन मा समंरामहि॥७॥

७-( तृ० ) ' अध्वनधातिना ' इति काठ० सं० । ' अन्धक्यातिना ' इति पेट० लाझणिकानुभितः पाठः । 'समरामसि ', ' अध्वनधातिना ' इति पेप्प० सं० ।

भा०—( नीलशिखएडेन ) नील केश या कल्गी वाले ( वाजिना ) वेगवान् ( श्रस्ता ) बाए श्रादि फॅकने वाले एक योद्धा के समान भयंकर ( सहस्रावेख ) इज़ारों श्रांखों वाले ( श्रधंकवातिना ) इस समृद्ध संस्रार-बन्धन को सहस्रा मार डालने वाले, श्रति भयंकर ( रुदेख ) रुद्ध से इस ( मा ) कभी न ( सम् श्ररामिंह ) जा लहें ।

'सहस्रात्त' जैसे—'रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं (११ । २३) 'ग्रह्मा'—'मयैवेते निहताः पूर्वमेव' (११ । २३) 'नील-शिखपड'—'स्थाने हपीकेश' (११ । ३६) 'रूद'—को भवानुग्ररूपः (११ । ३१) 'वाजिन्'—'लेलिससे ग्रसमानः समन्तात्'।

'श्रर्धकवातिन्'—कालोऽस्मिलोकचयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाईतुमिह प्रवृत्तः ।

स नों भुवः परिं वृण्कु विश्वत श्रापं इवाग्निः परिं वृण्कतु नो भुवः । मा नोभि मास्त नमों श्रस्त्वस्मै ॥ ८ ॥

भा०—(सः भवः) वह सर्व संसार का उत्पादक परंमेश्वर (नः) हमं (विश्वतः) सब श्रोर से (पिरेवृण्णन्तु) रचा करे, हमं अपने संहारकारी कोप से बचाए रखे। जैसे (श्रापः श्राग्नेः इव) श्राप्ति भड़क कर भी जलों या जलाशय को विना जलाये छोड़ जाता है उसी प्रकार (नः भवः पिरेवृण्णन्तु) वह सर्व प्रभु श्रपने संहार से हमें छोड़ दे। समस्त जीवलोक के संहार होते हुए भी इम चिरायु होकर रहें। (नः) हमें (श्राभ मांस्त) मत संहार करें (श्रस्म नमः श्रस्तु) उसको हमारा नमस्कार हो।

८-( दि॰ ) ' आपैवाशि परि ' ( तृ॰ ) 'मन्नो अभि' इति पैप्प॰ सं॰ । ' मंस्त ' इति सायणाभिमतः पाठः ।

चतुर्नमों अष्टुकृत्वों मुवायु दशु कृत्वः पशुपते नर्मस्ते । तचेमे पञ्च पुशचो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ॥ ६ ॥

भा०—हे (पश्चपते) जीव संसार के स्वामिन्! (भवाय) संसार के उत्पत्ति स्थान रूप धापको (चतुः) चारवार (ध्रष्टकृत्वः व व्याकृतः) धाठवार और दशवार (नमः) नमस्कार हो। (तव इमे प्रम्च पशवः विभक्तः) तरे ही विभाग किये हुए ये पांच जीव हैं। (१) (गावः) गौएं (२) (ध्रश्वाः) घोड़े (१) (पुरुषाः) पुरुष और (ध्रजावयः) (४) बकरी (४) और मेंहे। ममो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। गी० ११। ३६॥

ममा नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमा नमस्ते। गी० ११। ३६॥ तब् चर्तस्रः प्रदिशस्तब धौस्तवं पृथिवी तबेद्मुंग्रोर्वश्न्तिरिद्यम् । तबेदं सर्वमात्मन्बद् यत् प्राण्यत् पृथिवीमनुं ॥ १०॥ ( ½ )

भा०—हे ( उप्र ) सर्वशक्तिमन् ! ( चतसः प्रदिशः तव ) चारों दिशाएं तेरी हैं । ( ग्री वेत तव ) यह यह वो तेरी हैं । ( प्री वेत तव ) यह प्रश्वी तेरी हैं । ( इदम् उरु अन्तरिक्षम् ) यह विशाज अन्तरिक्ष मी ( तव ) तेरा ही हैं । ( इदं सर्वम् ) यह सब ( आत्मन्वत् ) चेतन आत्मा से युक्त ( यत् ) जो ( प्री वीम् अनु प्रायत् ) प्री वी पर जीवन भारण कर रहा है यह सब ( तव ) तेरा ही हैं।

ड्रुक्षः कोशों वसु धानस्तवायं यक्ष्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः । स नो मृड पशुपते नर्मस्ते पुरः क्रोग्रारो श्रिभाः श्वानः पुरो यन्त्वघुकदों विकेश्य/ः ॥ ११ ॥

९-( च० ) ' गावोऽधाः पुरुषाणुजावयः ' इति पैप्प० सं०।

१. 'दश । कृतवः ' इति पदन्छेदो ह्नियनिकामितः ।

१०-( प्र० हि॰ ) 'तन चौ: तनेदसुयो '( च॰ ) ' यथेजदिधिसून्यास् ' इति पेप्प० सं०।

भार है ( मृड ) सबको सुखी करने हारे ! हे ( पृष्ठुपते ) जीवों के स्वामिन् ! ( श्रयम् ) यह ( तव ) तेरा ( उक्तः कोशः ) महान् कोश – भुवन कोश ( वसुधानः ) धन को रखने के ख़जाने के समान है श्रयवा ( वसुधानः ) धन को रखने के ख़जाने के समान है श्रयवा ( वसुधानः ) जिसमें समस्त जीव संसार को अपन भीतर वसानेहारे थे सूर्य पृथिवो धादि ' वसु ' लोक भी 'धाना ' कण के समान हैं । ( यस्मिन् ) जिसमें ( इमा ) ये ( विधा भुवनानि ) समस्त भुवन लोक ( श्रन्तः ) भीतर प्रविष्ट हैं । ( नमः ते ) तुभे नमस्कार हो । ( कोष्टारः ) सियार, ( श्रमिभाः ) गीद्राहियां ( श्वानः ) श्रीर कुत्ते ( परः ) हम से परे रहें । श्रीर श्रवहरः ) पाण के कारण रोने चींखने वाली ( विकेश्यः ) वाल खिला २ कर भयंकर रूप में विचरने वाली दुष्ट स्त्रियां भी ( परः ) हम से पुर रहें ।

'उदः कोशो वसुधानः'-स्वमक्रं परमं बेदितस्यं स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्॥ गी०॥

धनुर्विभर्षि हरितं हिर्एययं सहस्राध्न शृतवंधं शिखरिडन् । रुद्रस्येषुंश्चरति देवहेतिस्तस्यै नमा यतुमन्यां दिशीर्ध्तः ॥ १२॥

भा०—हे (शिखिरिडन्) हे शिखरड धारण करने वाले, पर-संहारक सेनापित के समान परमात्मन्! तू (सहस्राम्न) सहस्रों के नाशक खीर (शतवधं) सेंकड़ों के मारने वाले (हिरएययं) सुवर्ण के समान कान्तिमान (हारेतम्) तेज्ञस्वी, सर्वसंहारक (धनुः विभिष्) धनुष् को धारण करता है। रुदस्य) सग पापियों को रुलाने वाले उस परमात्मा का (इपुः) प्रेरित यह वाण ही (चरित) सर्वत्र चलता है जिसको (देवहेतिः) जो देव परमात्मा का श्रायुध है। (इतः) यहां (यतमस्यां) जिस (दिशि) दिशा में भी वह उसका वाण है (तस्ये) उसको नमस्कार है। 'शिखरिड' शब्द से ही 'केशव' और 'किरीटि' की कल्पना की गई है।

१२-(द्वि०) 'सहम्राघ्न्यं 'इति कचित्।

### योर्डभियांतो निलयंते त्वां रुंद्र निचिकीविति । प्रश्चादनुप्रयुंङ्के त बिद्धस्यं पट्टनीरिव ॥ १३ ॥

मा०— सेनापित योद्धा के समान काल रूप परमेश्वर का वर्णन पूर्व किया गया है। यहां पुनः उसीको सोलते हैं। जिस प्रकार प्रवल सेनापित के चद ग्राने पर निर्वल शत्रु छिप जाता है ग्रीर पुनः श्रपने प्रवल श्राकामक को पीछे से द्वाचना चाहता है. उसको प्रवल सेनानायक उसके चरण-चिह्नों को देख र कर खोज लेता है, ग्रीर जैसे शिकारी चायल जानवर के घरण-चिह्न ग्रीर खून के निशान देख कर खोज कर मारता है उसी प्रकार, है ( इद ) बुधें को रुखाने वाले ( यः श्रमियातः ) जो श्राकानत हो कर ( निलयते ) छिप जाता है श्रीर ( त्वां निविकीपीते ) तुके नीचे दिखाना चाहता है तू ( तम् ) उसके ( पश्चात् ) पीछे र पुनः ( विद्धस्य पदनीः इव ) ग्रायल जानवर की. चरण-पंक्षिग्रों के समान तू उसको ( श्रनु प्रयुद्दे ) खोजता है श्रीर उसे दर्ख देता है । पापी को परमारता कभी दर्ख दियं विना नहीं छोड़ता। उसी प्रकार राजा को भी श्रपने शत्रु को न छोढ़ना चाहियं प्रत्युत उसकी खोज लगा कर दर्ख देना चाहिये।

भुवारुद्रौ सुयुजां संविद्यानावुभावुग्री चंरतो वीयांय। ताभ्यां नमां यतुमस्या द्विशीर्धृतः ॥ १४ ॥

भा०—परमात्मा के दो स्वरूप हैं एक भव जो सर्वन्न जीवों को उत्पन्न करता है दूसरा शर्व जो उनको नाना प्रकार से संहार करता है वे ही रोनों (भवारुदों) भव श्रीर रद (सयुजा) सदा एक दूसरे के साथ संयुक्त श्रीर (संविदानों) एक दूसरे के साथ मानो स्वाह करके रहते हैं। (उसी) वेदोनों (उग्री) बलवान् (वीयोय चरतः) श्रपने वीये से सर्वत्र स्थापक हैं। (इतः

१३-( द्वि० ) ' त्वामुझ नि०' देति पंष्प० सं०।

१४—'तयोभूमिमन्तरिक्षं स्वर्धोंस्ताभ्यां नमो भवमत्याय कृष्व।' इति पैप्प० सं०।

यतमस्यां दिशि ) यहां से जिस दिशा में भी वे दोनों विद्यमान हां (ताभ्यां) हम उन दोनों को (नमः ) श्रादुरपूर्वक नमस्कार करते हैं।

> नमंस्ते स्त्वायते नमां श्रम्तु परायते । नमंस्ते रुद् तिष्ठंतु श्रासीनायोत ते नमः॥ १४-॥

> > अथर्वे० ११ । ४ । ७ ॥

भा०—( श्रायते ते नमः श्रस्तु ) इमारी श्रोर श्राते हुए, साहात् होते हुए तुमको नसकार है। ( परायते नमः श्रस्तु ) परे जाते हुए, इम से बिछुद्ते हुए तुभे नमस्कार है। हे रुद्ध ! (तिष्ठते ते नमः ) खड़े हुए तुभे नमस्कार है। हे रुद्ध ! (तिष्ठते ते नमः ) खड़े हुए तुभे नमस्कार है। ( श्रासीनाय उत्त ते नमः ) श्रीर बैठे हुए तुभे नमस्कार है। ईश्वर के नमस्कार के साथ ही साथ पूजनीय विद्वान् गुरु श्राचार्य माता पिता श्रीर राजा श्रादि को भी इसी प्रकार नमस्कार करना चाहिये। जब श्रावें तब, जब जावें तब, बैठे हों या खड़े हों तब भी पूजनीयों को नमस्कार करना चाहिये यही वेद ने शिका दी है।

नमः भायं नमः प्रातनेमो राज्या नमो दिवां। भवायं च शर्वाय चोभाभ्यांमकरुं नमः॥ १६॥

भा०—( साथं नमः ) परमातमा को सायंकाल नमस्कार हो। ( प्रातः नमः ) प्रातःकाल नमस्कार हो। ( राज्या नमः ) राधिकाल में नमस्कार हो। ( दिवा नमः ) दिन को नमस्कार हो। ( भवाय च शर्वाय च ) भव, सर्व उत्पादक श्रीर सर्वसंहारक ईश्वर के ( उभाभ्याम् ) दोनां स्वरूपों को ( नमः श्रकरम् ) में नमस्कार करता हूं।

सृहसासमितिपृश्यं पुरस्तांद् खुद्रमस्यन्तं बहुत्रा विपृश्चितंम् । मोपाराम जिद्वयेयमानम् ॥ १७ ॥

१५~( रु०) 'नमस्ते प्राण तित्रत' इति अथर्वै० ११ । ४ । ७ ॥ पैष्यु० सं०।

भा०—में साहाद दृष्टा (पुरस्तात्) अपने समह (सहसाहम् रूदम्) सहत्रों श्रांखों से सम्पन्न श्रति भयंकर दुष्टों को रुखाने हारे काल रूप (विपश्चितम्) समस्त कार्यों श्रीर ज्ञानों को ज्ञानने हारे (वहुधा अ-रूप (विपश्चितम्) समस्त कार्यों श्रीर ज्ञानों को ज्ञानने हारे (वहुधा अ-रूप (विपश्चितम्) प्रभु को नाना प्रकार से श्रपने वाग्र प्रहार करते हुए (श्रतिदश्यम्) श्रात कान्तदाशनी दृष्टि से देख रहा हूं। (जिह्नया ह्यमानं) श्रपनी काल अति कान्तदाशनी दृष्टि से देख रहा हूं। (सा उपाराम) प्राप्त न हों। इम उस काल क ग्रास न हों।

' सहस्राचम् '— चहस्रशोषां पुरुषः सहस्राचः सहस्रपात् । यजु० ।

' जिह्नया ईयमानम् '—पश्यामि त्वां दुर्निशेष्यं समन्तात् दीसानलाके धृतिमप्रमेयम् । (गी० ११ । १७ ) पश्यामि त्वां दिसहुताशवकं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् । ११ । २० ॥ लेखिह्मसे प्रसमानः समन्तात् लोकान् समप्रान् वदीनअर्थलिहः । तेजोभिरापूर्यं जगत् समग्रं सासस्तवोद्धाः प्रतपन्ति विद्यो। ॥ ११ । ३० ॥

इयुवाश्वं कृष्णमसितं मृणन्तं भीमं रथं केशिनं: पार्यन्तम् । पूर्व प्रतामो नमो स्रस्त्वसै ॥ १८ ॥

भा०—(श्यात्रार्ध) श्याव अर्थात् दिन और राहिस्प दो अर्थो वाले (कृष्णाम्) आकर्षणशील (असिते । बन्धन रहित (मृण्न्तम् ) इस संसार को मिटिया-मेट करने वाले (भीमम् ) अति मयानक और (केशिनः ) केश रूप किरणों से युक्त सूर्य के भी (रथम् ) रथ, रमणीय गोले को (पाद- यन्तम् ) उदयास्त करते और चलाते हुए उस परमास्मा को हम (पूर्वे ) पूर्ण होकर ही (प्रति-इमः ) प्राप्त करते एवं सालात् करते हैं । (असम नमः प्रस्तु ) उसको हमारा नमस्कार हो ।

१८-( प्र० ) 'स्थावास्थं' ( द्वि० ) 'भीमो न 'पारवन्तं' इति पैप्पं० संव ।

मा नोभि स्नां मृत्यं/ देवहेतिं मा नं: क्रुवः पशुपते नर्मस्ते । श्रुन्यवास्मद् दिव्यां शाखां वि धूनु ॥ १६ ॥

भा०—हे (पशुपते) समस्त प्राणियों के पालक ! ( मध्यं ) स्तम्भन करने वाले (देवहेर्ति ) दिन्य शस्त्र को ( नः ) हमं पर ( मा श्रभि स्नाः ) मत चला । ( नः ) हम पर ( मा ऋधः ) क्रोध मत कर । ( नमः ते ) तुमे नमस्कार है । ( दिन्याम् ) दिन्य तेजिस्वनी, विजयशालिनी श्रथवा घन-घोर गर्जना करने वाली या मर्दनकारिणी ( शास्ताम् ) श्रांकाशचारिणी शिक्षमती विद्युत्ताता को ( श्रस्मत् श्रन्यत्र ) हम से परे ( वि धृतु ) चला ।

' दिन्या ' दिवु परिक्जेन, दिवु मर्दने ( इति चुरादि ), दिवुक्रीडावि-जिगीपान्यवहारस्त्रतिस्तुतिमोदमदस्वमकान्तिगतिषु ( दिवादिः ) । शाखा— खे शेते इति शाखा । सकोतेवां शाखा । [ नि० ६ । ६ । ४ ]

मा नो हिंछीरावें नो बूहि परि गो बुङ्ग्धि मा क्रंघः। मा त्वया समरामहि॥ २०॥ (६)

भार्व-(नः) हमें (मा हिंसीः) विनाश मत कर। (नः श्रिधिबृहि) हमें शिक्ति कर। (नः परि वृङ्गिध) हमारी सब श्रीर से रक्तां कर। (मा कुधः) हम पर कोप मत कर। (क्ष्मा) तुक्त से हम (मा सम् श्ररामिह) युद्ध न करें, तेरे विपरीत न जावें।

मा <u>नो गोपु पुरुषेपु मा गृंघो नो श्रजाविर्</u>यु । श्चन्यत्रोंग्र वि वंतिय पियांक्त्यां प्रजां जंहि ॥ २१ ॥

१९-( प्र० ) ' मर्त्य ' इति सायणाभिमतः पाठः । ' मत्यं देवहितम् ' इति पैप्प० सं० ।

२०-( प्र॰ ) ' -रिधवृद्धि ' ( च० ) ' -रामिस ' इति पेष्प० सं०। ,२१-' -मानोशेषु गोपु ' इति पैष्प० सं०।

भा०—हे (उम्र) शक्तिमन् ! (नः) हमारे (गोषु) गौओं (पुरुष्पे) पुरुषें और (अजाविषु-) बकरी और भेहों पर (मा गृधः) ज्ञालच मत कर । तु (अन्यूत्र) दूसरे स्थान पर (विवर्तय) जीट जा। (पिया-रूपां प्रजां जिहें), हिंसकों की प्रजा को विनाश कर।

यस्यं तुक्मा कास्तिका हेतिरेकुमश्वस्येत वृषंगुः कन्द्र पति । श्वभिपूर्वे निर्शयंते नमी स्रस्त्वसी ॥ २२ ॥

भा०—रह के हथियारों का वर्षन करते हैं। (यस) जिस रह के (तक्सा) कप्टदायी उवर और (कासिका) खांसी (हेति:) हथियार हैं। वे (वृषण:) बत्तवान् (अधस्य) घोड़े के (अन्त्र हव) हिन-हिनाने के समान (एकम् एति) किसी भी पुरुष पर आक्रमण करते हैं। (अभि-पूर्वम् ) पूर्व कमों के अनुसार उसकों (निर्णयते) द्यह निर्धारण करने वार्ते (असी नमः अस्तु ) उसारज को नमस्कार है।

थोशन्तरिक्षे तिर्प्राक्षे विष्धितोयंज्यनः प्रमुखन् देवधीयून् । ंे तस्मै नमी दशक्षिः शर्करीभिः ॥ २३ ॥

भा०—(शः) जो इद! (श्रयंत्रचनः) यज्ञ न करने हारे ( देवधि-यून्) देवों, सत्युरुपों के वातक पुरुषों को (श्रमुखन्) नाश करता हुआ (श्रन्तरिक्षे) श्रन्तिश्च में (विष्टभितः) स्थिर होकर (तिष्टति) खड़ा हैं (तस्मै) उसको (दश्यमिः शक्तिभिः) इसों शक्तियों सहित (नमः) नमस्कार है। श्रथवा—(तस्मै दश्यमिः शक्तिभिः नमः) उसको हमारा दसों श्रंगुलियां जोड़ कर नमस्कार है।

२२~( द्वि० ) ' एकाशस्य ' इति पेंप्प० सं० ।

२३-( प्र० ) 'यस्तिष्ठति विश्वमुद्धो अन्तरिक्षे यव्यमः प्र०' इति पैटप० सं० ।

तुभ्यंमार्ग्याः प्रश्वों मृगा वनें हिता हंसाः सुंप्रणीः शंकुना वयांसि । तर्व युत्तं पंशुपते श्रुष्स्वर्षन्तस्तुभ्यं त्तरन्ति दिव्या आपों वृधे ॥२४॥

भा०—हे रुद्र ! (तुभ्यम्-तव) तेरे ही ये (श्रारण्याः) जंगल के (पश्रवः) पश्च (मृगाः) हरिण्, सिंह, हाथी श्रादि (वने हिताः) जंगल में रखे हैं। श्रीर (हंसाः) हंस श्रादि (सुपर्णाः) सुन्दर पंखों वाले श्रीर (शकुनाः) श्राति शक्किशाली (वयांसि) गृद्ध श्रादि पद्दी ये सब भी तेरे ही हैं। हे (पश्चपते) समस्त जीवों के स्वामिन् ! (तव यस्तम्) तेरी ही पूज्यतम श्रात्मा (श्रप्सु श्रन्तः) जलों या प्रजाशों के भीतर है। (तुम्यं वृधे) तेरी महिमा को बढ़ाने के लिये (दिव्या श्रापः त्तरन्ति) ये दिन्य-श्राकाशस्त्र जल मेघ से वर्षा रूप में बरसते हैं।

शिशुमारां श्रजग्राः पुंरीकयां खपा मत्स्यां रजसा येभ्यो श्रस्यंसि। न ते दूरं न पंरिष्ठास्ति ते भव खुद्यः सर्ट्यान् परि पश्यिख भूमि पूर्वसार्द्धस्युत्तंरिसन् समुद्रे ॥ २४ ॥

भा॰—हे पशुपते ! (शिशुमाराः ) बिहयात, (श्रजगराः ) श्रजगर, (पुरीक्याः=पुरीच्याः=पुरीपयाः ) वहे २ विशाल कछुए की कठोर लचा चाले जानवर, (जपाः=कपाः ) महामस्य, (मस्याः ) साधारण मच्छ, श्रौर (रजसाः ) 'रजस 'नाम के प्राणी ये सब तेरे वश हैं। (येग्यः) जिन एर तू श्रपना काल रूप जाल (श्रस्थित) फेंका करता है। (न ते

२४-(दि०) 'तुम्यं वयांसि शकुनाः पतित्रणः' 'आपो मृषे' इति पैप्प० सं०।

२५-( प्र० ) ' शिशुमाराज्यरा पुरीषया जगा मत्स्याः ' इति पेप्प० सं० । ( प्र० ) ' पुलीकसा ' इति सायणाभिमतः याठः । 'जलाः', 'शयाः ' इति च कचित् । ( च० ) 'सर्वाम् परि' इति सायणाभिमतः, कचित् ।

द्रम् ) तुम्म से कोई दूर नहीं। हे भव ! ( न ते पिरेष्ठाः ) श्रीर तुम्मे कोई छोदकर, या परे भी नहीं रहता। तू ( सद्यः सर्वान् पिरे पश्यिसे ) सदा ही सब को देखता रहता है। ( प्वंत्मात् ) श्रीर पूर्व समुद्र से ( उत्तरस्मिन् समुद्रे ) उत्तर समुद्र तक ( मूमिम् ) समस्त भूमि को ( हंसि ) व्यास रहता है। श्रियवा—( सद्यः सर्वान् भूमिं पश्यिस ) च्या भर में समस्त भूमि-जगत् को देख लेता है श्रीर पूर्व समुद्र से उत्तर समुद्र तक व्याप जाता है। ' सर्वाम् परिपश्यिस ' इति पाठभेटः।

ं सवास् पारपश्यास ं झात पाठमदः ।

मा नों रुद्र तुक्मना मा निषेण मा नः सं स्नां हिन्येनाग्निनां। ऋन्यत्रासद् विद्युतं पातयैताम्॥ २६॥

भा०—हे रुद्र ! ( नः तक्मना मा सं स्नाः ) हमें उत्तर के समान कष्टदायी रोग से पीड़ित मत कर । (विषेण मा ) विष से भी हमें पीड़ित मत कर ( श्रस्मद् श्रम्यत्र एताम् विद्युतं पातय ) हम से श्रम्य स्थान पर इस विद्युती को डाल ।

भ्रवो िवो भ्रव रेशे पृथिव्या भ्रव आ पंत्र डर्वर्थन्तरिक्तम् । तस्मै नमी यतुमस्यां दिशीर्थतः ॥ २७ ॥

भा०—( भवः ) सर्वेत्पादक परमास्मा ( दिवः ईशे ) धौलोक को वश करता है ग्रीर वही सर्वोत्पादक ( भवः ) भव ( प्रथिव्याः ईशे ) प्रथिवी पर भी वश कर रहा है । ग्रीर वही सर्वेत्नष्टा ( भवः ) परमेश्वर ( उरु अन्तारिज्ञम् ग्रा पप्रे ) विशाल अन्तरिज्ञ को व्यास किये हुए है । (इतः यव-सस्यां दिशि ) इधर से वह जिस दिशा में भी है ( तस्मै नमः ) उसको नमस्कार है ।

२७-( तु० ) ' तस्ये ' इति वहुत्र । 'तस्य ना पापाद् दुञ्छुना काचनेहा ' इति पेप्पण संग ।

भवं राज़न् यजंमानाय मृड पश्नुनां हि पंशुपाति ध्रेभूथं।

य: श्रद्द्धाति सन्ति देवा इति चतुंष्पदे द्विपदेस्य मृड ॥२८॥

भा० हे (राजन्) राजमान, प्रकाशमान ! हे (भव) सर्वस्रष्टः !
है (मृड) सर्व लोकसुलकारक ! आप (यजमानाय) यजमान, पज्ञ करने हारे गृहस्थ के (पश्चनाम्) पश्चश्चां के (पशुपतिः) पश्च-पालक (बमूथ) हो। (यः) जो पुरुप (अत् दधाति) इस बात को सत्य जानताः है कि (देवाः सन्ति इति) देवगण, दिन्य पदार्थ, तेजस्वी पदार्थ शक्किशाली होते हैं (अस्य) उसके (द्विपदे चतुष्पदे मृड) मनुष्पों और पश्चश्चों सब को सुली कर।

मा नो मुहान्तंमुत मा नो श्रभ्रकं मा नो वहांन्तमृत मा नो वहांतः। मा नो हिंसी: पितरं मातरं च स्वां तन्वं रुद्र मा रीरियो न: ॥२६॥ क १ । १४ । ७ ॥ यज् ० १६ । १५ ॥

भा०—हे रुद्र ! (नः महान्तं मा हिंसीः ) हमारे महान्द्र, बृद्ध पुरुप को मत सार, पीड़ा मत दे। (नः श्रर्थकं मा ) हमारे वसे को भी पीड़ा मत दे। (नः बृहन्तम् मा ) हमारे कुटुम्य का भार उठाने वाले को पीड़ा मत दे। (उत नः वक्यतः मा ) हमारे भिवष्यत् में भार श्रपने ऊपर लेने हारे नवयुवकों को भी पीड़ा मत दे। (नः पितरं मातरं च मा हिंसीः ) हमारे पिता श्रीर माता को भी मत मार। हे रुद्द ! (नः स्वां तन्वं मा रीरिपः ) हमारी श्रपनी देह को भी विनाश न कर, पीड़ित न कर।

छुद्रस्थैलवकारेभ्यो संस्काधिलेभ्यः। इदं महास्येभ्यः श्वभ्यो श्रकटुं नमः॥ ३०॥

२६-( ढि०) 'मा नो वहन्तमुत मा न उक्षितम् '( तृ०) 'मा नो वधीः' "पितरं मोतः मातरं ' इति ऋ०, यजु०।

३०-( इ.० ) ' असंसक्तिगर्लेभ्यः ' इति प्रैट० लाखणिक्रकामितः पाठः ।

भाठ-( रुदस्य ) छद के ( ऐजनकारेभ्यः ) भेड़ के समान शब्द करने वाले ग्रीर ( ग्रसंसूक्त-गिलेभ्यः ) मली प्रकार न उच्चारण करने योग्य विकृत शब्दों को उच्चारण करने वाले ( महास्येभ्यः ) बड़े ग्रुख वाले ( श्वभ्यः ) कुत्तों को भी ( इदं नमः श्रकरम् ) यह ( नमः ) श्रब हम प्रदान करते हैं। ' ऐजबकार ' ऐजनि ग्रेरणयुक्तानि कर्माण कुर्वन्ति ऐजनकाराः कर्मकराः प्रथमगणाः इति सायणः । ऐजवकाराः=' ऐड-रवकारा' इति शकन्धवादित्वात् साधाः ।

' असंस्कृतिजाः ' अ-सं-स्कृतिजाः । ' असंस्कृतिराः ' समीची-नं शोभनं सूकं वेदमन्त्रादि, सद्भापितं वा न गिरन्ति भापन्ते इति असं-स्कृतिराः । <sup>ग</sup> संस्कृतेन गिजाने भन्नयन्ति इति द्विटनिः ।

नमस्ते घ्रोबिस्(भ्यो नमस्ते केशिनाभ्यः ।
नमो नमस्कृताभ्यो नमः सम्युक्जतिभ्यः ।
नमस्ते देव सेनाभ्यः स्वित्त नो अभयं च नः ॥ ३१ ॥ (७)
भा०—हे (देव) वेव राजन् ! (ते सेनाभ्यः नमः ) तेरी सेनाओं
को नमस्कार है । (ते घोषिस्विभ्यः नमः ) तेरी घोष=शब्दकारिसी
सेनाओं को नमस्कार है। (ते केशिनीभ्यः ) तेरी केशों काली सेनाओं को
नमस्कार है। (नमस्कृताभ्यः ) अन्न आदि से सस्कृत सेनाओं को भी
(नमः ) नमस्कार है (सम्-गुंजतीभ्यः नमः ) अन्त्री प्रकार अन्न का भोग
करती एवं राष्ट्र का पाजन करती हुई सेनाओं को भी नमस्कार है।

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

[ तत्र सत्तद्धयम् , ऋचश्चाष्टापष्टिः । ]

३१-( ५० ) ' अभयं च न ' इति सायणाभिमतः पाठः ।

[३ (१)] विराट् प्रजापति का बाईस्पत्य क्योदन रूप से वर्शन ।

अथर्वा ऋषिः । वार्हस्पत्यौदनो देवता । १, १४ आसुरीगायच्यौ, २ त्रिपदासमिविषमा गायत्री, ३, ६, १० आसुरीपंक्तयः, ४, ८ साम्न्यनुष्टुभौ, ५, १३, १५ साम्न्यु-िष्णहः, ७, १९-२२ अनुष्टुभः, ९, १७, १८ अनुष्टुभः, ११ सुरिक् आर्ची-अनुष्टुप्, १२ याजुपीजगती, १६, २३ आसुरीवृहत्यौ, २४ त्रिपदा प्रजापत्यावृहती, २६ आर्ची उष्णिक्, २७, २८ साम्नीवृहती, २६ सुरिक्, ३० याजुपी त्रिष्टुप्, ११ अन्यशः पंक्तिस्त याजुपी । एकत्रिशहन्वं सक्तम् ॥

तस्यौद्रनस्य वृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुखम् ॥१॥ द्यावांपृथिवी श्रोत्रे स्यांचन्द्रमस्यविद्येषा सप्तऋषयः प्राणाणनाः ॥ २॥ चनुर्भुसत्तं कामं ब्रलूकंलम् ॥ २॥ दितिः सर्प्यदितिः सर्प्याही वातोपावि नक् ॥ ४॥ अश्वाः कणा गावंस्तएडुला मशकास्तुपाः॥ ४॥ कष्ट्रे फल्लीकरंणाः शरोभ्रम् ॥ ६॥ श्याममयोस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम् ॥ ७॥ त्रषु भस्म हरितं वर्णः पुष्करमस्य गुन्धः॥ ८॥ खलः पात्रं स्पयावंसांवीषे अन्कर्यं॥ ६॥ श्रान्त्राणि जत्रवो गुरां वर्त्ताः॥ १०॥

भा०—(१) विराद्रूप श्रोदन के श्रंगों की यज्ञमय करुपना का प्रकार दर्शांते हैं। (तस्य) उस (श्रोदनस्य) परमेष्ठी प्रजापित रूप विराद् का (बृहस्पितः शिरः) बृहस्पित शिर है, (ब्रह्ममुख्य) ब्रह्म-ब्रह्मज्ञान या वेद उसका ज्ञानप्रवक्षा मुख है। (२) (द्यावा-पृथिन्यौ श्रोत्रे) यो श्रोर पृथिती श्रर्थात् समस्त दिशाएं उसके कान हैं। (सूर्याचन्द्रसो श्राविणी) सूर्य श्रीर चन्द्रमा उसकी दो श्रांसें हैं। (सप्त ऋषयः) सात ऋषि उसके प्राण् श्रपान श्रादि शरीर गत वायु हैं। (३) (चन्नुः मुसलं काम उल्लुखलम्)

<sup>[</sup>३] ६-' कम्र ', ' शिरोऽश्रम् ' इति सायणाभिमतः पाठः । ९--' स्मावसी ' सायणाभिमतः ।

यज्ञ रूप प्रजापित के श्रंगों में विद्यमान मुसल श्रांख है श्रीर उल्लख्त या श्रोखबी 'काम' संकल्प है। (४) (दिति:) खरडन-कारिएी विभाग .शक्ति ( शूर्पम् ) शूप या छाज है। ( शूर्पम्राही ) उस शूप को लेने वाली 'श्रदिति' प्रशीत् 'पृथ्वी' है ( वातः अप-अविनक् ) वायु पूर्वीक ब्रह्मीदन के चावलों के तुपों से पृथक् करने वाला है ( १ ) ( स्रश्वाः कर्णाः ) स्रश्व कर्ण हैं। (गावः तण्डुलाः) गीएं ग्रर्थात् तण्डुल निखरे चावल हैं। (मशकाः तुषाः) मशक श्रादि श्रद जन्तु तुप हैं। (६) (कतु फलीकरखाः) कतु ये नानाः रंग वाले दृश्य उसके ऊपर के छिलके हैं। ( शर: अअम् ) ऊपर की पीपड़ी मैच हैं ( ७ ) ( रयामम् श्रयः श्रस्य मांसानि ) रयाम=काला लोहा इसके मांस हैं और ( कोहितम् स्रयः श्रस्य लोहितम् ) जाज कोहे, ताम्बा श्रादि धातु इसके रुधिर हैं । ( म ) ( त्रपु=भस्म ) टीन, सीसा आदि इसका 'भस्म' है। ( हरितम् वर्णः ) पीला सुवर्ण श्रादि धातु इसका ( वर्णः ) उत्तम वर्ष है। ( पुष्करस् गन्धः ) इसका गन्ध द्रव्य है। ( ६ ) ( खतः पात्रस् ) खल=खिहान इसका पात्र है । (स्प्यों अंसी ) 'स्प्य' नाम शकट के स्थान उसके कंधे हैं। ( ईपे अनुक्ये ) 'ईपा ' नामक शकट के दो दगढ . उसके अनुक हंसली की हड्डी के समान हैं। (१०) ( आन्त्राणि जन्नवः गुदाः वरत्राः ) शकट में बैल जोड़ने की रस्सियां आते हैं और ' बरत्र ' बैल. को शकट में जोड़ने की चमड़े की पहियां गुदाएं हैं।

ड्यमेव पृथिवी कुम्मी भवति राध्यमानस्यौद्धनस्य द्यौरंपिधानम्॥११ स्रोताः पर्यद्यः स्विकता ऊवंष्यम् ॥१२ ॥ ऋतं हस्ताद्यनेजनं कुल्योग्रसेवनम् ॥१३ ॥

भा०—(११) (शध्यमानस्य बोदनस्य) रांघे जाने वाले क्रोदनरूप प्रजापित के लिये (इयम् एव पृथिवी) यह पृथिवी ही (कुम्भी भवति) वदी भारी डेगची है। श्रीर (धीः श्रिप्धानम्) धीलोक जपर का दक्कन है। (१२) (सीताः पर्शवः) हल, कृषि श्रादि उसकी पसुालेयां हैं (सिकताः) वालुएं रोगिस्तान श्रादि प्रदेश उसके पेट में पड़े मल के समान है। (१३) (ऋतम्) सत्य ज्ञान या समस्त जल उसको (हस्तावनेजनम्) हाथ धोने का जल है श्रीर (कुल्याः उपसेचनम्) वहरं, निदयं सव उसके गूंधने का जल है।

ऋचा कुम्भ्याधिहितात्विज्येन प्रेपिता ॥ १४ ॥
 ब्रह्मणा परिगृहीता साम्ना पर्यूढा ॥ १४ ॥
 बृहद्ययननं रथन्त्ररं दिविः ॥ १६ ॥
 ऋतवंः एकारं आहेवाः सिमेन्धते ॥ १७ ॥
 च्रहे पञ्चवित्तमुखं घ्रमोर्डेभिन्धे ॥ १८ ॥
 श्रोदनेनं यश्चचः सर्वं लोकाः संमाप्याः ॥ १६ ॥

भा०—(१४) (ऋचा कुम्मी आधिहिता) ऋग्वेद द्वारा प्र्वेक हैगची, आग पर रखदी गई और (आस्विज्येन प्रेपिता) यजुवेद द्वारा आग से गरम की। (१४) (ब्रह्मणा) ब्रह्म-वेद, अधर्व-वेद से (परिगृहीता) धारण की गई, और (साम्ना पर्यूदा) सामवेद से परिवेष्टित है। (१६) (ब्रह्म आयवनं) 'ब्रह्म 'आयवन' जल चागलों को मिलाने वाला दण्ड के समान है। (रथन्तरं दिनः) 'रथन्तर' 'दिने 'या कड़का के समान है। (१७) ऐसे 'ओदन' के (पक्रारः) प्रकान वाले (ऋतवः) ऋतुगण हैं। (आर्तवाः सामन्धते) ऋतु सम्बन्धों व काल के अंश अथवा उनमें उत्पन्न वायुएं ओदन के पाककारी आग्ने को प्रदेश करते हैं। (१८) (पद्मविलं चरुम उलम् ) पौच मुख वाले उस आदेन से भरे 'चरु 'रूप 'उल्ल' अर्थात् देगची को (धर्मः अभि इंन्धे) धर्म या घाम, सूर्यं और भी प्रदीस करता है। (१६) ऐसे (आदेनेन) 'ओदन' से (यज्ञवचः) यज्ञों के फलस्वरूप कहे गये अथवा–(यज्ञवचः) यज्ञकर्त्तों को प्राप्त होने योग्य

१९- यशनतः सर्वे १ इति पेप्प० सं०।

सन्तोष स प्रहण करे।

( सर्वे लोकाः ) समस्त बोक ( सम ऋाष्याः ) भत्नी प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। 'यज्ञवचः' इसके स्थान में पैप्पत्नाद संहिता का 'यञ्चवतः' पाठ ऋधिक शुद्ध श्रोर उचित जान पड़ता है।

यस्मिन्त्समुद्रो धौर्मूमिस्रयों वरपुरं श्चिताः ॥ २० ॥ यस्यं देवा ऋकंत्पन्तीचिन्नंद्रे षडंशीतयः ॥ २१ ॥ तं त्वौद्रनस्यं पृच्छामि यो स्रस्य महिमा महान् ॥ २२ ॥

भा०—(२०) (चिस्मन्) जिस खोदन में (समुद्रः धौः भूमिः') समुद्र, धौ खोर मूमि ( त्रयः ) तीनों ( खनरपरं श्रिताः ) एक दूसरे के कपर नीचे और उरे परे खाशित हैं। (२१) ( यस्य उच्छिष्टे ) जिसके उत्तर्शिष्ट=स्यून जगत् के बनने से बचे आतिरिक्ष अंश में ( पद् आशीतयः देवाः ) छः गुणा अस्सी≈४८० [ चारसौ अस्सी ] देव, दिन्यगुण पदार्थ ( अकल्पन्त ) सामर्थ्यवान् विद्यमान हैं। (२२) (तम् खोदनं वाप्टच्छामि ) है विद्वन् गुरो ! में तुक्त से उस 'ओदन' के विषय में प्रक्ष करता हूं ( यः अस्य महिमा महान् ) और उसकी जो बड़ी भारी महिमा है वह भी वतना ।

सः य त्रोंद्रनस्यं महिमानं विद्यात् ॥ २३ ॥
नाल्प इति ज्ञ्यान्नात्रंपसेचन इति नेदं च किं चोते ॥२४॥
भा०—(१३-२४) (यः) जो (श्रोदनस्य महिमानं विद्यात्)
'श्रोदन' रूप प्रजापित की महिमा को जान जे (सः) वह (श्रव्य इति न
ंत्र्यात्) 'थोदा' ऐसा न कहे । (श्रनुपसेचन इति न) विना उपसेचन
या व्यंजन द्रव्य के हैं ऐसा भी न कहे । (हदम्, न) साज्ञात् यह दो
इस प्रकार निदेश करके कभी न कहे । (किंच इति न) श्रीर कुछ थोदा सा
श्रीर दो ऐसा भी न कहे । श्रशीत् ब्रह्मज्ञान को प्रवक्षा के पास जाकर

यावंद् द्वाताभिमन्स्येत तन्नाति वदेत्।। २४॥

भा०—( दाता ) 'ब्रह्मौदन' प्रदान करने वाला (यावत्-श्रभिमनस्येत) जितने का संकल्प करे या प्रस्स दे ( तत् न श्रतिवदेत् ) उससे आधिक न कहे।

ब्रह्मवादिनों वदन्ति परांश्चमोंद्रनं प्राशी३ः प्रत्यश्चा३मिति ॥२६॥ त्वमोंद्रनं प्राशी३स्त्वामोंद्रना३ इति ॥ २७ ॥

भा०—(२६) (ब्रह्मवादिनः वदन्ति) ब्रह्म का विचार करने वाले ब्रह्म-ज्ञानी लोग इस प्रकार परस्पर प्रश्न करते हैं, हे पुरुष ! (पराज्यम् श्रोदनं प्राशीः३) क्या तू श्रपने से पराङ्मुख, श्रपनी श्रांखों से श्रदृश्य 'श्रोदन' का भोग करता है या (प्रत्यज्व३म् इति) श्रांभेमुख, साहांत् प्रत्यच श्रोदन का भोग करता है। (२७) (त्वम् श्रोदनं प्राशीः३) तू 'स्वयं 'श्रोदन' का भोग करता है या (त्वाम् श्रोदनः३ इति) तुम्मको वह 'श्रोदन' भोगता है ?

पराञ्चं चैनं प्राशींः प्रागास्त्वां हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २८ ॥ प्रत्यञ्चं चैनं प्राशीरणनास्त्वां हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २६ ॥

भा०—(२=) (एनं च पराञ्चं प्राचीः) हे पुरुष ! यदि तू इस 'आंदन' को (पराञ्चं) अपने से पराञ्चुल, परोच में रख कर भोग करता है। तो विद्वान् (एनम् आह) इस मोक्रा के प्रति कहता है। कि (खाः प्राचाः हास्यन्ति) तुक्ते प्राच्य को देंगे। (२१) (प्रत्यञ्चं च एनं प्राचीः) और यदि उसको अपने आसिमुख साचात् रूप में मोग करता है तो (एनम् आह) तो विद्वान् उस मोक्रा के प्रति कहा करता है कि (अपानाः त्वा हास्यन्ति इति) तुक्त साचात् आदेन के मोक्रा को अपान परित्याग कर देंगे।

नैवाहमें(दुनं न मामोंट्रनः ॥ ३० ॥ स्रोदन एवौदुनं प्राशीत् ॥ ३१ ॥ ( द ) भा०—(३०) (नैव श्रहस् श्रोदनस्, न मास् श्रोदनः) श्रोर यदि कहे न में श्रोदन का भोग करता हूं श्रोर न श्रोदन सुमे भोग करता है। (३१) तो तत्व यह है कि (श्रोदनः एव श्रोदनं प्राशीत्) श्रोदन ही श्रोदन को भोग करता है। श्रयांत् श्रात्मारूप देहस्थ प्रजापित ही विराद् प्रजापित का श्रानन्द प्राप्त करता है।

भोक्तृभोक्तव्यप्रपन्चात्मक स्रोदन इति सायणः।

## (२) ब्रंह्मीदन के उपभोग का प्रकार।

अथर्वी श्विषः । सन्त्रोको बस्तौदनो देवता । ३२, ३८, ४१ प्यासां (प्र०), ३२— ३९ प्यासां (स०) साम्नीतिष्टुसः, ३२, ३५, ४२ आसां (दि०) ३२—४९ आसां (त्०) ३३, ३४, ४४—४८ आसां (पं०) प्यतप्रा आसुरी गायत्री, ३२, ४१, ४३, ४७ आसां (च०) देवीजगती, ३८, ४४, ४६ (दि०) ३२, ३५—४३, ४६ आसां (पं०) आसुरी अनुष्टुसः, ३२—४९ आसां (पं०) साम्न्यनुष्टुसः, ३३—४९ आसां (प्र०) आच्ये अनुष्टुसः, ३७ (प्र०) साम्नी पंक्तः, ३३, ३६, ४०, ४७, ४८ आसां (दि०) आसुरीजगती, ३४, ३७, ४१, ४३, ४५ आसां (दि०) आसुरी पंक्तयः, ३४ (च०) आसुरी त्रिष्टुप, ४५, ४६, ४८ आसां (च०) वाजुष्योगायत्र्यः, ३६, ४०, ३७ आसां (च०) देवीपंक्तयः, ३८, ३९ प्ययोः (च०) प्राजापत्यागायत्र्यो, ३९ (दि०) मासुरी उच्छिक्, ४२, ४५, ४९ आसां (च०) देवी त्रिष्टुसः, ४६ (दि०) प्यास्ति

श्वित् साम्नीवृहती । वद्यदश्चे हितीयं पर्यावस्तत् ॥ ततंश्चेनमुन्येनं शिष्णी प्राशियेन चैतं पूर्व ऋषेयुः प्राश्चेन् । ज्येष्ठतस्ते प्रजा मंरिष्यतीत्येनमाह । तं वा श्चहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् । बृहस्पतिना शीष्णा । तेनेनं प्राशिपं तेनेनमजीगमम् । पुष वा श्चांद्रनः सर्वाङ्गः सर्वपकुः सर्वतनुः । सर्वाङ्ग पुत्र सर्वपकुः सर्वतनुः सं भवित य पुत्र वेदं ॥ ३२ ॥

भा०-विद्वान् पुरुप को उपदेश करे कि हे पुरुप ! ( येन च ) जिस ( शीव्याः ) शिर से ( पूर्वे ऋषयः एतं प्राक्षन् ) पूर्व मन्त्रदृष्टा ऋषि त्तोग इसका उपभोग काते रहे (ततः च " अन्येन) उससे दूसरे ( शोष्क्षा ) शिर से यदि ( प्राशी: ) तू भोग करता है तो ( ते प्रजा ) तेरी सन्तित ( ज्येष्टतः मारेष्यिति ) ज्येष्ट काम से मरेगी, प्रथम जेका, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा इस प्रकार तेरी सन्तान मर जायगी। (इति एनम् श्राह ) इस प्रकार ब्रह्मीदन का तत्वज्ञानी विद्वान् दूसरे पुरुषों को उपदेश करे । तो फिर ( ग्रहम् ) में (तं ) उस जोदन को (न अवीव्चं न प्राव्चं ) न नीचे के न पराङ्मुख अर्थात् परली तरक्ष के और (न प्रत्यन्चम्) न श्रपनी तरक्र को उपमोग करूं, खाऊं। प्रत्युत ( गृहस्पतिना शीव्याँ ) बृहस्पति रूप शिर से इस भोदन का भोग करूं। (तेन एनं प्राशिपम् ) उस शिर सं ही इसको में भे।गूं श्रीर ( तेन एनम् श्रजीगमम् ) उसी शिर से उसको श्रान्यों का प्राप्त कराऊं। (एषः वा श्रोदनः) यह श्रोदन सर्वाङ्ग समस्त श्रक्षों में न्याप्त है ( सर्वत्तः ) सब पोरुओं में न्याप्त है ( सर्वतनुः ) सम-स्त शरीर में ज्यास है। (य एवं वेद) जो इस रहस्य को जानता है वह स्वयं भी ( सर्वाङ्ग सर्वपरुः सर्वतनुः सम्भवति ) सर्वाङ्ग पूर्ण सब पोरुग्राँ वाला, सब शरीर में हृष्ट पुष्ट होता है।

ततश्चेनमुन्याभ्यां श्रीत्रांभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्व ऋषयः प्राश्नंत्। बुधिरो भविष्यसीत्यंनमाह। तं वा०। बाबापृथिवीभ्यां श्रोत्रांभ्याम्। ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यांमेनमजीगमम्। एष वा०। ०॥ ३३॥

भा०—( एनम् श्राह ) विद्वान् पुरुष सामान्य पुरुष को जो 'ब्रह्मोदन' की उपासना करना चाहता है कहे कि ( याभ्यां चेतं पूर्वे ऋपयः प्राक्षन् ) जिन किरखों स पूर्व ऋपियों ने इस ' श्रोदन ़' को भोग किया ( ततः च

१. यद्यध्या

श्रन्याभ्याम् श्रोत्राभ्यां एनं प्राशीः ) यदि उनसे दूसरे श्रोत्र, कानीं से तू उपभोगं करेगा तो ( बधिरः भविष्यसि ) तू बहरा हो जायंगा । ( तं वा श्रहं ॰ इत्यादि ) तो फिर मैं उस श्रोदन को न नीचे के को, न परली तरफ़ के को, न अपनी तरफ़ के को उपभोग केंद्र । प्रत्युत ( द्याचा पृथिवीभ्यां श्रोत्रा-ंभ्याम् ) धीः श्रौर पृथिवी इन दोनों श्रीत्रों से उसका उपभोग करूं, '( ताभ्याम् एनं प्राशिपम् ) उन दोनां से उसका उपभोग करूं ( ताभ्याम् एनंज् अजीगमर्भ ) उन दोनों के द्वारा उसका अन्यों को प्राप्त कराऊं। ( एप वा श्रोदनः सर्वोङ्ग सर्वपरुः ० इत्यादि ) यह श्रोदन सब श्रंगा, सव पोरुग्रों समस्त शरीर में ज्याप्त है। जो यह तस्व जान लेता है वह सर्वोङ्ग पूर्ण सब पोरुकों से युक्त और पूर्ण शरीर में हुए पुष्ट रहता है। ततंश्चैनमुन्याभ्यांमृज्ञीभ्या प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वे ऋषंयुः प्राश्नंत् । श्रुन्यो भविष्युसीत्येनमाह।तं वा०।सूर्योचन्द्रमुसाभ्यामसीभ्याम्। ताभ्यामेनुं । ०।०॥ ३४॥

भा०-( याम्याम् च एतं पूर्वे ऋपयः प्राक्षन्, ततः अन्याभ्याम् च · एनं अचीभ्याम् प्राशोः, अन्धः भविष्यसि इति एनम् आह ) विद्वान् पुरुप . जिज्ञासु को उपदेश करे कि जिन ग्रांखों से पूर्व के ऋषियों ने इसका उप-भोग किया उनसे श्रतिरिक्क दूसरी श्राँ खाँ सं हे पुरुष यदि तू उपभोग करेगा तो तू अन्धा हो जायगा। ( शहं तं वा न अर्वाञ्चं • इत्यादि ) पूर्ववत्। ( सूर्याचन्द्रमसाभ्याम् श्रज्ञीभ्याम् ताम्याम् एनं प्राशिषम् ताभ्यामनम् श्रजीगमम् ) सूर्य श्रीर चन्द्रमा इन दा श्रींखीं से उस श्रोदन का उपयोग करूं श्रीर उन दोनों से उसको श्रन्यों को पहुंचाऊं। (एप वा॰ इत्यादि पूर्ववत् )

तंत्रश्चैनमुन्येन मुखंन प्राशीयेंनं चैतं पूर्व ऋषंयः प्राश्नंत् । मुखतस्तें प्रजा मंरिष्यतीत्येनमाह । तं वा० । ब्रह्मणु मुखेन । तेनेंने प्राशिष् तेनेंनमजीगंमम् । एष वा॰ ॥ ३४ ॥

भा०—( एनम् बाह । येन च एतं पूर्वे ऋपयः प्राक्षन् ततः च एनम् धन्येन मुखेन प्राश्ताः, मुखतः ते प्रजा मरिष्यति इति ) गुरु विद्वान् ज्ञिज्ञासु को उपदेश करे कि जिस मुख से इस श्रोदन को पूर्व काल के ऋषि भोग करते थे उससे श्रितिक मुख से यदि तू भोग करेगा ते तेरी प्रजा मुख से मरेगी। (तं वा०) इत्यादि पूर्ववत्। ( ब्रह्मणा मुखेन । तेन एनं प्राशिषं तेन एनम् अजीगमम् ) ब्रह्म रूप मुख से उस श्रोदन को भोग करूं श्रीर उससे ही उसकी श्रन्यों को प्राप्त कराऊं। (एप वा०) इत्यादि पूर्ववत्। ततंश्चिनम्नन्ययां जिह्न्या प्राश्चीर्यां चैतं पूर्व ऋषंयः प्राश्चेन् । जिह्ना ते मरिष्यतीत्येनमाह। तं वा०। श्रुग्नेजिंह्न्यां। तथेनं प्राशेष्वं तयौनमजीगमम्। एष वा०। ०॥ ३६॥

भा०—( एनम् आह । एतं यया पूर्वे ऋषयः प्राक्षन् । ततः अन्यया एनं जिह्नया प्राशीः जिह्ना ते मिरिष्यित इति एनम् आह ) गुरु विद्वान् जिज्ञासु को उपदेश करे कि जिस जिह्ना से इस श्रोदन को पूर्व काल के ऋषियों ने भोग किया उसके ऋतिरिक्ष जिह्ना से यदि तू भोग करेगा तो तेरी जिह्ना मरेगी । (तं वा०) इत्यादि पूर्ववत् । ( अप्नेजिंह्नया । तया एनं प्राशिवम् तया एनम् श्रजीगमम् ) श्रीमे की जिह्ना से इस श्रोदन का भोग करूं उससे ही इस श्रोदन को अन्यों को प्राप्त कराऊं । ( एपः वा इत्यादि ) पूर्ववत् ।

तर्तर्श्वेनमुन्येदेन्तुः प्राशियें श्रीतं पूर्वे ऋषयः प्राश्नंत् । दन्तांस्ते शत्स्यन्तीत्येनमाह । तं वा० । ऋतुभिदेन्तैः । तैरेनुं प्राशिपं तैरेनमजीगमम् । एष वा० । ० ॥ ३७॥ .

भा०—( एनम् श्राह । यै: च एनं पूर्वे ऋषयः प्राक्षन् , ततः च एन स् श्रम्यः दन्तैः प्राशीः । दन्ता ते शत्स्थन्ति इति ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करे कि जिन दांतों से पूर्व ऋषियों ने उस श्रोदन को भोग किया यदि तू उनसे

: -:

श्रतिशिक्ष दूसरे दांतों से भोग करता है तो तेरे दांत मह जायेंगे। (तं वा० इत्यादि ) पूर्ववत् । पूर्व ऋषियों ने इसका भोग (ऋतुभिद्देन्तैः) ऋतु रूप दाँतों से भोग किया है। (तै: एनं प्राशिषम्) उनसे ही में भोग करूं और (तै: एनम् अजीगमम्) और उन ही से अन्यों को भी प्राप्त कराऊं । ( एव वा० इत्यादि पूर्ववत् )

नमन्यैः प्रांशाणानैः प्राश्विरिक्षेतं पूर्व ऋषेयः प्राश्नन् । ष्ट्राणापानास्त्वां हास्यन्तीत्यंनमाह। तं वा॰। सुप्तर्विभिः प्राणाणुनैः । तैरेंनुं०।०।०॥ ३८॥

भा०—( एनस् ब्राह जै: च एतं पूर्वे ऋषयः प्राक्षन् , ततः च एनस् बन्यैः प्राखापानैः प्राशीः प्राखापानाः त्वा हास्यन्ति इति ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है कि जिन प्रायों। श्रीर श्रपानों से पूर्व ऋषियों ने इसका भोग किया बदि तू उनसे अतिरिक्ष दूसरे प्राणां और श्वपानों से भोग करता है तो प्राया और श्रपान तुक्त को छोड़ देंगे। (तं वा०) इत्यादि पूर्ववत्। पूर्व ऋषियों ने ( सहाधिभिः प्रागापानैः ) सप्त ऋषि, सात गार्पिगत प्रागा रूप प्रायों श्रीर श्रपानों द्वारा उसका भीग किया है। (तै: एनं प्राशिषम्) उनसं ही में भोग करूं (तैः एनन् अजीगमम् ) उनसे ही उसकी अन्या को प्राप्त कराया है। ( एष वा० ) इत्यादि पूर्ववत्।

ततंश्चैनमुन्येन व्यचंछा प्रार्थोर्येनं चैतं पूर्व ऋषंयः प्रार्शनं । रु।जुयुद्दमस्त्वां हनिष्युतीत्यंनमाह।तं वा०। श्चन्तरिन्नेणु व्यचसा। तेनैंनं प्रार्थिपं तेनैनमजीगमम्। एष वा०।०॥ ३६॥

भाः -- ( एनम् ब्राह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है ( येन च एतं पूर्वे ऋषयः प्राक्षन् ) जिस 'न्यचस्' श्रन्तराकाश भाग से पूर्व ऋषियो ने इस श्रोदन का भोग किया (ततः च एनम् श्रान्येन व्यचसा प्राशीः) यदि तू उससे अतिरिक्ष दूसरे अन्तराकाश माग से भोग करेगा तो (राज्

यचमा: त्वा इतिष्यती इति ) राजयचमा तुम्मे मार देगा। (तं वा॰ इत्यादि ).
पूर्ववत । पूर्व ऋषियों ने अन्तरित्त रूप ' व्यचस् ' अन्तराकाश से भोग किया। में भी (तेन एनं प्राशिषं ) उससे ही भोग करता हूं दूसरा को भी (तेन एनम् अजीगमम् ) उससे ही इसको प्राप्त कराता हूं । (एप वा॰ ) इत्यादि पूर्ववत्।

ततंश्चैनमृन्येनं पृष्ठेन षाशोधैन चैतं पूर्व ऋषंयः प्राश्नंन् । विद्युत् त्वां हिनज्यतीत्येनमाह । तं बा० । दिवा पृष्ठेनं । तेनैवं०। ०। ०॥ ४०॥

भा०—( एनम् आह् ) गुरु जिज्ञासुं को उपदेश करता है कि ( येन च एतं पूर्वे ऋषयः प्राक्षन् ) जिस पृष्ठ भाग से पूर्व ऋषियों ने इस ओहन का भोग किया ( ततः च एनम् अन्यंन पृष्ठेन प्राशीः ) यदि तू उसके सिवाय इसरे पीठ से भोग करेगा तो ( विद्युत त्वा इनिध्यति इति ) विज्ञती तुमें भार जायगी। ( तं वा० ) इत्यादि पूर्वेवत्। पूर्व ऋषियों ने इसका ( दिवा पृष्ठेन ) थी रूप पीठ से भोग किया। ( तेन एनं प्राशिपं० इत्यादि ) पूर्वेवत्। ( एप वा० ) इत्यादि पूर्वेवत्।

तर्तश्चैनमुन्येनोरंखा शशीर्थेनं चैतं पूर्वं ऋषंयः प्रार्श्नत् । कृष्या न रात्स्युसीत्येनमाह् । तं वा० । पृथिक्योरंसूर् । तेनैनं० । ० । ० ॥ ४१ ॥

भा०—( एनम् आह, बेन चैतं०, ततः च एनम् अन्वेन उरसा प्राशीः, कृष्या न रात्यसि इति ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है कि जिस उरः-स्थल से पूर्व ऋषियों ने उसका भोग किया । यदि त् उसके सिवाय दूसरे, घनःस्थल से भोग करेगा तो कृषि=सेती के अन्न से समृद्ध न होगा। (तं चा०) इत्यादि पूर्वदत् । ऋषियों ने ( पृथिन्या उरसा ) पृथिवी रूप उरः-स्थल से इस ओदन का भोग किया है। (तेन एनं० इत्यादि ) पूर्वदत् । (पृष वा०) इत्यादि पूर्वदत् ।

ततंश्चैनमुन्येनोदरंगा प्राष्ट्रीयँने चैतं पूर्वे ऋषंयः प्राष्ट्रीन् । <u>उदर</u>दारस्त्वां हनिष्युतीत्येनमाह । तं वा० । छत्येनोदरंग । तेननं० । ० । ० ॥ ४२ ॥

भा०—( एनस् आह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है कि ( येन्स् चितं ) जिस उदर भाग से ऋषियों ने इस ओदन का भोग किया है है ( ततः च एनस् अन्येन उदरेग प्राशीः ) यदि त उसके सिवाय दूसरे उदर भाग से भोग करेगा तो ( उदरदारः त्वा हीनेत्यति इति ) उदरदार- अतिसार नामक रोग तुक्ते भार देगा। (तं वा व इत्यादि) पूर्ववत्। ऋषियों ने ( सत्येन उदरेग) सत्य रूप उदर से इसका भोग किया था। ( तेन एनं प्रा० इत्यादि ) पूर्ववत्।

ततंश्चैनमुन्येनं वृस्तिना प्राश्चीर्येनं चैतं पूर्वं ऋष्यः प्राप्तन् । श्रुप्तु मरिष्युसीत्येनमाहं । तं वा० । खुमुद्रेगं वृस्तिनां । तेनैंनं० । ० । ० ॥ ४३ ॥

भा०—( एनम् आह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है ( येन स्व एतं ) जिस वस्ति भाग से पूर्व ऋषियों ने इस ओदन का भोग किया ( ततः च एनम् अन्येन वस्तिना प्राशीः ) यदि उसके अतिरिक्ष इसरे बास्ति से भोग करेगा तो तू ( अप्सु मारिप्यासि ) जलों में मरेगा। ( तं वा०) इत्यादि पूर्ववत्। ( समुदेश वस्तिना ) ऋषियों ने उसका समुद्द रूप बस्ति से उप-भाग किया था ( तेन एनं ) इत्यादि पूर्ववत्।

ततंश्चैनम्रन्याभ्यामूरुभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वे ऋषंयः प्राश्चेन् । कुरू तें मरिष्यत् इत्येंनमाह । तं वा० । मित्रावर्रुणयोक्तरुयाम् । ताभ्यामेनं प्राशिष्टं ताभ्यामेनमजीगमम् । एष वा० । ० ॥ ४४ ॥

भा०—( एनम् श्राह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है ( याभ्यां खु एतं० ) जिन अरु=जांधों से पूर्व ऋषियों ने इसका भोग किया ( तसः च एनं श्रन्याभ्यां उत्स्थां प्राथीः ) यदि उनके श्रतिरिक्त जंघाश्रों से तू भोगं करेगा तो ( ते उत्स् मिल्यतः इति ) तेरी जांघें मारी जाएंगी। ( तं वा॰ ) इत्यादि पूर्ववतः। ( मित्रावरुण्योः उत्स्थास् ) मित्र श्रीर वरुण की बनी जांघों से पूर्व श्रिपयों ने भोग किया था। ( ताभ्यास् एनं प्राशिषं ताभ्यास् एनस् श्रजीगमस् ) उन दोनों से में उसका भोग करूं श्रीर उन दोनों से श्रन्यों को प्राप्त कराउं। ( एप वा॰ ) इत्यादि पूर्ववत्।

ततंश्चैनमुन्याभ्यामण्ड्रिवद्वभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्व ऋषंयः प्राश्नन्। स्नामो भविष्यसीत्येनमाह । तं वा० । त्वष्टुरष्टीवद्भयांम् । ताभ्यांमेनुं० । ० । ० ॥ ४४ ॥

भा०—( एनम् आह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है (याभ्यां च एतं०) जिन जानुक्षों से पूर्व ऋषियों ने इस स्रोदन का भोग किया है ( एनं ततः च श्रन्याभ्याम् श्रष्ठीवद्भ्याम् प्राशीः ) यदि उस श्रोदन को तू उनसे दूसरे जानुक्षों से भोग करेगा तो ( स्नामः भविष्यति इति ) जंगहा हो जायगा। ( तं वा० ) इत्यादि पूर्ववत्। ( त्वय्दुः श्रष्ठीवद्भ्याम् ) पूर्व श्रूपियों ने त्वष्टा के बने जानुक्षों से श्रोदन का भोग किया था। ( ताभ्या-मेनं० इत्यादि ) पूर्ववत्। ( एप वा० इत्यादि ) पूर्ववत्।

ततंश्चैनम्नन्याभ्यां पादांभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्व ऋषयः प्राश्नेन् । बहुचारी भविष्यसीत्येनमाह । तं वा० । श्चाश्विनोः पादांभ्याम् । ताभ्यांमेन्नं० । ० ॥ ४६ ॥

भा०—( एनम् श्राह । गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है—( याभ्यां चैतं०) जिन पैरों से पूर्व ऋषियों ने श्रोदन का भोग किया ( ततः च एनस् श्रन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीः ) यदि उनके सिवाय दूसरे पैरों से तू भोग करेगा तो ( बहुचारी भविष्यसि इति ) बहुचारी होगा । तुम्के पैरों से बहुत चलना पढ़ेगा । ( तं वा० इत्यादि ) पूर्ववत् । ( श्रश्विनोः पादाभ्याम् ) पूर्व ऋषियों ने श्रिश्वियों के बने चरणों से उस श्रादन का मोग किया था (ताम्याय् एनं॰) इत्यादि पूर्वेवत् (एष वा॰ इत्यादि) पूर्वेवत् । ततंश्चीनमन्याभ्यां प्रपंदाभ्यां प्राशियांभ्यां चैत पूर्व ऋषंयुः प्रासंन् । सुर्पस्त्वां हिनिष्यतीत्येनमाह । तं वा॰। सुश्चितुः प्रपदाभ्याम् । ताभ्यामेनं०।०।०॥ ४७॥

भा०—( एनम् आह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है कि ( याभ्यां वैतं ० ) जिन पंजों से पूर्व ऋषियों ने इस भोदन का मोग किया था वित् तू ( ततः च एनम् अन्याभ्यां प्रपद्दाश्यां प्राशीः ) उनसे अतिरिक्ष दूसरे पंजों से भोग करेगा तो ( सर्पः खा हनिष्यति इति ) सांप तुसे मार देगा । ( तं वा ० इत्यादि ) पूर्ववत् । ( सवितः प्रपद्दाश्याम् ) पूर्व ऋषियों ने सविता के बने पंजों से आदेनं का भोग किया था ( ताश्यास् एनम्० एपः वा० ) इत्यादि पूर्ववत् ।

ततंश्चैनमुन्याभ्यां हस्तांभ्यां त्राशीयोभ्यां चैतं दुर्छ ऋषंयः त्राश्चन्। हाह्यणं हेनिष्यसीरथेनमाह । तं वा॰। ऋतस्य हस्तांभ्याम् । ताभ्यामेनुं०।०।०॥४८॥

भार — (एनम् आह) गुरु जिज्ञासुको उपदेश करता है कि (षाम्याम् च एतं०) जिन हाथों से पूर्व ऋषियों ने इस ऋरेदन का भोग किया था (ततः च एनम् अन्याम्थो हस्ताम्यां प्राशीः) बदि त उनसे दूसरे हाथों से भोग करेगा तो तू (ब्राह्मणां इनिष्यासि) ब्राह्मणा का बात करेगा। ब्रह्मल्या का भागी होगा। (तं वा० इत्यादि) पूर्ववत (ऋतस्य इस्ताम्याम् ) ऋत=सत्य परम तप के हाथों से ऋषियों ने उसका भोग किया (ताम्याम् एनं एवः वा० इत्यादि) पूर्ववत।

ततश्चैनमुन्ययां प्रतिष्ठया प्राशीर्ययां चैतं पूर्व ऋषंयः प्राश्नंन् । श्चम्रतिष्यानो/नायतुनो मंरिष्यंसीत्येनमाहः। तं वा ख़हं नार्वाञ्चं न परांञ्चं न प्रत्यञ्चंम् । छत्ये प्रतिष्ठायं । तयेनं प्राणिपुं तयेनमजीगमम् । पुप वा श्रादुनः सर्वाङ्गः सर्वेषठः सर्वेतनूः । सर्वोङ्ग पुव सर्वेषठुः सर्वेतनूः सं भवति य पुवं वेदं ॥४६॥ ( ६ )

भा०—( एनम् श्राह ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है कि ( यया च एतं पूर्वे ऋषयः प्राक्षन् ) जिस प्रकार के ' प्रतिष्ठा ' भाग से पूर्व ऋषियों ने इसका भोग किया ( ततः च एनम् श्रन्यया प्रतिष्ठया प्राशीः ) खिंद तृ उससे दूसरी प्रतिष्ठा भाग से इस श्रोदन को भोग करेगा तो तृ ( श्रप्रतिष्ठा-नः श्रनायतनः मरिष्यसि इति ) विना घर के श्रीर विना श्राश्रय के मरेगा। ( तं वा श्रहं ॰ इ यादि ) पूर्वे वत् । पूर्व ऋषियों ने ( सत्ये प्रतिष्ठाय ) सस्य पर श्राश्रित होकर उस श्रोदन का भोग किया था । ( तया एनम् श्रजीगमम् एष वा ॰ इत्यादि ) पूर्वेवत् ।

संचेप मं—मनुष्य यदि चाहे कि में अपनी स्वल्प शक्ति से ही प्रमेश्वर के रचे समस्त ऐश्वर्यों का भोग करलूं तो यह उसकी शाक्षि से बाहर है। वह अपने जिस २ श्रंग से भी भोगने की चेष्टा करेगा वह ही उसका शीव्र जीर्थ हो जायगा और विपित्तप्रस्त हो जायगा। इसालिए उसको ब्रह्म का महान् ऐश्वर्य महान् शिक्षयों के द्वारा ही भोगना चाहिये। उसके विराट् रूप का बृहस्पति शिर है, धी पृथिवी दो कान हैं, सूर्य और चन्द्रमा दो आँखें हैं. ब्रह्म अर्थात् वेद उसका मुख है, अभि या विद्युत् उसकी जिह्ना है, ऋतु दांत हैं, सहस्वपि सात प्राया हैं, अन्तरिच फुफ्फुस हैं, चीः पृष्ठ है, पृथिवी छाती है, सस्य उदर है समुद्र वस्तिस्थान है. मित्रावरुण उसकी जांधें हैं, स्वष्टा उसकी जानु या गोड़े हैं, अश्वि, दोनों दिन रात पाद हैं: सविता उसके

४९- सत्ये प्रतिष्ठया ' इति कचित्।

पंजे हैं, ऋत हाथ हैं, सत्य प्रतिष्ठा है। इनके द्वारा परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करना चाहिये।

इसकी तुलना छान्दोम्य उपनिपद् में श्राये कैकय देश के राजा श्रश्वपति द्वारा बतलाये वैश्वानर प्रकरण से करनी चाहिये।

### . (३) ब्रह्मज्ञ विद्वान् की निन्दा का बुरा परिगाम ।

अथर्बी ऋषिः । ओदनो देवता । ५० आसुरी अनुष्टुप् , ५१ आर्ची उष्णिक् ,५२ , त्रिपदा सुरिक् साम्नी त्रिष्टुप् ,५३ आसुरीइहती, ५४ द्विपदासुरिक् साम्नी इहती, ५५ साम्नी उष्णिक् ,५६ प्राजापत्या इहती । सप्तर्च तृतीयं पर्याषसक्तम् ॥

पुतद वै द्वध्नस्यं ब्रिप्ट्यं यदोदुनः ॥ ४० ॥

ब्रध्नलोंको भवति ब्रध्नस्यं विष्टिषं श्रयते य पुनं वेदं ॥ ४१॥

भा०—(१०) (यत् श्रोदनः) जो पूर्व सुक्कों में 'श्रोदन' कहा गया है (एतत् वै) वह (ब्रह्मस्य विष्टपम्) सकल संसार को अपने भीतर बांधने वाला विष्टप=लोक, सबका आश्रय, विशेष रूप से तपनेहारा परम तेज हैं। (११) (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जान लेता है वह (ब्रध्नस्य) उस सबको बांधने वाले परम बन्धुरूप सूर्य के समान (विष्टिष) परम तेजोभय लोक में (श्रयते) आश्रय पाता है। (ब्रध्नलोकः भवति) श्रीर-स्वयं भी इसी प्रकार अन्यों को अपने आश्रय में बांधने वाला आश्रय-भृत 'लोक' आत्मा हो जाता है।

प्रतस्माद् वा श्रोदनात् श्रयंख्रिशतं लोकान् निर्यन्मीत प्रजापंतिः ४२ तेषां प्रकानाय युक्षमंभुजत ॥ ४२ ॥

भ(०—( एतस्मात् वा श्रोदनात् ) इस 'श्रोदन' से ( त्रयः त्रिशतं लोकान् ) ३३ लोकों ⇒देवों को ( प्रजापितः ) प्रजापित ने ( निः श्रमिमीत ) बनायां है ( तेपां प्रज्ञानाय ) उनके उत्तम शीति से ज्ञान करने के लिये (यज्ञम् श्रस्जत ) प्रजापित ने यज्ञ को रचा। श्रर्थोत् यज्ञ को रचना के ज्ञान से ही जगत् की रचना का भी ज्ञान हो जायगा।

स य एवं शिद्धपं उपदृष्टा भंवति प्राणं हेण्डि ॥ ४४ ॥ न चं प्राणं हुण्डिं सर्वज्यानि जीयते ॥ ४४ ॥ न चं सर्वज्यानि जीयते पुरैने जरसंः प्राणो जहाति ॥४६॥ (१० भा०—(यः) जो । एवं ) प्वांक्ष प्रकार के (विद्युपः) ब्रह्मरूप श्रोदन हस्य जानने वाले शिद्धान् का (उपदृष्टा) दोपदर्शी, निन्दक (भवति)

के रहस्य जानने वाले बिद्वान् का (उपद्रष्टा) दोपदर्शी, निन्दक (भवित) होता है (सः) वह अपने ही (प्रायं) प्राया-वल का (क्याद्धि) विश्लेद करता है। अर्थात् अपने प्राया-वल का अन्त कर लेता है। (न च) और न कंवल (प्रायां क्याद्धि) प्राया-वल का अन्त कर लेता है बिल्कें (सर्व-क्यानिम् जीयते) उसका सर्वनाश हो जाता है। (न च) और न कंवल (सर्व-ज्यानिम् जीयते) सर्वनाश हो जाता है बिल्के (एनं) उसको (जरसः दुरा) बुदारे के पहले ही (प्रायाः जहाति) प्राया छोड़ देता है।

#### -- 15 July 1

## [ ४ ] प्राण्ह्य परंगेश्वर का वर्णन।

भागीं वैदिभिक्चिपिः । प्राणो देवता । १ शंकुमती, ८ पथ्यापंकिः, १४ निचृत् , १५ अरिक् , २० अतुष्टुशर्मा क्रिण्डप , २१ मध्येज्योतिर्जगिति, २२ क्रिण्डप , २६ वृहती-गर्मा, २-७-६-१३-१६ १६-२३-२५ अतुष्टुमः । पडःभेंशर्च सक्तम् ॥

ष्ट्रणाय नमो यस्य सर्विमिदं वशे । यो भूतः सर्वेस्पेश्वरो यन्मिन्त्सर्वे प्रतिठितम्॥१॥

भा०—( प्रायाय ) समस्त प्रायियों कं प्रायस्वरूप परमेश्वर को ( नमः ) नमस्कार है ( यस ) जिसके ( वशे ) वश में ( इदं सर्वम् ) यह सर्व=समस्त संसार है । ( यः ) जो ( मूतः ) महान् , सत्तान्नान् , स्वयंभू ( सर्वस्य ईश्वरः ) सचका ईश्वर है श्रोर ( यस्मिन् सर्वे प्रतिष्टितम् ) जिस पर समस्त संसार श्राश्रित हैं।

> नमंस्ते प्राणु कन्दांयु नमंस्ते स्तनयित्नवें। नमंस्ते प्राणु विद्युते नमंस्ते प्राणु वर्षते॥ २॥

भा०—हे (प्राण्) समस्त संसार के प्राण्यस्वरूप परमेश्वर ! (क्रन्दायं ते नमः) सबको ब्राह्मादित करनेहारे, परम ब्रानंदरवरूप तुभको नमस्कार है। (स्तनियस्त्रचे ते नमः) समस्त संसार पर मेव के समान मुख़ीं, ब्राब्लीं, ब्राब्लीं ब्रीर जीवनीं की वर्षा करनेहारे पर्जन्यरूप तुभक प्रजापति को नमस्कार है। हे (प्राण्) प्राण् ! (ते विद्युते नमः) विद्युत् के समान प्रखर कान्ति से चमकने वाले प्रकाशस्वरूप तुमको नमस्कार है। हे प्राण् ! (वर्षते ते नमः) ब्रानंद्धाराक्षीं को वर्षण् करते हुए तुमे नमस्कार है।

यदात्वमथ वर्षस्यथेमाः प्राग् ते प्रजाः । धानन्तरूपास्तिष्ठन्ति कामायानं भविष्यति ॥ प्रशोप० २ । १० ॥ 🕌

हे त्राया जब तू बरसता है तव ये समस्त तेरी प्रजाएँ आनन्द प्रसन्न होती हैं कि खुब श्रन्न होगा।

> यत् ष्टारा स्तंनखित्जुनाभिकन्द्रत्योपंधीः । अवशः प्र वीयन्ते गर्भोन् द्वत्रतेथीं वृद्धीर्वि जांयन्ते ॥ ४ ॥ अ

भा०—हे (प्राण्) समस्त संसार के प्राण्डवरूप ! (यत्). जब (स्तनियत्नुना) स्तनियत्नु प्रथाँत् मेघ द्वारा.(श्रोषधाः श्रभिकन्दाते) श्रोष-धियों के प्रति गर्जते हो । (तदा) तब वें श्रोषधियां (प्रवीयन्ते) विशेष रूप से प्रजनन का कार्य करती हैं श्रथीत् नर, मादा, चनस्पतियां प्रस्पर के

<sup>[</sup>४] २-( तृ॰) 'नमस्तेस्तु विद्युते 'इति पैप्प० सं०। २--'प्र वीयन्ते गर्भ '( च॰) 'विज्ञायते 'इति पैप्प० सं०।

कुसुम परागों द्वारा संग करती हैं श्रीर फिर (गर्भान् दधते) गर्भ धारण करती हैं। (श्रथ) श्रीर बाद में (बह्बी:) नानाविधि होकर (वि जायन्ते) विविध प्रकारों से उत्पन्न होती हैं। मेघ का गर्जन, वर्पण श्रीर उस द्वारा श्रीपिधेयों का परस्पर प्रजनन, गर्भ-प्रहण श्रार उत्पन्न होना यह प्राणमय प्रजापित परमेश्वर की शिक्ष का एक रूप है।

ा यत् प्राण् ऋतावागतेभिकन्द्रत्योपेधीः।

सर्वे तुंदां प्र मोदते यतं कि च भूम्यांमधि ॥ ४ ॥

ग्र॰ ५ । ८३ । ९ । उत्तरावेंनोत्तरार्थः समः ॥

भार मार है (प्राण) सब के प्राणप्तद प्राणेश्वर प्रभो ! ( ऋती ध्रागते ) ऋतु, मीसम झाजाने पर ( यत् ) जब ( श्रोपधीः श्राभिकन्दिते ) श्रोपधियों और प्रजाओं के प्रति श्राप मेघ रूप में गर्जते हो ( तदा सबै ) तब समस्त संसार ( यत् किंच ) जो कुछ भी ( श्राध भूम्याम् ) इस भूमि में है ( प्र मोदते ) प्रमुद्ति हो जाता है, श्रानंद प्रसन्न हो जाता है।

यदा प्राणो श्रभ्यवंपींद् वर्षेणं पृथिवीं मुहीम्। पुश्वस्तत् प्र मोदन्ते महो वै नो भविष्यति ॥ ४ ॥

भा०—(यदा) जब (प्रायाः) प्रायास्वरूप, सवका प्रायाप्रद मेघ रूप होकर प्रजापित (वचेंग्) वर्षा द्वारा (महीम् पृथिवीम्) विशाल पृथ्वी पर (श्रीभ श्रवपीत्) बरसता है (तत्) तव (पशवः प्र मोदन्ते) पशु प्रसन्न होते हैं कि (नः) हमारे लिये (महः वै भविष्यति) बद्दा आंरी जीवनाधार श्रव उत्पन्न होगा।

४-( २० ) 'प्रतीदं नि चिं मोदते ' इति ऋ०।

५--( प्र० द्वि० ) 'यदा प्राणोऽभ्यक्रन्दी वर्षेणस्तनयित्नुना' इति पैप्प० सं० ।

ष्ट्रभिर्वृष्टा श्रोपंघयः प्रायेन समंवादिरन् । श्रायुर्वे नः प्रातीतरुः सर्वां नः सुरुभीरंकः॥ ६॥

भा०—( श्राभिवृष्टाः श्रोषधयः ) वर्षा के जल से सिंधी हुई श्रोषधियाँ ( प्राणेन सम् श्रवादिरन् ) प्राण्क्ष्य प्रजापित के साथ सम्वाद करती हैं कि हे प्रजापते ! ( नः ) हमें तू ( व ) निश्चय से ( श्रायुः प्रातीतरः ) जीवन प्रदान करता है। ( नः सर्वाः ) हम सबको तू ( सुरमीः श्रकः ) सुरमि, सुगन्धित श्रथवा सुरमि, कामधेतु के समान फल, रस श्रादि उत्पश्च करने में समर्थ बना देता है।

नमंस्ते अन्त्वायते नमों अस्तु परायते । नमंस्ते प्राणु तिष्ठंतु आसीनायोत ते नमंः॥ ७॥ अर्थं० ११ । २ । १५ ॥

मा०—हे प्रायः ! ( श्रायते ) श्राते हुए ( ते नमः श्वस्तु ) तुक्ते नमः स्कार हो । ( परायते ) जाते समय तुक्ते ( नमः श्वस्तु ) नमस्कार हो । हे प्राया ( तिष्ठते ते नमः ) स्थिर होते हुए तुक्ते नमस्कार है । ( श्वासीनाय उत्त ते नमः ) वैठे हुए तुक्ते नमस्कार है । समस्त पदार्थों श्रीर जीवां में ये कियाएं उसी प्राया के वल पर हैं श्वतः उनकी वे २ दशायें 'प्राया ' की ही हैं । उन २ दशाश्रों में वर्तमान 'प्राया ' का हम श्वादर करते हैं ।

नमंस्ते प्राण् प्राण्ते नमों ऋस्वपानते।

पुराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सर्वसौ त हुदं नमः ॥=॥

६—( द्वि॰ ) ' समवाचिरान् ', (तृ॰) 'नः प्राचीचरत्' इति पैप्प॰ सं॰ । ७ ~' तेऽस्तु ', ' नमोऽस्तु ' इति पेप्प॰ सं॰ ।

भा०- हे ( प्राण प्राण्ते ते नमः ) प्राण ! प्राण किया करते, श्वास लेते हुए तुमें नमस्कार है । ( प्रपानते नमः श्रस्तु ) श्वास छोड़ते हुए तुमें नमस्कार है । (पराचीनाय ते नमः ) पराङ्मुख देह से बाहर जाते हुए तुमें नमस्कार है । श्रीर (प्रतीचीनाय ) श्रपनी तरफ़ श्राते हुए, देह के भीतर वर्तमान ( ते नमः ) तुमें नमस्कार है । ( सर्वस्में ते ) सर्व संसार के प्राण्यों श्रीर समस्त चेतन चराचर पदार्थों के स्वरूप में विद्यमान तुमको ( हुदं नमः ) हुमारा यह नमस्कार, श्रादरमाव है ।

या ते प्राण प्रिया तुनूर्यों ते प्राण प्रेयंसी। श्रथो यद् भेष्कं तब तस्यं नो धेहि जीवसें॥ ६॥

भार०—हे प्राया ! (या ते विया तत्ः ) जो तेरी विय तनु=शरीर या स्वरूप है श्रीर हे प्राया (यो ) जो (ते ) तेरी (वियसी ) सब से श्राति प्यारी वियतम श्रात्मरूप (तन्ः ) 'तनु 'है (श्रयो यद् तव भेषनं ) श्रीर जो तेरा समस्त रोग, कष्टों को दूर करने श्रीर श्रात्मा को शान्ति देने हारा श्रमृतमय स्वरूप है (तस्य नः जीवसे धेहि) उसको हमारे जीवन के लिये प्रदान कर ।

प्राणः प्रजा अनुं वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम् । प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यद्यं प्राणित यद्य न ॥ १०॥ (११)

भा०—( पिता प्रियम् पुत्रम् इव ) पिता जिस प्रकार प्रिय पुत्र के प्रति उत्पादक, जीवनप्रद, पालक पोपक है उसी प्रकार (प्रायाः प्रजाः अनु वस्ते ) प्रायास्वरूप परमेश्वर समस्त प्रजाश्चों के प्रति उनका उत्पादक, जीवनप्रद, पालक श्रौर पोपक है। वह (प्रायाः) प्राया (यत् च प्रायाति

९-( द्वि० ) 'तन्यों ते ' इति सायगाभिमतः पाठः । 'यो । इति ' इति पदपाठः । 'यो । उ " इति हिटनिकामितः पाठः ।

१०-( प्र० ) 'प्रजानु' ( च० ) 'यश्र प्राणित यश्च न ' इति पैप्प० सं० ।

यत् च न ) जो प्राया जेता है और जो प्राया नहीं भी जेता है ( सर्वस्य ईश्वरः ) उस सबका ईश्वर अर्थात् स्वामी है। यह सब उसी का ऐश्वर्य था विमृति है। यह उसका कत्तों, घर्जो, हत्तों, संहत्तों है।

प्राणा सृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपांसते । प्राणा ह सत्यवादिनंमुचमे लोक स्ना दंघत् ॥ ११ ॥

भा०—( प्राणः मृत्युः ) प्राण ही मृत्यु अर्थात् शरीर के प्रात्मा से वियुक्त होने का कारण है। ( प्राणः तक्मा) जीवन में ज्वर आदि होने का मृतकारण भी वही प्राण है। ( देवाः ) समस्त देवगण पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र आदि लोक और वाग्, चन्न आदि इन्द्रिय गण और विद्वान् पुरुष सब ( प्राणम् उपासते ) प्राण् की ही उपासना करते हैं। ( प्राणः ह ) निश्चय से सर्वप्राणेश्वर प्राण् ही। ( सत्यवादिनम् ) सत्यवादी पुरुष को ( उत्तमे लोके आ द्धत्) उत्तम लोक में स्थापित करता है।

प्राणो डिराट् प्राणो देर्जू प्राणं सर्वे उपस्ति । प्राणो ह सूर्यक्षन्द्रमाः प्राणमांहुः प्रजापंतिम् ॥ १२ ॥

भा०—(प्राचाः विराट्) प्राचा ही 'विराद्द', हिरचमगर्भ रूप है (प्राचाः देव्हीं) प्राचा हो सबका उपदेष्टा ज्ञानप्रद, सर्वप्रेरक है (सर्वे) समस्त विद्वान् (प्राचम्) प्राचा की ही उपासना क ते हैं। (प्राचाः ह स्वं:) वह प्राचा ही 'स्वं' शब्द से कहा जाता है (चन्द्रमाः) वहो 'चन्द्रमाः शब्द से कहा जाता है। (प्राचम् प्रजापतिम् खादुः) उस सब के प्राचेश्वर प्राचा को ही 'प्रजापति 'नाम से विद्वान् पुकारते हैं।

हासा मन्ते व्यक्तिययार्यनङ्वान् प्रास् उच्यते । यवं ह ष्टास् स्राहितापाना द्योहिस्ट्यते ॥ १३ ॥

११—( प्र० ) ' प्रागो मृत्युः प्राणोऽसृतम् ' इति पंष्प० सं० । १२—(द्वि०) 'प्रागः सर्वम्'. (तृ०) 'प्राणोशिक्षन्द्रमाः स्यँ' इत्ति पंष्प० सं० । १३—( सृ० ) ' यवेन प्राण ' इति कचित् ।

भाठ—( प्राणापानी जीहियवी ) प्रांण श्रीर श्रपान इन दोनों के वेद के शब्दों में 'ब्रीहि 'श्रीर 'यन ' नाम से कहा जाता है। ( प्राण श्रम-ड्वान् उच्यते ) वह प्रांक्ष सर्व जीवनपद प्राण 'श्रमड्वान् 'शब्द से कहा जाता है। ( यवे ह प्राण श्राहितः ) 'यव ' में प्राण स्थित है। श्रीर ( श्रपानः जीहिः उच्यते ) श्रपान 'ब्रीहि ' कहाता है। श्रीर 'यत ' संबद से कहने योग्य वह शक्ति जो संसार में प्रम्मूर्तों को प्रस्पर मिलाता है वह प्राण है श्रीर जो पुष्ट करता है वह ब्रीहि, श्रपान है। श्रीर शरीर में भी प्राण यद है श्रीर श्रपान ब्रीहि है।

श्रयांनित प्रार्णति पुर्हणे गर्भे श्रन्तरा । यदा त्वं पांणु जिन्यस्यय स आंयते पुनं: ॥ १४ ॥

भा०—(गर्भे अन्तरा) गर्भे श्रीर विराद्, हिरययगर्भे दोनों मूं (पुरुषः) पुरुष श्रात्मा (अपानित प्रायति) श्रास छोदता और श्रास केता है। अर्थात् वही प्राया श्रीर श्रपान दोनों वायुश्रों का ज्यापार करता है। है (प्राया) प्राया! (यदा खं जिन्वति) जब तू उस गर्भस्थ बालक को परितृप्त श्रीर परिपुष्ट कर देता है (श्रथ) तब (सः पुनः) वह फिर् (जायते) बालक रूप में उत्पन्न होता है। हिरययगर्भ में वह महान् पुरुष प्राया डालता है श्रीर तब इसमें नाना लोक उत्पन्न होते हैं।

ष्ट्राणमांहुर्मात्विश्वांनं वातां ह प्राण उंच्यते । ष्ट्राणे हं भूतं भव्यं च ष्ट्राणे सर्वे व्यतिष्टितम् ॥ १४ ॥

भा०-सर्व प्राणस्वरूप उस (प्राणम् मातिरिश्वानम् श्राहुः ) प्राण् को ही 'मातरिश्वा 'नाम से विद्वान् पुकारते हैं । (बातः ह प्राण् उच्यते )

१४-( द्वि॰ तृ० च० ) 'गर्भे अन्तः । या वा त्वं प्राणजीव सदम्ब नायसे त्वत् ' इति पेप्प० सं० ।

१५-( च० ) ' समाहिताः ' इति पैप्प० सं०।

वह 'प्राख' ' वात ' या वायु शब्द से कहा जाता है। (प्राखे ह भूतं भन्यं च ) भूत श्रीर भविष्यत् दोनों प्राण् में प्रतिष्टित हैं । (प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्.) प्राण् में सर्व संसार श्राश्चित है।

श्चाथर्श्याराङ्गिर्सार्दैर्यामनुष्युजा उत।

श्रोपंत्रयः प्रजायन्ते युदा त्वं प्रांग जिन्वंसि ॥ १६ ॥

भाः -- ( श्राथवेखीः श्राङ्गिरसाः ) श्राथवेखीः श्राङ्गिरसी (देवीः मनु-ध्यजाः ) देवी और मानुषी ( उत्त ) भी ( श्रोपधयः ) श्राषधियां ( प्रजा-यन्ते ) तब उत्पन्न होती हैं ( यदा ) जब हे ( प्राण् ) प्राण् ( त्वं जिन्विस ) तू उनको तृप्त करता है।

इस मन्त्र में — ' श्राथवेंशी ', ' श्राङ्गिरसी ', 'देवी' श्रीर 'मनुष्यजा' इन चार प्रकार की श्रोपधियों का वर्णन हैं। सायण के मत में श्रथवे ऋषि की बनाई स्रोपधियां, 'स्रायर्वेगी स्राङ्गिरा ऋपियां द्वारा रची स्रोपधियां बाड़िनसी ब्रीर देवां द्वारा रची देवी ब्रीर मनुष्यों से उत्पन्न मनुष्यजा हैं। वैदिक श्रोषधि शास्त्र में ये चार विभाग उनके विशेष २ उपचारों के कारखं प्रतीत होते हैं।

युदा धार्णा श्रभ्यवंषींद् वर्षेणं पृथिवीं महीम्। श्रोषंघयः प्र जांयुन्तेश्रो याः काश्चं ब्रीरुषं: ॥ १७ ॥

भा०-(यदा) जब (प्रागाः) प्रागा (वर्षेण) वर्षा के रूप में (महीम् पृथिवीम् ) इस विशाल पथ्वी पर (अभि अवर्षीत् ) वर्षता है ( अथो ) तब भी ( श्रोपधयः ) श्रोपधियां श्रौर ( याः च कः च ) जो कांई

१६-(दि॰) 'मनुष्यजाश्च य'(तृ॰) 'सर्वाः प्रमोदन्त्योषधी ' इति पंप्पं सं ।

१७-( तु० ) ' प्रमोदन्ते ' इति पैप्प० सं० ।

भी (बीरुधः) नाना प्रकार से उत्पन्न होने वाली लताएं हैं वे सव (प्र जायन्ते) खूब ऐदा होती हैं।

यस्ते प्राणेदं वेद् यस्मिश्चािष्ट प्रतिष्ठितः। सर्वे तसी वाले हंरानुमुध्मिल्लोक उंतुमे॥ १८॥

भा०—है (प्राण्) प्राण्! परमेश्वर! (यः ते इदं वेद) जो तेरे इस तत्व को साचात् जान लेता है श्लीर (यस्मिन् च) जिस परम रूप में, ज्ञान रूप में (प्रतिष्ठितः, श्लासे) तु प्रतिष्ठित हो कर रहता है (तस्मै) उसको (सर्वे) सब (श्रमुष्मिन् उत्तमे लोकं) उस परम उत्तम लोक में भी (बर्लि हरन्नि) बालि, पूजोपहरादि दब्य (हरान्) उपास्थित करते हैं। उसका श्रादा सत्कार करते हैं।

, यथां प्राण् विश्वहतुस्तुभ्यं सर्वाः प्रजा <u>इ</u>माः । प्रवा तस्ते <u>व</u>ृत्ति हंरान् यस्त्वां शृण्यंत् सुश्रवः ॥ १६ ॥

भा०—हे (प्राण्) प्राण्! (यथा) जिस प्रकार (तुम्यं) तुम्हारे लियं (इसाः सर्वाः प्रजाः) ये समस्त प्रजाण्ं (बलिहृतः) वलि, श्रवस्प भंट करती हैं छोर तुम्हारी उपासना करती हैं (एवा) उसी प्रकार (यः त्वा) जो तेरे विषयक ज्ञान को (सुश्रवः) उत्तम श्रवण् धारणशिक्र युक्त होकर (श्रृण्वत्) सुनता है (तस्मै बर्लि हरान्) समस्त प्राण्यी उसके लिये भी बलि, भेंट पूजा की सामग्री उपास्थित करते, उसका श्रादर करते हैं।

तुभ्यं प्राया प्रजास्त्विमा बर्जिहरन्ति यः प्रायौः प्रतितिष्ठासि । प्रश्न० उ०२ । ७ ॥

१८-(प्र॰) ध्यस्ने प्राण इतं विर्ति पृत्प० स०।

१९ ( च॰ ) ' यस्त्वा शुश्राव शुश्रुव ' इति पैप्प॰ सं॰ । ' शुश्रुवः ' इति सायणासिमतः पाठः ।

श्चन्तर्गर्भश्चरति देवतास्वाभूंतो भूतः स डं जायते पुनः । स भृतो भव्यं भश्चिष्यत् पिता पुत्रं प्र विवेशा शक्तांभिः ॥२०॥ (१२)

भा०—( देवतासु ) समस्त दिन्य पदार्थों में, पञ्चभृत पृथिवी, श्रण् तेज=वायु आकाश श्रादि में वह 'प्राया' ही ( गर्भः ) प्रह्याशक्कि, धारणशक्कि होकर ( अन्तः चरति ) उनके मीतर न्यापक होकर समस्त किया करता है। (सः ) वही ( आभृतः ) सर्वन्यापक होकर ( मृतः ) उत्पन्न जगत् रूप में प्रकट होकर ( पुतः जायते ) फिर स्ष्टिरूप में उत्पन्न होता है। वह ( भृतः ) सत्तावान्, नित्य प्राया वर्तमान ( भन्यं भविष्यत् ) ' भन्य ' आगे उत्पन्न होने योग्य, भविष्यत् रूप में अपनी ( शचीिमः ) शक्तियों हारा इस प्रकार ( प्र विवेश ) प्रविष्ट रहता है जिस प्रकार ( प्रिता पुत्रम् ) पिता अपने स्वम अवयवों और संस्कारों से युक्त बीज हारा पुत्र में प्रविष्ट रहता है। एकं पाई नोरियदित सिलिलाकुंस उन्ध-रेन्। यदुक्त स तम्हित्वदेशेवाद्य न श्वः स्यान्न राजी नाहं: स्यान च्युक्ते स तम्हित्वदेशेवाद्य न श्वः स्यान्न राजी नाहं: स्यान च्युक्ते/त् कृदा चन ॥ २१॥

भा०—( हंसः ) वह परम पुरुप प्राया ( सिलेलात् ) जिस प्रकार हंस नाम जलजीव एक पैर उटा कर भी दूसरा पैर पानी में ही स्थिर रखता है उसी प्रकार इस ( सिलेखात् ) महान् संसार से ( उच्चर्ध ) ऊपर मोचरूप में ग्रसङ्ग रह कर भी (एकं पाइं ) अपना एक पाद=चरण ( न टत्खिदित ) नहीं उठाता । इसी से यह संसार चलता है। ( शङ्क ) हे जिज्ञासो है ( यत् ) यदि ( सः ) वह परमेश्वर ( तम् उत् खिदेत् ) उस चरण को भी ऊपर उठाले तब ( नैव श्रद्ध न श्वः स्थात् ) तो न आज धौर न कल हुआ

स्याह्नः प्रशातु कि चन्न[१] श्रे इति पैप्प० सं०।

२०-( तृ० ) 'स मृतो भृते भिवन्यत् ' इति सायणाभिमतः पाठः । २१- ' इंस उत्पद्धम् । इमं सत्मुत्तिखदे अन्है वा चनः स्योन रात्रीं नाइ

करे श्रर्थात् (न रात्री न श्रहः स्थात् ) न रात श्रीर न दिन हुन्ना करे क्योंकि कभी (न व्युच्छेत्) उपाकाल ही न हो । क्योंकि उसका सर्व प्रवर्तक चरण, चालक शाक्ति संसार से उठ जाने से समस्त संसार जद हो जाय श्रीर न चले । न सूर्य चले न फिर उदित हो ।

श्चाराचंकं वर्तत् एकने।मे सहस्रांचरं प्र पुरो नि प्रश्चा । श्चार्धेनु विश्वं सुवंनं जुजानु यदंस्यार्थे कंतुमः स केतुः ॥ २२॥ अर्थनं० १० । ८ । ७ । १३ ॥

भा०—( श्रष्टाचक्रम् ) श्राठ चक्राँ श्रौर ( एकनेमि ) एक नेमि श्रर्थात् चक्रधारा से युक्त है, ( सहस्राचरम् ) उसमें सहस्रों श्रज्ञ श्रर्थात् धुरे हैं। ( प्र पुरः नि पश्चा ) वह श्रागे जाता श्रीर पीछे को भी जौट श्राता है। वह प्राया-रूप प्रजापित ( श्रर्धेन । दिश्वं भुवनं जजान ) श्रर्ध भाग से समस्त विश्व को उत्पन्न करता है। श्रौर ( यद् श्रस्य श्रर्थम् ) इसका जो श्रर्ध है ( सः केतुः ) वह , ज्ञानमय ( कतमः ) कीनसा है ।

शारीर का प्राण उस महाप्राण का एक प्रतिदृष्टान्त है । इस शारीर में त्वचा किंद श्रादि सात श्रांर श्रोज श्राठवीं घातु श्राठ 'चक्र' हैं, ये शारीर को बनाती हैं, उन पर 'प्राण' ही 'एक नेमि' अर्थात् हाल चढ़ा है। मन के संकल्प विकल्प रूप सहस्त्रों उसमें श्रच हैं। वह प्राण बाहर श्रोर भीतर जाता है। श्राधे से इस शारीर को थामता श्रोर श्राधे से वह स्वयं श्रास-रूप है। श्रथीत् एकांश से कर्ता श्रोर एकांश से भोक्रा है। इसी प्रकार श्रवापड में पृथिन्यादि पन्चभूत काल दिशा श्रीर मन श्रथवा प्रकृति, महत् श्रीर श्रहंकार ये श्राठ संसार के प्रवर्त्तक 'चक्र' हैं। उन पर एक ' नेमि ' उनका वश्रायिता 'प्राण्' परमेश्वर है। वह (प्र पुरा नि पश्चा) इस संसार को श्रागे ढकेखता श्रीर पीछे प्रक्षय में ले जाता है। उसका श्रधं=विभृति-

२२- ' एकचकं वर्त्तत एकनेमि ' इति अथर्व ०१०। ८। ७॥.

मत् ग्रंश समस्त विश्व को उत्पन्न करता है श्रीर दूसरा 'श्रर्ध ' विभूतिमान् स्वरूप ज्ञानमय है जो कतमः' ग्रज्ञेय है। न जाने कीनसा ग्रंगर कैसा है ? श्रथवा 'कतमः' श्रतिशय सुख स्वरूप, 'परमानन्द' है।

यो श्रुस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेएतः।

श्रन्येषु जिप्रधन्वने तसौ प्राणु नमीस्तु ते ॥ २३ ॥

भा०—(यः) जो ( अस्य ) इस ( चेष्टतः विश्वस्य ) विश्व, समस्त इस कियाशील विश्व के (विश्वजन्मनः) नाना प्रकार की उत्पत्ति पर (ईशे) सामर्थ्यवान् है, अथवानाना प्रकार से उत्पन्न होने वाले इस क्रियाशील विश्व पर वश कर रहा है और (अन्येषु) अन्य शाणियों में भी (चिन्न-धन्यने) अति शीव्रता से गति दे रहा है। हे ( प्राया ) हे सहान् चैतन्य ! महा प्रभो ( तस्मै ते नमः अस्तु ) उस तेरे लिये हम नमस्कार करते हैं।

' चित्रधन्नने ' शब्द से भव शर्वसूक अथर्वे० ११। २। ७ में आये ' अस्त्रा ' शब्द पर प्रकाश पढ़ता है। ' चित्रं गच्छते, ब्याप्तुबते ' इति सामग्रः।

यो श्रस्य चुर्वर्जन्मन् ईश्ने सर्वस्य चेपंतः। स्रतन्द्रो ब्रक्षंषु धीरः द्वाणो मानुं तिष्ठतु ॥ २४ ॥

भार०—(यः) जो ( अस्य सर्वजन्मनः) सब प्रकारों से उत्पन्न होने वाले ( चेष्ठतः सर्वस्य ) और िक्रयाशील ' सर्व '-समस्त संसार के अपर ( ईंगे ) वश किये हुए हैं (सः) वह जगदीश्वर (प्रायाः) प्राया-सवके प्रायों का प्राया, (श्रतन्दः) श्रालस्य और निदा रहित ( धीरः) प्रज्ञावान् ( नहाया।) श्रपने नहा=श्रवस्य शक्ति से (सा श्रमु तिष्ठतु) सुके प्राप्त हो। स्रथवा—( महाया।) बहा ज्ञान के रूप में प्राप्त हो।

२४- प्राणोमामभिरक्षतु ' इति पैप्प० सं०।

कुर्ध्वः सुप्तेषुं जागार नुजु तिर्थेङ् नि पंद्यते । नं सुप्तमंस्य सुप्तेष्वनुं ग्रुश्राञ्च कश्चन ॥ २४ ॥

भा०—हे प्राण ! तू ( ऊर्ध्वः ) सब के ऊपर विराजमान शासक होकर ( सुप्तेपु ) सब के सो जाने पर भी ( जागार ) जागता रहता है । ( नजु ) साधारण लोग तो ( तिर्थंङ् ) तिरका होकर ( नि पचते ) नीचे निदा में गिर पहता है पर तब भी तू नहीं सोता । ( सुप्तेपु ) सोते हुए प्राणियों में भी ( अस्य ) इस प्राण के ( सुप्तम् ) सो जाने के विषय की बात को ( कश्चन ) किसी ने भी ( न ) नहीं ( श्चनु शुश्राव ) सुना । सब सो जाते हैं पर प्राण नहीं सोता । इसी प्रकार सब के प्रलय-काल में पह जाने पर भी वह महाग्राण प्रभु जागता है ।

प्राणु मा मत् पूर्यात्रंतो न मट्टन्यो भंविष्यसि ।

ष्ट्रापां गर्भीमेव जीवसे प्रार्ण व्यन्तामें त्वा मार्थ ॥ २६ ॥ (१३)

भा०—है (प्राण्) प्राण्! (मत्) मुक्त से (मा परि श्रहृतः) दूर पराङ्गुल मत हो। तू (मद् श्रन्यः) मुक्त श्राक्ष्मा से पृथक् (न भवि- व्यसि) नहीं हो सकता। हे (प्राण्) प्राण् (अपां) समस्त कार्यों श्रीर विज्ञानों को (गर्भम् इव) ब्रह्ण करने हारे, परम-सामर्थ्यवान् के समान (त्वा) तुक्त को ही (जीवसे) जीवन धारण् के लिये (मिय) श्रप्ने में में (बध्नामि) बंधता हूं।

॥ इति दितीयोऽनुवाकः ॥

[तत्र स्तद्धयम्, द्वशीतिश्र ऋचः।]

CA TENOLOGIA MO

२५-( प्र० ) ' जागर ' इति सायणाभिमतः पाठः ।

## [ ५ (७) ] ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य ।

महा ऋषिः । महाचारी देवता । १ पुरोतिजागतविराङ् गर्मा, २ पञ्चपदा ब्रह्तीगर्मा विराद् शकरी, ६ शाकरगर्मा चतुष्पदाजगती, ७ विराङ्गर्मा, ८ पुरोतिजागताविराङ् जगती, ९ वाहितगर्मा, १० सुरिक्, ११ जगती, १२ शाकरगर्मा चतुष्पदा विराङ् अति-जगती, १३ जगती, १५ पुरस्ता ज्ज्योतिः, १४. १६—२२ अनुष्टुम्, २३ पुरो वाहि-तातिजागतगर्मा, २५ आर्ची उष्णिम्, २६ मध्ये ज्योतिश्रष्टिणगर्मा। ब्रह्मिंशचे सक्तम्॥ महास्च्यारिष्णास्त्ररिति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति । स दांश्रार पृथिची दिवं च स आंखार्य श्रेतपंसा पिपर्ति ॥ १॥

भा०—( ब्रह्मचारी ) ब्रह्म, वेद के अध्ययन में दृद ब्रह्मचर्ष का पालन करनेहारा, ब्रह्मचारी (उसे रोदसी) चौ: और पृथिवी, माता और पिता दोनों का ( दृष्णान् ) अनुकरण करता हुआ या दोनों को प्रेम करता हुआ या दोनों का प्रेमपात्र होता हुआ ( चरति ) पृथ्वी पर विचरण करता है । ( तस्मिन् ) उसमें ( देवाः ) समस्त देव, विद्वान् और राजा लोग (संमनसः ) एक चिच ( भवन्ति ) हो जाते हैं । (सः) वह ( पृथिवी दिवं च दाधार ) पृथिवी और चौ:=सूर्य, माता और पिता, विद्या और गुरु दोनों का धारण करता है । (सः) वह ( श्राचार्य ) अपने आचार्य को ( तपसा ) तप से ( पिपत्ति ) पालन श्रीर पूर्य करता है । अर्थात् वह आचार्य को तुटियों को भी पूर्य करता है ।

ष्ट्रह्मच्चारिर्यं ितरों देवजनाः पृथंग् देवा श्रंनुसंयंन्ति सर्वे । गुन्धवा पन्मन्वांयन् त्रयंक्षिशत् त्रिशताः षंट्सहस्राः सर्वान्त्स देवांन्तपंसा पिपति ॥ २ ॥

<sup>[</sup>५] १—(द्वि॰) 'बस्मिन् देवाः' ( ए॰) 'पृथिवीमुतबाम्' ( च॰) 'साचार्य' इति पैप्प॰ सं॰।

२- पितरो मनुष्या देवजना गन्धर्वा अनुसंयन्ति सर्वे । त्रयिकंशतम् त्रिशतम् । शतसहस्रान् सर्वान् स देवांस्तपसा विमर्ति ' इति पेप्प० सं० ।

भा०—( ब्रह्मचारिएम् ) ब्रह्मचारी को देखकर ( पितरः ) पितृ लोग ( देवजनाः ) दान-शिल पुरुषात्मा लोग श्रीर ( देवाः ) तत्व-दर्शो विद्वान् राजः लोग भी ( पृथक् ) श्रलग ( सर्वे ) सब ( श्रनु संयन्ति ) उसके पीछे चलते हैं । ( गन्धवाः ) गन्धवं, सामान्य प्रुरुप ( एनम् श्रनु श्रायन् ) उसके पीछे चलते हैं , उसका श्रनुकरण करते श्रीर श्राज्ञा पालन करते हैं । ( पट्सहस्राः श्रिशताः त्रयः शिंशत् ) ६३३३ प्रकार के श्रथवा ३३ श्रीर ३०३ श्रीर ६००० देव हैं ( स-सर्वान् देवान् ) वह उन समस्त देवों को ( तपसा पिपर्ति ) श्रपने तप से पालन करता है श्रथात् ब्रह्मचर्य के वल से सबको धारण करता है ।

श्राचार्य√ उपनयंमानो ब्रह्मचारिएं क्रसुते गर्भमन्तः। तं रात्रींस्त्रिस्र डेंदरें विभार्ते तं जातं द्रन्द्वंमभिसंयंन्ति देवाः ॥३॥

भा०—(उपनयमानः श्राचार्यः) उपनयन संस्कार करता हुन्ना श्राचार्यं (ब्रह्मचारियाम्) ब्रह्मचारी को (श्रन्तः गर्भम्) अपने भीतर, गर्भ को माता के समान (कृग्रुते) धारण करता है (तं) उसको (तिस्नः रात्रीः) तीन रातों तक अर्थात् तीन दिन श्रपने (उदरे विभित्तें) माता के समान अपने में धारण करता है। (तम्) उसको (जातम्) ब्रह्मचारी बनते हुए को (दृष्टुम्) देखने के लिये (देवाः) धन और विद्या के दानशील, दूसरों को विद्या का दर्शन करानेहारे विद्वान् लोग भी (श्रभिस्यंगित) चारों श्रोर से श्राते हैं। स ह विद्यातस्तं जनयति। तच्छेष्टं जन्म जनयतः। शरीरमेव मातापितरी इति (श्राप० ध० १। १। १४—१)

इयं समित् पृथिवी द्यौद्वितीयोतान्तरिनं समिषां पृशाति । ब्रह्मचारी समिवा मेखंलया श्रमेश लोकांस्तपंसा पिपर्ति ॥ ४॥

४-( तृ० ) ' मेखलावी ' ( च० ) ' विमर्त्ति ' इति पेंप० सं० ।

भा०—( इयं पृथिवी ) यह पृथिवी (समित् ) ब्रह्मचारी की प्रथम सामिधा है। (बा: द्वितीया) यह द्यां दूसरी समिधा है। (उत अन्तरितं ) और अन्तरित्तं तीसरी समित् है। इन तीनों को ब्रह्मचारी (समिधा) अपने अग्नि में आहुति की गयी समिधा अर्थात् आचार्यं रूप अशि से प्रज्वातित अपने ज्ञानवान् आला से (प्रचाति ) पालन करता और पूर्णं करता है। (ब्रह्मचारी ) ब्रह्म ज्ञान में दीचित ब्रह्मचारी (समिधा) समित् आधान हारा और (मेखलया) मेखला से (अमेखा) अम से और (तपसा) तप से (बोकान्) समस्त बोकों, मनुष्यों का (पिपत्ति) पालन करता है।

सिमद्-आधान में — ब्रह्मचारी नियम से आचार्य की धारी में तीन सिमधा या पताशकाष्ट मन्त्र पाठपूर्वक धाहुति करता है। उसका ताल्प्य यह होता है कि ( यथा स्वमग्ने सिमधा सिमध्यसे एवमहम् घायुषा मेधया वर्चसा प्रजया पश्चिमः ब्रह्मवर्चसेन सिमध्ये । ) जिस प्रकार धारी काष्ट से प्रवातित होकर तेज से चमकती है उसी प्रकार में भी आचार्य के सिमीप रह कर दीर्घ आसु, ज्ञानमय बुद्धि तेज, प्रजा, पश्च और ब्रह्मचर्य से चमकृं। वह तीन सिमधों को अग्नि में रखता है अर्थात् तीनों लोकों में विधमान धारीयों के समान स्वयं तेजस्वी होने का दृद संकल्प करता है। भूजोक में ब्राग्ने, मध्यम लोक में विधुत् और धो लोक में सूर्य ये तीन अग्नियं हैं, उनके समान तेजस्वी होकर वह तीनों लोकों की रखा करने में समर्थ होता है अर्थात् जिस प्रकार तीनों लोक जगत् के प्रायियों की रखा करने में समर्थ होता है अर्थात् जिस प्रकार तीनों लोक जगत् के प्रायियों की रखा करते हैं उनके समान वह भी रखा करने में समर्थ होता है।

पूर्वो जातो ब्रह्मंगो ब्रह्मचारी धर्म वसांनुस्तयसोदितिएत् । तसांज्जातं ब्राह्मंगं ब्रह्मं ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे श्रमृतेन सार्कम् ॥४॥

<sup>.</sup> ५-( द्वि० ) ' तपसोऽधितिष्ठत् ' इति पैट्प० सं० ।

भा०—(ब्रह्मणः) ब्रह्म, जगत् के श्रादिकारण परमेश्वर से (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी ब्रह्म की शिक्ष से विचरण करने वाला सूर्य (पूर्वः जातः) सब से प्रथम उत्पन्न हुन्ना। वह ( वर्म बसानः ) तेजोमय रूप धारण करता हुन्ना। (तपसा उद् श्रातिष्ठत्) तप से उत्पर उठा श्रोर उस ब्रह्मचारी से (ब्राह्मण्म् ) ब्रह्म का अपना स्वरूप (ज्येष्टम् ) सब से उत्कृष्ट (ब्रह्म) ब्रह्मज्ञान श्रोर (श्रम्यतेन साकम् ) उस श्रम्यत, दीर्घ जीवन के साथ २ (सर्वे च देवाः) समस्त दिन्य बलों को धारण करने वाले देव प्राण्मण् श्रीर विद्वान् (जातम् ) उत्पन्न हुए।

. ब्रह्मचार्ये ति खमिधा समिद्धः कार्ली वसानो दीचितो दीर्वश्मंश्रः। स खद्य पंति पूर्वस्मा इत्तरं समुद्रं लोकान्त्संगृभ्य मुहुंराचरिकत्॥६॥

भार — ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( समिधा ) प्रज्वाक्षित-काष्ठ के समान देदीप्यमान तेज से ( समिद्धः ) भक्षी प्रकार तेजस्वी होकर ( कार्प्या वसानः ) कृष्या सृग का चर्म धारण करता हुआ ( दीवितः ) व्रत में दीवित होकर ( दीविश्मश्रुः ) डाढ़ी, मॉछ के लग्गे केशों को रखे हुए ( एति ) जब गुरु गृह से आता है तब (सः ) वह (सधः ) शीघ्र ही ( प्रवेस्मात् सगुदात् उत्तरं सगुद्धम् ) जिस प्रकार तेजस्वी सूर्य पूर्व के सगुद्ध या आकाशभाग को पार करता हुआ उत्तर सगुद्ध में या आगे के आकाश भाग में प्रवेश करता है ' उसी प्रकार वह भी पूर्व सगुद्ध अर्थात् ब्रह्मचर्य को पार कर ( उत्तरं सगुद्धम् ) ' उसके उपरान्त पालन करने योग्य गृहस्थ आश्रम में ( एति ) प्रवेश करता है । श्रीर वहां ( लांकान् संगुम्य ) अपने साथ के लोगों को अपने साथ मिला कर ( सुद्धः ) बराबर ( श्राचरिकत्) अपने वश करता है ।

६-(द्वि॰) 'कार्किंग '(तृ॰) 'सचेत् पूर्वत् ' (च॰) "संगृह्य ' इति पैप्प॰ सं॰।

ब्रह्मचारी जनयन् ब्रह्मायो लोकं ब्रजापंति परमेक्टिनं विराजम्-। गर्मो भूत्वामृतंस्य योनाविन्द्रो ह भूत्वासुंरांस्ततर्हे ॥ ७ ॥

भो०—( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ही ( ब्रह्म ) ब्राह्मख वर्ष को, ( अपः ) छास पुरुषों को, ( लोकम् ) इस मुलोक को, ( प्रजापितम् ) प्रजा के पालक ( प्रिमेष्टिनम् ) परम सर्वोच्च ह्यान पर स्थित सम्राट् को श्रीर ( विराजम् ) विराट् को भी ( जनयन् ) उत्पन्न करता हुन्ना श्रीर ( श्रमुतस्य योनी ) ध्रमुत, मोल के परम स्थान में ( गर्भः भूत्वा ) सर्वप्रहण् समर्थ होकर ऐश्वर्य श्रीर बल में ( इन्द्रः ह ) साचात् इन्द्र होकर ( श्रमुरान् ) श्रमुरां का ( तर्वहं ) विनाश करता है । प्रजापित, परमेष्ठी, विराट् श्रीर इन्द्र ये उत्तरोत्तर विसूतिमान् पद हैं जिनको ब्रह्मचारी ही प्राप्त हो सकता है श्रीर वही श्रमुरों का संहार करता है ।

श्राञ्चार्य/स्ततन्त्र नर्भसी उमे इमे उदी गंम्भ्रीरे पृंधिवीं दिवें च। वें ते रंज्ञति तर्पसा ब्रह्मञ्चारी तासिन देवाः संमनसो भवन्ति ॥=॥

भा०—( श्राचार्यः ) जिस प्रकार सब का परम श्राचार्य परमेश्वर ( हमे ) इन दोनों ( उवीं ) विशाल, ( गम्भीरे ) गम्भीर, ( नमसी ) सब को श्रपने भीतर बांधने वाले ( पृथिवीं दिवं च ) पृथिवी श्रीर शिलोक को ( ततक ) बनाता है उसी प्रकार ब्रह्मचारी का श्राचार्य ही माता श्रीर पिता को, प्रजा श्रीर राजा को भी विशाल गम्भीर श्रीर बशस्वी वना देता है । ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( तपसा ) श्रपने तप से ( ते ) उन दोनों की

७-(च॰) 'अमृताँ स्पत्त र् श्रित पैप्प॰ सं०। (তৢ॰) 'भूत्वा अमृतस्य श्रित च कचित्।

८-( तृ० च० ) ' तौ ब्रह्मचारी तपसाभिरक्षति तयोदेवाः सदमादं मदन्ति ', ( द्वि० ) ' उमे उर्वी ' इति पैप्प० सं० ।

(रचित ) रचा करता है । (तस्मिन् ) ऐसे ब्रह्मचारी में (देवाः ) समस्त वेदा विद्वान् गणा (संमनसः भवन्ति ) एकचित्त होकर रहते हैं ।

इसां भूमिं पृथिवीं बंह्यचारी भिक्तामा जंभार प्रथमा दिवं च। ते कृत्वा समिधानुपांस्ते तयोरापिंता भुवंनानि विश्वां ॥ ६॥

भार (प्रथमः) सब से प्रथम (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (इमां पृथिवीं भूमिम्) इस विशाल पृथिवी को (भिज्ञाम्) मिज्ञा स्वरूप से प्रहण्य करता है। श्रीर (दिवं च) श्रीर श्रीलोक को भी भिज्ञा रूप में प्रहण्य करता है। श्रीर (ते) उन दोनों को (सिमधी कृत्वा) सिमधा बनाकर (उपास्ते) उपासना करता है, श्रिक्क श्रीर श्राचार्य की उपासना करता है। (तयोः) उन दोनों में ही (विश्वा भुवनानि श्रापिता) समस्त भुवन, प्राणि, श्राश्रित हैं।

श्चर्वागुन्यः परो श्चन्यो दिवस्युष्टाद् गुहां निधी निहिंती ब्राह्मंण्स्य । तौ रंच्चति तपंसा ब्रह्मचारी तत् केवंलं क्रणुते ब्रह्मं विद्वान् ॥१०॥'१५) ,

भा० — ( अन्यः ) एक ( अर्वाक् ) यहां, समीप ही और ( अन्यः ) दूसरा ( दिवः पृष्ठात् परः ) दौ लोक से भी परे ( ब्राह्मण्यस्य ) ब्राह्मण्य, ब्रह्मशक्ति से सम्पन्न पुरुषों के ( निधी ) दो ख़जाने ( गुहा निहितौ ) गुहा में स्थित हैं । (तौ ) उन दोनों की ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( तपसा ) भ्रपने तपो बल से ( रचति ) रचा करता है । ( विद्वान् ) विद्या सम्पन्न वह ब्रह्मचारी होकर ( तत् ) उस ( केवलम् ) केवल मोच रूप परम ( ब्रह्म ) ब्रह्म को ( कुणुते ) प्राप्त करता है ।

९-(द्वि०) ' मिक्षां जभार ' (तृ०) ' ते बहा कृत्वा समिथा उपासते ' इति पैप्प० सं०।

१०-( तु० ) 'तौ ब्रह्मचारी तपसाभिरक्षति '( प्र० ) 'परान्यो 'इति पेप्प० सं० ।

निधि=ख़ज़ाने—एक तो यह ब्रह्मकोश है वेद का विज्ञान, दूसरा स्वयं ब्रह्मपद। ये दोनों उसके गुरु या श्राचार्य के हृदय के भीतर विराजमान है। यह तप से दोनों को धारण करता है और ब्रह्मज्ञान के बल पर, केवल, परम-पद प्राप्त करता है। 'श्राचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः' मनु० ॥ श्रुवीग्रन्य हतो श्रुम्यः पृथिव्या श्रुम्नी खुमेतो नर्मसी अन्तुरेमे। तयों: अयन्ते रुश्मयोविं बुढास्ताना तिष्ठिति तपंसा ब्रह्मचारी ॥११॥

भा०—(इतः पृथिज्याः) इस पृथिवी के भी (आर्वाक्) नीचे (अन्यः) एक श्रीवीनत नामक अप्ति है और (अन्यः) दूसरा (पृथिज्याः) इस पृथिवी का पार्थिव अप्ति है, ये दोनों (अप्ती) अप्तिएं (इमे नमसी अन्तः) इन दोनों लोकों के बीच में (सम् एतः) परस्पर संगत होते हैं। (तयोः) उन दोनों में (आति दृद्धः) अत्यन्त दृद्ध (रश्मयः) रश्मियं, किरया (अयन्ते) आश्रित हैं। (तान्) उनको ब्रह्मचारी (तप्ता) अपने तपो- बत्त से (आ तिव्रति) प्राप्त होता है।

पृथ्वी के भीतर श्रीवानल जो भूकम्पादि का कारण है श्रीर पृथ्वी पर श्रिप्त जो वनों को जला डालता है दोनों के समान तेज श्रीर सामर्थ्य को ब्रह्मचारी श्रपने तप से प्राप्त करता है। श्र्यांत् वह तपोवल से श्रीवांनल के समान कम्पकारी श्रीर श्रिप्त के समान भीषण दाहकारी हो जाता है। 'श्रिप्त अन्दर्न स्तुनयंत्र हुण: श्रिप्ति की वृह्व च्छ्रेपोनु भूमी जभार। ब्रह्मचारी सिञ्जित सानु रेतंः पृथ्विज्यां तेनं जीवन्ति प्रदिश्वां तंत्रः॥ १२॥

११-( प्र० ) ' अर्वागन्यो दिनः पृष्ठादितोऽन्यः पृथिन्याः ' ( तृ० ) 'रहमं-योतिहृदा' इति पैप्प० सं०, सायणाभिमतञ्ज ।

१२-(प्र०) 'अभिकन्दिन्नरूणचर्तिगो' इति पैप्प० सं०। 'वरणः स्वतिङ्गो' इति सायणाभितः।

भा०—( ग्रंभिकन्दन् ) सबको ब्राह्मादित करता हुआ ( स्तनयन् ) गर्जना करता हुआ ( शितिङ्गः ) श्यामवर्णं, ( श्ररुणः ) जलपूर्णं, मेध ( बृहत्-शेपः ) बढ़े भारी वीर्यं रूप जल को ( भूमी अनु जभार ) पृथ्वी पर ला बरसाता है । श्रीर ( सानी ) पर्वतों पर श्रीर ( पृथिन्याम् ) पृथिवी पर ( रेतः सिन्चित ) जल सेचन करता है । ( चतसः श्रिद्शः तेन जीवन्ति ) उससे चारों दिशाओं के प्राणी जीवन धारण करते हैं । वह मेध स्वयं ( श्रहाः चारी ) श्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी के समान कर्ध्वरेता है । उस ब्रह्म की शक्ति मेध के समान ही ब्रह्मचारी भी ( श्रिभिकन्दन् स्तनयन् ) सब को प्रसक्त करता हुआ, गर्जता हुआ ( श्ररुणः ) सूर्यं के समान तेजस्वी ( शितिङ्गः= चितिङ्गः ) प्रदीहाङ्ग या पृथिवी पर निर्भय होकर विचरने वाला ( बृहत्शेपः भूमो अनु जभार ) भूमि पर बड़ा भारी वीर्यं धारण किये रहता है । वह ( सानी ) पर्वत के शिखर के समान महान् उच्च कार्य में या ( पृथिव्यां ) पृथिवी के समान उपकार के विशाल भूमि में श्रपना ( रेतः सिन्चित ) वीर्यं श्रीर सामर्थं लगाता है । ( तेन जीवन्ति श्रिशः चतसः ) उससे चारी दिशाओं के प्राणी प्राण धारण करते श्रीर सुखी होते हैं ।

श्रुग्नौ स्र्ये चन्द्रमांसि मात्ररिश्वंन् ब्रह्मचार्ये पुंच्छु समिधमा द्घाति । तासामर्चीषु पृथंगुम्ने चंरन्ति तासामाज्ये पुरुषो वर्षमापं. ॥१३॥

भा०—( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( अग्नै। सूर्ये चन्द्रमिस मातिरश्वन् अप्सु ) अग्नि में, सूर्ये में, चन्द्रमा में. वायु में और जलों में ( सिम्धम् ) अपने देदीप्यमान तेज को ( आ द्धाति ) धारण करता है । ( तासाम् ) अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, वायु और जल इनके ( अचीपि ) अपने २ तेज ( पृथक् ) अलग २ ( अस्रे ) आकाश में ( चरन्ति ) दृष्टिगोचर होते हैं । (तासाम् ) उनके ही सामर्थ्य से ( आज्यम् ) दूध, धी, अन्न आदि पदार्थ

१३-( च० ) ' आज्यं पुरीषम् वर्षमापः ' इति लढिनग्कामितः पाठः ।

उत्पन्न होते हैं श्रीर ( पुरुप: ) पुरुप श्रादि जीव उत्पन्न होते हैं ( वर्षम् ) काल पर वर्षा होती श्रीर (श्रापः) यथेष्ट कृप तड़ागादि जल की सुविधा होती है।

जिस प्रकार परमेश्वर अपने तेज को श्रम्ति, सुर्थ, चन्द्र, वायु, जल श्रादि में डालता है श्रीर उससे नाना सृष्टि के पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार ब्रह्मचारी प्ररूप भी अपना सामर्थ्य इन तेजस्वी पदार्थी पर प्रयोग करे तो उनके प्रयोग से देश में सब, दुग्ध, पशु पुरुष स्रीर वर्षा जल ग्रादि का सब सुख उत्पन्न हो । ग्रार्थात् इन सब तत्वां को उत्पादक फलप्रद बनाने के लिये तपस्वी ब्रह्मचारी की आवश्यकता है।

श्चाबार्यो/ मृत्युर्वेरुंणुः सोम् श्रोषंधयुः पर्यः ।

जीमतां श्राखन्त्सत्वांनुस्तैर्दिः स्वर्शानम् ॥ १४ ॥

भाव--( श्राचार्यः ) श्राचार्यं, ( मृत्युः ) मृत्यु, ( वरुगः ) वरुगं, ( सोमः ) सोम, ( श्रोपधयः ) श्रोपधियं श्रीर ( पयः ) जल, ( जीमृताः ) मेघ ये सब पदार्थ (सरवानः ) बल सम्पन्न हैं। (तैः ) इन्होंने ही ( हदं स्वः ) यह तेजोमय स्वः ब्रह्माग्ड लोक ( शाशृतम् ) धारण किया है । श्चमा घृतं क्रंणुते केवलमावार्यो/मृत्वावरुलो यद्यदैच्छ्वंत् प्रजापंती । तंदु ब्रंह्मचारी प्रायंच्छत् स्वान् मित्रो ऋष्यात्मनंः ॥ १४ ॥

भा०-( वरुणः ) वरुण, सर्वश्रेष्ठ पुरुष ( श्राचार्यः भूता ) श्राचार्य होकर (केवलम् ) स्वयं ( घृतम् ) श्राति दीप्त ज्ञानसय (श्रमा ) श्रपरिमित

१४-( प्र० ) ' पर्जन्यो ' ( तु० ) ' जीमूतासन् ' ( च० ) 'स्त्रराभरम्' इति पेंप्प० सं० ।

१५- 'समात् इदं कृणुने ' इति पँप्प० सं०। ( २० ) 'स्वान् मित्रो ' इति सायणाभिमतः ।

तेज को ( क्रयुने ) साधता है। इसालिये वह ( यत् यत् ऐच्छत् ) वह जो २ पदार्थ गुरुद्दिणा रूप से चाहता है ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( मित्रः ) प्राचार्य का मित्र होकर ( श्रात्मनः स्वान् ) श्रपने धन श्रादि पदार्थों को ( प्रजापता ) प्रजापति, गुरु में ही ( प्रायच्छत् ) श्रपंश करता है ।

श्राचार्यो।ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापंतिः । प्रजापंतिर्वि राजीते डिराडिन्द्रों भवद् वृशी ॥ १६ ॥

भा०—( श्राचार्यः ब्रह्मचारी) श्राचार्यं स्वयं प्रथम ब्रह्मचारी होता है। ( ब्रह्मचारी प्रजापितः ) ब्रह्मचारी पुरुष ही बाद में प्रजापित, प्रजा का पालक उत्तम गृहाश्रमी होता है। ( प्रजापितः ) प्रजा का पालक गृहस्वामी ही ( वि राजित ) नाना प्रकार से शोभा पाता है। ( वशी ) वशी पुरुष ही ( विराट् इन्दः भवत् ) विराट् , नाना प्रकार से शोभा देने वाला साचात् इन्द, श्राचार्यं हो जाता है, श्रथवा विराट् ही सर्ववशकारी इन्द है।

ब्रह्मचर्येण तपेखा राजां राज्य्रं वि रंचति । श्चाचार्यो/ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणंमिच्छते ॥ १७ ॥

भा०--( ब्रह्मचर्येण तपसा ) ब्रह्मचर्य रूप तप से ( राजा राष्ट्रम् ) राजा राष्ट्र की ( वि रचति ) नाना प्रकार से रचा करता है। ( श्राचार्यः ) श्राचार्यं भी ( ब्रह्मचर्येण् ) ब्रह्मचर्यं के बल से ( ब्रह्मचारिण्म् ) ब्रह्मचारी को ( इच्छते ) श्रपने श्रधीन ब्रत पालन कराना चाहता है।

छस्रचर्येंग कुन्यार्थं युवांनं विन्दते पतिम् । श्रुनुड्वान् ब्रंह्मचर्येगाभ्वां घासं जिंगीर्षति ॥ १८ ॥

१७-(द्वि०) 'विरक्षते '(च०) 'इन्छति 'इति पै.प॰ सं०। १८-(च०) 'घासं जिगेषति 'इति बहुत्र । 'जिहीपेति 'इति पैप्प० सं०। 'जिगीपति 'इति हिटनिसम्मतः । 'जिगीपेति 'इति सायणाः भिमतः।

भाद—( ब्रह्मचर्येष ) ब्रह्मचर्य के पालन से (कन्या) कन्या ( युवानं पितम् विन्दते ) युवा पित को प्राप्त करती है । भौर ( ब्रह्मचर्येष् ) ब्रह्मचर्य रूप इन्द्रिय संयम द्वारा ही ( श्रनड्वान्, श्रयः ) गाड़ी का भार उठाने वाले बेल भीर घोड़ा ( घासं जिगीपित ) घास खाने में समर्थ होता है । 'श्रनड्वान् पितं विन्दते' इति सायगाभिमतोऽन्वपश्चिन्यः ।

ब्रह्मचर्येण तपंछा देवा मृत्युमपांच्नत । इन्द्रों ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वश्रंसरत् ॥ १६ ॥

भा०—( ब्रह्मचर्येण तपसा ) ब्रह्मचर्यं के तपीवल से ( देवाः मृत्युम् अप अन्तत ) देव, विद्वान् पुरुष मृत्यु को भी विनाश कर देते हैं, मृत्युं जय हो जाते हैं। ( इन्द्रः ह ) निश्चय से इन्द्र, ऐश्वर्यवान् राजा ( ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचर्ये के बल पर ( देवेश्यः ) विद्वान् प्रजा-वासियों को अपने राष्ट्र में ( स्वः आभरत् ) स्वर्ग के समान सुख प्राप्त कराता है। अथवा—( इन्द्रो ह देवेश्यः स्वः आभरत् ) इन्द्र आस्मा अपने इन्द्रिय गण प्राणों को भी मोचमय सुख प्राप्त कराता है। अथवा—इन्द्र, परभेश्वर देव, विद्वानों के अपने ब्रह्मचर्य के बल से (स्वः आभरत् ) मोच प्राप्त कराता है। अथवा - इन्द्रः सूर्य ब्रह्मचर्य के बल से (देव्य पदार्थों को प्रकाश देता है।

स्रोपंघयो भूतमन्यमंहो<u>रात्रे वनस्पातिः ।</u> <u>षुंबत्स्र</u>यः सहर्तुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिषाः ॥ २० ॥ ( १४ )

भा०—( श्रोपधयः ) श्रोपधियं, ( मृतभव्यम् ) भृत काल, श्रोर भविष्यत्, काल, ( श्रहोरात्रे ) दिन श्रोर रात्रि, ( संवत्सरः सहः ऋतुभिः ) ऋनुश्रों सहित वर्ष ( ते ) वे सब ( ब्रह्मचारियाः जाताः ) ब्रह्मचारी सूर्यं के तप से उत्पन्न हुए हैं।

१६—(द्वि०) 'मृत्युमाजयन्' (च०) 'अमृतं स्वरामरन्' इति पैप्प० सं०। २०-(प्र०) ' भृतसञ्च ' (च०) ' ब्रह्मचारिणा ' इति पैप्प० सं०।

पार्थिवा द्विच्याः प्रशर्व ऋार्एया ग्राम्याश्च ये।

श्रुपत्ताः पुत्तिर्णश्रु ये ते जाता ब्रह्मजारिणः॥ २१ ॥

भा०—(पार्थिवाः) पृथिवी के श्रीर (दिन्याः) द्यौलोक के समस्त लोक (पशवः) पशु जो (श्रारच्याः) जंगली श्रीर (ग्रान्याश्च ये) जो गांव के हैं श्रीर (श्रपत्ताः) विना पंख के प्राची श्रीर (ये पित्तचाः च) जो पंख वाले भी हैं (ते बूह्मचारिषाः जाताः) वे बूह्मचारी के ही तप से या वीथे से उत्पन्न होते हैं।

पृथक् सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मस्तं विश्वति । तान्त्सर्नोन् ब्रह्मं रक्ति ब्रह्मस्रारिएयाभूतम् ॥ २२ ॥

भार-( सर्वे ) सब ( प्राजापत्याः ) प्रजापित परमात्मा की सन्तानें जो ( आत्मसु ) अपने देहों में ( प्राणान बिश्रति ) प्राणों को धारण करते हैं ( तान सर्वान् ) उन सबकी ( ब्रह्मचारिशि ) ब्रह्मचारी में ( आसृतं ) सुरित ( ब्रह्म ) वीर्य ही ( रचति ) रचा करता है । अब्रह्मचारी की सन्तानें प्राण धारण नहीं करतीं, प्रत्युत मर जाती हैं ।

द्येवानामेतत् पंरिषृतमनंभ्यारूढं चरति रोचंमानम्।

तसांज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्मं ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे श्रमृतेन सामम् ॥२३॥

भार-( दंवानाम् एतत् परिपूतम्) देवों को भी यह बहा रूप कीर्य सब प्रकार से प्रेरणा करने वाला, उनका संचालक ( अनभ्यारूढम् ) किसी के भी

२१-( च० ) महाचारिणा 'इति पैप्प० सं०।

२२ - (द्वि०) 'विश्रते' (तृ०) 'सर्वोस्तान्' इति पैप्प० सं०। 'विश्रत ' इति ह्विटनिकामितः।

२३-( प्र॰ ) ' देवानामेतत् पुरुहृतम् ' ( तृ० च० ) ' तस्मिन् सर्वे पशव-स्तत्र यशास्त्रस्मिन्नन्नं सह देवताभिः ' इति पैप्प० सं०।

वश न होकर सर्वे। पिराजमान (रोचमानम्) अति प्रकाशमान होकर (चरित) व्यास है। (तस्मात्) उससे (ब्राह्मश्राम् ) ब्रह्म से उत्पन्न ( अयेष्ठम् ) सर्वोन्ह्रिष्ट ब्रह्म वेदज्ञान और (श्रमृतेन साकम् ) श्रमृत मोच के साथ (सर्वे देवाः च ) समस्त देवगण दिव्य सूर्यादिलोक और विद्वान् गण मी (जातम् ) उत्पन्न हुए।

ष्ट्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजंद् विभातें तसिन् देवा श्रिधे विश्वे खुमोतां.। प्राणापानौ जनयन्नाद् ब्यानं वाखं मनो हृदंखं ब्रह्मं मेधाम्॥२४॥

भार — ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी पुरुष ( आजद् ब्रह्म विभर्ति ) श्रति प्रकाशमान ब्रह्म अर्थात् वीर्थ और वेद को धारण करता है। (तिर्मन्) उसमें ही (विश्वेदेवाः) समस्त देवगण, इन्द्रिय ( श्राधि सम् श्रोताः) समाये हुए हैं। वह ( प्राणापानी ) प्राण और श्रपान को श्रीर फिर ( क्यानं वाचं मनः हृद्यं ब्रह्म भेधाम् ) ब्यान, वाणी, मन, हृद्य, ब्रह्म और मेथा बुद्धि को ( जनयन् ) स्वयं श्रपने भीतर उत्पन्न कर के धारण करता है।

चचुः श्रोत्रं यशों श्रसास्तं श्रेद्यश्रं रेतो लोहितमुद्रम् ॥ २४ ॥

भा०—हे ब्रह्मचारित् ! ( ब्रस्मासु ) हम प्रजाशों में आप ( चत्तुः श्रोतं यशः ) चत्तु, श्रोत्र, यश श्रोर ( अतं रेतः लोहितय उदरं ) श्रव्न, दीयं, रक्न श्रोर उत्तम लाटरं श्रद्धि से युक्त पेट को भी ( घेहि ) धारण कराश्रो । ताित् कर्लपंद् ब्रह्मचारी संजिसस्यं पृष्ठे तपोतिष्ठत् तुष्यमानः समुद्रे । स स्तातो वश्चः पिङ्कलः पृथिवच्यां बृह्व रोचते ॥ २६ ॥ (१६)

२४-( द्वि० ) ' अस्मिन् देवाः ' ( च० ) ' चक्षुः श्रोत्रं जनयन् शक्षमेधास् ' इति पैप्प० सं० ।

१५- वाचं श्रेष्टां यशोऽस्मासु ' इति पैप्प० सं०।

२६- 'तानि कल्पन् ' इति ह्विटनिकामितः पाठः ।

भार — (तानि) प्रवेक्त प्राचा, श्रपान, ज्यान, वाणी, मन, हृदय, चतु, श्रोत्र, ब्रह्म, मेघा, यश, श्रज्ञ, वीर्य श्रादि समस्त घातुश्रों को (कल्पत्) धारण करता हुआ (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (समुद्रे) समुद्र के समान ज्ञान और सामर्थ्य में गम्भीर परमेश्वर के आधार पर (सिविलस्य पृष्ठे) सिविल के समान सर्व जीवनाधार परमेश्वर के आनन्द रस के (पृष्ठे) पृष्ठ पर समुद्र के जल के उपर तपते हुए सूर्य के समान (तपः तप्यमानः) तप करता हुआ (श्रातिष्ठत्) विराजता है। (सः) वह (स्नातः) विद्या और व्रत में स्नात, निष्णात होकर (ब्रह्मः) ज्ञान धारण में समर्थ प्रकाश-मान (पिक्नलः) तंजस्वी हो कर (ब्रह्म रोचते) श्रत्यन्त श्रधिक शोभा देता है।

# [६ (८)] पाप से मुक्त होने का खपाय।

शंतातिर्ऋषिः । चन्द्रमा उत मन्त्रोक्ता देवता । २३ बृहतीयर्भा अनुष्टुप् , १-१७, १९-२२ अनुष्टुमः, १८ पथ्यापंक्तिः । त्रयोविंश्चं सक्तम् ॥

> द्यपित बूंमो वनस्पतीनोषंधीस्त व्यव्धः। इन्द्रं बृहस्पर्ति सूर्वं ते नो मुख्यस्वंहंसः॥१॥

भा०—( श्रिव्रम् ) ज्ञानवान्, तेजस्वी, पवित्र, परमेश्वर ( वनस्पतीन् ) घनस्पतियों, ( श्रोषधीः वीरुधः ) श्रोषधिरूप लताश्रों, ( इन्द्रम् ) ज्ञाने-श्वर्यवान् श्राचार्य श्रोर ( वृहस्पतिं ) वेदवाणी के पालक श्रोर ( सूर्यम् ) सर्वप्रेरक, उत्पादक सूर्य के समान ज्ञानी प्रभु के ( ब्रूमः ) गुणों का वर्णन करें कि जिससे ( ते ) वे सब ( नः श्रंहसः ) हों पाप से ( ग्रुञ्चन्तु ) मुक्त करें श्रार्थात् उनके निष्पाप गुण चिन्तन से हमारे हृदय स्वच्छ हों ।

<sup>[</sup>६] १-१. स्तुमः यदा इष्टफलं याचामहे इति सायणः ।

#### बूमो राजां<u>नं</u> वर्षणं भित्रं विष्णुमधो भगंम्.। श्रेशं विवंस्वन्तं बूमुस्ते नों०॥ २॥

भा०—(राजानस्) सब के राजा, प्रकाशमान (वरुणस्) सर्वश्रेष्ठ, (विष्णुस्) सर्वव्यापक, (मिन्नस्) सब के स्नेही मृत्यु से भी त्राणकारी (भ्रथो भगस्) भीर ऐश्वर्यवान् (भ्रंशस्) सर्वान्त्यामी (विवस्वन्तस्) सब लोकों को बसाने हारे, सब के हृद्यों में नानाक्ष्णें से बसने वाले परमात्मा का वा इन गुणों के धारण करने वाले महात्माश्रों का हम (त्रूमः) वर्णन करें कि (ते नः श्रंहसः मुञ्चन्तु) वे हमें अपने गुणों के प्रभाव से पाप से मुक्त करें।

ब्रूमा देवं संख्तितारं घातारंमृत पूषर्याम् । त्वरारमिययं मूंसस्ते नों ।। ३ ॥

भा०—( देवं सवितारम् ) सर्वदाता, सर्वप्रेरक (धातारं पूपग्रम् ) सर्व-धारक, सर्वपोषक (त्वष्टारम् ) सर्वजगदुरपादक (अप्रियं ) सब के आदि मूलकारग्र प्रभु परमेश्वर का (जूमः ) वर्णन करें कि ( ते नः श्रंहसः मुक्च-न्तु ) वे परमात्मा के समस्त गुग्र हमें पाप से बचावें ।

> गुन्धर्वाष्ट्ररसों वृमो ऋश्विता ब्रह्मंगुस्पतिम् । ऋर्थमा नाम् यो देवस्ते नो० ॥ ४॥

भा०—( गम्धर्वाप्सरसः ) सचिरित्र नवयुवक पुरुप और सती श्लियां ( श्लियों ) श्लिताण, माता और पिता ( ब्रह्मण्स्पतिम् ) बृह्म वेद के पालक, विद्वान् श्लाचार्य श्लीर ( श्लर्यमा ) सर्वश्रेष्ठ, न्यायकारी ( यः देवः ) जो सब देवों का देव राजा है ( ते ) वे ( नः ) हमें ( श्लंहसः मुज्चन्तु ) पापों से मुक्त करें।

अहोरात्रे इदं दूंमः सूर्याचन्द्रमसांबुमा । विश्वानादित्यान् बूंसस्ते नों० ॥ ४ ॥

५-(द्वि॰) 'चन्द्रमसा उभा' (रु॰) 'बादित्यान् सर्वान्' इति पैव्प॰ सं॰ ।

भार ( श्रहोरात्रें ) दिन श्रीर रात ( सूर्यांचन्द्रमसीं उमी ) दोनों सूर्य श्रीर चन्द्रमा ( विश्वान् श्रादित्यान् ) समस्त श्रादित्यों, १२ मासों का ( इदम् ब्रूमः ) इस प्रकार से हम चर्यान करें, कि (ते नः श्रंहसः मुञ्चन्तु) वे हमें श्रपने सत्य प्रभाव से पाप से मुक्त करें।

वातं ब्र्मः प्रजन्यं मन्तरि चमश्रो दिशः। श्राशंश्च सवी ब्रमुस्ते नो मुश्चन्त्वं हंसः॥६॥

भार (वातं पर्जन्यम् अन्तरिचम्, अथो दिशः आशाः च सर्वाः श्र्मः) बायु, पर्जन्य=मेघ, अन्तरिच और दिशाएं इन समस्त ईश्वर की शक्तियों का हम (श्रूमः) वर्णन करें कि (ते नः अंहसः मुञ्चन्तु) वे अपने प्रभावों से हमें पाप से मुक्त करें।

> मुञ्जन्तुं मा शप्रथ्या/दहोरात्रे श्रथों डुषाः । सोमों मा ट्रेवो मुंञ्चतु यमाहुश्चन्द्रमा इतिं ॥ ७॥

भा०—(शापथ्याद्) शापथ्य-पर-निन्दा या दूसरे के विषय में कठोर दुःखदायी वचनों के कहने से उत्पन्न होने वाले पाप से (श्रहोरान्ने) दिन श्रीर रात (श्रथो उपाः) श्रीर उपा (मा सुज्जन्तु) सुके सुक्त करें। (सोमः देवः) सोम देव (यम् चन्द्रमा श्राहुः) जिसको विद्वान् चन्द्रमा कहते हैं वह भी (मा सुज्ज्जतु) सुके पाप से सुक्त करे। श्रशीत् दिन रात्रि श्रीर उपा काल श्रीर चन्द्र को पवित्र श्रीर शान्तिकारक मनन करके हम स्रपने चित्त को परनिन्दा श्रीर कोध से बचावें।

पार्थिवा दिव्याः पुशवं ऋार्एया उत ये मृगाः । शक्तुन्तान् पुद्धिणों ब्र्मस्ते नो मुञ्चन्त्वंहंसः॥ ८॥

५-(द्वि०) ' अथो वृपाः '( त्तृ०) ' आदित्यो ' इति पेप्प० सं०। ८-( प्र०) ' वे प्राम्याः सप्तपशवः ' इति पेप्प० सं०।

भा०—(पार्थिवाः) पृथिवी के पर्वत नदी आदि उत्तम पदार्थ और (दिव्याः) धौः, आकार्श के सूर्य, चन्द्र, नचत्र, मेघ आदि दिव्य पदार्थ (आरययः परावः) अरय्य के रहने वाले सिंह, हाथी आदि पशु (उत ) और (ये मृगाः) जो मृग नाना पशु और (शकुन्तान् पार्चियः) शक्तिशाली पार्चिगया हैं (बूमः) हम उनका वर्णन करें।(ते) वे सब अपने २ उत्तम गुर्णों के प्रमाव से (नः) हमें (अंहसः मुक्चन्तु) पाप की प्रवृत्तियों से दूर करें।

भ्रवाश्वीविदं बूंमो रुद्रं पंशुपतिश्च यः। - - - विद्या पंता संविद्या ता नंः सन्तु सद्यं श्रिवाः॥ ६॥

भार ( भन्नाहावीं ) भव और हार्व ( हदं ) हद और ( यः पशुपितः च ) जो पशुपित हैं उन ईश्वर के विशेष गुर्वो से युक्त स्वरूपों की (ब्रूमः) हम स्कुति करें । और ( याः एषां इपूः संविद्यः ) और जो इनके इषु, प्रेरक शिक्षयां या बाया हैं जिन से जीव प्रेरित होते हैं या जिनकी कामना करके प्रयस्न करते हैं हम उनको भी जानें। ( ताः नः सदा शिवाः सन्तु ) वे हमारे लिये सदा सुख्कारी हों।

दिवं ब्रुमो नत्तंत्राणि भूमिं यत्ताणि पर्वतान् । समुद्रा नुद्यो/वेशन्तास्ते नो मुञ्चन्त्वंहंसः ॥ १० ॥ (१७)

भा०—(दिवं) सूर्य (नक्त्रािष्य ) नक्त्र (यक्तािष्य ) सूज्य स्थान, (पर्वतान् ) पर्वत, (समुदाः ) समुद्र, (नचः ) निद्यें (वेशन्ताः ) जलाश्य श्रादि के (द्रूमः ) नाना उत्तम गुण वर्णन करते हैं। (ते नः ) वे हमें ( अंहसः ) पाप प्रवृत्तियों श्रीर भावों से (सुञ्चन्तु ) सुक्ष करें।

९--( प्र० ) ' उद्य: पशु ' इति पैप्प्र० सं०। ( त्र० ) ' संविद्य: ' इति सायणाभिमतः पाठः।

१०-(दि०) 'भौमं' इति पैप्प० सं०। 'समुदान् नवो वेशन्तान्' इति मै० सं०।

### ख्प्चर्षात् वा इदं हूंमोपो देवीः मुजापंतिम् । जित्न यमश्रोद्वान हूमस्ते नो०॥११॥

भा०—हम (सप्तर्धान्) सात ऋषियों को, (देवी: श्रपः) दिव्य जनीं श्रीर विचारों के श्रीर (प्रजापतिम् त्रुमः) प्रजा पालक प्रमेश्वर श्रीर श्रातमा के उत्तम गुणों का वर्णन करते हैं। हम लोग (यमश्रेष्ठान्) यम नियम के पालक ब्रह्मचारियों में भी श्रेष्ठ (पितृन्) पालक, श्रपने पूर्वजों श्रीर श्राचार्यों के (त्रूमः) गुण वर्णन प्वं पुषय कथा करते हैं। (ते नः श्रंहसः मुक्चन्तु) वे हमें पाप भावों से मुक्त करें।

ये देवा दिशिपदों अन्तरिज्ञसर्दश्च ये। पृथिव्यां शका ये शितास्ते नं ि॥ १२॥

पूर्वार्धः अथ० १०। ६। १२ ॥

भा०—(ये देवाः) जो देव, विद्वान्गण् (दिविषदाः) चौलोक में सूर्यं श्रादि रूप से स्थित हैं (ये श्रन्तिरिक्तसद्ध) श्रोर जो वायु, मेघ श्रादि श्रन्तिरिक्त, मध्य श्राकाश में विराजमान हैं श्रीर (ये) जो (शकाः) शक्तिमान दिन्य पदार्थ श्रोर शक्तिमान, राजिभि, ब्रह्मिप लोग श्रोर शक्तिशाली, महापुरुष (पृथिन्यान्) इस पृथिवी पर (श्रिताः) विराजमान हैं (ते नः श्रंहसः मुन्चन्तु) वे हमें पाप के भावां से मुक्त करें।

श्चाहित्या रुद्रा वसंवो द्विवि देवा श्चर्यवाणः। छाङ्गरसो मनीविणस्ते नों०॥ १३॥

भार ( श्रादित्याः रुद्धाः वसवः ) श्रादित्य के समान ४८ वर्ष के ब्रह्मचारी, ( रुद्धाः ) रुद्ध, नैष्टिक ब्रह्मचारी, ( वसवः ) वसु २४ वर्ष के ब्रह्मचारी, श्रथवा—श्रादित्य १२ मास, रुद्ध ११ प्रास्प श्रीर श्रातमा, वसु, पृथिवी श्रादि लोक, ( दिवि ) जो द्यौः लोक में स्थित या साविक स्थिति

१३-' वसनो देवा देवा अथर्वणः ' इति पैप्प० सं०।

में विराजमान (देवाः ) देवगण्, (श्रयचांगः) जगत् के रचक विद्वान् गण्, (श्रद्धिरसः ) ज्ञानी, (मनीपिणः ) मनस्वी, विचारक लोग हैं (ते ) वे सब (नः ) हमें (श्रंहसः ) पाप के भावों से (सुङ्चन्तु ) सुक्र करें ।

> युक्षं बूंमो यजमानुमृचः सामानि भेषुजा । यर्जुषि होत्रा बृमुस्ते नों० ॥ १४ ॥

आ०—हम (यज्ञं) यज्ञ, (यज्ञमानं) यज्ञमान, (सामानि) सामन् वेद के पवित्र गायनों (मेषजा) श्रयवं-वेद के रोगहारी उपायों श्रीह (यज्जूषि) यज्जुवंद के कर्म-कायडों श्रीह (होजा) आहुति या होम श्राहि कार्यों का (त्रूमः) वर्यान करते हैं। (ते नः श्रंहसः सुन्चन्तु) वे हमें पापों से मुक्त करें।

> पञ्चं राज्यानि वीरुष्टां सोमंश्रेष्टानि ब्र्मः । वुभौ भुक्तो यद्यः सहस्ते नीं० ॥ १४ ॥

भा०--( वीक्धाम् ) जताओं के (पन्च ) पांच (राज्यानि ) राज्यें या श्रेणियों का हम ( श्रूमः ) वर्णन करते हैं । (स्रोमश्रेष्ठानि ) जिनमें सबसे श्रेष्ठ सोम है और शेप चार ( दमें: मङ्गः यवः सहः ) दमें, मङ्गः-पण्, यव श्रीर सहस्=सहमान श्रोपि हैं । श्रथवा—( वीक्थां ) नाना प्रकार से शत्रुओं को रोक्तने वालों के पांच राज्यों का वर्णन करते हैं जिनमें (सोमश्रेष्ठानि ) सोम श्रयांत् राजा ही सवंश्रेष्ठ है । श्रीर शेप चार (दमें: ) शत्रुवाती, ( मङ्गः ) शत्रु के नगर तोहने वाले, (यवः) परे हटाने वाले श्रीर (सहः) उनको दवाने वाले, प्रकृत विद्यमान होते हैं । श्रयवा—कताओं के (पञ्च राज्यानि ) राजा-वैद्य हारा प्रयुक्त पत्र, कायड, पुष्प, फल श्रीर सृत पांच श्रंगों का वर्णन करते हैं उन में सोम श्रेष्ठ है, दमें, मङ्ग, यव श्रीर सहस् ये श्रोपिध्यों उससे उतर कर हैं । ( ते नः श्रंहसः सुन्चन्तु ) वे हमें पाप से सुक्त करें ।

१५-( दि० ) ' मूमिस ' ( तु० ) ' मड्गो दर्भो '

श्चरायांत्र ह्मो रत्तांसि छुपीन् पुंत्यज्ञनान् वितृत् । मृत्यूनेकंशतं ह्मस्ते नी० ॥ १६ ॥

भा०—( श्ररायान् ) धन सम्पत्ति से रहित दरिवों, ( राजसान् ) दुष्ट पुरुषों, (सर्पान् ) सापों, ( पुरयजनान् ) प्रजापीड़क मायावी लोगों श्रीर ( पितृन् ) उनसे बचाने वाले पालकों का ( ब्रूमः ) हम नाना प्रकार से वर्णन करते हैं श्रीर ( एकशतं मृत्यून् ब्रूमः ) एक सौ एक या सौ प्रकार की मृत्युत्रों, देह से प्राणों के छूटने के प्रकारों का वर्णन करते हैं । ( ते ) वे सब ( नः ) हमें ( श्रंहसः ) पाप कभ से ( मुझन्तु ) छुड़ा देवें।

> ऋतून बूम ऋतुपतीनार्तुवानुत हांयुनान् । समाः संवत्युरान् मासुांस्ते नी०॥१७॥

भा०—(ऋतुन्) ऋतुश्रों, (ऋतुपतीन्) ऋतुपतियों, (श्रात्तैवान्) श्रद्धतु पर होने वाले विशेष वृत्त श्रादि पदार्थों और घटनाओं और उन (हायनान्) हायनों, श्रयन के पश्चितंन कालों का, (समाः) समान दिन रात्रि व ले कालों का और समाश्रों श्रीर (संवत्सरान्) संवत्सरों का (ब्र्मः) वर्णन करते हैं (ते नः) वे हमें (श्रंहसः मुक्चन्तु) पाप से सुक्त करें।

' हायन, समा, संवत्सर '—ये वर्ष के ही पर्याय हैं। परन्तु इन शब्दों का प्रयोग चान्द्र, सीर श्रीर प्रायः सावन भेद से किया जाता है। श्रतः उन तीनों का एक साथ प्रहुख किया गया है।

'ऋतुपति'—वसन्त, ग्रीष्म, वर्षां, शरद् श्रीर हेमन्त, शिशिर इनके' क्रम से वसु, रुद्द, श्रादित्य, ऋभु श्रीर महद्-गण ऋतुपति हैं।

> एतं देवा दक्षिणतः पृथ्वात् प्राश्चं द्वदेतं । पुरस्तांदुचराच्छुका विश्वं देवाः सुमेत्य ते नौ० ॥ १८ ॥

१८- (ह्रि०) "चरेतनः ' इति पैप्प० सं०।

भा०--हे (देवाः ) देव गर्ग, राजाओ और विद्वान् पुरुषो ! श्राप लोग (दिश्यतः एत ) दिश्या दिशा से आओ, (पश्चात् विश्वे देवाः ) हे शक्तिशाली समस्त राजाओ ! औरं विद्वान् पुरुषो ! (उत्तरात् ) उत्तर दिशा से भी आप लोग (पुरस्तात् ) हम लोगों के समस्त (समस्य ) श्राकर उप-स्थित होश्रो । और श्रपने श्रादर्श जीवनों से (ते ) वे सब (नः श्रंहसः सुक्चन्तु ) हमें पाप कर्म से सुक्त करें ।

विश्वांन् देवानिदं व्यंगः खुत्यसंघानृतात्रुर्धः । विश्वांभिः पत्नींभिः खुह ते नी० ॥ १६ ॥

भा०—(विश्वान्) समस्त (सत्यसंघान्) सत्य प्रतिज्ञा करेने वाले (ऋतावृधः) और सत्य की वृद्धि करने वाले (देवान्) देव, विद्वान् अधिकारी पुरुषों से (इदं बृमः) इम यह प्रार्थना करते हैं कि वे (विश्वाभिः परनीभिः) अपनी समस्त पत्नियों या पालक शक्तियों सहित (नः) हम प्रजाश्रों को (श्रंहसः गुज्नन्तु) पाप से छुड़ावें।

सर्वात् देवानिदं बूंमः छ्त्यसंधानृतादृधः । सर्वाभिः एत्नीभिः सुद्ध ते नी०॥ २०॥

भा॰—(सर्वान् सत्यसंधान् ऋतावृधः देवान् इदं झूमः) समस्त सत्य॰ प्रतिज्ञ, सत्यव्यवहार श्राचरण को बढ़ाने वाले प्रजाके भीतर रहनेवाले विद्वानों से भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि वे सर्वाभिः पत्नीभिः नः श्रंहतः सुन्चन्तु) वे श्रपनी समस्त धर्मपत्नियों या पालक शक्तियों सहित हमें पाप कर्म से सुक्त करें।

भूतं बूंमो भूतपर्ति भूतानांमुत यो वृशी । भूतानि सर्वां कुंगत्य ते नों मुज्यन्त्वंहंसः ॥ २१ ॥

भा०—(भूतं:) सत्तावान्, सामर्थ्यवान् पुरुष (भूतपतिम्) सामर्थ्यः धान् पुरुषों के स्वामी (उत् ) श्रीर (यः ) जो (भूतानां वशी) भूत

२१-( द्वि० ) 'यः पतिः' ( तृ० ) 'भूतानि सर्वा ब्रूमः' इति पैप्प० सं०।

संमस्त प्राणियों का वश करनेहारा है उनकी ( व्रूमः ) हम स्तुति करते हैं। (सर्वा भूतानि संगत्य) समस्त प्राणी। मिल कर (ते) वे (नः श्रंहसः सुञ्चन्तु) हुमें पाप कर्म से बचावें। सतावाले शक्तिशाली पुरुप श्रीर समस्त प्रजा के जन संगठन करके प्रजा की ऐसी व्यवस्था करें कि प्रजावासी पापाचरण न करें।

या देवी: पञ्चं प्रदिशो ये देवा द्वादंशत्रं।।

धुंबृत्सुरस्यु ये दंष्ट्रास्ते नं. सन्तु सदां शिवाः ॥ २२ ॥

भा०—(याः) जो (देवीः) दिन्यगुण्युक्त, प्रकाशयुक्त (पन्च) पांच (प्रदिशः) मुख्य दिशाओं के समान गुरु आदि पांच शिच्चक हैं और (ये देवाः) जो देव स्वभाव के (द्वादश ऋतवः) बारह ऋतु के मधु माधव आदि मास हैं और (ये) जो (संवत्सरस्य दंद्याः) संवत्सर की दाहों के समान दिन और रात में आने वाले जीवन के भयोत्पादक अवसर हैं (ते) वे (नः) हमें (सदा) सदा (शिवाः सन्तु) कल्याणकारी हों।

यन्मातंली रथकीतमृमृतं वेदं भेपुजम्।

तदिन्द्रों श्रुप्तु प्रावंशयत तदापों दत्त भेपुजम् ॥ २३ ॥ (१८)

भा०—( मातिलः ) मातिले, ज्ञान का संग्रह करने वाला, जीव ( यत् ) जिस (भेषजम् ) सर्व भव रोग निवारक (रथकीतम् ) रथ-देवरूप रथ या विषयों के इन्दियरसों के परित्याग के वदले में प्राप्त ( अमृतम् ) अपने धमृत स्वरूप को ( वेद ) साचात् जान लेता है ( तत् ) उस अमृत-स्वरूप श्रात्मा को ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( श्रप्सु प्रावेशयत् ) श्राप्त प्रजाशों में या प्रज्ञावान् पुरुपों में प्रविष्ट कराता है । ( श्रापः ) समस्त श्राप्त पुरुष (तत् भेषजम् दत्त ) उस परम श्रोषधरूप श्रात्मज्ञान को हमें प्रदान करें ।

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

[ तत्र मूलद्धयम् , ऋचक्षैकोनपञ्चाशत् । ]

#### -[ ७ ] सर्वोगीर त्रिराजमान उच्छिष्ट ब्रह्म का वर्णन ।

क्षयर्ज ऋ.पः। अञ्यालम उच्छिटो देवता । ६ पुरोडिणम् वार्धतपरा, २२ स्वराह् , २२ विराट् पथ्याद्वत्ती, ११ पथ्यापंक्तिः, १-५, ७-१०, २०, २२-२७ असु-ण्डसः । सप्तर्विश्च स्क्लम् ॥

उिच्छण्डे नामं कुपं चोचिछ्ये लोक आहितः। उचिच्छण्ड इन्द्रंश्चाग्निश्च विश्वंग्रन्तः समाहितम्॥१॥

भा०—प्रवेक ब्रह्मीदन का ही दूसरा नाम 'बल्जिप्ट' है। ( डिब्ज्रिप्टे ) समस्त जगल के प्रजय हो जाने के अनन्तर जो थेप रह जाता है अथवा ' नेति ' नेति ' इस मावना से समस्त प्रपन्नों का निषेध कर देने पर जो सबसे अतिरिक्ष ' सत् ' शेप रह जाता है वह ' पर-ब्रह्म ' ' उिच्ज्रिष्ट ' जो सबसे अतिरिक्ष ' सत् ' शेप रह जाता है वह ' पर-ब्रह्म ' ' उिच्ज्र्ष्ट ' है। उसमें ( नाम रूपं च ) नाम अर्थात् राज्द से कहे जाने योग्य और ' रूप ' च छ से देखे जाने योग्य दोनों प्रकार का जगत् ( आहितम् ) स्थिर है। ( उिच्ज्र्ष्टे लोक आहितः ) यह 'लोक' सर्वद्रष्टा आस्मा अथवा यह स्पादि समस्त लोक उस उच्ज्रिष्ट में स्थित हैं। ( उच्ज्र्रिष्ट इन्द्रः च अप्तिः च ) उस ' उच्ज्रिष्ट ' में इन्द्र अर्थात् वायु और अप्ति स्थित हैं और ( विश्वम् ) यह समस्त विश्व उसके ( अन्तः ) मीतर ( सम् आहितम् ) मजी प्रकार विश्वमान है।

डार्नेखन्डे धावांपृथिवी विश्वं भूतं समाहितम्। स्रापः समुद्र डान्डिखेर चन्द्रमा वात् श्राहितः॥ २॥

भा०--( उन्तिष्टे चावापृथिवी ) उस पूर्वीक ' उन्तिष्ट ' नाम परव्रह्म में, स्राकाश और पृथिवी और (विश्वं सुतं समाहितम् ) समस्त उत्पन्न कार्य-

<sup>[</sup>७] १- 'नाम रूपाणि ' इति पैप्प० सं०। २- (च०) 'वाताहित ' इति पैप्प० सं०।

जगत् भी स्थित है। (आप: समुद्रः उच्छिष्टे) जल श्रीर समुद्र उसी 'उच्छिष्ट' में हैं श्रीर (वातः चन्द्रमाः श्राहितः) उसी 'उच्छिष्ट' में चन्द्रमा श्रीर वायु भी स्थित हैं।

सन्नुचिन्नुष्टे असंश्वोमौ मृत्युर्वाजः प्रजापंतिः । लौक्या जचिन्नुष्ट्र श्रायंत्ता बश्च द्रश्चापि श्रीमीये ॥ ३॥

भा०—( उच्छिष्टे ) ' उच्छिष्ट ' नाम सर्वोत्हर, सर्वोपिर विराजमान, उस परम्म में (सत्) 'सत्' या सत्ता के श्रन्तगैत समस्त भाव रूप जगत् श्रीर ( श्रसत् ) श्रभाव रूप या श्रव्यक्ष रूप प्रकृति ( उभौ ) वे दोनों श्रीर ( मृत्युः ) मृत्यु जो सब प्राणियों को जीवित दशा से श्ररीर रहित करता है ( वातः ) श्रन्न श्रीर वस्त ( प्रजापितः ) प्रजा का पालक मेघ सब उसी में विद्यमान हैं । ( उच्छिष्टे ) उस सर्वोत्कृष्ट पर ब्रह्म में ( स्तिक्याः ) समस्त स्तोकों में विद्यमान प्रजाएं ( ब्रः च ) सवका श्रावरण करने वालां यह महान् श्राकाश ( द्रः च ) श्रीर सबका ' द्र ' श्रर्थात् द्रावक या गित देने वाला काल भी ( उच्छिष्टे श्रायताः ) उसी उत्कृष्ट पर ब्रह्म में बंधे हैं। इसी प्रकार ( मिय ) मुक्त श्रातमा में विद्यमान ( श्रीः ) जो चेतनास्वरूप श्रीमा है वह भी उसी की है।

हुढो हंहस्थियो नयो ब्रह्म विश्वसृजो दशं। नाभिमिव सुर्वतंश्चक्रमुच्छिष्ठे देवताः श्चिताः॥ ४॥

भार — ( दृदः ) सब से ऋधिक बलवान् , सब से बड़ा ( दृंहाँखिरः ) बल से सर्वत्र खिर यह लोक, ( न्यः ) उसके भीतर गति देने चाला ( ब्रह्म ) ब्रह्म, वेद और ( विश्वसृजः ) समस्त संसार के बनाने वाले ( द्रा ) दशों प्राया और पंचभूत आदि तत्व, स्थूल और सूच्म तत्व और समस्त

३-( च० ) ' बृक्ष दृक्ष वृक्षीयेथि [ १ ]' इति पैप्प० सं० ।

४-' दुंह: । स्थिर: ' इति बहुत्र पदपाठ: ।

(देवताः) देव; सूर्यादि लोक (नाभिम् सर्वतः चक्रम् इव) माभि के चारों श्रोर चक्र के समान (उच्छिष्टे श्रिताः) उस 'उच्छिष्ट ' में ही श्राश्रित हैं।

' रुष ' का स्वरूप ज्ञान्दोग्य उपानिपद् में वर्णित है।

ऋक् साम् यजुरुचिन्नुष्ट उद्गीथः प्रस्तुतं स्तुतम्। हिङ्कार उचिन्नुष्टे स्वरः साम्नौ मेडिश्च तन्मयि॥ ४॥

भा०—( ऋक् ) ऋग्वेद, (साम ) सामवेद, (यज्ञः ) अजुवेद ये (उच्छिष्टे ) उच्छिष्ट में ही विराजमान हैं। इसी प्रकार (साम्नः) साम सम्बन्धी, (उद्गीथः ) उद्गीथ, उद्गाता से गाया गया सामभाग, (प्रस्तुतम् ) प्रस्तोता से स्तृति किया गया सामभाग और (स्तृतम् ) स्तवन द्वारा उपस्थित साम भाग, (हिक्कारः ) 'हिं ' रूप से साम के प्रारम्भ में उद्गाता आदि द्वारा किया गया सामभाग, (स्वरः ) स्वर, कुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र, अति मन्द्र आदि सात स्वर अथवा अ, आ, इ, ई इत्यादि स्वर (मेडिः च ) और 'मेडि ' अचा के अक्शें को परस्पर मिलाने वाला 'स्तोम 'या साम सम्बन्धी वाक् ये सब (उच्छिष्ट गुक्त आत्मा में समृद्ध हों।

ष्टेन्द्वाग्नं पांचमानं महानांम्नीर्महावृतम् । उच्चिष्ठेषे युक्षस्याङ्गांन्युन्तर्गर्भं इच मातारं ॥ ६ ॥

भा०—( मातीर ) माता के ( अन्तर्गर्भः इव ) भीतर के गर्भ में जिस प्रकार बातक के श्रंग पुष्ट होते हैं श्रीर बनते हैं उसी प्रकार ( उच्छिष्टे )

५-( द्वि॰ ) ' उद्गीतः प्रस्तुतं स्थितं ' ( च॰ ) ' साम्नो मीदुः ' इति पैप्प॰ सं॰।

' उच्छिष्ट ' में ( ऐन्द्राग्नम् ) इन्द्र श्रीर श्रिक्ष सम्बन्धी सामवेद के भाग (पावमानज्) पवमान सम्बन्धी सामवेद के भाग ( महानाम्नी: ) महानाम्नी नाम ऋवाएं ( महावतज्) साम का ' महावत ' नामक प्रकरण ये सब ( यज्ञस्य श्रंगानि ) यज्ञ के श्रंग हैं वे सब उसी परमात्मा के भीतर उत्पन्न होते श्रीर पुष्ट होते हैं।

पुन्दकायड, श्राप्तेयकायड, पावमानकायड श्रीर महानाग्नी श्राचिक महाव्रत नामक उत्तराचिक ये सामवेद के भाग हैं। वे सब ' उच्छिष्ट ' नामक सर्वोत्कृष्ट परमात्मा के भीतर हैं। ये सब उसी की महिमा का वर्णन करते हैं।

राजसूर्यं वाज्येयंमग्निष्ट्रोमस्तर्द्ध्यरः । श्चर्क्कश्वमेधायुचिछ्रष्टे जीववंहिमेदिन्तमः ॥ ७ ॥

भा०—( राजस्यं ) राजस्य यज्ञ, ( वाजपेयं ) वाजपेय यज्ञ, ( श्रिक्षिः) श्रिक्षिष्टोम यज्ञ श्रीर ( तत् श्रध्वरः ) वह नाना प्रकार के हिंसा-रहित ज्ञानमय यज्ञ श्रीर ( श्रक्षिश्रमेधी ) विराट् रूप से उपासना करने थोग्य चिति याग श्रीर श्रश्रमेध यज्ञ श्रीर ( मिदिन्तमः ) सब से श्रधिक श्रानन्दप्रद ( जीवविहः ) जीव की राक्षियों को बढ़ाने वाला ब्रह्मोपासना-मय उपनिषत् भाग सब ( उच्छिष्टे ) उस उच्छ्रष्टतम परब्रह्म में संगत होता है । ये सब यज्ञ श्रीर उपासना श्रीर साधनाएं उस परमेश्वर का ही वर्णन करती हैं ।

श्चग्न्यात्रेयमथां द्वीचा कांम्रप्रश्चन्दंसा सह । उत्संत्रा यज्ञाः सन्त्रारयुव्हिष्टोधं समाहिताः ॥ = ॥

७-( द्वि० ) 'ततोऽध्वरः ' इति पेंप्प० सं०।

८-' उत्सन्न यज्ञाः ' इति सायणाभिमतः ।

भा०—( श्रान्याधेयम् ) श्रप्ति श्राधान करने योग्यं यज्ञ कर्भ ( श्रथो ) श्रीर (दीचा) दीचा, (कामप्रः ) सर्व कामना के पूर्ण करने वाले कामय कर्म ( जन्दसा सह ) ' छुन्दस् ' गायदी श्रादि श्रथवा श्रथवं-वेद सहित ( उत्सन्नाः यज्ञाः ) वे ब्रह्म यज्ञ जिनसे जीव गुक्त होकर उत्तम लोक, मोच में निर्वन्ध होकर गति करते हैं श्रथवा वे यज्ञकर्म या प्रजापित के रूप जो काल क्रम से लुस हो जाते हैं श्रीर ( सत्राणि ) सोम याग श्रादिक बृहद् याग नामक सन्न ये सब ( उच्छिष्टे श्रिध समाहिताः ) ' उच्छिष्ट ' उस सर्वोत्कृष्ट परम मोचमय ब्रह्म में ही ( समाहिताः ) श्राश्रित हैं।

ग्राग्निहोत्रं चं श्रद्धा चं घषद्कारो वृतं तर्पः। दक्षिणेष्टं पूर्ते चोव्किष्टेविं समाहिताः॥ ६॥

भा०—( श्राप्तिहोत्रं च ) श्राप्तिहोत्र ( श्रद्धा च ) श्रीर श्रद्धा श्रीर ( वपट्कारः ) वपट्कार, स्वाहाकार ( वर्तं, सपः ) वत श्रीर तप ( विचिषा हृष्टा पूर्तं च ) दिविषा यज्ञ श्रीर कृप तालाय बनवाने श्रादि सब परोपकार के प्रथय कार्यं ( उिद्युटे श्रिध समाहिताः ) उस्कृष्टतम, सर्वोपिर प्रतिपाद्य परव्रद्धा में ही श्राश्रित हैं। वह ईश्वर न हो तो ये सब भी न हों।

पुकुरात्रो द्विरुत्तः संद्यः कीः प्रक्रीकुक्थ्य/ः।

श्रोतं निहितुमुञ्जिपे युक्कस्यास्त्रनि विद्ययां ॥ १०॥ (१६)

भा०—( एकरात्रः द्विरात्रः ) एक दिन में समाप्त है.ने योःय श्रीर दो दिन में समाप्त होने योग्य, सोमयाग दिशेष श्रीर ( सद्यः क्रीः, प्रक्षीः ) सद्य स्त्री श्रीर प्रक्री नामक विशेष प्रकार के सोम याग ( उक्थ्यः ) श्रविष्टोम के वाद के स्तुति मन्त्रों के उद्यारण रूप ' उक्थ्य ' ये सब ( उच्छिष्टे ) उन्कृष्ट- तम परम परमेश्वर में ( श्रोतम् ) गुंथे हुए हैं श्रीर उसी में ( निहितम् )

९--( च० ) ' विच्छिष्टेऽसि ' इति पैप्प० सं०।

१०-( च० ) ' यहस्यानोनु विद्यया ' इति पैप्प० सं० ।

ध्रांशित हैं। ध्रौर (यज्ञस्य) यज्ञ के (अय्पूर्ति) छोटे २ भाग भी (विद्यया) अपने ज्ञान तत्व के रूप से उसी 'उन्छिष्ट' परमात्मा में आश्रित हैं। अर्थात् समस्त प्रकार के सोमयाग सन यज्ञ के छोटे भाग भी उसी परमात्मा का वर्षन करते हैं।

चुतूरात्रः पंञ्चरात्रः पंडात्रश्चोभयंः यहः । षोडशी संप्ररात्रश्चोिञ्जष्टाज्जक्षिरे सर्वे ये युक्ता स्नुमृते हिताः ॥११॥

भा०—( चतूरात्रः पञ्चरात्रः, षड्रात्रः) चार दिनों, पांच दिनों श्रीर छः दिनों में होने वाले नाना प्रकार के सोमयाग श्रीर इसी प्रकार ( उभयः सर्) इनके साथ इनके द्विगृणित श्रष्टरात्र, दशरात्र, द्वादशरात्र ( सप्तरात्रः) सप्तरात्र श्रीर चतुर्दशरात्र नामक सोमयाग श्रीर ( पोडशी) पोडशा ' नाम स्तोत्र वाला पोडशी-याग ( ये यज्ञाः ) ये जो भी यज्ञ ( श्रम्हते हिताः ) श्रमर श्रात्मा या मोच धाम में श्राश्रित हैं ( सर्वे ) वे सब ( डच्छिष्टात् जज्ञिरे ) ' डच्छिष्ट ' सर्वो कृष्ट परमात्मा से उत्पन्न होते हैं ।

प्रतिहारो तिथनं विश्वजिद्यां धिजिद्य यः । खान्हातिरात्रावुर्विछ्ये द्वादशाहोरि तन्मार्थे ॥ १२ ॥

भा०—( प्रतीहार: निधनं ) साम गान के भाग ' प्रतीहार ' भौर ' निधनं ' (विश्वजित् च श्रमिजित् च यः ) श्रौर जो विश्वजित् याग श्रौर श्रमिजित् याग हैं श्रौर (सान्हातिरात्रौ ) सान्ह श्रौर श्रतिरात्र नामक याग श्रौर (हादशाहः ) हादशाह नामक याग भी ( उच्छिष्ट ) उस उत्कृष्ट पर-मात्मा में ही श्राश्रित हैं । वे भी उसी के स्वरूप का वर्णन करते हैं । ( तत् ) वह प्रभु ( मिथ ) मुक्त में, मेरे श्रात्मा में सम्पन्न हों, मेरी शक्ति श्रौर श्री की वृद्धि करें।

११-( च०) 'यज्ञामृते ' इति पैप्प० सं०।

स्नृता संनंतिः चेमः स्वधोजीमृतं सर्हः।

उधिकुष्टे सर्वे प्रत्यञ्चः कामाः कामेन तातृपुः ॥ १३ ॥

भा०—( सृनृता ) उत्तम शुभ, सत्य वाणी ( संनितः ) उत्तम मिक्त भाव श्रथवा उत्तम फल की प्राप्ति ( चेमः ) कल्याण्यमय वृद्धि, ( स्वधा ) श्रज्ञ, ( कर्जा ) बलकारी विशेष शक्ति ( अमृतम् ) परम श्रानन्द रूप श्रमृत श्रीर ( सहः ) बल श्रीर ( सर्वे प्रत्यश्चः कामाः ) सब श्रात्मा में साचात् श्रमुभव होने वाली श्रभिलापाएं जो ( कामेन ) काम्य फल से श्रथवा पूर्ण काम या पूर्वोक्त कामसूक्त में प्रतिपादित सर्वकाम परमात्मा के दश्चन से तृष्त हो जाते हैं वे सब ( उच्छिष्टे ) उस परमोत्कृष्ट परमात्मा में श्राश्रित हैं ।

नव भूमीः समुद्रा उच्छिप्रेषि क्षिता दिवंः । च्या सूर्यो क्षान्युन्धिष्ठप्रेहोरात्रे चाणु तन्मयि ॥ १४ ॥

भा०—(नव भूमीः) नव भूमियां (ससुदाः) समस्त ससुद श्रीर (दिवः) सब श्राकाश के भाग भी (उच्छिष्टे श्रीधे श्रिताः) उस उक्तृष्ट परमात्मा में श्राश्रित हैं। (उच्छिष्टे) उस परमात्मा के श्राश्रय में (स्पैः श्राभाति) स्पै प्रकाशमान हो रहा है। (श्रहोरात्रे श्रिप) दिन रात भी उसी पर श्राश्रित हैं। (तत् मिय) वह परमात्मा सुक्त में, मेरे श्रन्त-रात्मा में प्रकाशित हो।

डुपुहर्क्यं विषुवन्तं ये चं युक्षा गुह्यं हिताः। विभित्तं भूतां विश्वस्योध्छिधे जिनुतुः किता॥ १४॥

१३-( च०) ' तृम्पन्ति ' इति पैष्प० सं०। ' क्षेम स्वक्षो ' इति बहुत्र। १४-( त्र०) ' भून्यां समुद्रस्योच्छिष्टे ' ( च०) ' रात्रे च तन्मयि ' इति पैष्प० सं०।

१५- वज्ञादिवि श्रिताः व इति पैप्प० सं०।

भा०—( उपहन्यं ) ' उपहन्य ' नामक सोमयाग श्रीर (विजूवन्तं ) विपुवान् नामक श्रथांत् ' गवाम्-श्रयंन ' नामक संवत्सर के छः २ मासों के दोनों पूर्व घौर उत्तर पन्नों के बीच में ' एक विशास्तोम ' नामक सोम-याग श्रीर (ये च) श्रीर भी जो (यज्ञाः) यज्ञ, उस परमात्मा के उपासना के नाना प्रकार हैं जो (गुहा हिताः ) विद्वानों के हृदय में श्रीर ब्रह्मायड की रचना कीशल में श्रज्ञात रूप से वर्तमान हैं उन सबको (विश्वस्य भर्ता) विश्व का भरण पोषण करने वाला (जिनतुः पिता) उत्पादक कारण का पालक, परम कारण परमापिता (उच्छिष्टः ) सर्वोत्कृष्ट परभेश्वर (विभित्तें ) स्वयं धारण करता है।

यज्ञ में — 'उपहब्य ' स्रीर ' विपूतत् ' श्रादि विशेष भाग हैं जो कालास्मक संवस्तर प्रजापित के यज्ञ प्रजापित के शरीर में विशेष भागों के उपलचक हैं।

पिता जंनितुरु ज्विष्टोखोः पौत्रंः वितामहः।

स सियति विश्वस्येशांने। वृषा भूम्यांमति बन्य/:॥ १६॥

भा०—वह (उच्छिष्टः) सब से उच्छष्ट, दूश्य जगत् से भी परे विस्मान परमात्मा (जिनतुः) समस्त उत्पादकं प्राणियों और लोकों का भी (पिता) स्वयं पालक है। और (श्रसोः) प्राण्य शक्ति का स्वयं (पोत्रः) पुत्र का भी पुत्र, मानो स्वयं व्यक्त देहों में प्रकट होने वाला हैं, श्रीर स्वयं इस महान् विराड् देहों का निर्माता होने से (पितामहः) उस का पितामह है। (सः) वह (विश्वस्य ईशानः) समस्त संसार का स्वामी, (युपा) समस्त सुखों और जीवनों की वर्षा करने हारा होकर (सूम्यान्) इस भूमि पर (श्रितिष्ट्यः) सबको श्रीतिक्रमण्य करके सब से ऊंचा होकर (चित्रति) विराजमान है।

१६- सौ अत्रश्च १ इति पैप्प० सं०।

'श्रसु 'का पुत्र 'देह 'देह या सन उसमें ज्योति रूप से प्रकट होने से उसका वह 'पौत्र 'हैं। श्रीर जीव के उत्पादकों का उत्पादक होने से 'पितामह 'है।

कृतं मृत्यं तपों राष्ट्रं श्रमो धर्मरेच कर्मं च। भूतं भविष्यदुर्व्विष्ठेधे बीर्यं लुक्मीर्वलं बलें॥ १७॥

भा०—(ऋतं) ऋत, (सत्यं) सत्य, (तपः) तप, (राष्ट्रं) राष्ट्र, (धर्मः च) धर्म और (कर्मे च) कर्म, (भूतं भविष्यत्) भूत और भविष्यत् (वीर्षं) वीर्षं, (त्तक्मीः) जक्मी और (वर्त्तं) वत्त ये सब ऐश्वर्यं उस (वर्त्ते) वत्तरात्ती (उष्टिष्ठष्टे) सर्वोत्कृष्ट प्रमात्मा में विद्यमान हैं।

समृद्धिरोज आकृतिः जुत्रं रा द्रं पडुर्व्य/ः।

छुंबुस्छुरोध्युिंब्रद्ध इडां घ्रैषा त्रहां हुविः॥ १८ ॥

भा०—(समृद्धिः) समस्त सम्पत्तियां. (श्रोजः) तेज, वीर्थं ( प्राव्हृतिः) संकल्प ( चत्रं ) चात्रवत्त ( राष्ट्रं ) राष्ट्र ( पद् उच्येः ) छहां महान् पदार्थं चौः, पृथिवी, दिन, रात्रि, आपः, श्रोषिः, ये छहों ( संवत्सरः ) वपं ( इडा ) श्रजः, (प्रैषाः ) मन्त्र या मानस संकल्प, ( प्रहाः ) यज्ञ के देवताश्रों के नाम पर दिये सोमांश अथवा इन्हियगर्य ( हिवः ) चरु पुरोडाश श्रादि श्रथवा श्रज्ञ ये सव ( श्रिध उच्छिष्टे ) उसी ईश्वर में श्राक्षित, उसीके बता पर और उसीके द्वारा उत्पन्न श्रीर प्राप्त है ।

चतुंहींतार श्वाभियंश्वातुर्मास्यानि नीविदः।

उिद्धुप्टे युज्ञा होत्राः पश्चवन्धास्तदिष्टंयः ॥ १६॥

भा०—( त्रतुहोंतारः ) चतुहोंतृ नामक अनुवाक, ( आश्रियः ) पशु-याग सम्बन्धी प्रयोगों को याज्या मन्त्र, ( चातुर्मोस्यानि ) चातुर्मोस्य म

१७ ( प्र० ) 'तपो दीक्षा 'इति पेप्प० सं०।

किये जाने योग्य वैश्वदेव, वरुणप्रधास, साकमेध, शुनासिरीय श्रादि एवं श्रीर (निविदः) स्तृति करने योग्य इष्ट देव के विशेष गुण प्रदर्शक वेद की स्वाणं, (यज्ञाः) यज्ञ (होत्राः) होता श्रादि सात ऋत्विक् (पश्चवन्धाः) पशु वन्ध द्वारा किये जाने वाले सोम याग के श्रंगभूत यज्ञ श्रीर (तिदृष्टयः) उनके बीच की श्रद्ध रूप इंष्टिये ये सब (उच्छिष्टे) उस सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म में श्राश्रित हैं, उन सबका तार्थ्य परब्रह्मपरंकं है। उनकी सदा ब्रह्म विषयक व्याख्या करनी चाहिये।

श्चर्यमासाश्च मासांश्चार्त्ववा ऋतुाभेः खह । उथ्विष्ठेष्टे घ्रोथिर्णुरापंः स्तनिथत्तुः श्वतिर्मेही ॥ २० ॥ ( २० )

भा०—( श्रर्धमासाः च ) श्रर्थमास=पद्य ( मासाः च ) मास, ( श्रतिमः सह श्रार्तवाः ) श्रतुश्रों सहित श्रतुश्रों में उत्पन्न नाना पदार्थ ( घोषणीः श्रापः ) घोषणा या गर्जना करने वाली जलधाराएं ( स्तनिथ- स्तुः ) गर्जने हारा मेघ या विज्ञली श्रीर ( मही ) बड़ी भारी यह पृथिवी श्रीर ( श्रुतिः ) परम ज्ञानमय वेद वाणी श्रथवा ( मही श्रुति ) बड़ी पूजनीय श्रुति, वेद वाणी थे सब ( उच्छिष्टे ) उन्हार परमहा में ही श्राश्रित हैं । ये सब उसी की शक्ति के चमकार हैं ।

शर्कंटाः सिकंता अश्मांन त्रोपंत्रयो द्यीरुप्टस्तृणां । श्राश्राणि द्विद्यतों वर्षमुन्त्रिष्टे संक्षिता क्षिता ॥ २१ ॥

भा०—( शर्कराः ) बजरी, पथरीजी बालू , ( सिकताः ) बालू ( घ्रश्मानः ) प्रथर्, ( घ्रोपधयः ) ग्रोपधियां, ( वरिष्ः ) लताएं. ( तृगां ) हास, ( घ्राआणि ) मेघ, ( विद्युतः ) विज्ञुलियां, ( वर्षम् ) वर्षः ये सव

२०-( च० ) ' शुचिमही ' इति सायणाभिमतः ।

२१-( प्र० ) 'सिकताइमान ' इति पैप्प० सं०।

( उस्तिष्टे ) उस सर्वेल्ड्रेष्ट परमेश्वर में ( सं-श्रिता १ ) भनी प्रकार श्राश्रय स्रोकर (श्रिता १ ) श्रपनी सत्ता बनाये हुए हैं, टिके हुए हैं ।

े राद्धिः प्राप्तिः सर्माप्तिन्यों/प्रिकेटं एवतुः । 'अत्याप्तिक्विकुष्टे सृतिश्चाहिता निर्हिता हिता ॥ २२ ॥

भा०—(राद्धिः) फल की सिद्धि या श्राराधना, (प्राप्तिः) परम फल की प्राप्ति, (समाप्तिः) सर्वं कर्म की समाप्ति, (ब्याप्तिः) नाना मनो-रथानुरूप फलों को प्राप्त करना, (महः) तेज और श्रानन्द उत्सव करना, (प्रवतः) दृद्धि, (ब्रत्याप्तिः) आशा से श्राधिक फल पाना, (भूतिः) नाना समृद्धि, ये सब (उच्छिष्टे) उन्कृष्टतम परमेश्वर में (ब्राहिता) स्थित होकर (निहिता) सुराचित है और इसीकिये (हिता) जीव सोक के हित कर भी हैं। श्रथवा (हिता निहिता) समस्त हितकारी पदार्थ भी उसी परमेश्वर में श्राशित हैं।

थर्च प्रायति मुगिन यद्य पश्यंति चर्चुंग । उस्डिंक्डान्जिक्षरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ २३ ॥

भा०—(यत् च) जो भी प्राखि वर्ग (प्राण्न प्राण्ति) प्राण् द्वारा प्राण् लेता है। (यत् च चचुपा पृश्यति) श्रौर जो भी श्रांख से देखता है श्रीर (सर्वे) समस्त (दिवि-श्रितः) श्राकाश में श्राश्रित सूर्य, चन्द्र श्रादि (देवाः) प्रकाशमान पदार्थ या (दिविश्रिताः देवाः) प्रकाशमान मोचपद में श्राश्रित विद्वान् लोग सभी (उच्छिष्टात् जिन्तरे) उस सर्वोत्कृष्ट प्रमेश्वर से उत्पन्न होते हैं।

१, नर्पुसक्तमनपुरिकेनैवतःचास्यान्यतरस्याम् । इति नपुरिकां शेषः । २२-( च० ) ' हिताः ' इति सायणाभिमतः ।

# ऋचः सामानि छन्दांसि पुरागं यर्जुपा सहः। उर्विञ्चशक्जिक्षरे०॥ २४॥

भा०—( ऋचः ) ऋग्वेद के मृत्य, ( सामानि ) सामवेद श्रीर उसकें सहस्तों सामगान के भेद, ( इन्दांसि ) गायत्री श्रादि इन्द श्रथवा श्रथवं के मन्त्र ( यजुषा सह पुराणं ) यजुर्वेद, कर्भप्रवर्त्तक मन्त्रों के साथ २ सृष्टि उत्पत्ति प्रलय आदि के वर्णन करने हारे मन्त्र श्रीर आहारण भाग श्रीर ( सर्वे देवा दिविश्रितः ) श्राकाशस्थ सूर्यादि समस्त दिग्य लोक ( उच्छिष्टात् जित्तरे ) ' उच्छिष्ट ' उस सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं।

प्राणापानौ चचुः श्रोत्रमित्तिरच चितिश्च या । डिंकुश० ॥ २४ ॥

पूर्वार्धः अथर्वे० ११ । ८ । ४ ( प्र० दि० ) २६ ( प्र० दि० ) ॥

भा०—( प्रायापानी ) प्राय और अपान ( चतुः) यह आंख, दर्शन-शिक्ष ( श्रोत्रम् ) कान, श्रवणशक्ति ( चितिः च ) चिति यह पृथिवी अथवा पदार्थों का चीण होना अथवा नाशवान् देहादि पदार्थ और ( श्रचितिः ) पृथिवी से श्रितिक वायु अभि अकाश जल आत्मा और मन आदि अथवा श्रविनश्वर पदार्थ आत्मा, श्राकाश, काल आदि अथवा पदार्थों का नित्य भाव श्रीर (दिविश्रितः सर्वे देवाः ) चौलोक में और गगनचारा सूर्यदि प्रकाशमान लोक, सव ( उच्छिष्टात् जित्तरे ) उस सर्वे छिष्ट परमात्मा से उत्पन्न होते हैं।

-श्रानुन्दा मोदांः प्र मुदोंमीमोट्रमुर्दश्च ये । उच्छिष्ठा० ॥ २६ ॥

२४~( १० ) ' ऋग् यजुः सामानि ' इति पैंद्यव संव ।

देवाः पितरौ मनु यां गन्धर्वाप्सरसंश्च ये । डिव्हिष्टाज्जिक्करे सर्वे दिवि देवा दिनिश्चर्तः ॥ २७॥ (२१)

भा०—( २६ ) ( आनन्दाः ) सब प्रकार के आनन्द ( मोदाः ) सब प्रकार के विनोद और हर्ष ( प्रमुदः ) विशेष हर्ष ( अभीमोदमुदः ) साहात् प्राप्य सुर्खों से उत्पन्न होने वाले आनन्द और ( २७ ) ( देवाः ) विद्वान् गण देव लोग ( पितरः ) पालक लोग, माता, पिता, पितामह, गुरु आदि ( मनुष्याः ) मनुष्य ( गन्धर्वाष्सरसः च ये ) और जो गन्धर्व, युवा पुरुष अप्तराएं युवितियं हैं ( सर्वे देवा दिविश्रितः दिवि ) समस्त आकाश में वर्ष-मान प्रकाशमान सूर्यादि पदार्थ सब ( उच्छिष्टात् जितेरे ) उस स्वांकृष्ट परमास्मा से ही उत्पन्न होते हैं ।

## [ = ] मन्यु रूप परमेश्वर का वर्णन |

कौरुपिक्रीषिः । अध्यारमं मन्युदेवता । १-३२, ३४ अतुष्टुसः, ३३ पथ्यापंक्तिः । चतुश्रत्वारिशदृचं सक्तम् ॥

यन्म्रन्युर्जायामावंहत् संकृल्पस्यं गृहाद्धि । क श्रांखुं जन्याः के ब्राः क उं ज्येष्ट्वरो/भवत् ॥ १ ॥

भाо—(यत्) जब ( सन्युः) सननशािल, ज्ञानसम्पन्न प्राक्षा न ( संकल्पस्य गृहात्) संकल्प के घर से ( जायाम्) अपनी स्त्री रूप बुद्धि को विवाह किया तब ( के जन्याः) कन्या पच के कीन घराती श्रीर ( के बराः) कीन वराती ( श्रासन्) थे। श्रीर ( क उ ) कीनसा ( व्येष्टवरः श्रभवत्) सब से श्रेष्ठ वर रहा। इसी प्रकार परमात्मा के पच् में जब ( मन्युः) ज्ञानमय परमेश्वर ( संकल्पस्य गृहात् श्रिधि ) संकल्प के

<sup>[</sup>८] १- कासं ' इति पैप्प० सं०।

प्रहण सामर्थ्य से श्रपनी ( जायाम् ) संसार को उत्पन्न करने वाली प्रकृति को ( श्रवहत् ) धारण करता है तब छि के श्रादि में जब कुछ नहीं था तब मी ( के जन्याः श्रासन् ) प्रकृति के साथ २ श्रीर कीन २ से छिष्ट उत्पत्ति में विशेष कारण थे श्रीर ( के वरा श्रासन् ) कीन २ से 'वर' श्रयीत् वरण करने योग्य प्रवर्त्तक कारण थे श्रीर उनमें से ( क उ ज्येष्टवरः श्रभवत् ) सबसे श्रधिक श्रेष्ठ प्रवर्त्तक कारण कीनसा था।

इस प्रकार विवाह का रूपक देकर वेद सृष्टि की उत्पत्ति श्रीर श्रात्मा के देह की उत्पत्ति का वर्णन करता है। ईश्वर ने संकल्प की बनी धारणा शक्ति से प्रकृति को धारण किया श्रीर सृष्टि उत्पन्न की। श्रात्मा ने भी श्रपने संकल्प से श्रपनी बुद्धि को प्रहणा कर श्रपनी देहिक सृष्टि उत्पन्न की।

> तपश्चैवास्त्रां कर्मे चान्तर्मंद्वन्य/र्खेये । त स्रांखुं जन्य्रास्ते वरा ब्रह्मं ज्येष्ठवरो/भवत् ॥ २ ॥

भा०—(महित अर्थं वे अन्तः) उस प्रकृति के परमाणुश्रीं से बने बढ़े भारी अन्यक्र कारण रूप समुद्र में या इस महान् आकाश के बीच (तपः च एव कर्म च आस्ताम्) तप श्रीर कर्म ये दे। ही थे। (ते आसन् जन्याः) वे घराती थे श्रीर (ते वराः) वे ही बराती थे। अर्थात् वे ही जन्य सृष्टि के उत्पादक मूलकारण और वे ही 'घर' अर्थात् प्रवर्त्तक का कारण थे। उनमें सं। बहा ) ब्रह्म, परम आस्मा ही (उथेष्टवरः अभवत् ) उयेष्ट वर सर्वश्रेष्ट प्रवर्त्तक था।

स तपोऽतप्यत तपस्तप्या इदं सर्वमस्जत । (तै॰ भ्रा॰ म । ६॥) तमः श्रासीत्तमसा गृहमग्रे सर्वमिदं सिन्न ग्रेकेतमासीत् ॥ ऋ॰ ॥ दशं साक्तमंजायन्त द्वेवा देवेभ्यः पुरा । यो वै तान् विद्यात् प्रत्यस्तं स वा श्रुद्य महद् वंदेत् ॥ ३ ॥ भा०—( देवेभ्यः ) देव, अग्नि श्रादि से भी पूर्व ( दश देवाः ) दश देव ( साकम् श्राज्ञायन्त ) एक साथ प्रादुर्भृत हुए। ( यः वै ) जो पुरुष भी ( तान् प्रत्यक्तं विद्यात् ) उनको साक्षात् ज्ञान कर खेता है ( स वा श्रद्य ) वह पुरुष ही ( महद् वदेत् ) उस 'महत्' ब्रह्म का उपदेश कर सकता है।

' दश देवाः '—' ज्ञानकर्मेन्द्रियाखि ' इति सायखः। ज्ञानेन्द्रिय श्रीर कर्मेन्द्रिय । श्रथवा वेद स्वयं श्रगते मन्त्र में कहेगा । ' देवेभ्यः पुरा देवाः ' देवों से पूर्व उत्पन्न देव प्राया श्रपान श्रादि हैं । इनकी उत्पत्ति का प्रकरख ऐतरेयोपनिपत् १म. २थ खयड में देखो ।

तमभ्यतपत्। तस्याभितसस्य मुखं निरभिद्यत। यथायडम्। मुखाद् वाग्, वाचोप्रक्षिः । नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्रायाः प्रायाद्वायुः । इत्यादि । श्रयीत्—श्रप्ति वायु श्रादि के पूर्व वाक्, प्राया श्रादि का प्रादुर्भाव हुन्ना ।

प्राणापानौ चचुः श्रोत्रमित्तिरच चितिश्च या। व्यानोद्यानौ वाङ् मन्स्ते वा श्राकृतिमार्वहन्॥ ४॥

पूर्वार्थः ११। ७। २५। प्र० हि०॥

मा०—' प्राचापानी ) प्राच और अपान (चतुः ओत्रस्) आँख और कान ( श्रीकितः च कितिः च या ) अविति, अविनाशिनी ज्ञान शिक्त और ' चिति ' चयशील किया शिक्त और ( ज्यानोदानी ) ज्यान और उदान ( वाक् मनः ) वायी और मन ( ते वा ) उन्होंने भी ( आकृतिम् ) आकृति नाम बुद्धरूप ' जाया ' को ( आवहन् ) धार या किया।

श्रजांता श्रासकृतवोथों धाता बृह्स्पतिः। इन्द्राग्नी श्रुश्विना तर्हि कं ते ज्येष्ठमुपांसत॥ ४॥

े भा०—सृष्टि के प्रारम्भ में जब कि (ऋतवः अयो धाता बृहस्पतिः) ऋतुर्पे, धाता स्रोर बृहस्पति सूर्य श्रीर वायु (इन्द्राप्ती अश्विना) इन्द्र≃सूर्य श्रीर श्रिप्त श्रीर दिन श्रीर रात्रि ये सब भी (श्रजाताः श्रासन्) श्रभी प्रकट नहीं हुए थे, उत्पन्न नहीं हुए थे तब (ते) वे (कं उयेष्टम् उपश्रासत) श्रपने से भी महान् किस ज्येष्ट प्रभु की उपासना करते थे ? श्रर्थात् उस समय ये कहां विजीन थे ?

> तपश्चेवास्तां कर्मं चान्तमंहत्य/र्णुवे। तपों ह जक्के कर्मणुस्तत् ते ज्येष्ठमुपांसत ॥ ६॥

भा०—( महित अर्थं वे अन्त: ) उस महान् अर्थं व अर्थात् समुद्द रूप परमेश्वर में (तपः च एव) केवल तप और (कर्म च) कर्म अर्थात् क्रिया (आस्ताम्) ये दो ही पदार्थं विद्यमान थे। और (तपः ह) वह तप भी ,(कर्मणः जज़े ) कर्म अर्थात् क्रिया से उत्पन्न हुआ था। (तत्) उस कर्म को ही (ते ) वे प्वोंक्र ऋतु आदि अनुत्पन्न पदार्थं अपना उत्पत्ति के पूर्व में ( उयेष्ठम् उपासते ) अपने में सर्वश्रेष्ठ मान कर उस परम शाक्रमान् की उपासना करते थे, उसके आश्रित थे, उसी में लीन थे।

येत त्र्राख़ीद् भूंमिः पूर्वा यामंद्धातय इद् विदुः । यो वै तां विद्यान्नामथा स मन्येत पुराण़वित् ॥ ७ ॥

भा०—( याः ) जो ( इतः ) इस प्रत्यच जगत् से ( पूर्व भूमिः ) पूर्व की भूमि अर्थात् सिष्ट की पूर्व भाविनी, कारणारूप दशा ( आसीत् ) थी ( याम् ) जिसको ( श्रद्धातयः ) सत्य का साजात् ज्ञान करने वाले तत्य- ज्ञानी वैज्ञानिक लोग ही ( विदुः ) जानते हैं। ( यः वै ) जो ( तां नामथा विद्यात् ) उस कारण रूप पूर्व दशा को ठीक २ रूप में, जिस २ प्रकार

प्र, ६-( च०) ' उपामते ' इति सायणाभिमतः । ७-'ये तो मूमिः पूर्वासीत् ' ( तृ०, च०) ' केतस्यां देवासते कस्मिन् . साधिश्रिताः ' इति पेंप्प० सं० ।

से वह रही उस २ प्रकार से जानता है (सः) वही पुरुष (पुराणवित्) पुराण प्रश्नीत् सृष्टि के पूर्व के पदार्थों के षथार्थ ज्ञान का जानने हारा विद्वान् , (सन्येत) कहा जाता है।

> कुत इन्ट्रः कुतः सोमः कुतौ श्रुग्निरंजायतः। कुतस्त्वन्दा समंभवृत् कुतौ धाताजायंत ॥ =॥

भा०--(इन्द्रः कुतः अजायत ) इन्द्र किससे उत्पन्न हुआ । इसका पूर्व रूप क्या था ? (सोमः कुतः ) सोम किससे उत्पन्न हुआ ? (अग्निः कुतः अजायत ) अग्नि किससे पैदा हुआ । (स्वष्टा कुतः ) स्वष्टा किससे (सम् अभवत् ) उत्पन्न हुआ । (धाता कुतः अजायत ) और 'धाता ? किससे उत्पन्न हुआ ।

इन्द्रादिन्दुः सोमात् सोमों ऋग्नेर्गनरंजायत । स्वप्रां ह जड्डे त्वष्ट्रंधीतुर्धाताजांयत ॥ ६॥

भा०—(इन्द्रात् इन्द्रः) इन्द्र से इन्द्र उत्पन्न हुन्ना, (सोमात् सोमः) सोम से सोम उत्पन्न हुन्ना, (श्रद्धोः श्रद्धिः बजायत्) श्रद्धि से श्रद्धि उत्पन्न हुन्ना, (त्वष्टा इ त्वच्द्वः जज्ञे) त्वष्टा से त्वष्टा उत्पन्न हुन्ना, (धातुः धाता श्रजायत्) धाता से धाता उत्पन्न हुन्ना। श्रधीत् इन्द्रादि देवों का पूर्व रूप भी इन्द्र श्रादि ही थे अर्थात् उत्पन्न हुप्।

ये त त्राखन दर्श जाता देवा देवेभ्यः पुरा। पुत्रेभ्यों लोकं दत्त्वा कस्मिस्ते लोक त्रांसते॥१०॥ (२२)

८-( च० ) ' भाता सममवत् कुतः ' इति पैप्प० सं०।

५-( च० ) ' धाता धातुर् ' इति पैप्प० सं० ।

१०-देवेभ्यः पुरः ! इति पुष्प ः सं ।

भा०—(ये दश देवाः) जो दश देव, प्रांण आदि (देवेश्यः पुरा जाता आसन्) अप्ति आदि से भी पूर्व जतपत्र हुए थे (पुत्रेश्यः जोकं दत्वा) अपने अनन्तर उत्पन्न अप्ति आदि को यह उत्पन्न लोकं देकर स्वयं (ते) वे (कस्मिन् लोकें आसते) फिर किस लोकं या आश्रय में विराजते हैं। अर्थात् प्राण आदि से उत्पन्न होकर अप्ति आदि ने जब इसे जगत् को व्याप लिया तब प्राण आदि किस आश्रय पर रहने लगे या किस स्वरूप में ।विद्यान रहे।

यदा केशानस्थि स्नार्य मांसं मुख्जानुमार्भरत्। शरीरं कृत्वा पादंखत् कं लोकमनु प्राविशत्॥ ११॥

भा० — ( यदा ) जब ( केशान् ) केशों, ( श्रस्थि ) हिंडुयों, ( स्नाव ) स्नायुश्रों, ( मांसम् ) मांस श्रोर ( मज्जानम् झाभरत् ) मज्जा को एक देह में एकत्र किया । श्रोर फिर इस ( शरीरम् ) शरीर को ( पादवत् कृत्वा ) चरना श्रादि श्रंगों सहित बना कर फिर वह श्रात्मा ( कं लोकम् ) किस लोक या स्थान में ( प्राविशत् ) प्राविष्ट हो गया, कहां जाकर रहने लगा ।

परमातमा ने सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए महान् जगत्मय शरीर बनायां श्रीर शरीर के इस उत्पत्ति काल में श्रात्मा के कर्म श्रीर तप सं मातृ-गर्भ में श्रात्मा ने श्रपना शरीर संचित किया श्रीर पुनः सम्पूर्ण श्रंग होकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुश्रा।

कुतः केशान् कुतः स्नाव् कुतो श्रस्थीन्याभंरत्। श्रङ्घा पर्वाणि मुज्जानं को म्रांसं कुत् श्रामंरत्॥ १२॥

११-( द्वि॰ ) ' समभरत ' इति सायणाभिमतः ।

१२-( प्र० ) 'स्नानः' इति बहुत्र । (च०) 'कुताभरत्' इति पैप्प० सं०।

भा०-(कः) प्रजापित ने (केशान् कुतः) केशों को कहां से ( ग्राभरत् ) प्रथीत् किस मूल उपादान से बना कर रखा ? (स्नाव कुतः) स्नायुत्रों को किस पदार्थ से बनाया और (श्रर्खानि कुतः श्राभरत्) हिंहुयाँ को किस उपादान से बनाया। इसके बाद फिर ( श्रंगा ) श्रन्य श्रंगी को, ( पर्वा ) पोरुओं को और ( मांसम् ) मांस को ( कुत आभरत् ) किस उपा-वान से बना कर इस शरीर में ला कर रखा है ? श्रथवा—दो प्रश्न हैं। १. किसने ये सब केश आदि पदार्थ बनाये ? २. उसने बनाये तो किस पदार्थ से ?

मुंसिचो नामु ते देवा ये संमारान्त्युमर्भरन्। सर्वं संसिच्य मर्त्यं देवाः पुरुष्माविंशन् ॥ १३॥

भा०—( ते देवाः ) वे 'देव' दिन्य गुण वाले सूचम तत्व (संसिचः ) ' संसिच् ' नाम के हैं (ये) जो (संभारान्) शरीर-रचना के योग्य समस्त पदार्थों को (सम् अभरन्) एकत्र करते हैं। (देवाः) वे दिव्य सूचम तेजोमय पदार्थ ही ( सर्व मत्यम् ) समस्त इस मरण धर्मी शरीर को ( सं सिच्य ) भली प्रकार सेचन करके पुनः ( पुरुषम् आविशन् ) इस देहमय युक्त आत्मा में प्रविष्ट होकर ही रहते हैं।

कुरू पादांवच्ठीवन्तौ शिरो हस्तावथी मुखंम्। पृष्टीबैर्जुहो/पार्श्वे कस्तत् समदश्राद्दवि:॥ १४॥

भा०-(कः ऋषिः) वह कीन सर्वेद्रष्टा विवेकी है जो (ऊरू) जांघों को, ( श्रष्टीवन्ती पादी ) जानुष्रों वाले चरणों को, (शिरः हस्ती ) सिर और हाथों को ( अथो मुखम् ) और मुख को (पृष्टीः ) पीठ के

१३-( शंसतो नाम ', (हि॰) ' सर्व संसन्य ' इिंह पेप्प० सं०। १४-' पृष्ठीर्मजाहो ' इति पैष्प० सं०।

भोहरों श्रोर (वर्जहों) इंसत्ती की हिंडुयों श्रोर (पार्श्वें) छाती की पसुलियों के दोनों भागों श्रादि (तत्) इस सब ढांचें को (सम् श्रदधात्) भन्नी अकार परस्पर जोड़ता है ?

शिरो हस्तावधो मुखं जिह्नां ग्रीवाश्च कीकंसाः। खंचा ग्रावृत्य सर्वे तत् संत्रा समंद्रधानमुही ॥ १४॥

भा०—(संघा) समस्त अंगों को जोड़ने वाजी शक्षि का नाम 'संघा' है। (मही) वह बड़ी भारी 'संघा' शक्षि है। जिसने (शिरः हस्तौ मुखम जिह्नां ग्रीवाश्च अथो कीकसाः) शिर, दो हाथ, मुख, जीभ, गर्दन के मोहरे और कीकस=पीठ के मोहरे (तत् सर्वं) इन सब शरीर के अंगों को (स्वचा प्रावृत्य) स्वचा, चमड़े से मढ़ कर (सम् अद्धात्) एकत्र जोड़ कर रखा है। वह (मही संधा) बड़ी भारी 'संधा' नाम की ईश्वसी शिक्षि है।

यत्तव्छरीरमशंयत् संधया संहितं महत्। येनेदम्य रोचते को श्रांस्मिन् वर्णमार्भरत्॥ १६॥

भा०—(यत् तत्) जव वह (महत्) महत्, बढ़ा (शरीरम्) शरीर, ब्रह्मायढ रूप शरीर (संध्या संहितं) 'संधा 'नामक पूर्वोक्त शक्ति से जुड़ गया तव (इदम्) यह (येन) जिस कारण से (अब) सदा (रोचते) कान्ति-मान रूप चमकता है तो (अस्मिन्) इस शरीर में (कः) कोन (वर्णम् आ अमरत्) वर्ण या कान्ति ला देता है, कान्ति कोन उत्पन्न करता है ?

१५-(प्र०) 'बयो बाहू '(तृ०) 'तत् सर्व ' इति पैप्प० सं०। १६-(प्र०) ' झरीरमदधत् '(द्वि०) ' संहितं मिये''(तृ०) 'को-ऽस्मिन् ' इति पैप्प० सं०।

सर्वे देवा उपांशिचन् तदंजानाद् वृध्यः सती । ईशा वशंस्य या जाया सास्मिन् वर्णुमामंरत् ॥ १७ ॥

इरा वरास्य या जाया सास्मिन् वर्णमामरत् ॥ रण॥ भा०—(सर्वे देवाः) समस्त देवगण प्रागादि ने (उप श्रशिचन्= ॥सिचन् ) उसमें श्रपना वीर्यं श्राधान किया, प्रार्थना की (तत् ) उसके

उपासिचन् ) उसमें अपना वीर्थ आधान किया, प्रार्थना की (तत् ) उसको (सती ) सत् स्वरूपा (चधूः ) शरीर को वहन करने वार्ता चेतना ने (अजानात् ) जान लिया, धारण किया। (या ) जो (वशस्य ) सबके वश- थिता आत्मा की (जाया ) स्त्री के समान सर्वोत्पादिका (ईशा ) ईश्वरी, चस- कारिणी, सामर्थ्यवती शक्ति है (सां ) वह (अस्मिन् ) इस देह और विराद् देह में (वर्णम् ) वर्ण कान्ति या तेज को (आमरत् ) प्राप्त कराती है।

. युदा त्वष्टा व्यतृंखत् विता त्वष्टुर्य उत्तरः । गृहं कृत्वा मत्यं <u>दे</u>वाः पुरुष्माविंशन् ॥ १८ ॥

भा०—( त्वष्टुः ) शिलिपयों का भी (यः ) जो ( उत्तरः ) उनसे बढ़ कर (पिता ) उत्कृष्ट पिता, परमेश्वर स्थयं ( त्वष्टा ) सब जीवों का बनाने च ता महाशिलपी ( यदा ) जब ( श्यनृत्यत् ) उस महान् विराद् देह में श्रीर इस देह में भी प्रायों के नाना छित्र कर देता है तब ( देवाः ) प्राया श्रादि देवगया ( मत्ये पुरुषम् ) मत्ये पुरुष-देह को ( गृहं कृत्वा ) श्रपना घर बना कर उसमें ( श्राविशन् । प्रवेश करते हैं । ( देखो ऐतरेय उप० )

> म्बप्नो वै तुन्द्रीर्निर्ऋतिः पुण्मानो नामं देवत्तः। जुरा खालत्यं पालित्यं शरीरमनु प्राविशन् ॥ १६ ॥

भा०—प्राया, श्रपान श्रादि देव जब उस शरीर में प्रवेश कर चुकते हैं तब (शरीरम्) शरीर में (स्वम्र) स्वम, निदा (तन्द्रीः) आलस्य

१७—(प्र०) ' उपासिक्षन् ' (तृ०) ' विषस्य ' इति पैप्प० सं०। १९—' तन्द्रीनि० ' (तृ०) ' खालित्यं ' इति सायणाभितः।

( निर्ऋतिः ) पाप प्रवृत्ति ( पाप्मानः ) श्रीर नाना पाप के भाव श्रीर ( देवताः ) देव भाव, सात्विक गुरा ( जरा ) वृद्धावस्था, ( खालित्यं ) गंजापन, ( पालित्यं ) केश पकना श्रादि विकार भी ( श्रनु प्राविशन् ) प्रविष्ट हो जाते हैं ।

स्तेयं दुष्कृतं वृंजिनं सृत्यं यञ्जो यशो बृहत्। यलं च जुत्रमोजेश्च शरीरमनु प्राविशन्॥ २०॥ ( २३ )

भा०—इसी प्रायादि के प्रवेश के बाद ही (स्तेयं) चोरी का भाव, (दुष्कृतं) दुष्टाचार की प्रवृत्ति, (वृतिनं) पाप कर्म, श्रीर (सत्यं यज्ञः स्वशः वृहत्) सत्य, यज्ञ श्रीर बड़ा यश श्रीर (वर्लं च कत्रम् श्रोजः च) यज्ञ. चत्रं, वार्यं श्रीर तेज भी (शरीरम् श्रनु प्राविशन्) शरीर में प्रविश्व होते हैं।

भूतिश्च वा त्रभूतिश्च <u>रातयोरातयश्च</u> याः । ज्ञुर्घश्च सर्<del>चोस्तृ</del>य्णाश्च शरी<u>र</u>मनु प्राविशन् ॥ २१ ॥

भा०—( भूतिः न्न ) भूति, समश्त समृद्धि (चा ) या ( श्रभूतिः च ) श्रासमृद्धि, दिदताएँ ( रातयः ) दान के भाव श्रीर (याः च श्ररातयः ) श्रीर जो कंज्सी या कृपणता के भाव हैं ( चुधः च ) भूलें, ( सर्वाः तृष्णाः च ) श्रीर सब प्रकार की पियासें, सब ( शरीरम् श्रनु प्राविशन् ) शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं।

चिन्दाश्च वा ऋनिन्दाश्च यच्च हन्तेति नीते च । श्रारीरं श्रुद्धा दिनुगार्थद्धा चानु प्राविशन् ॥ २२ ॥

२०-( द्वि० ) वशः सह र इति पैप्प० सं०।

२१- वाडमूतिश्र रहित पेप्प० सं०।

· भाo-( निन्दाः च वा म्रानिन्दाः च ) समस्त निन्दान्रों श्रीर श्रनि-न्दाश्रों के भाव (यत् च इन्त इति, न इति च) श्रीर जो 'हां ' या 'न ' इस प्रकार के इच्छा और आनिच्छा के माव हैं (श्रद्धा दक्षिणा श्रश्रद्धा च ) धर्मकार्यों में श्रद्धा, दक्षिणा, उनके क्षिये पुरस्कार देने के विचार श्रीर उनके प्रति श्रश्रद्धा ये भी (शरीरम् श्रनु प्राविशन् ) शरीर् सें प्रविष्ट होते हैं।

विद्याश्च वा अविद्याश्च यच्चान्यद्वेपदेश्य/म् । श्रीरं ब्रह्म प्राविशहचः सामाधो यर्जः ॥ २३ ॥

भार (विचाः च ) समस्त विचाएं (वा ) और (श्रविचाः च ) समस्त घविद्याएं अर्थात् कर्म जाल और (यत् च) जो कुछ भी (उपदे-रयम् ) उपदेश करने थोग्य है और (ऋचः ) ऋग्वेद (साम श्रथो यजुः ) सामवेद और यजुर्वेद और ( ब्रह्म ) ब्रह्म वेद, अथर्व-वेद ये सब ( शरीरं प्राविशन् ) इस पुरुष शरीर में प्रविष्ट हुए ।

भ्रानन्दा मोदाः प्रमुद्धे भीमोर्ट्स्द्रेश्च ये। हुसो नृरिष्टां नृत्तानि इ.रीर्मनु प्राविशन् ॥ २४ ॥

प्रविधः अथर्वे० ११। ९। २६॥

भा०-(श्रानन्दाः) समस्त श्रानन्द (मोदाः) समस्त हर्ष (प्रमुदः) समस्त विनोद श्रीर ( श्रभीमोदमुदः च ये ) जो भी सावात् सुखों से उत्पन्न होने वाजी खुशियां हैं वे श्रीर ( इस: ) सन हंसियें, ( नारेष्टा ) स्वच्छन्द

२३- शरीरं सर्वे प्राविशन् ' इति पैप्प० सं०।

२४- अनन्दा नन्दा प्रमदो ' इति पैपा सं । ( तृ ) ' तुरिष्टा ' इति सायणाभिमतः ।

चेष्टाएं ( नृत्तानि ) नृत्य विलास, ये सभी (शरीरम् श्रमु प्राविशन् ) इसं प्रस्य शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं।

ষ্ঠানাবার্শ্ব प्रनावार्श्वाभीनाप्रनवंश्च ये । ु शरीरुं सर्चे प्राविशन्नायुजंः प्रयुजो युजंः ॥ २४ ॥

भा०—( श्रालापाः च ) समस्त परस्पर के वार्तालाप ( प्रलापाः च ) समस्त व्यर्थ बकवाद श्रौर ( श्रभीलापलपः च ये ) जो प्रत्यत्त में दूसरे की बातें सुनकर प्रत्युत्तर में या देखा देखी जो बातें कही जाती हैं श्रौर ( श्रायुजः ) समस्त श्रायोजनाएं ( प्रयुजः ) समस्त प्रयोग, श्रौर प्रयोजन श्रौर ( युजः ) समस्त योजनाएं, विधान या परस्पर मेल-जोल या योग- क्रियाएं ये ( सर्वे ) सब ( शरीरं प्राविशन् ) शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं।

प्राणापानौ चचुः श्रोत्रमित्तिरच सितिरच या। व्यानोदानौ वाझानः शरीरेण त ईयन्ते ॥ २६॥

पूर्व पादत्रयम् समर्व० ११ । ८ । ४ ॥

भा०—( प्रायापानी ) प्राया श्रीर श्रपान ( चचुः श्रोत्रम् ) चचु श्रीर श्रोत्र ( श्रावितिः च वितिः च या ) श्रीर शरीर का चय होना श्रीर स्थिर रहना ( क्यानोदानी ) व्यान श्रीर उदान ( वाङ्मनः ) वाणी श्रीर मन ( ते ) वे सब ( शरीरेख ) शरीर के साथ २ ( ईयन्ते ) कार्य करते हैं ।

ञ्चाशिषंश्च प्रशिषंश्च खंशिषों विशिषंश्च याः।

चित्तानि सर्वे संकृत्पाः शरींरमनु प्राविशन् ॥ २७ ॥

भा०—( श्राशिषः च ) समस्त श्राशीर्चाद, श्रीभलिषत फलों की श्राशाएं श्रीर (प्रशिषः च ) समस्त प्रशासन, अपने से छोटे श्रीर निम्न

<sup>.</sup>२५-( च० ) ' प्रायुजो ' इति पैप्प० सं०।

पुरुषों के प्रति श्राज्ञाएं (संशिषः) समान पुरुषों के प्रति श्रनुज्ञाएं श्रीर सम्मति श्रीर (याः विशिषश्र) श्रन्य नाना प्रकार की जो विशेष रूप से कही गई श्राज्ञाएं या मनोरथ हैं (चित्तानि) समस्त चित्त, विचार श्रीर (सर्वे संकल्पाः) समस्त संकल्प विकल्प (शरीरम् श्रनु प्राविशन्) शरीर के भीतर प्रविष्ट होते हैं।

श्रास्तेयीश्च वास्तेयीश्च त्वरुषाः क्रंपुणाश्च याः । गुर्ह्यां शुका खूला श्रूपस्ता वीभत्सावसादयन् ॥ २८ ॥

भाग-( आस्तेयीः १ च ) ' आस्ति ' हृदय या मुख में विद्यमान राधिर या थूक और ( वास्तेयीः च ) ' वस्ति ' मूलाशय में जमा होने वालें ' मूल के जल ( खरणाः ) शारीर में बेग से चलने वाले अथवा प्रवाह से बहने वाले और ( याः कृपणाः च ) जो मन्दगति अथवा तुच्छ स्वरूप से विद्यमान, ( गुद्धाः ) गुद्धा, गुस रूप से अंगों में विद्यमान, ( गुक्ताः ) गुक्त, विर्थ रूप में विद्यमान, ( स्थूलाः ) स्थूल, अञ्च रूप में पान करने योग्य समस्त प्रकार के ( अपः ) जल ( ताः ) वे सव ( वीभस्सी ) इस सुबद्ध, शरीर में, सुघिटत शरीर में ( असादयन् ) रखे हुए हैं।

श्रास्थि कृत्वा सुमिधं तद्पायो श्रसादयन् । रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषुमाविशन् ॥ २६ ॥

भार ( श्रष्ट आपः ) बाठों प्रकार के रस, ' आस्तेयी ' ब्रादि ( तत् ) उस शरीर में ( ब्रस्थि समिधं कृत्वा ) हड्डियों को समिधा बनाकर ( श्रसा-

२८-( प्र० ) ' आस्तेयीश्च वस्तेयीश्च ' इति सायणासिमतः । ' आस्नेयीश्च वस्नेथीश्च ' इति ह्विटिनिकामितः ।

असेवेंसेश्चींणादिकस्तिः प्रत्ययः, अस्तिः वस्तिः । ततो दृतिकुक्षि कलिश्व-स्त्यस्त्यहेर्ढभ् इति क्षेपिकोऽढम् । आस्तेयीः वास्तेयीः ।

दयन् ) प्राप्त होते हैं । श्रोर (रेतः श्राज्यं कृत्वा ) इस शरीर में रेतस्=वीर्यं को 'श्राज्य ' घृत बनाकर (देवाः ) प्राण् श्रादि देव (पुरुपम् श्राविशन् ) इंसं पुरुप देह में प्रविष्ट हो गये । वे इस पुरुप-देह रूप वेदी में प्रविष्ट होकर जरामर्थ 'प्राणाधिहोत्र 'करते हैं । जिसकी व्याख्या श्रथव-वेदीय 'प्राणाधिहोत्रोगिनिषत ' में देखिये ।

या ऋा<u>गे</u> याश्चं <u>डेवता</u> या विराड् ब्रह्मणा <u>स</u>्रह ।

शरींट्रं ब्रह्म प्राविशब्द्धरीरेविं प्रजापंतिः॥ ३०॥

- भार्य—(याः त्रापः) जो ' स्रापः ' स्रौर (याः च देवताः) जो स्रन्य देवता प्राणादि (या विराट्) जो विराट् स्रास्मा की विशेष शक्ति ( ब्रह्मणा सह) ब्रह्म के साथ है वह ब्रह्म=स्रज्ञ रूप होकर (शरीरं प्राविशत्) शरीर में प्रविष्ट होता है। (शरीरे स्रिध प्रजापितः) उसी शरीरं में प्रजापित स्रयात् . इन्द्र, स्रात्मा, स्रिधिशता रूप से विद्यमान रहता है।

सूर्येश्च जुर्वातंः याणं पुरुषस्य वि भेजिरे।

श्रश्रास्येतंरमात्मानं देवाः प्रायंव्छन्नस्रयं ॥ ३१ ॥

भा०—( सूर्यः पुरुषस्य चतुः वि भेजे ) सूर्य उस पुरुष को चतुः स्व-रूप होकर उसका श्रंग बन गया। ( वातः प्राणं वि भेजे ) श्रोर वायु प्राण होकर उसका एक श्रंग हो गया। इस प्रकार सभी देवगण उस ( पुरुषस्य श्रात्मानं वि भेजिरे ) पुरुष के देह को बांट कर बैठ गये। ( श्रथ ) उसके बाद ( श्रस्य ) इसके ( इतरम् श्रात्मानम् ) दूसरे शेप देह को ( देवाः ) देवगण ने ( श्रप्तये ) श्रिप्त, जाठरान्नि के श्रधीन ( प्रायच्छन् ) सौंप दिया।

> तस्प्राद् वै डिद्रान् पुरुंषिमदं ब्रह्मोतं मन्यते । सर्वा ह्म/स्मिन् द्वेवता गावों ग्रोष्ठ द्ववासंते ॥ ३२ ॥

२१-( तृ० ) ' तथास्येतर ' इति पैप्प० सं० । २२-( च० ) ' करीरेऽधि समाहिताः ' इति पैप्प० सं० ।

भार — (तस्माच्) इसी कारण (वै) ही (विद्वान्) ग्रंथ्यात्म तत्व का ज्ञानी पुरुष (पुरुषम्) इस पुरुष को (इदं ब्रह्म इति मन्यते) साजात् ब्रह्म करके जानता है। वयोंकि (सर्वाः हि देवताः) समस्त देवगण, समस्त, दिव्य शक्तियां, पृथिवी श्रादि तत्व (श्रस्मिन्) इस पुरुष देह में उसी प्रकार (श्रासते) श्रा विराजे हैं (गावः गोधे इच) जिस प्रकार बाढ़े में गोवें श्रा बैठती हैं।

प्रथमेनं प्रमारेणं चेत्रा विष्युङ् वि गंब्छति।

ख्रुद एकेंन्र गच्छंत्युद एकेंन गच्छतिहैकेंन् नि वेंचते ॥३३॥

भा०—( प्रथमेन प्रमारेख) प्रथम प्राख के छूट जाने पर पुरुष या सूचम जिड़शरीरवान् आक्षम ( त्रेघा ) तीन प्रकारों से ( विश्व वि नच्छितें ) नाना योनियों में जाता है। ( अदः ) उस उत्तम जोक को ( एकेन ) एक प्रकार के उत्तम कमें से ( गच्छिति ) प्राप्त होता है। ( अदः एकेन ) उस चरक, तिर्यंक् जांक को भी एक विशेष प्रकार के पाप कर्म से ( गच्छिति ) प्राप्त होता है और ( इह ) इस मनुष्य जोक में ( एकेन ) एक विशेष प्रकार के कमें से ( निपेवते ) अपने कमें फज़ भोगता है।

'पुरोयन पुरायं लोकं नयति, पापेन पापम, उसाभ्यामेव मनुष्यलोकम्।' छान्दोभ्य उप०। श्रथवा देवयान, पितृयास्य और 'जायस्विम्नयस्व' ये तीन् गतियां बतलाई है। देखों [ छुन्दोग्य उप० १। १० ]

श्रृप्सु स्त्रीमास्त्रं वृद्धासु शरीरमन्त्ररा हितम् । त्रस्मि छ्वीध्यंन्तरा तस्माच्छवोध्युंच्यते॥ ३४॥ ( २४ )

भा थ—(श्रप्तु स्तीमासु बृद्धासु) बन बढ़े हुए,श्राद्दे त्रथील गीला कर देने था सदा तरो ताजा रखने वाले ( श्रप्तु ) जलों के ( श्रन्तरा ) भीतर यह

३३- विश्वइनिगच्छति ! इति सायगाभिमतः ।

(शरीरम् हितम् ) शरीर स्थित है। अर्थात् जलों पर शरीरों का सदा बहार जीवन स्थिर है। (तास्मिन् अधि अन्तरा शवः ) उसके भीतर बलस्वरूप आत्मा अधिष्ठाता रूप से रहता है। (तस्मात् ) उसी कारण से (शवः अधि उच्यते ) वह महान् आत्मा भी 'शवः' सर्व बलस्वरूप कहा जाता है।

> ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ [ तत्र स्तद्धयम् , एकपष्टिश्च ऋचः । ]

#### 

# [ १ ] महासेना संचालन और युद्ध ।

कांकायन ऋषिः । मन्त्रोक्ता अर्दुदिदेवता । १ सहपदा विराट् शकरी इयवसाना, ३ परो-िणक्, ४ त्रयवसाना विष्णवृहत्तीगर्भा परा त्रिण्डुप् पर्पदातिकाती, ६, ११, १४, २१, २६ पथ्यापंक्तिः, १५, २२, २४, २५ अयवसाना सप्तयदा शकरी, १६ त्र्यव-साना पञ्चपदा विराहुपरिष्टाञ्च्योतिकिष्टुप्, १७ त्रिपदा गायत्री, २, ५-८, १०, १२, १३, १७-२१ अनुष्डुभः । पह्विंशर्च स्क्रम् ॥

ये बाहवो या इपेवो धन्त्रनां बीर्या/। शिच । श्रमीन पंट्यतायुवं चित्ताकृतं च यदृदि । सर्वे तर्दर्वदे त्वमृभित्रेभ्यो दृशे कुंद्रदारांश्च प्र दर्शय ॥१॥

भा०—हे ( अर्बुदे ) सेव के समान शत्रुश्रों पर अल्ला के वर्णन करने वाले, शत्रु के विनाशक श्रीर लाजों पुरुषों से वनी हुई सेना के अध्यत्त !तेरी ( ये वाहवः ) जो शत्रुश्रों को रांकने वाली वाहुएं ( या इपवः ) जो बाण, (धन्वतां वीर्याणि च) ग्रीर जो धतुर्धारियों के बज हैं उनको भीर (असीन्) तत्तवारों, (परश्क् ) फरसों, ( श्रायुधं ) नाना हथियारों को ( यद् हिंद विताक्तं च ) श्रीर हृदय में जो वित के संकर्ष है (ततर्सवम्) उस सब को ( वं ) तु ( श्राभित्रेम्यः ) शत्रुश्रों को ( दशे ) दिखलाने के लिए ( उदारान्

च ) विशास २ यन्त्र या सहास्त्रं ( क्रुरु ) तय्यार कर स्त्रीर ( प्र.द्श्य ) दिख ला ।

उत्तिष्ठत सं नंद्यध्ये मिन्ना देवंजना यूयम् । संदेश गुप्ता वंः सन्तु या नो मिन्नाएयंबुदे ॥ २ ॥

भा०—हे (भिन्नाः) भिन्न राष्ट्र के नृपतियो ! श्रीर हे (देवजनाः) विद्वान् राजा लोगो ! (यूयम्) तुम सब लोग (उत्तिष्ठत) ठठ खर्दे होश्रो, (सं नद्धाध्वम्) एक साथ वंच जावो, संगठित हो जाश्रो, तैयार ही जाश्रो। हे (श्रर्वुदे) हे लगों सेनाश्रों के पति! (या नः भिन्नाश्रि) जो हमारे भिन्न लोग हैं (वः) श्रीर जो तुम्हारे भिन्न लोग हैं, वे सब (संदृष्टाः) मली प्रकार दृष्टिगोचर रहते हुए भी (गुसाः सन्तु) सूच सुरन्तित हो कर रहें।

जित्रेष्ठतमा रंभेयामादानसंदानाम्याम् । श्रमित्रांणां सेनां श्राभ धंत्रमर्शुदे ॥ ३ ॥

भा०— हे ( श्रश्चेते ) धार्चेते ! तत्तव्यव्यते ! धीर हें न्यांदे ! दश तत्त्वसेनापते ! तुम दोनों ( उत्तिष्ठतम् ) उठे ! ( धादानसंदानाम्याम् ) धादान श्रीर संदान, धर धौर पकड़ हारा ( धारभेधाम् ) अपना कार्य ग्रस् करो, शत्रुश्चों को पकड़ो । धौर इस प्रकार ( धामिश्राणाम्,) शत्रुश्चों की । सेनाः ) सेनाश्चों को ( धामि धत्तम् ) बंध लो ।

ष्ट्राबुंदिर्नान् यो देव ईशांतरच् न्य/बुंदिः । याभ्यांमन्तरिंचमाचृतम्यं चं पृथिवी मही । ताभ्यामिन्द्रंमेदिभ्याम्हं जितमन्येमि सेनंया ॥ ४ ॥

भार - (श्रर्श्विद्धः नाम यः देवः) जो देवं 'श्रर्श्विदे' नाम वाला है यह मैच के समान शत्रु पर शरों की वर्षा करता है श्रीर दूसरा (न्यर्ड्वेदिः ईशानः च)

३-' सेनाम् ' सायणाभिमतः।

जो न्यर्बुदि है वह 'ईशान' अर्थात् विद्युत् के समान तीज प्रहार करने वाला है। (याभ्याम्) जिन दोनों ने (अन्तिरिचम्-) अन्तिरिच और (इयं मही पृथिवी च) यह विशाल पृथिवी भी (आवृतम्) धेर रक्खी है। (इन्द्रमे-।दिभ्यां) इन्द्र अर्थात् राजा के खेही (ताभ्याम्) उन दोनों के साथ (अहम्) में (जितम्) विजय से प्राप्त किये देश को (सेनया) सेना के बल से (अन्वेमि) वश करता हूं।

उत्तिष्ठ त्वं देवजनावुदे सेनंया सह।

भुञ्जन्नुमित्रांणां सेनां भोगेभिः परि वारय ॥ ४ ॥

भा० — हे ( देवजन अर्बुदे ) देवजन ! विजिगीपो ! अर्बुदे सेनानायक ! ( स्वं ) तू ' सेनया सह ) सेना के साथ ( उत्तिष्ठ ) उठ। ( अभित्राणां सेनांस् ) शत्रुश्रों की सेना को ( भन्जन् ) तोड़ता फोड़ता हुआ ( भोगेभिः पिरेवारय ) सौप जिस प्रकार अपने फणों से घेरे लेता है उस प्रकार तू अपने सेना क्यूहों से उनको घेर ले।

ष्ट्रप्त जातान् न्य∫र्हेद उदाराणां सम्कीत्तर्यन्। तेमिष्ट्वमाज्यें हुते सर्वेदित्तिष्ठ सेनेया ॥ ६॥

भार के (नयबुँद) महा सेनापते ! तू अपने (उदारायाम् ) विशाल, इपर उठने वाले या उपर से प्रहार करने वाले महायन्त्रों में से (सस) सात प्रकार के (जातान् ) उत्पातों को (समीचयन् ) दिखाता हुआ (आज्ये हुते) श्रीम में भी पह चुकने पर जैसे अभि प्रचयत हो जाती है उसी प्रकार युद्ध की श्रीन के प्रचयत हो जाने पर (ते सि: सर्वें: ) उन सब महास्त्रों सहित (सेनया) श्रीपनी सेना से (उत्तिष्ठ) बुठ ख़हा हो।

अपनी सेना की आगे की दिशा में शत्रु है, उस दिशा को छोड़ शेप सातों दिशाओं में सात महास्त्रों की योजना करे और युद्ध छिड़ जाने पर क्षेत्रा सहित महास्त्रों से खड़े। प्रतिष्तानाश्चंगुखी क्षंपुकुर्यी चं क्रोशतु । विदेशी पुरुषे हते रंदिते अंदुदे तवं ॥ ७ ॥

भा०—हे (श्रर्बुदे) सेनानायक ! सांप जिस अकार थोड़ां सा दात लगा कर ही पुरुष को भार देता है उसी प्रकार (तव) तेरे (रिदेते) थोड़ासा भी प्रहार करके शरीर के चत-विचत करने पर, (हते पुरुषे) पुरुष के भर जाने पर उसकी स्त्री (प्रतिच्नाना) श्रपनी छाती पीटती हुई, (श्रश्रुसुखी) श्रांसुश्रों से सुँह घोती हुई (हु दुकर्गी) खुबे कोनों को जियें (विकेशी) श्रपने बाज खोले (कोशनु) रोप, चिर्ह्जार्प।

> छंकर्षन्ती कुरूकंरुं मनंसा पुत्रमिच्छन्ती । पाँत भातंरमात्स्वान् रंदिते श्रीर्श्टे तर्व ॥ ज ॥

भा०—हे (अर्बुदे तब रिदेते) अर्बुदे सेनानायक ! सांप के समान तेरे दस लेने पर शत्रु स्त्री (करूकरं संकर्षन्ती) अपने हाथ पैर की हिड्डियों की मचकाती हुई या अपने कर्म कर शर्यों की साथ लिए हुए (मनसा पुत्रम् इच्छन्ती) अपने मन से पुत्र को चाहती हुई, (पित आतरम्) पित भाई श्रीर (आत् स्वान्) अपने अन्य बन्धुओं को भी चाहती हुई अर्थात् उनके नाम ले २ कर उनको याद करती हुई (कोशतु) विलाप करे। ख्रालिक्ष्रीया जापकम्दा गुधाः श्रीनाः पंतित्रिणः।

ध्वाङ्क्षाः शकुनंयस्तृष्यन्त्ट्रमित्रंषु समीक्षयंन् रदिते श्रंईदे तवं॥६॥

भा॰—हे ( श्रर्श्वदे तब रिदेते ) श्रर्श्वदे ! महा नाग के समान तेरे इस लेने पर ( श्रतिकलवाः ) भयानक बढ़े २ पत्ती, ( जाष्कमदाः ) जाष्कमद बाज श्रादि शिकारी जानवर, ( गृधाः ) गीध, ( श्येनाः ) उकाव श्रादि ( पतित्रियः ) बढ़े २ पंकों वाले पत्ती श्रीर ( ध्वांचाः ) कैंवे श्रीर ( शकु-

६- अन्तिकृता याः क्रमराः १ इति सायणाभिमतः ।

नयः ) शक्तिशाली पत्ती ( श्रमित्रेषु ) शत्रुश्रों के मांसों पर (तृष्यन्तु ) तृप्त हों । श्रीर तू ( संमीत्त्यन् ) श्रपना बले दिखेलाता रह ।

· · अथे। सर्वे श्वापंदे मंद्धिका तृष्यतुं क्रिमिंः ।

· पौर्ह्ययेधि कुर्णपे रि<u>ट</u>ते श्रंर्<u>ड</u>ुटे तर्व ॥ १० ॥ ( २४ )

भारं — है ( श्रंडुंदे ) महा तीच्यां सेनानायक ! नाग के समान (तंचर दिते) तेर उस लेने पर (श्रथो) और ( सर्वम् ) सव प्रकार के (श्रापदम् ) कुंते के समान पन्जों वाले शेर, चीते, बंधरे श्रादि जंगली जानवर (मिचकाः) मिक्लयां और ( क्रिसिः ) कीढ़े मकीढ़े भी ( तचर दिते ) तेरे उस लेने पर ( पौरुंचेये कुर्यापे श्रिष्टे ) मानुष मुद्दार पर ( तृष्यतु ) श्रपना पेट भरकर तृप्त हों। श्रा गृह्वीतुं सं बृहतं प्रायापानान न्येबुदे ।

<u>नि</u>ष्टाशा घोषाः सं यन्त्वमित्रेषु समीत्त्रयन् रिद्ते श्रेबुदे तव ॥११॥

मं भार है (अर्डुंदे तब रिदते ) प्रबंत सेनानायक ! महानाग के समानं तरें डंस तेने पर और (समीचयन् ) जंब तू भय प्रदर्शन कराता हो तंब (असिन्नेष्ठं ) शत्रुओं में (निवासाः घोषाः ) चीख़ें और कोलाहल के शब्द (संयन्तुं ) होने लग जायं । हे अर्डुंदे ! हे न्यंडुंदे ! सेनापते ! ये तुम दोनों (प्राणापानानं ) प्राणों और अपानों को (आगृह्णीतं ) पकंड लो और (सं कृहत्य ) उनके शरीरों से निकाल लो ।

उंद् वेषयु सं विजन्तां भियामित्रान्त्सं स्टंज । इंह्युं।हैवां हुङ्कैविंध्यामित्रांन् न्यंर्दुदे ॥ १२ ॥

- भार - हे (स्यर्बुदे) सेनापते ! महानागं के समान भयानंक तू (श्रमित्राज्) शत्रुश्चों को ( उद्वेपय ) कंपां दे । वे (सं विजन्ताम् ) भय से मैदान छोड़

११-( प्रवं ) ' बृहतम् ' इति सायणाभिमतः ।

१२- करुयाहै नहिनंबहनैः ' इति सायणाभिमतः।

١

कर भाग जाये । उनको ( भिया संस्क ) भय से युक्त कर । उनके भीतर भय चैठ जाय । श्रीर (श्रमित्रान्) शत्रुश्री की (उत्तराहै:) बड़ी पकड़ वाले ( बाहुँहै: ) बाहुँ के समान रूप वाले शस्त्रों से (विध्य ) ताइन कर।

'छरप्रोह नैहुवंकें:' इति सायणाभिमतः पाठः। श्रयात् वंवात्रां को पछदने था जंकहने वाले झौर वाहुं झों को बांधने वाले प्रयोगों से शत्रुओं को मार ।

मुहान्त्वेषां बाहवंश्चित्ताकृतं च यदृदि ।

मैपामुच्छेषि किं चुन रहिते अर्वुद्दे तवं ॥ १३ ॥

मा॰ — हे (अर्बुदे) सेनापते ! महानाग के समान महाभयंकर (तव रदिते) त्तरे काट लेने पर (एपां बाहवः) इनकी बाहवें (सुद्यान्तु) जकड़ जावें (यह हरि ) जो हृद्य में (चित्ताकृतं च) चेतना और संकल्प विकल्प हैं वे भी मृह हो जांच (एवाम्) इनका (किंचन) कुछ भी (मा उत् शेषि) न बचा रहे।

प्रतिच्नाताः संधावन्त्रः पद्रावीन्नाताः ।

श्चारिणीविंकेश्यो/हदृत्युः पुरुषे हते रहिते अर्वुदे तर्व ॥ १४॥

भा०-हे (अर्बुदे तब रदिते ) अयकारिन् अर्बुदे ! सेनापते ! महानाग के समान तेरे इस लेन पर (हते पुरुषे) शत्रु के मरे सुदें पर (डरः) क्वाती को ( प्रतिव्यानाः ) पीरती हुई श्रीर ( पट्टरी आन्नानाः ) जंघाओं को दुहत्यड़ भार २ कर रोती हुई (श्राचारिगीः) अपने सम्बन्धी पुरुषों के वियोग से दु:खी होकर (विकेश्यः) बाल खिलारती हुई (हद्द्यः) रोती पीटती

हुई शत्रु स्त्रियां विलाप करें ।

म्ब√न्वतीरप्सरमो रूपका उतार्वुदे I

ब्रुन्तः पात्रे रेरिंहर्ती रिशां दुं गिहितेषिगीम् ॥

सर्वोस्ता अंबुंद्रे त्वमुमित्रंभ्यो दृशे कुंक्दुरांश्च प्र दर्शय ॥ १४॥

१४-( द्वि० ) ' एडीराना ' इति क्वित् ।

भा०—है ( अर्बुदे ) सेनापते ! महानाग के समान भयंकर तू ( अमिन्नेभ्यः दृशे ) शत्रुओं को दिखाने के लिये ( रूपकाः ) केवल रूपवाली, ( श्वन्वतीः ) कुत्तों को साथ लिये, ( श्रप्सरसः ) श्त्रियां अथवा ( श्वन्वतीः रूपकाः श्रप्सरसः ) कुत्ते और गिदइ के रूप वाली जन्तु सेनाओं को ( कुरु ) तैयार कर और ( दुः-निहितेपिग्रीम् ) कुरी, गन्दी २ वस्तुओं को चाहने वाली ( श्रन्तः पान्ने ) पात्र के भीतर ( रेरिहतीम् ) चाटने वाली ( रिशाम् ) मरखनी गाथ या स्त्री को ( कुरु ) दर्शो । ( सर्वाः ताः ) इन सब चमत्कारकारी मायाओं और ( उदारान् च ) नाना प्रकार के महायन्त्रों द्वारा किये जाने योग्य उत्पातों को भी ( प्रदर्शय ) दिखला जिससे भय करके शत्रु भाग जायं।

खुदूरिधिचङ्कमां खिवेंकां खर्वजासिनीम्।
य उदारा श्रन्ताहिता गन्यविष्युरसंश्च ये।
सुर्पा इंतरजना रक्तांसि ॥ १६ ॥
चतुर्देष्ट्रांछ्यावदंतः कुम्भमुंक्षां अष्टृंङ्मुखान्।
स्वभ्यसा ये चोंद्रश्यसाः॥ १७ ॥

भा०—(खहरे) आकाश में दूर तक (चंकमाम्) जाने वाली (खिंकम्म्) खर्व रूप वाली, छोटी सी (खर्ववासिनीम्=खर्ववाशिनीम्) विकृत शब्द करने वाली सायाको भी दशी।(ये)जो (उदाराः) ऊपर चमत्कारकारी पदार्थ (अन्तिहिताः) भीतर छिपे हुए हों और (ये) जो (गन्धर्वाप्सरस्थ ) वे गन्धर्व और अपस्ताएं, नवयुवक और रूपवती स्त्रियं और (सपीः इतरजनाः रचांसि) नाग, इतरजन, नीच भयंकर लोग और राचस, कूर लोग इन सब को समय २ पर दशी। और माया से ही (चतुर्देष्ट्रान्) चार २ दाहीं वाले, (श्यावदतः) काले २ दांतीं वाले, (कुम्भमुष्कान्) घढ़े के समान घढ़े २ अगढकोशों वाले, (अग्रङ्मुखान्) मुंह में लहू लिये हुए नाना

€0 E 1 20] भयंकर ऐसे रूपों को दिखा (ये) जो (स्वम्यसाः) स्वयं भयंकर स्रोह ( उद्ध्यसाः ) दूसरों में भव उत्पन्न करने में समर्थ हीं ।

उद् चेपय त्वमंधुद्दे मित्रांगामुमू सिर्चः ।

जयांश्च जिल्लुएचा मित्राँ जयंतामिन्द्रमेदिनौ ॥ १८॥

भा॰—हे ( अर्बुदे ) अर्बुदे ! (त्वम् ) तू ( अपित्रायां ) शत्रुओं की

( ग्रम्: ) उन दूर खड़ी ( सिचः ) सेना पंक्रियों को ( उद्देपय ) करां दे। भीर इस प्रकार स्वयं ( जिल्ला: ) विजय करने हारा विजिगीषु राजा ( अभि-

न्नान्) शत्रुष्णों को (जयान्) विजय करे श्रीर (इन्द्रमेदिनों) इन्द्र के मिल

अर्थुंदि और न्यर्थुंदि दोनों सेनापित भी (जयताम् ) विजय करें ।

प्रव्लीनो सृदितः श्रीयां हुतो प्रित्रोन्यर्हिदे ।

श्चानिजिह्य धूमशिषा जयन्तिर्यन्तु सेनया॥ १६॥

भा०-हे (न्य बुँदे ) न्य बुँदे ! ( झमित्रः ) शत्रु ( प्रवतीनः ) चारी

तरफ से घेरा जाय, (सृदितः ) कुचला जाय, (इतः शयाम्) स्रोर सारा

जाकर भूमि पर लेट जाय। सेना के साथ (अगिनजिहाः) आग की जिह्नाएं, लपटें, (धूमशिखाः) धूरं की चोदियां उड़ाती हुईं (जयन्तीः यन्तु)

विजय करती हुई छाने बढ़ें।

· भ्रारिनजिह्ना धूमशिखा ' वे यन्त्रों हारा उत्पादित स्रारिनवें हैं ।

तयांर्दुदे प्रणुंतानामिन्द्रों इन्तु वरंवरम् ।

श्रुमित्राणां शक्वीपितिमीमीषां मोवि कश्वन ॥ २०॥ (२६)

भा०-हे (अर्बुदे) सेनापते ! (तथा) उक्त सेना के बत्त से (प्रणुत्तानां ) पराजित हुए ( ग्रिमिन्नाणां ) शत्रुश्रों में से ( चरंवरं ) बहे २,

१८- अमृ: शुचः 'इति सायणाभिमतः। १९- १ प्रव्लीनो १ इति सायणासिमतः ।

श्रेष्ठ २ पुरुष को (शाचीपतिः) शक्तिशाचीं, (इन्द्रः हन्तु) सेनापिते भरवा ढाले। (श्रमीपाम्) उन शत्रुश्रों में से (कः चन) कोई भी (मामोचि) बचन पाते।

उत्कंतन्तु हृदंयान्युर्ध्यः प्राग् उदीपृतु । शृौष्कास्यमनुं वर्ततामुमित्रान् मोतं भित्रिणः ॥ २१ ॥

भा०—(हदयानि) शतुओं के हृद्यं (उत्कसन्तु) उत्बद् जांग । (उध्देः प्रांखः उर् ईपतु) उपरी प्रांखं शरीर को छोड़ कर निकल जाय। (ग्रामित्रान्) शतुश्रों को (शोष्कास्त्रम् श्रतु वर्तताम्) गला सूख २ कर रह जाने का कप्ट हो। परन्तु यह कप्ट (मित्रिणः) मित्रों को (म। उत) कभी न हो।

ये च धीरा ये चार्यीराः परांज्यो यधिराश्च ये। तुमसा ये चं तूपरा अथी वस्ताभिश्चोसिनः । सर्वीस्तां अर्थुदेत्यमुमित्रेभ्यो हुंशे कुंद्धदुरांश्च प्र देशय ॥ २२॥

भां • — हे ( श्रर्युदे ) सेनापते ! ( ये च धीराः ) जो धीर, श्र्रविर या दुद्धिमान हैं, ( ये च श्रधीराः ) श्रीर जो श्रधीर, भीरू या मुर्क हैं, ( पराञ्चः ) भागने वाले श्रीर ( ये बिधराः च ) जो बहरे हैं ( तमसा ) श्रन्धकार से जो ( तूपराः ) वे सींग के, भोले भाले ( श्रथो ) श्रीर जो ( बस्ताभिवासिनः ) भेड़ बकरों के समान वलवलाते हैं, ( तान् सर्वान् ) उन संक्को ( त्यम् श्रामित्रभ्यो दृशे कुरु ) शत्रुश्रों को दिखाने के लिये तय्यार कर । श्रीर ( उदारान् च प्रदर्शय ) बड़े र नाशक प्रयोग दिखला ।

श्चर्युंदिश्च त्रिपंन्यिश्चामित्रांन् नो वि विध्यताम् । यथैपामिन्द्र वृत्रद्वन् हनाम श्चीपतेमित्रांगां सहसूशः ॥२३॥

२२-( च० ) ' वस्तामिवाशिनः ' इति सायणाभिमतः ।

€0 €1 2× ] भाठः—( श्रर्वुदिः ) श्रर्वुदि श्रीर ( त्रिसन्धिः चं ) तीन सन्धियों वाले, त्रिसाधिनांमक बावा महास्त्रवाचा सेनापति (नः श्रामन्त्रान् विविध्यतम्) हमारे श्रुतुंश्रा पर ऐसा प्रहार करे कि जिससे हे ( वृत्रहन् ) घेर लेने वाले श्रुतुंश्रा के नांशक ! हे ( शचीपते ) शक्तिपते ! सेनापते ! ( एवां अभित्रागाम् ) इन शतुओं को हम (सहस्रशः) इज़ारों की संख्या में (हनास) मारें।

्बन्स्पतीन् वानस्पृत्यानोषंश्रीकृत बुक्तियं:।

गुन्धुर्वात्सुरसंः सूर्पान् देवान् पुंग्यज्ञनान् वितृन् ।

सर्वास्ता अर्बुदे त्यमित्रेश्यो हुणे कुं रुद्वारांश्च प्र दंशेय ॥२४॥ भा०—( वनस्पतीन् वानस्पत्यान् ) वनस्पतियों, वृत्तें श्रोर वृत्त के बने नाना प्रकार के इधियारों को, ( झोंपधी: उत वीरुध: ) झोपिधयां स्रौर लताश्रों को ( गन्धवीप्सरसः ) नव युवकीं, रित्रयीं, ( सपीन् देवान् पुण्यं-जनाम् पितृत्) सांपों को या गुप्तचरों, देवीं, शासक, राजाणीं, (पुण्य-जनान् ) पुरायास्मा पुरुष और पालक पितृ लोग (तान् सर्वोन्) उन सब को हे ( अर्वुदे ) सेनापते ( त्वम् अमित्रेम्यः दृशे कुरु ) तू अपने शत्रुकी को दिखलाने के लिये कर श्रीर ( उदारां च प्रदर्शय ) यह २ संहारकारी

उपायों को भी दिखला। हुशां वो मुहतों देव आदित्यो ब्रह्मणस्पतिः। हुँगों वं इन्द्रंश्वामिश्चं घाता मित्रः प्रजापंतिः ।

हुशां छ ऋषंयश्चकुप्रित्रेषु समीचयंन् रिदेते संबुद् तयं ॥२४॥ भार — हं ( अर्बुदे ) अर्बुदे ! सेनानायक ! ( वः ) तुम्हारे ( ग्रामित्रेषु ) शुनुओं में भी (मरुतः) वायुओं के समान वेगवान भट (ग्रादित्यः) सूर्य के समान प्रतापी पुरुष, ( जहारास्पितिः ) झहाजानी, ( ईशां चकुः ) उन पर शासन करते हैं। (इन्द्रः च श्रक्षिः च घाता मित्रः प्रजापतिः ) तुन्हार शत्रुश्रों में इन्द्र, राजा, श्राप्ति के समान शत्रुतापकरी धाता, सर्वपालक सब के मित्र श्रोर प्रजापित के समान प्रजापालक पुरुष (ईशां चक्रुः) उनका शासन करते हैं (वः श्रामित्रेषु ऋषयः ईशां चक्रुः) तुम्हारे शत्रुश्रों पर भी ऋषि श्रशीत मन्त्र दृष्टा विद्वान् लोग वश करते हैं। (तव रिदते) तेरे श्राफ्रमण कर लेने पर भी उनको (समीद्रयन्) भली प्रकार देखता हुश्रा दू शत्रु का नाश कर।

ते<u>वां</u> संवेषामीशांना उत्तिष्ठत सं नंहाध्वे मित्रा देवजना यूयम् । इमं संग्रामं संजित्यं यथालोकं वि तिष्ठध्वम् ॥ २६ ॥ (२७)

भा०—हे (भिन्नाः) भिन्न राजान्नो ! श्रांर हे (देवजनाः) देवजनो ! विद्वान् योद्धा जनो ! (यूयम्) तुम सब उक्र शत्रुपच के (तेपां सर्वेषम्) उन सब बढ़े २ ऐश्वर्यशील पुरुषों पर भी (ईशानाः) श्रपना प्रभुख जमाते हुए (उत्तिष्टत) उठ खड़े होवो, (सं नद्यध्वं) कमर कस के लड़ाई के लिये तैयार हो जास्रो। (इमं संग्रामस्) इस संग्राम को (संजित्य) भली प्रकार ज़ीत कर (यथालोकम्) श्रपने २ स्थान पर (वि तिष्ठध्वम्) स्थिर रहा।

# [ १० ] शत्रुसेना का विजय।

शृग्यङ्गिरा ऋषिः । मन्त्रोक्तस्तिषिवन्धिदेवता । १ विराट् पथ्याष्ट्रवती, २ श्यवसाना पर्-पदा त्रिव्ह्रनामांतित्रगती, ३ विराड् आस्तार पंक्तिः, ४ विराट् त्रिव्हप् पुरो विराट् पुरस्ताज्ज्योतिस्तिह्रप् , १२ पञ्चपदा पथ्यापंक्तिः, १३ पट्पदा जगती, १६ त्र्यव-साना पट्पदा ककुम्मती अनुष्ट्रप् त्रिष्ट्रव्गर्मा शक्तरी, १७ पथ्यापंक्तिः, २१ त्रिपदा गायत्री, २२ विराट् पुरस्ताट् बृहती, २५ ककुप् ,२६ प्रस्तारपंक्तिः, ६-११,१४,

१५, १८-२०, २३, २४, २७ अतुष्डमः । सप्तिंशत्यृचं सत्तम् ॥ उत्तिष्ठतः सं नहाध्यमुदांराः केतुभिः सह । सर्वा इतंरजना रज्ञांस्युमित्राननुं धावतः ॥ १ ॥

भा०-हे ( उदाराः ) उत्पर से शत्रुश्रों पर शस्त्रों की वर्षण करने हारे बीर थोद्धाओं ! आप लोग (केतु।भेः सह ) अपने २ चिह्नां से युक्त भागडों सिहत ( उत्तिष्टत ) उठ खड़े हो और ( सं नहाध्वम् ) युद्ध के लिये कमर कस कर तैयार हो जाओ । हे ( सर्पाः ) सर्पो ! सर्प के समान विषेत्ने शस्त्रों का प्रयोग करने हारे कूर या शत्रु के ख़िदों में प्रवेश करने वाले पुरुषो ! हे (इतरजनाः ) इतर खोगो, अन्यों से विशिष्ट पुरुषो ! हे ( रज्ञांसि ) रज्ञाकारी लोगो ! तुम सब लोग ( श्रमित्रान् श्रनु थावत ) शत्रुओं पर चढ़ाई करो।

र्द्रशां वां वेद राज्युं त्रिषंत्ये श्रहुणैः केतुभिः छुद्द । ये श्चन्तरिं हो ये द्वित्रि पृथिक्यां ये चं मानुवाः। त्रिषंन्ध्रेस्ते चेतंसि दुर्णामान् उपासताम् ॥ २॥

भा०-हे ( त्रिसन्धे ) त्रिसन्धि नामक सेनापते ! ( श्रव्यैः केतुन्निः सह ) जाज २ मरहीं सहित (हशां ) ऐश्वर्यसम्पन्न, शाक्षेशाजी (वः) तुम लोगों के (राज्यम् ) राज्य को, सामर्थ्य को (वेद ) मैं जानता हूं। ( म्रन्तरिने दिवि पृथिन्यां च ) भ्रन्तरिन्न, धौस्रोक ग्रीर पृथिवी में भी ( ये मानवाः ) जो मानव लोग हैं और ( दुनीमानः ) जो दुष्टनाम वाले, दुष्ट-स्वभाव बाले पुरुष हैं, वे सब (ते त्रिसन्धेः) तुरू 'त्रिसन्धि ' नामक महास्त्रधारी पुरुप के ( जैतासि ) चित्त या इच्छा में (उपासताम् ) रहें। तेरे श्रनुकूत चलें।

<sup>[</sup>१०] २-१ वदा राज्यम् । वित पृद्धपाटा शं० पा० ॥ विद राज्यं वित्राज्यं वित प्कापदं च कवित् । ' वेद, राज्यम् ' इति सायणः । ( पं० ) 'त्रिसंघेद्वे' ··ं त्रितंत्रेस्रे, ' त्रितंत्रेस्र्ये ' स्टबादि नानापाठाः ।

श्रयोप्रुखाः सूचीर्सुखा अथौ विकङ्कतीर्प्रुखाः । क्रव्याक्षे वातंर्रहसु आ संजन्त्वमिञ्चान् वर्ज्ञेख त्रिपेन्विना ॥ ३ ॥

भा०—( वन्नेष) वज्र के समान ती च्या शत्रुनिवारक ( त्रिपन्धिना ) त्रिसन्धि नामक वाया या अस्त्र के साथ ( अयो मुखाः ) लोह के समान कंटोर गुख वाले, ( सूची सुखाः ) सूर्य के समान ती च्या चोंच वाले, श्रीर ( अयो ) ( विकङ्कती गुखाः ) कंघी के समान मुख वाले ( अव्यादः ) कचा . मांस खाने वाले ( वालरंहसः ) वायु के समान वेगवान् वाया ( अभित्रान् ) शत्रुश्रों को ( आसजन्तु ) जा २ कर लगें।

श्चन्तर्धेहि जातवेद त्रादित्य कुर्गणं बृहु । त्रिषेन्वेरियं सेना सुहितास्तु मे वर्शे ॥ ४ ॥

भा०—हे (जातवेदः) विद्वन् ! अग्ने ! सेनापते ! हे (आदिःष्) स्यै के समान शत्रुओं का तेज अपने शीतर लेने हारे ! तू (बहु कुण्पं) बहुतसी लोथों को (अन्तःधेहि) युद्ध के शीतर गिरा। (त्रिपन्धेः) त्रिप-न्धि बज्ज या महास्त्र चलाने वालों की (ह्यं सेना) यह सेना (से वशे) मेरे वश में (सुहिता अस्तु) उत्तम शीति से व्यवस्थित होकर रहे।

षक्तिष्ठ त्वं देवजुनाईं<u>दे</u> सेनंया **सृह** ।

श्चयं ब्रिक्ट आहुंत्।स्त्रिवंन्ब्रेसहुंतिः ग्रिया ॥ ४ ॥

भा०—हे (देवजन) देवजन विजिमीषु पुरुषो ! ( श्रर्बुदे ) हे श्रीए हैं सेनापते ! ( त्वं सेनया सह) तू सेना के साथ (उत्तिष्ठ) उठ। (वः) तुम स्नोगों की ( श्रयं बन्तिः ) यह विशेष बन्ति, श्राहुति, युद्ध रूप श्रिप्ते में डाली

३-( प्र॰ ) ' शूचीमुसा, ' शुचीमुखा ' इति कचित् ।

५-(द्वि॰ रु॰) 'लव्दिस्म आहुतिसिसन्ते राइतिप्रिया' इति सायणाभिमतः।

जाती है। ( त्रिसन्धेः ) त्रिपन्धि महास्त्र के ( त्राहुतिः ) हस प्रकार की आहुति अति त्रिय होती है।

> शितिपुदी सं चंतु शरुच्ये पुंयं चतुंष्पदी। र्कृत्येमित्रेभ्यो भव् त्रिषंन्येः सह सेनंया ॥ ६ ॥

भारा -- (शितिपदी ) श्वेत चरणवाली (इयम् ) यह (शरव्या ) शर= वार्यों की पंक्ति अर्थात् बाराधारियों की फीज ( चतुष्पदी ) चार पर्दें। वाली चतुरंगिया सेना होकर (सं बतु ) शत्रु का नाश करे । है ( कृत्ये ) हिंसा-कारिया सेने ! तू ( त्रिसन्धेः ) त्रिसन्धिनामक श्रव्नधारी की सेना के साथ ( झिमिन्नेभ्यः ) राष्ट्रकों के नाश के लिये ( भव ) हो।

ध्याची सं पंततु क्षधुक्यों चं कोशतु। श्चियन्धेः सेनंया जिते श्रह्णाः संन्तु केतवः॥ ७॥

भा०- शत्रु की सेना (धूनाकी ) धूएं से पीवित चत्रु होकर (संपततु) भाग जाय और वह ( क्रुथुकर्णी च ) छे।टे कान करके, अर्थात् कान दवा कर (क्रोशतु ) चीखे । (ब्रियन्थे: ) त्रिसान्धि नाम महास्त्र के वत्त पर (सनया) सेना द्वारा (जिते) शत्रु के जीत क्षेत्रे पर (अरुणाः) जाक ('केतवः ) मत्यडे (सन्तु ) खड़े किये जायं।

श्रवायन्तां पृक्षिणो य वर्यास्युन्तरित्ते दिवि ये वर्रन्ति ।

श्वापेदो मिल्लाः सं रंभन्तामामादो गृधाः कुर्यापे रदग्ताम् ॥≒॥

भाव-(ये) जो (अन्तरिचे) अन्तरिच और (दिवि) और भी संचे प्राकाश में ( चरन्ति ) विचरते हैं वे ( वयांसि ) एकी भी ( अब प्रय-न्ताम् ) नीचे त्रा उतरें। ( श्वापदः ) कुत्ते के पन्जों वाले मांसाहारी प्रशु

६-' शितिपदी से पततु ' इति सायणाभिमतः ।

७-( तृ० ) ' चिन्नंधे सेनया ' इति कचित्।

श्रीर (मिलकाः) कचा मांस साने वाले (गृशाः) गीध (कुण्षे) मुर्देशे पर (रदन्ताम्) श्रवने नखाँ श्रीर चोचाँ से प्रहार करें, उनको काँट फाँदें। यामिन्द्रेण संधां खमधंत्या ब्रह्मणा च बृहस्पते। तथाहमिन्द्रसंधया सर्वांन् देवानिह हुंव. हंतो जयत मामृतः॥ ॥ ॥

भा े — हे ( बृहस्पते ) बृहस्पते ! वेद के विद्वान् ! ( याम् संधाम् ) जिस संधा, प्रतिज्ञा को (इन्हेण ब्रह्मणा च ) इन्द्र राजा, श्रीर ब्रह्म के ज्ञानी विद्वान् ब्राह्मणा के साथ ( सन् श्रवस्थाः ) न् संधि कर लेता है ( तया ) इस ( इन्द्र संघणा ) राजा के साथ की हुई सन्धि या प्रतिज्ञा के श्रनुसार ( श्रहम् ) में ( सर्वान् देवान् ) सब करपत् राजाश्रों को ( इह हुवे , यहां बुलाता हूं और श्राज्ञा देता हूं कि ( इतः जयत ) इस २ दिशा में विजय करो श्रीर (श्रमुतः ) श्रमुक २ दिशाश्रों में विजय मत करो।

बृह्रस्पतिंराङ्गिरंस ऋषंयो ब्रह्मंसंशिताः।

श्चसुरुत्तयंगं वृधं त्रिषंन्धि दुव्यार्थयन् ॥ १० ॥ (२८)

भा०—( प्राङ्गिरसः ) ग्रंगिरस वेद का वेत्ता ( बृहस्पतिः ) बृहस्पति विद्वान् श्रोर ( प्रह्मसंशिताः ऋषयः ) प्रह्म अर्थात् वेद के स्वाध्याय में तीच्छा, सपस्वी, ज्ञाननिष्ठ, मन्त्रद्रष्टा, विद्वान् ऋषिगण् ( श्रसुरचयणं ) श्रसुराँकं विनाशकारी ( त्रिपन्धिम् ) त्रिसन्धि नामक ( वधम् ) हथियार, महास्त्र को ( दिवि श्राश्रयन् ) द्योजोक में स्थापित करते हैं।

' त्रिसन्वि' नाम का अस्त्र सूर्य की किरणों से या विद्युत् से सम्बन्ध रखता प्रतीत होता है।

९- समधत्ता ' इद्दि कचित् , सायणाभिमतश्च ।

२०-' वृद्स्पृत्िरंगिस्स इति हि्टनिकामितः । ' ब्रह्मसिस्थिताः ' इति कचिन् ।

### येनासौ गुप्त त्रांदित्य उभाविन्द्रश्च तिष्ठंतः । त्रिषत्यं देवा त्रांभजन्तौजसे च बलाय च ॥ ११ ॥

भा०—(येन) जिस ' त्रिसन्धि' नामक महास्त्र से ( असी आदि-त्यः गुप्तः) यह आदित्य भी सुरचित है। श्रीर ( इन्द्रः च ) इन्द्र श्रीर श्रादित्य दोनों जिस त्रिसन्धि के तेज से अपने २ स्थान पर ( तिष्ठतः ) स्थिर हैं। इस ( त्रिपन्धिम् ) त्रिसन्धि नामक बज्र श्रायुध को ( श्रोजसे च बजाय च ) तेज श्रीर बज्ञ पराक्रम के कार्य करने के जिये ( देवाः श्रभजन्त ) देव, विद्वान् लोग भी उसे अपनाते हैं।

सर्वीरुलोकान्त्समंजयन देवा श्राहुत्यानयां।

बृह्रपतिंराङ्गिरुसो वर्जुं यमसिञ्चतासुरुत्त्रयंर्णं बुधम् ॥१२॥

भा०—( अङ्गिरसः बृहस्पितः ) अङ्गिरसवेद, अथवेवेद का विद्वान् वेदोवित् ज्ञानी ( यम चर्च ) जिस महाविधृत् को ( असुरचयण्म् ) असुरां के नाशकारी ( वधम् ) इथियार के रूप से ( असिन्चत ) निर्माण करता है ( अनया आहुत्या ) इस महान् वृंज की आहुति सं ( देवाः संवान् लोकान् अजयन् ) देवगण् विद्वान् लोग समस्त लोकों को विजय करते हैं।

बृहस्पातिराङ्गिरसो वधे यमसिञ्चतासुरस्येणं वश्यम् । तेनाहमुम् सेन्ं नि लिन्पामि बृहस्यतेभित्रांत् हुन्स्योजेसा ॥१३॥

भ्रा०--( त्राङ्गिरसः वृहस्पतिः ) श्राङ्गिरस वेद का विद्वान् (यम् ) जिस ( श्रसुरत्तययां वधं वत्रम् श्रसिञ्चत ) श्रसुरों के नाशकारी हथियार के रूप में वत्र, महाविद्युत् को बनाता है ( तेन ) उससे ( श्रहम् ) में ( श्रमूम् )

११-(प्र०) 'येनासु ' इति कचित्।

१३- 'ममः सेनाम् ' इति सायणाभिमतः ।

उस दूर देश में स्थित (सेनाम्) सेना को भी (नि लिंग्पामि) विनाश करूं। हे (बृहस्पते) वेदज्ञ विद्वान् ! मैं उसके (स्रोजसा) तेज श्रीर प्रा-कम से (स्रमित्रान्) शत्रुश्रों को (हिन्म) विनाश करूं।

> सर्वे देवा श्रत्यायंन्ति ये श्रश्नन्ति वर्षद्कतम् । इमां जुंपध्वमाहृतिमितो जंयत् मामुतः ॥ १४॥

भा०—(ये देवाः) जो देव, विद्वान्गस, राजगस (वपट्कृतम्) यज्ञ के पवित्र श्रज्ञ भाग को (श्रक्षान्ति) खाते हैं वे (सर्वे) सव (श्रिति श्रायन्ति) शत्रुश्रों को श्रतिक्रमण् करके हमारे पास श्राते हैं! हे देवगस् ! राजा गस् (इमां श्राहुतिम् जुपध्वम्) हमारी इस श्राहुति को सेवन करो, (इतः जयत) इधर से विजय करो (मा श्रमुतः) उस शत्रुपच्च की तरफ़ से मत जहां।

सर्वे द्वेवा ऋग्यायंन्तु त्रिपंन्ध्रेराहुंतिः प्रिया । सुधां महुता रंज्ञतु ययाय्रे ऋसुंरा जिताः॥ १४॥

भा०—हे (देवाः) देवगण, राजगण ! (सर्वे श्रति श्रायःतु) श्राप सब जोग शत्रु का पत्र त्याग कर हमारी श्रोर श्रा जाश्रो । (त्रिपन्धः) त्रिसन्धि नाम श्रस्त्र को (श्राहुतिः प्रिया) यज्ञ की श्राहुति ही निय है। (यया) जिस संधा=प्रतिज्ञा से (श्रसुरा जिताः) श्रसुरों का विजय किया जाता है उस (महतीं संधाम्) बढ़ी भारी संधा=परस्पर की प्रतिज्ञा को (रजत) सुरचित रखो।

वायुर्गित्रांगामिष्वयाण्याञ्चंतु । इन्द्रं एषां ब्राह्मन् प्रतिं भनक्तु मा शंकन् प्रतिधामिषुंम् । श्चाडित्य एषामुखं वि नांशयतु चुन्द्रमां युतामगंतस्य पन्थांम्॥१६॥

१५-(प्र०) 'अल्यायन्ति ' इति सायणाभिमतः । (पं०) 'नाशयिति ' इति कचित् ।

भा०-(वायुः) वायु से बना श्रस्त्र, उससे साधित श्रस्त्र (श्रामित्राणाम् ' इप्तप्राचि ) शत्रुक्षों के बाचों के श्रप्र-भागों को ( श्रा श्रञ्चत ) जाकर लगे, जिससे वे लच्य से डिग जांय। (इन्द्रः) इन्द्र विवृत् से साधित श्रस्त्र (एपां बाहून्) उन शत्रुक्षां की बाहुक्षां को (प्रति भनक्तु ) तोढ़ डाले । जिससे वे ( इषुम् ) बागा को ( प्रतिधाम् ) इस पर फेंकने के लिये धनुषीं में लगा भी (मा शक्त्) न सकें। (ब्रादिखः) ब्रादिख या सूर्य से साधित अस्त्र (एषां अस्त्रम् ) इन शत्रुत्रों के अस्त्र को (विनाशयतु ) विनाश करदे और ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा नामक साधित अस्त्र ( अगतस्य ) हमारे तक न पहुंचे हुए शसु के (पन्थाम् ) मार्ग को ( युताम् ) अष्ट करदे, उनको पथ-अष्ट करदे ।

यदि प्रेयुदैवपुरा ब्रह्म वर्माणि चिक्ररे ।

हुनुपानं परिपार्गं करवाना यदुंपोचिरे सर्व तद्रुसं क्रंधि ॥१७॥ अर्थवे ० ५ । ८ : ६ ॥

भा०-( यदि ) यदि शत्रु लोग ( देवपुराः ) देव, वायु स्नादि तस्दी के विज्ञाताओं से परिपालित होकर (प्रेयुः) हम पर था चढ़ें और (ब्रह्म वर्मार्थि चिकर ) वेद के विज्ञान के अनुसार ही अपने रचा के साधन करते हैं स्त्रीर ( यदि ) यदि ( तन्पानं ) अपने शरीर की रक्षा को और ( परिपाणं ) सब प्रकार की रचा को (कृणवानाः ) करते हुए (उपोचिरे) हम तक पहुंचते हैं तो हे राजन् ! (तत् सर्व ) उस सब को भी तू ( अरसं कृषि ) निर्वल कर दे।

क्रव्यादां बुवर्तयंन् मृत्युनां च पुरोहितम्।

त्रिवंन्ध्रे प्रेह्नि सेन्या जयामित्रान् प्र पंदस्य॥ १८॥

भा०—हे (त्रिपन्धे ) त्रिसन्धे ! ( मृत्युना च पुरोहितम् ) मृत्यु से भागे से धेर कर शतु को ( क्रज्यादा ) मांस-खोर पशुश्रों से ( श्रनुवर्तयन् )

पीछे से घेर कर ( सेमया प्रेहि ) सेना से शनु पर चढ़ाई कर्र ( श्रमित्रान् ) शनुओं तक ( प्र पद्यस्व ) पहुंच श्रीर ( जय ) उनकी जीत ।

त्रिपन्धे तमंसा त्वमित्रान् परि वारक्।

पृपुदाज्यत्रं खुत्तानां मामापां मो(चे कश्चन ॥ १६ ॥

भाव—हे ( जिसम्बे ) जिसम्बे ! ( त्वम् ) तू ( अभित्रान् ) शतुर्थों को ( तससा ) अन्धकार से ( परिवारंथ ) देर के ( पूपद्-आद्य-प्रकुत्तानाम् ) महान् पराक्रम से पराजित ( अमीपाम् ) उन शतुर्थों में (कृष्णत्त मा मोचि ) कोई छूट कर भागने न पावे ।

शितिपदी सं पंतत्वामित्रांशामुमूः सिचंः।

मुद्यन्त्व्चामूः सेनां श्रामित्रांगां न्यर्दुद्रे ॥ २०॥ (.२६)

भार — (शितिपरी) श्वेत पर, स्वरूप वाली अर्थात् विश्वत् शक्ति (अभित्राणां) शत्रु के (अमू:) उन दूर खित (सिचः) सेना की पंक्रियाँ की तरक (संपतत् ) वेग से जाय । हे (न्यर्वेदे ) न्यर्वेदे ! (अश्व ) शीघ्र ही (अमू: अभित्राणां सेनाः) उन शत्रुकों की सेनाएं (सुद्धान्त ) विसूद्ध हो जायं ।

मृद्धा श्रामित्रा न्यबुदे बह्ये/प्रा वरवरम्।

. श्रृन्यां जृद्धि सन्या ॥ २१ ॥ .

भा(० — हे ( नमबुदे ) नमबुदे ! ( श्राभित्रात्त ) शत्रु लोग जब ( मुद्रात्र ), मीह को प्राप्त हो जायं, चेतना रहित हो जांय तब ( युपाम् ) उनके ( वरं बर्म्स ), श्रेष्ठ २ सेनापतियों को ( ज़िह ) सार डाल । श्रीर-द्रनंहों ( श्रुनया सेनया ), हस सेना से ( ज़िह ) विनाश कर ।

<sup>ं</sup> २०- भर्मे: धुनः "इति सायणाभिमतः, केचिच ।"

<sup>ं -</sup> २१ं- मूहा शिलान् न्यर्बुरे ! इति सीर्व्याभिमतः ।

यश्चं कञ्ची यश्चां-कवचेर्ांशिमजो यश्चारमंनि । र् ज्यापुर्योः कंवचपारी रज्मनाभिहंतः शयाम् ॥ २२ ॥

भा०—(यः च श्रामित्रः कवची) जो शत्रु कवच पहुँत है (यः च) श्रार जो (श्रकवचः) कवच नहीं पहुँन है श्रीर (यः च श्रुउमित) जी रथ पर सवार है, वह भी (ज्यापाशः) डोरियों के फांसों श्रीर (कवचपाशः) कवच के फांसों से श्रीर (श्रुउमना) रथ-पाश से ही (श्रामिहतः) तादित होकर या बंध कर (श्रयाम्) धरती पर जोट जाय।

विना कवववालों के लिये ज्यापाश, कवचवालों के लिये कवच पाश और रथियों के लिये रथ पाश या मज्य-पाश का प्रयोग करे।

ये ज़्मिंगो ये ज़्मींगी ऋमित्रा ये च वृर्मिणः । सर्वेस्ता श्रविदे इतांक्वानोदन्तु भूम्याम् ॥ २३ ॥

भा०—( ये वर्सियाः ) जो वर्स=कवच पहने हैं झौर ( ये अवर्मायाः ) जो कवच महीं पहने हैं झौर ( ये च आमित्राः ) जो राजु लोग ( वर्सियाः ) कवच धारण किये हुये हैं (तान सर्वान् ) उन सब (हतान् ) मरे हुझों को हे ( अर्बुदे ) अर्बुदे ! ( भूग्याम् ) पृथिवी पर् ( श्वानः ) सियार, कुत्ते ( श्वरन्तु ) लावें ।

ये र्थिनो ये श्रंरथा श्रंखादा ये च झादिनः। सर्वानदन्तु तान् इतान् गृधाः श्येनाः पंतृत्रिणः॥२५॥

मा०—( ये रथिनः ) जो रथों पर संवार हैं ( ये अरथाः ) श्रीर जो रथ पर सवार नहीं हैं, ( श्रसादाः ) जो बोदों पर सवार नहीं हैं, ये च ( सादिनः ) श्रीर जो बोदों पर सवार हैं (तान् ) उनं ( सर्वान् ) सब ( हतान् ) मरे हुश्रों को (गृधाः) गीध (श्येनाः ) सेन, बाज श्रीर (पतात्रीणः ) श्रन्यान्य चील, कींवें श्रादि पत्ती ( श्रदन्तु ) खावें ।

### खुहस्रंकुण्पा शेतामामित्री सेनां समुरे व्रधानांम् । विविद्धा ककुजाकृता ॥ २४ ॥

भा०—( वधानाम् समरे ) हथियारों की लड़ाई में ( श्रामिश्री सेना ) शाशु-सेना ( सहस्रकुरापा ) हज़ारों लाशों वाली होकर श्रीर ( विविद्धा ) नाना प्रकार से ताड़ित हो होकर ( ककजाकृता ) हुईशा से पीड़ित, बे हाल होकर ( शेताम् ) पृथ्वी पर बिछ जाय ।

मुमोविष्टं रोहवतं सुप्रौंपुदन्तुं दुश्चितं मृद्धितं शयांनम् । य द्वेमां प्रतीचीमांहुतिमुमित्रों नो युयुत्सिति ॥ २६ ॥

भा०—(यः) जो (धामेत्रः) शृतु (इमाम्) इस (नः) हमारी (प्रतीचीम्) शृतु के आभेमुख वेग से जाती (धाहुतिम्) धाहुति-युद्धा, हुति के विरुद्ध (युयुःसति) लड़ना चाहता है हमारी आज्ञा का विधात करना चाहता है, वह (सुपर्णैः) अति वेगवान् वाणों से (मर्माविधम्) मर्म अर्थात् शरीर के कोमल मर्मस्थानों पर मारा जाकर (रोह्वतम्) रोते, कराहते (दुंश्चितम्) दुःख मॅ पढ़े, बदहचास (सृदितम्) कुटे पिटे, (शयानम्) भूमि पर पढ़े शृतु को (अदन्तु) कुंते, सियार, कीए और चील खावें।

यां देवा श्रंजुतिष्टान्ति यस्या नास्ति विराधनम् । तयेन्द्रों हन्तु वृत्रहा वजेंग्र त्रिषंन्धिना ॥ २७ ॥ (३०)

२५--१. क्कजाकृता, कुस्सितजनना विलोलजनना कृतेतिसायणः । खण्डशः कृतेति हिंटनिः । कक गर्वे चापल्ये तृष्णायां च । ककः पिपासा तब्जा-तया पीडिया हिंसिता इति क्षेमकरणः । ' सहस्रकुणपा सेनामा ' इति सायणाभिमतः ।

२६- सुपर्णाः अदन्तुः र इति हिटनिकामितः L

भा०-( यां ) जिस ब्राहृति को ( देवाः ) देव-विद्वान् लोग ज्ञान-द्रष्टा पुरुष (श्रुतुतिष्ठन्ति) श्रुनुष्ठान करते हैं श्रीरं ( यस्या: ) जिसका ( विरा-धनम् ) विनाश, चूक-या विपरीतगमन ( नास्ति ) नहीं होता ( तथा ) उससे श्रीर ( त्रिपन्धिना वज्रेस् ) ' त्रिसन्धि ' नाम वज्र से ( वृत्रहा ) रात्रु नाशक ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यदान् राजां ( इन्तु ) श्रपने शत्रु का नाश करे ।

> ।। इति परन्वमोऽत्वाकः ॥ [ तत्र स्तब्दयम् , भूचः त्रयःपञ्चाशत् ]

इति एकादशं काग्डं समाप्तम्। पञ्चानुवाकाः सुक्तानि पञ्चैकादशके तथा। ऋचश्च तत्राधीयन्ते त्रयोदशशतत्रयम् ॥

A Park

बाग्-वस्वङ्क-चन्द्राब्दे धेशाखे चासिते गुरी । चतुर्दश्यां पूर्तिमगादेकादशमथर्वेगः ॥

इति प्रतिष्ठितविद्यालंकार-मीमांसातीर्थविरुदोपशोभित-श्रीमन्नयदेवशर्मणा विरचिते-Sथर्वणी महावेदस्यालोकमाच्य एकादशं काण्डं समाप्तम् ।



#### ं क्षु ओ३म् क्षु

## **थ्रथ द्वादशं का**ग्डम्

#### \*

## [ १ ] पृथिवी सूक्त ।

सथर्वा ऋषिः । भूमिर्देवता । १ त्रिष्टुप्, २ सुरिक्, ४-६, १० त्र्यवसाना षर्पया जगत्यः, ७ प्रस्तार पंक्तिः, ८, ११ श्यवसाने षर्पदे विराष्टद्ये, ९, परानुष्टुप्, ११ त्रवसमे शक्षयों । ६, १५ पञ्चपदा शक्यरी, १४ महावृहती, १६, २१ पकावसाने साम्नीत्रिष्टुमौ, १८ त्र्यवसाना षर्पदा त्रिष्टुबनुष्टुब्गमीतशकरी, १९ पुरोवृहती, २२ त्र्यवसाना षर्पदा विराह् अतिजगती, २३ पञ्चपदा विराह् काती, २४ पञ्चपदानुष्टुव्गमी जगती, २५ सतपदा उष्टिण् अनुष्टुव्गमी शक्यरी, २६-२८ अनुष्टुमः, ३० विराह् गायत्री ३२ पुरस्ताज्ज्योतिः, १३, ३५, ३९, ४०, ५०, ५३, १४, ५६, ५९, ६३, अनुष्टुमः, ३४ त्र्यवसासना षर्पदा त्रिष्टुप् बृहतीगमीतिज्ञती, ३६ विपरीतपादलस्मा पंक्तिः, ३७ पंचपदा त्रयवसाना शक्यरी ३८ त्र्यवसाना षर्पदा जगती, ४१ सतपदा ककुम्मती शक्यरी, ४२ स्वराहनुष्टुप्, ४३ विराह् सास्तार पंक्तिः ४४, ४५, ४९ जगत्यः, षर्पदाऽनुष्टुव्गमी पराशक्यरी ४७ पर्पदा विराह् सनुष्टुव्गमीपरा तिशक्यरी ४८ पुरोद्रनुष्टुप्, ५० अनुष्टुप्, ५१ त्र्यवसाना पर्पदा अनुष्टुव्गमी ककुम्मती शक्यरी, ५२ पञ्चपदाऽनुष्टुप्, ५१ त्रवसाना पर्पदा अनुष्टुव्गमी ककुम्मती शक्यरी, ५२ पञ्चपदाऽनुष्टुग्मीपरातिज्ञती, ५३ पुरोबृहती अनुष्टुप् ५७, ५८ पुरस्ताद्वहत्यौ, ६१ पुरोबृहता, ६२ पराविराद, १, ३, १३, १७,

२०, २९, ३१, ४६, ५५, ६०, क्रिन्द्रमः, । जिषष्टयूर्व स्ताम् ॥

सृत्ये वृहदृतमुत्रे द्वीत्ता तपो ब्रह्मं युक्कः पृथिवीं घारयन्ति । सा नों भूतस्य भन्यंस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नं: रुखोतु ॥ १॥

१-( तु० ) ' भूतस्य मुवनस्य ' इति मै० सं०।

भा० — ( बृहत् सत्यं ) महान् सत्य, ( उम्रं ऋतम् ) उम्र बलवान्, भयकारी, 'ऋत' ≔परम सत्यव्यवस्था, ( दीचा ) कार्य करने का दृद संकल्प, दीचा, ( तपः ) तप, तपस्या ( ब्रह्म ) ब्रह्म ≔वेद और श्रश्न और ( यज्ञः ) यज्ञ, प्रजापति य पदार्थ ( पृथिवीं घारयन्ति ) पृथिवी, समस्त संसार को धारण करते हैं । ( साः ) वह पृथिवी ( नः ) हमारे ( भूतस्य ) भूत, गुजरे हुए कामों और ( भव्यस्य ) आगे होने वाले भविष्यत् के कार्यों की ( प्रती ) स्वामिनी, पालक है । वह ( पृथिवी ) पृथिवी ( नः ) हमारे लिये ( उक्लोकं ) विशाल स्थान ( कृषोत्व) भदान करे । जिसमें हम खूब रहें और फलें फूलें ।

परमात्मा का दिया ज्ञान ' बृहत्सत्य ' है और उसकी बनाई न्यवस्थाएं ' उम्र ऋत ' हैं । वृद संकल्प दोचा है, तपोबल. ब्रह्मज्ञान और यज्ञ आदि परोपकार के कार्य प्रजापति और अल इन से प्रथिवी स्थित है, उनके आधार पर प्राची जीते हैं।

श्चुकुंबुधि वेध्युतो मानुवानां यस्यो उद्वतः ध्रवतः संमे बहु । नानावीर्यो श्रोवेधीर्यो विभेति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ॥२॥

भा०—(मानवानाम्) मनुष्यों, मनुष्यों की बस्तियों के (मध्यतः) वीच में (असंवाधम्) बिना एक दूसरे के पीदा दिये ही अर्थात् वे आवाद पद्दी हुई (यस्याः) जिस भूमि के (उद्दतः) ऊंचे धौर (प्रवतः) सन्वे चौड़े या नीचे बहुत से भाग हैं और (बहु) बहुत सा भाग (समम्) समान भी है। (या प्रथिवी) जो प्रथिवी (नानाचीर्या) नाना प्रकार के वीयों वाली (ओषधीः) श्रोषधियों को (बिभर्ति) धारण करती, अपने

२-(प्र०) ' असंवाधं मध्यतः ' इति बहुत्र । ' वध्यतो मानवेषु ' इति पेप्प० सं०। 'असंवाधाया मध्यतो मानवेम्यो' (हि०) ' समं महत् ' ( तृ ० ) ' नानारूपाः विक्रती ' इति मै० सं०।

में पालती पोषती है, वह ( नः प्रथताम् ) हमारे लिये विशाल रूप में पार्स हो, हमारी भूमि सम्पत्ति खूब बढ़े श्रीर ( नः राध्यताम् ) हमें खूब श्रम्न, फल श्रादि सम्पत्ति प्राप्त करावे ।

यस्यां समुद्र उत सिन्धुराणे यस्यामन्नं कृष्टयंः संवभूतुः। यस्यांमिदं जिन्वंति प्राण्देजन् सा नो भूमिः पूर्वेपेयं दघातु॥३॥

भा०—( यस्यां ) जिस भूमि पर ( समुद्रः ) समुद्र ( उतः ) श्रीर ( सिन्धः) वहने वाले नद् नाले श्रीर समुद्र श्रीर नाना प्रकार के (श्रापः) जल हैं श्रीर ( यस्याम् ) जिस पर ( श्रम्रम्) श्रम्भ, ( कृष्टयः ) श्रीर नाना खेतियां या नाना मनुष्य ( संवभृद्धः ) उत्पर्ध होते हैं । ( यस्याम् ) जिस पर ( इदम् ) यह ( प्राण्यत् , एजत् ) जीता जागता, चलता किरता संसार ( जिन्वति ) श्रम्भ जल खा पीकर तृस होता श्रीर प्राण्य धारण्य करता है । ( सा भूमिः ) वह भूमि ( नः ) हमें ( पूर्वपेये ) पूर्व पुरुषों से प्राप्त करने योग्य उत्तम पद पर ( दधातु ) स्थापित करे श्रथवा हमें ( पूर्वपेये ) प्रयम्पाम करने योग्य उत्तम जल दुग्ध श्रीर श्रोपधि रस प्रदान करे । यस्याश्र्यतंस्रः प्रदिशंः पृथिव्या यस्यासन्नं कृष्टयंः संवभृद्धः । या विभेति वहुधा प्राण्यदेजत् सा नो भूमिगों व्वप्यन्नं दधातु ॥ ४ ॥ या विभेति वहुधा प्राण्यदेजत् सा नो भूमिगों व्वप्यन्नं दधातु ॥ ४ ॥

भा०—( यस्याः पृथिव्याः ) जिस पृथिवी के चारों स्रोरं ( चतसः ) चार ( प्रदिशः ) विशाल दिशाएं दूर तक फैली हैं । ( यस्याम् ) जिस पर

३-( च०) 'पूर्वपेयम् ' इति मै० सं०। (द्वि०) ' यस्यो देवा अमृत-मन्वविन्दन् ' इति पेप्प० सं०।

४-(प्र०) ' यस्यां पृथिव्यां ' (हि०) 'गृष्टयः ' (तृ० च०) 'बहुथा प्राणिने जांगनो भूमिगोष्टवद्वेषु पिन्वे कृणोतु ' इति पैप्प० सं०। (च०) 'गोष्टवप्यन्ये ' इति क्वचित् ।

(कृष्टयः) मनुष्य लोग कृषि द्वारा (श्रबं संवभृतुः) श्रव उत्पन्न करते हैं श्रयवा (यस्यां श्रव्यम्) जिस पर श्रव श्रीर नाना (कृष्टयः) खेतियां (सं वभृतुः) उत्पन्न होती हैं। (या) जो (प्राण्य एजत्) प्राण्य लेने हारे, जीते जागते श्रीर चलते फिरते चराचर संसार का (बहुधा) बहुतसे प्रकारों से (विभक्तिं) पालन पोपण्य करती है, (सा) वह हमारी (भूमिः) भूमि (नः) हमें (गोषु) गउश्रों श्रीर (श्रवे श्रिप) श्रज्ञादि सम्पत्ति में (द्वातु) धारण्य करे। हमें बहुतसे पशु श्रीर बहुतसा श्रव दे। यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचिक्तिरे यस्यां देवा श्रस्तुरानुभ्यवंत्यन्। ग्रामुश्यांनां वर्यास्थ विष्ठा अगुं वर्षः पृथिवी नों द्धातु॥ ४॥ ग्रामुश्यांनां वर्यास्थ विष्ठा अगुं वर्षः पृथिवी नों द्धातु॥ ४॥

भा०—( यस्याम् ) जिस भूमि पर ( पूर्वे ) पूर्व काल के ( पूर्वजनाः ) श्रेष्ठ पुरुष ( विचाकिरे ) नाना प्रकार के विक्रम के कार्य किया करते हैं। श्रौर ( यस्याम् ) जिस पर ( देवाः ) दिन्य शक्तिसम्पन्न विद्वान् द्याशील पराक्रमी पुरुष ( असुरान् ) शक्तिशाली प्रजापीदक असुरों का ( अभि अवर्त-यन् ) दमन करते हैं श्रौर जो पृथिवी ( गनाम् अधानाम् वयसः च ) गौस्रों भोदं श्रौर पश्चियों का ( वि-स्था ) विरोप रूप से या विविध रूप से रहने का स्थान है, वह ( पृथिवी ) भूमि ( नः ) हमें ( भगं वर्षः ) सौभान्य श्रौर तेजः सम्पत्ति को ( द्यात् ) प्रदान करे।

विश्वंमुरा वंसुघानी प्रतिष्ठा हिरंएयवज्ञा जगंतो निवेशंनी। वैश्वानुरं विश्रंती भूमिंशनिमन्द्रंऋषमा द्रविंगे नो दधातु॥६॥

५-( प्र० ) ' निचकिते, '( द्वि० ) ' अत्यवर्त्त्यन् ', ( त्व० ) नयसप्य [ ? ] इति पैपा० सं० ।

६-( प्र० द्वि० ) 'पुरुखुद्धिरण्यवर्णा जगतः प्रतिष्ठा' इति (चि० ) 'द्रविषः इति मै० सं० ।

भा०—(विश्वंभरा) समस्त विश्व को भरण पोषण करने वाली यह पृथिवी ही (वसुघानी) समस्त दन्यों को घारण करने वाली, सब बहुमूल्य धन सम्पत्तियों का खजाना है। वह सब की (प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा, मान श्रीर यश को वहाने वाली, (हिरण्य-चलाः) सुवर्ण श्रादि घातुश्रों को श्रपनी कोख में घारण करने वाली श्रीर (जगतः) समस्त संसार को श्रपने ऊपर (निवेशनी) यसाती है। वह (भूमिः) सबको उत्पन्न करने वाली भूमि (वैश्वानरम्) समस्त प्राणियों को श्रीर उनके हितकारी (श्रप्तिम्) श्रप्ति श्रीर उसके समान तापकारी राजा को (विश्वती) धारण करती हुई (इन्द्र श्रप्तमा) इन्द्र श्र्योत् राजाको सर्वश्रेष्ठ रूपसे भगने उपर शासक रूपसे धारण करती हुई या (इन्द्र-श्रपमा) इन्द्र श्र्योत् सूर्य रूप महावृपम के समल स्वयं गी के समान उसके तेज से श्रपने में नाना चर श्रचर सृष्टि को उत्पन्न करने हारी यह पृथिवी (नः) हमें (दिविणे) धन ऐश्वर्य में (द्वातु) स्थापित करे श्रीर सम्पन्न करे।

यां रत्तंन्त्यस्यप्ना विश्वदानी देवा भूमि पृथिवीमप्रमादम्। सा नो मर्घु धियं दुंहामथों उत्ततु वर्चसा ॥ ७ ॥

भा०—(यां) जिस (भूमिम्) धन, श्रक्तादि के उत्पन्न करने वाली जननी (पृथिवीम्) पृथिवी को (श्रस्त्रामः देवाः) स्वाप=निदा श्रालस्य रहित, सदा जागने वाले, सचेत, देव=राजा लोग (श्रप्रमादम्) विना प्रमाद के (विश्वदानीम्) सदा, समस्त कालों में (रचन्ति) रचा करते हैं (सा) वह (नः) हुमें (प्रियं मधु) प्रिय मधु के समान मधुर, मनोहर श्रज्ञ श्रादि पदार्थ (दुहाम्) उत्पन्न करे (श्रयो) श्रोर (वर्चसा उचतु) हमें वर्चस्, तेज श्रीर वल से पुष्ट करे।

७-( रू॰ ) 'मधु मृतम् ' इति मै । सं०।

यार्थेवेविं सिल्लमम् श्राङ्मेद् यां मायाभिर्न्वचंरन् मनीषिर्यः। 30 g यस्था हृद्यं पर्मे व्यो/मन्त्युत्येनावृतमुमृतं पृथिव्याः। सा नो मुधिस्त्विष् वर्त्तं दंघात् क्मे ॥ ८॥

भा०—(या) जो पृथिवी ( अप्रे ) सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व ( अर्थिव श्राधि ) महान् समुद्र के भीतर ( सिल्विम् श्रासीत् ) सिवल-जल ही जन्नस्वरूप थी श्रीर (वाम्) जिसको (मनीपियः) बुद्धिमान्, मनन-शील पुरुष ( सायाभिः ) अपनी नाना बुद्धियाँ से ( अनु मन्तरन् ) भीग रहें हैं। (यत्याः) जिसका (पृथिक्याः) पृथिवी का (हदगम्) हृदय, परम गातिकारक प्रेर्क वस्त्र (अस्ताम्) अस्तरमरूप, सदा भ्रमर सूर्य (परमे ब्योमन् ) परम् आकाश में (सत्येन) सत्य, वत्त रूप तेज से (आवृतम्) वका है। (सा भूमि; ) वह भूमि (नः इत्तमे राष्ट्रे) हमारे उत्तम राष्ट्र में ( श्विषि ) तेज ब्रीर ( बलम् ) बल ( दधातु ) धारण करावे।

यस्थामार्षः परिचराः संमानीरहोरात्रे स्रप्रमाट्टं क्ररंन्ति । सा नो समिर्भूरिधारा पयो दुहामथी उत्ततु पर्चसा॥ ६॥

भा०—( यस्याम् ) जिस पृथिवी पर् ( श्रापः ) श्रांसजनी के समान पवित्र जलां भी (परिचराः) लोक सेवा में लगे परिचारकों के समान या सर्वत्र भ्रमण शील संन्यासी परिवाजकों के समान सर्वत्र जाने वाले, (समानी:) सर्वत्र समान भाव से रहने वाले, एकं संमान ( ऋहोरात्रें) दिन रात (अप्रमाद्म्) प्रमाद शून्य होकर ( क्रशन्ते ) बहते हैं। (सा सुमि: ) वह भूमि सबकी उत्पादक जननी (भूरिधारा) बहुतसी जल:धाराओं से युक्त (नः) हमें (पयः दुहाम्) पुष्टिकारक जल और अन आदि पदाय " अधिक मात्रा में उत्पन्न करे (अथो) और (वर्षेसा उत्ततः) तेलं श्रीर धन से हमें सीचे, तेज्ध्वी बुनावे।

यामुश्विनावर्मिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे । इन्द्रोर यां चुक्र खात्मनेनमित्रां शचीपतिः ।

सा नो भूमिविं सृंजतां माता पुत्रायं मे पयं:॥ १०॥ (१) ः

भा०—( याम् ) जिसको ( श्रिश्वनौ ) श्रिश्विगण्, दिन श्रीर रात्रि, सूर्य श्रीर चन्द्र दोनों मानो ( श्रीममातां ) मापा करते हैं। श्रीर (विष्णुः) स्वापक परमात्मा (यखां ) जिसमें (विचक्रमे ) नाना प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करता है। श्रीर ( शचीपितः ) शची श्रर्थात् शक्ति श्रीर सेना का स्वामी ( इन्द्रः ) ऐश्वर्य वान् राजा ( यां ) जिसको ( श्रात्मने ) श्रपने जिये ( श्रान्मित्रां ) शत्रु से रहित , ( चंके ) करता है ( सा भूमिः ) वह सबकी जननी भूमि, ( माता ) माता जिस प्रकार पुत्र के लिये स्वयं प्रेम से दूध पिजाती है उसी प्रकार ( मे पुत्राय ) सुक्त पुत्र के लिये श्रपना ( पयः ) जल, श्रद्ध रस श्रादि नाना पृष्टिकारक पदार्थ ( वि स्वजताम् ) प्रदान करे।

गिरयंस्ते पर्वता हिमवन्तोरंग्यं ते पृथिवि स्योनमंस्तु । व्युं कृष्णां रोहिणीं शिश्वरूपां भ्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम् । श्रजीतोहतो अज्ञतोष्यंष्ठां पृथिवीमृहम् ॥ ११ ॥

भा०— हे ( पृथिवि ) पृथिवि ! मूमे ! (ते ) तरे ( गिरयः ) पहाइ श्रीर ( हिमवन्तः पर्वताः ) हिमों से ढके हुए बड़े २ पर्वत श्रीर (ते ) तेरा ( श्ररण्यम् ) जंगल ( स्थोनम् श्रस्तु ) गुस्तकारी हो । ( श्रहम् ) में

१०~(द्वि०) 'चक्रात्मनेनिमित्रान् च्छची '(च०) 'नः पयः' इति पैप्प०सं०।

११-(द्वि०) 'स्थोनमस्तुनः '(तृ०) 'लाहिनी '(प०) 'स्थि-प्राम् ' इति पेप्प० सं०।

स्वयं ( अजीतः ) किसी से प्राजित न होकर, ( अहतः ) किसी से भी न मारा जाकर, ( अजतः ) किसी से भी जख़मी न होकर, स्वस्थ रह कर. ( वश्रुम् ) सदा सब को भरण पोपण करने वाखी ( कृष्णाम् ) किसानों से जोती गयी, ( रोहिणीम् ) नाना अज वनस्पतियों से सम्पज्ञ, ( विश्वरूपाम् ) नाना प्रकार के समस्त प्राणियों से सम्पज्ञ, ( इन्द्रगुप्ताम् ) राजा से सुरिजित अथवा इन्द्र, मेघ से सुराईत, (श्रुवाम्, स्थिर (भूमिम्) सर्वेत्यादक (पृथिवीम् ) पृथिवी पर ( अधि-अष्ठाम् ) अधिष्ठाता होकर शासन करूं, उस पर सुख से रहूं । यत् ते मध्ये पृथिधि यञ्च नम्यु यास्त ऊर्जस्तन्वः संवम्भुद्धः । तासुं नो धेद्यमि नंः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः । पुजन्यः पिता स उं नः पिपर्तु ॥ १२ ॥

भा०—है (पृथिवि) पृथिवि! (यत् ते मध्यम्) जो तेरा मध्य भाग है और (यत् च नभ्यम्) जो तेरा नाभि भाग है और (याः उर्जः) जो धान छावि वलकारक पदार्थं (ते तन्तः) तेरे शरीर से (संवभृतः) उत्पन्न होते हैं (नः) हमें (तासु धेहि) उन में प्रतिष्ठित कर । (नः) हमें (श्रिभपवस्व) पवित्र कर । तू. (भूमिः) सब की उत्पादक होने के कारण मेरी (माता) माता है। और (श्रहम्) में (पृथिव्याः पुत्रः) पृथिवी का पुत्र हूं। (पर्जन्यः) समस्त रसों का प्रदान करने वाला 'पर्जन्य' मेद्द (पिता) सब का पालक 'पिता' है (सः उ) वह ही (नः) हमें (पिपत्ते) पालन करे। यस्यां वेदिं परिगृह्णित भूम्यां यस्यां यश्चे तुन्वते विश्वक्रमांगाः। यस्यां मीयन्ते स्वरंवः पृथिव्यामूक्वीः श्रुक्ता आहुंत्याः पुरस्तांत्। सा नो भूमिर्वध्यद्व वर्धमाना॥ १३॥

१२- ' यच्चनाद्या ' इति पेप्प० सं०।

१३-(द्वि०) ' विश्वकर्मग ', (च०) ' शुक्राहुत्यापुर ' इति पैप्प० सं०।

भा०--(थस्याम्) जिस ( सूग्यां ) भूमि पर ( विश्वकर्माणः ) विश्व-कर्मा, शिल्पी लोग ( वेदिं परिगृह्खान्ति ) वेदि बनाते हैं ध्रीर वे ही विद्वान् शिल्पी लोग (यस्यां ) जिस पर ( यज्ञं तन्वते ) उपकारकारी यज्ञ रचते हैं । श्रीर ( बस्याम् प्रथिव्याम् ) जिसं पृथ्वी पर ( श्राहुत्याः ) श्राहुति के ( पुरस्तात् ) पूर्व ही ( ऊर्चाः ) ऊंचे २ ( शुक्राः ) शुक्र, तेजोमय, दिसि-मान् ( स्वरचः ) स्वहु यज्ञस्तूप रचे जाते हैं ( सा भूमिः ) वह भूमि ( वर्ष-माना ) स्वयं बहुती हुई ( नः वर्षयत् ) हमें बढ़ावें ।

यो नो द्वेषंत् फृथिश्रि यः पृतन्याद् योऽश्विदासानमस्या यो स्र्वेनं । तं नो भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥ १४ ॥

' भार - है (पृथिवि) पृथिवि ! ( नः ) हम से ( गः ) जो ( द्वेपत् ) द्वेप करता है, प्रेम से वर्ताव नहीं करता है और ( यः पृतन्यात् ) जो हम पर सेना से चड़ाई करता है और ( यः ) जो हम ( सनसा ) अपने मन से या विचारों से और ( वधेन ) हाथियारों से ( अभिदासत् ) हमारा नाश करता है, हे ( सूमे ) मूमे ( पूर्वकृत्विर ) पूर्व से ही शातुओं के नाश करने सोग्य बनाई हुई भूमि तू ( तम् ) उस पुरुष को ( नः ) हमारे जिये ( रन्थय ) विनाश कर, हमारे वशीभृत कर।

स्वज्ञातास्त्वायं चरन्ति मत्योस्त्वं विभिष द्विपद्स्त्वं चतुंषादः । सच्चेमे पृथिष्टि पञ्चं मानवा येभ्यो ज्योतिर्मृतं मत्येभ्य ड्यन्त्स्यौ रुश्मिभरात्नुनोति ॥ १४ ॥

भा०—हे (पृथिवि) पृथिवि! ('स्वत्ं जाताः ) तुक्क सेः उत्पन्न हुए (मर्त्याः ) मरनेहोरे प्राची (त्वयि चरन्ति ) तुक्क पर ही विचरते हैं।

१४-( २०) ' पूर्वकृत्वने ' ( द्वि०) थोभिमन्यातंन्दन्माधनेन .[ १ ] इति पैप्प० सं० ।

१५-( तु० ) दिपस्थाचतुष्परः ' इति पैप्प० सं०।

(लं) तू ही (द्विपदः चतुष्पदः) दो पाये श्रीर चौपार्यों को (विभिष्टि) . पालती पोपती है । हे पृथिवि ! ( इमे पञ्च मानवाः ) ये पांचीं प्रकार के भानव, मनुष्य लोग भी (तव) तेरे ही है ( येभ्यः ) जिनके लिये (उधन् सूर्यः ) उदय होता हुआ सूर्ये अपनी (रिश्मिभिः ) किर्गों से (अमृतं उथोतिः ) सदा श्रमृतमय, श्राविनाशी, श्रचय ज्योति=अकाश को (श्रातनोति) फैलाता है।

> ता नं: प्रजाः सं देहतां समग्रा। ब्राचो मधुं पृथिवि धेहि महाम्॥ १६॥

भा॰---( ताः ) वे ( समग्राः ) समस्त ( प्रजाः ) प्रजाएं ( नः ) हमें (सं दुइतास्) सव प्रकार से पूर्ण करें, अपने २ परिश्रमों और शिल्पों हारा बढ़ावें। हे पृथिवि ! तू ( महाम् ) मुक्ते ( वाचः - मधु ) वार्णी की मधुरता ( धेहि ) प्रदान कर । श्रथवा ( ताः प्रजाः ) वे प्रजाएं ( हः,समग्राः बाच: सं दुह्ताम् ) हम से समस्त उत्तम वाणियें परस्पर कहें (पृथिवि सहां मधु देहि ) श्रीर हे पृथिवि ! मुक्ते तू मधु=श्रन्न प्रदान कर ।

विश्वस्वं/मातरमोषंधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मेणा धृताम् । ' शिवां स्थोनामनुं चरेम विश्वहां ॥ १७ ॥

भा०-( विश्वस्वं ) इमारी सर्वस्व वा समस्त धनों को धारख श्रीर उत्पन्न करने वाली (श्रोषधीनां मातरम्) श्रोषधियां की उत्पन्न करने वाली, उनकी माता, ( ध्रुवाम् ) स्थिर ( धर्मणा धृताम् ) परस्पर के सत्य श्रीर धर्म. श्रेम श्रीर परोपकार द्वारा परिपालित, (शिवास्) कल्यायकारियी, ( स्योनास् )

१६- वेतः रहित हिटनिकामितः।

सुसकारिणी, (भूमिम्) सब के उत्पन्न करने हारी (पृथिवीम्) पृथिवी में हम (विश्वहा) सदा और सब प्रदेशों में सब प्रकारों से (अनुचरेम) विचरण करें। मृहत् खुधस्थं महती बंभ् विथ मृहान् वेगं पुजर्श्ववेपशुंष्टे। मृहांस्त्वेन्द्रों रख्त्यप्रमादम्। सा नौ भूमे प्ररोच्य हिरएयस्येव खुंदशि मा नौ हिस्तु करुचन ॥ १८॥

भा० — हे पृथिवि ! ( महत् सथस्थम् ) एकत्र होने के लिये तृ एक बहा भारी भवन है। तृ ( महती बभूविथ ) तृ बहुत ही बही है। ( ते महान् वेगः ) तेरा बेग भी बहुत बहा है। ( ते एजधुः महान् ) तेरा कम्पन भी बहा भारी होता है ( ते वेपधुः महान् ) तेरा संचलन भी बहुत बहा है। ( महान् इन्द्रः ) बड़ा भारी राजाधिराज, ऐश्वर्यवान् परमाता ( खां ) तेरी ( श्रप्रमादम् ) विना प्रमाद के ( रचित ) रचा करता है। हे ( भूमे ) सर्बेश्यादक पृथिवि ! ( सा ) वह तृ ( नः ) हमारे लिये ( हिरययस्य संवृशि ) सुवर्ष के रूप में ( प्ररोचय ) भली प्रतीत ही प्रयीत् हमें तृ सोने की सी बनी प्रतीत हो। ( नः ) हमसे ( कश्चन ) कोई मी ( मा द्विचत ) देष न करे।

> श्चाग्निर्भूम्यामोषंघीष्वगिनमापो विश्वत्यग्निरश्मंसु । श्चाग्निर्न्तः पुरुंषेषु गोष्वश्वेष्वग्नयः ॥ १६ ॥

भा०—( अंधि: मृग्याम् ) अधि मृद्धि के उपर आधिष्ठातां रूप से विद्यमान है। ( आपधीषु ) आपधियों में ( आपः ) जल ( आधिम् ) अभि को ( विश्रक्ति ) धारण करते हैं। ( अधिः अश्मसु ) अधि पत्थरों के भीतर भी विद्यमान है। ( पुरुषेषु अन्तः अधिः ) पुरुषों के भीतर अधि है। ( गोपु अक्षेषु अग्नसः ) नाना रूप की अधि गोभों और घोदों तक में विद्य-

१८-( रु॰ ) ' स्हति वीर्येण '

मान है। अर्थात् भूमि की अभि ही मूमि से उत्पन्न सब पदार्थों में भी जीवन रूप में विद्यमान है।

श्राग्निर्दिव श्रा तंपत्युग्नेर्देवस्योर्वशन्तरिंचम्।

श्रांग्नि मर्तांस इन्यते हव्यवाई घृतुत्रिर्यम् ॥ २० ॥ (२)

भा०—(दिवः) धौ, खाकाश से भी (ख्रिक्षः) स्रक्षि-रूप सूर्यं ( स्रातपति ) तपता है। ( स्रक्षेः देवस्य ) देव, प्रकाशमान ऋषि के वश में ही ( उद स्रन्तारिज्म् ) विशाल स्रन्तिरच हैं ( मर्चासः ) मर्थं, मनुष्य भी ( हन्यवाहम् ) हब्य चरु को सर्वन्न दिव्य पदार्थों तक पहुंचा देने वाले स्रोर ( स्तिश्यम् ) स्त स्रादि ज्वलनशील पदार्थों के प्रिय ( स्रक्षिम् ) स्रक्षि को ही यहाँ में ( हन्यते ) प्रदीस करते हैं।

श्चग्निवासाः पृथिच्य/सित्ब्स्स्तिवशीमन्तं संशितं मा ऋगोतु ॥२ १॥

भार — उक्त मनत्रों का श्राभित्राय यह है कि (श्राभित्ताः) श्राप्ति से बाहर मोतर श्रीर सर्वत्र आच्छादित (श्राभित्ते) श्राभि (श्रामित्तः) उस बन्धनरहित, व्यापक परभेश्वर रूप श्राभि को जतलाने वाली है। वह (मा) मुक्तको (विपीमन्तम्) दीक्षिमान् (संशितम्) श्राति तीच्या तेज स्वी (कृयोत्त) करे।

'प्राचीदिगमिराधिपतिरासितो राचिता'।

भूम्यौ देवेभ्यौ दव्ति युद्धं हृव्यमरैकृतम् । भूम्यौ मनुत्या/जीवन्ति खुत्रयान्नेनु मर्त्याः ।

सा नो भूमिः प्राणमायुर्देशातु जरदृष्टि मा पृथिवी छुणातु ॥२२॥

<sup>:</sup> २.०- दिवातपति १ इति पैप्प० सं० ।

२१-( द्वि० ) ' त्विभीवन्तं ' इति पेष्प० सं०।

२२- जुहति यशं ' इति गेष्प० सं०।

भा०— श्रीर भी भूमि का माहात्य यह है कि मनुष्य (भूम्याम् )
भूमि पर (श्ररंकृतम् ) सुन्दर सुशोभित (हव्यम् ) हव्य, चरु श्रीर (यज्ञं )
पूजा श्रादि सत्कार (देवेभ्यः ) देव, दिव्य पदार्थीं श्रीर प्रकाशमान, देव
सदृश विद्वानों को ददिति) प्रदान करते हैं । श्रीर तव (मर्त्याः ) मरणधर्मा
(मनुष्याः ) मनुष्य लोग (भूम्याम् ) भूमि पर ही (स्वध्या ) स्वधारूप
(श्रवेन ) श्रव से (मर्त्याः ) मरणधर्मा (जीवन्ति ) प्राण् धारण करते
हैं । (सा ) वह (भूमिः ) भूमि (नः ) हमें (प्राण्म् श्रायुः ) प्राण्
श्रीर श्रायु (दधातु ) प्रदान करे । (मां ) मुक्ते (पृथिवी ) पृथिवी
(जरदिष्ट ) वृद्धावस्था तक दीर्धजीवी (कृषोतु ) करे ।
यस्ते गुम्यः पृथिवि संख्मूव यं विश्वत्योवध्यो यमापः ।
यान्यवी श्रिष्टरसंश्र भेजिरे तेन मा सुर्पि होणु मा नो दिस्ततः
कश्चन ॥ २३ ॥

भा०—हे (पृथिवि ) पृथिवि ! (ते ) तुम्म में (यः ) जो (गन्धः ) (संबभ्व ) सर्वत्र विशेष गुर्यारूप से विद्यमान हैं (यम् ) जिसको प्रयक्तर से (श्रोपध्यः ) श्रोपध्यां श्रोर (यम् ) जिसको (श्रापः ) नाना प्रकार के जल श्रीर दव भी विश्रति) धारण करते हैं (यम् ) जिसको (गन्धर्वाः ) पुरुप श्रोर (श्रप्सरसः च ) स्त्रियें (भेजिरे ) सेवन करती हैं (तेन ) उस गन्ध से (मा ) सुम्म को (सुरभिम् ) सुगन्धित (कृष्ण ) कर श्रोर (नः ) हमें (कश्चन ) कोई भी (मा द्विचत ) द्वेष न करे । यस्तें गुन्ध: पुष्करमाधिवेश ये स्ंज्ञश्च: सूर्यायां विवाहे । श्रमार्था: पृथिवि गुन्धमश्चे तेनं मा सुर्भि कृंणु मा नो द्विचत क्रियान ॥ २४ ॥

२३-( रु॰ ) भेजिरे सस्तेगामध्यमद्देति ( च० ) तेनास्मान्सुरिभः कृणु । इति पेप्पव सं० ।

२४- तेनास्मान सुर्भिः कृषु ै इति पैप्प० सं०।

भा०—(यः) जो (ते) तैरा (गन्धः) गन्ध (पुष्करम्) नील कमल में (श्राविवेश) प्रविष्ट है, (यं) जिस (गन्धम्) गन्ध को (सूर्यापाः विवाहे) सूर्या अर्थात् वर वीर्याची कन्या के विवाह में या प्रातः उपा के प्राप्त होने के श्रवसर पर (श्रमस्याः) श्रमन्य धर्मा, विद्वान् पुरुष या वाधु श्रादि दिव्य पदार्थ भी (अपे) सबसे पूर्व (संज्ञुः) धारण करते हैं, हे (प्रियिव) पृथिवि! (तेन) उससे (मा) मुक्ते भी (अर्थिम्) धुगन्धित (कृषु) कर और (नः) हम से (कश्चन) कोई (मा द्विचत) द्वेष न करे। यस्ते गुन्धः पुरुषेषु क्वीषु पुंसु भगो रुचिः। यो अर्थ्येषु व्यारेषु यो मूर्गेषुत हस्तिषु। कन्या/यां वच्नो यद् भूमे तेनासाँ अपि सं सृज मा नो दिव्वत कश्चन॥ २४॥

भा०—है (भूमे) सबके उत्पत्ति स्थान! पृथिवि! (ते यः गन्धः) तेरा जो गन्ध (पुरुषेषु श्रीषु) पुरुषे और श्रियों में विद्यमान है। और (पुंचु भगः स्विः) जो तेरा गन्ध पुरुषे में, नरें। में सीभाग्यमये कान्ति रूप से विद्यमान है। (यः अधेषु) जो अधे में, (वीरेषु) वीर्यमान् पुरुषे में (यः) जो (मृरोषु) मृरों में (उत्त) और जो (हस्तिषु) हाथियां में है। (यद् वर्षः) जो वर्षम, कान्तिमय भाग (कन्यायाम्) कन्या कुमारी में विद्यमान है (तेन) उस गन्ध और कान्ति से (अस्मान् अपि) हमें भी (सं एज) युक्न कर। (नः कश्चन मा हिन्त ) हमसे कोई हेप न करे।

शिला भूमिरश्मां प्रांसुः सा भूमिः संघृता घृता । तस्यै हिरंएयवचसे पृथिव्या त्रंकरं नमः ॥ २६ ॥

२५-' पुंसुमनो रुचियाँवमूपु ! योगोध्वशेषु योमृगेष्त हस्तिषु यद् भूमेऽसंस्ज ' इ त पैपा० सं० 1

२६-( प्र० द्वि० ) ' पास्वर्या भूमिस्तृता भृता .' इति पैप्प० सं० ।

भा०—(शिला) शिला आदि पदार्थ यह ( भूमिः ) भूमि ही है। ( अरमा पांसुः ) पत्यर और घूलि यह मी (सा भूमिः) वह भूमि ही है। ये सब पदार्थ उस भूमि ने (संघता) मली प्रकार धारण किये हैं इसीसे (धता) वे यहां स्थिरता से पदे हैं। ( तस्ये ) उस ( हिरचय-वनसे पृथिव्ये ) सुवर्णादि धातुओं को अपने गर्भ धारण में करने वाली पृथिवी को ( नमः अकरम् ) हम नमस्कार करते हैं। उसे प्रेम और आदर की दृष्टि से देखते हैं। शिला, पत्थों और धूलि तक में स्वर्ण है और वह भी पृथ्वी ही है अतः पृथ्वी की समस्त छाती स्वर्ण-मय है। उस सबको हम आदर और प्रेम और विज्ञान की दृष्टि से देखें।

यस्यों वृत्ता वांनस्प्रत्या घुवास्तिष्ठंन्ति विश्वहा । पृथिवीं विश्वघांयसं धृतामुच्छा वंदामास ॥ २७ ॥

भा०—( यस्याम् ) जिसमें ( वृत्ताः ) वृत्त और ( वानस्पत्याः ) नाना प्रकार के वनस्पति ( विश्वहा ) सहस्रां प्रकार से सदा (ध्रुवाः तिष्ठन्ति) स्थिर, नित्य रूप से विराजते हैं उस ( विश्वधायसं पृथिवीम् ) समस्त पदार्थों और समस्त जगत् को धारण करने हारी ( ध्रताम् ) स्थिर पृथिवी की ( श्रच्छा वृद्यमिस ) हम स्तुति करते हैं।

बुदीरांगा बुतासांनास्तिष्ठंन्तः प्रकामन्तः।

पुदुभ्यां दंक्षिणुख्व्याभ्यां मा व्याधिष्मिद्धि भूम्याम् ॥ २८॥

भा०-हम लोग ( उदीराखाः ) चलते हुए ( उत श्रासीनाः ) श्रीर बैठे हुए, (तिष्ठन्तः प्रकामन्तः ) स्वदे हुए श्रीर चलते फिरते ( दिख्य

२७-( च० ) ' मूस्यैहिरण्यवक्षित धृतमच्छा ' इति पैप्प० सं० । २८-( प्र० ) ' विभवीय ' ( द्वि० ) ' वावृथानः '' ( तृ० ) 'पृष्टिम् '

<sup>(</sup> च० ) 'भौमे ' इति पैप्प० सं०।

सन्याभ्यां पद्भ्यां ) दायें श्रीर बायें पैरों में ( भूग्याम् ) मूमि पर ( मा न्यथिष्माहि ) कभी पीड़ा श्रनुभव न करें, पैरों में कभी ठोकर शादि न खावें। विस्वग्वेरीं पृथिवीमा वंदामि ज्ञमां सूर्मि ब्रह्मंणा वाकुष्टानाम् । ऊर्ज पुष्टं विश्वेतीमञ्जागं घृतं त्वाभि नि षाँदेम सूमे ॥ २६ ॥

भा०—में (विमृत्वरीस्) नाना प्रकार से पवित्र करने वाली (चमास्) सब कुळ सहन करने वाली, (ब्रह्मखा वावृधानाम्) ब्रह्म धर्यात् वेद ज्ञान, उस के जानने वाले ब्राह्मखाँ और विद्वानों, ब्रह्म=अन्न से (वावृधानां) निरन्तर बढ़ने हारी (भूमिस्) सर्वोत्पादक, सर्वाध्रय (पृथिवीस्) पृथिवी की (आवदामि) सर्वेत्र स्तृति करता हूं। (ऊर्जस्) बलकारी, (पुष्टस्) पुष्टिकारी (श्रक्षभारास्) खन्न के धंश को और (घृतस्) वृत, ची दूध म्नादि पदार्थों को (बिभ्रतीस्) धारण करने वाली (त्वा) तुक्त पर हे (भूमे) भूमे! (स्राभ्न निवादेम) हम सर्वेत्र निवास केरे।

शुद्धा न श्रापंस्तन्वे/त्तरन्तु यो नः सेदुस्प्रेये ते नि दंघ्मः। प्रवित्रेख पृथिष्टि मात् पुंनामि ॥ ३० ॥ (३)

भा०—(नः तन्वे) हमारे शरीर के लिये (शुद्धाः आपः चरन्तु)
शुद्ध जल वहें । (यः) जो (नः) हमारा (सेदुः) कष्ट है (तं) उसको
(अप्रिये) अपने प्रिय न लगने वाले पर (नि दम्मः) डार्ले । हे (पृथिवि)
पृथिवि!(मा)में अपने आपको (पिनत्रेश) पवित्र, शुद्ध आचरण से
(उत्पुनामि) पवित्र करूं ।
यास्तें प्राचीः प्रदिश्री या उद्धिर्विर्यस्ते सूमे अधुराद् यास्त्रं पृथ्यात्।
स्थानास्ता मह्यं चर्रते भवन्तु मा नि पेष्टं सुवन शिश्चियाणः॥३१॥

३०— 'शुद्धामा आपः' इति पैष्प० सं।

३१-' यश्च भूरवपराण् यश्च पश्चा, ' ' शिनास्ता ' शिव मै० सं० । (दि०) ' भौभैऽघ ' ( च०़ ) ' शुश्चियाणे ' शिव पैप्प० सं० ।

भा०—है (भूमे) पृथिवि ! (याः) जो तेरे (प्रदिशः) प्रदेश (प्राचीः) प्राचीः, पूर्व दिशा में विद्यमान हैं (याः उदीचीः) जो प्रदेश उत्तर दिशा में, (याःते अधरात्) जो प्रदेश तेरे नीचे हैं श्रीर (याः च पश्चात्) जो प्रदेश पीछे हैं (ताः) वे सब प्रदेश (चरते महां) विचरण करनेहारे सुमे (स्थोनाः भवन्तु) सुखकारी हों। मैं (सुवने) इस लोक में (शिश्चियाणः) समस्त पदार्थों का सेवन करता हुआ भी (मा निपसम्) कभी नीचे न गिरूं।

मा नः प्रश्चान्मा पुरस्तांत्रुदिष्ठा मोन्नरादंघराद्वत । स्वस्ति भूमे नो भव मा विंदन् परिपृन्थिनो वरीयो यावया व्यम् ॥ ३२ ॥

भा०—हे (भूमे) भूमे ! तु (नः) हमें (पश्चात्) पीछे से, (पुर-स्तात्) आगे से भी (मा मा नुदिष्ठाः) मत प्रहार कर । (उत्तरात्) ऊपर से और (अधरात्) नीचे से भी (मा) प्रहार मत कर । (नः) हमारे ज्ञिये तू (स्वस्ति भव) कल्याणकारी हो । हमें (परिपान्थिनः) बटमार, डाकू और चोर जोग (मा विदन्) न पकड़ पार्वे। (वरीयः वधम् यावय) बड़े हत्याकारी हथियारों को भी तू दूर करे।

यावंत् तेभि विपश्यांमि भूमे सूर्यंश मेदिनां । तावंनमे चत्तुर्मा मेष्टोत्तंरामुत्तरां समाम् ॥ ३३ ॥

भा०—हे (भूमें ) पृथिवि ! (मेदिना) मित्रभूत (सूर्येण) सूर्य की सहायता से (ते) तुमें (यावत्) जितना भी, जहां तक भी (श्रभि विपश्यामि) साचात् देखूं (तावत्) उतना, वहां तक भी (मे चत्तुः) मेरी

३२-'मामापश्चा,' ( तृ० ) भौभे मे क्रणु 'इति पैप्प० सं०। ३३-( द्वि० ) 'भौमे, 'इति पैप्प० सं०।

श्रांखें ( उत्तराम् उत्तराम् समाम् ) ज्यां २ वर्षे गुज़रते जांय, त्यां २ ( मा मेष्ट ) कभी विनष्ट न हों । मैं तेरे दृश्य बराबर हेखता रहूं श्रीर मेरी चतुः की शक्ति बढ़े ।

यच्छ्यांनः पूर्यावंर्ते दक्षिणं सुव्यम्रीम भूमे पृथ्वेम् । षुनानास्त्वां प्रतीर्नी यत् पृष्ठीभिरिधंशेमंह । मा हिंसीस्तर्त्रं नो भूमे सर्वस्य प्रतिशीविर ॥ ३४ ॥

मा०—हे भूमे ! ( यत् ) जब मैं ( शयानः ) सोता हुआ ( दिनियं सम्मम् आिंस, सन्यं दानियाम् अिंभ) दार्ये से बार्ये और बार्ये से दार्थे ( पार्थम् ) पासे को ( पिर आवर्ते ) करवट तूं और ( यत् ) जब हम ( स्वा ) तुम्कको अपने नीचे किये हुये ( उत्तानाः ) स्वयं उतान हुए ( पृष्टीभिः ) पीठ के मोहरां के बज्ज पर, हे ( सर्वस्य प्रतिशीविर ) सबको अपने ऊपर सुलांन वाली माता के समान जननी ! ( नः ) हमें तू ( मा हिंसीः ) कभी मत मार ।

यत् ते भूमे विखनांमि जिप्रं तदापे रोहतु । मा ते मर्मं विमृग्विष्ट मा ते हृदंयमपिंपम् ॥ ३४ ॥

भा०—हे (भूमे) समस्त पदार्थों की उत्पत्ति स्थान रूप भूमे !
(ते) तुम्म से जो ओषधि आदि पदार्थ में (विखनामि) नाना प्रकार से खोद जूं (तत् अपि) वह भी (विप्रम्) शीध ही (रोहतु) पुनः उग आवे।
हे (विमृग्विर ) विशेष रूप से शुद्ध पितृत्र करनेहारी ! में (ते) तेरे (मर्म) मर्म स्थानों को और (हृदयम्) हृदय को (मा अपिपम्) कभी

१४-(दि०) 'सल्यमपि'(च०) 'पृष्दा यद् ऋदाश्चेसहे'(दि०) 'भौमे' (पं०) 'भौमे' इति पैप्प० सं०।

३५-(प्र०) 'सौसे ' (दि०) 'ओषं तदिष '(च०) 'हृदयसर्पितम् ' इति पंप्प० सं०।

पीदित श्रीर विनाश न करूं। श्रोपिध श्रादि खोदते समय सदा ध्यान रिखे कि पृथ्वी के मर्मे श्रर्थात् जिनमें पृथ्वी के श्रोपिध पोषक श्रश हों श्रीर हृदय जिनमें उनके रसपद श्रंश हो उनको नष्ट न करे। नहीं तो भूमि श्रनुपजाऊ श्रोर बंजर हो जाती है।

श्रीष्मस्तें भूमे वर्षाणि शुरुद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः।

ऋतवंस्ते विहिंता हायनीरंहोरात्रे पृथिव नो दुहाताम्॥ ३६॥ मा०—हे (भूमे) भूमे ! (ते) तेरे निमित्त या तेरे द्वारा ही यह (प्रीष्मः) प्रीष्म ऋतु, (वर्षाणि) वर्षापं, (शरत् हेमन्तः शिशिरः वसन्तः) शरत्, हेमन्त, शिशिर और वसन्त (श्वतवः विहिताः) ये ऋतुपं परभ्मातमा ने वनाई हैं। इसी प्रकार (ते हायनीः) तेरे द्वारा या तेरे निमित्त वर्ष और (श्वहारात्रे) दिन श्रीर रात वने हैं। वे सब (नः दुहाताम्) हमें श्रभित्तित सुख, श्रीर सुखकारी पदार्थ श्रत फल श्रादि प्रदान करें, श्रीर हमें पूर्ण करें।

यापं चुर्षे श्रिजमाना श्रिमुग्वंशी यस्यामासंज्ञुग्नयो ये श्रुप्स्वर्धन्तः। पग् दस्यून् ददंती देवशीयूनिन्द्रं वृणाना पृथिवी न वृत्रम्। शृक्षायं दक्षे वृष्माय वृष्णे॥ ३७॥

भा०—( सप् ) पेट के बत्त पर सरकने वाते कुटित सांप से जिस प्रकार सब भय खाते हैं उंसी प्रकार ( या सप अप विजमाना ) जो सप के समान कुटित पुरुष से भय खाती हुई ( विमृग्वरी ) शुद्ध पवित्र करनेहारी

३६-'हायना अहो' इति ह्विटनिकामित: । 'हायनाहोरान्ने' इति पैप्प० सं०। ३७-( प्र० ) ' या आप: सर्पं ' इति पदच्छेदः ' ब्रुसकामितः ' । (प्र०) ' या आप: सर्पन् यतमाना विमृग्वरी, ' 'अन्नयोग्नः' ( तृ० ) ' ददति ' इति पैप्प० सं०।

पृथिवी है। (यस्प्रीम्) जिसमें (अप्तयः) वे अग्निएं, ज्ञानज्योति सें जमकने वाले, तेजस्वी विहान् (ये अप्सु अन्तः) जो जलों के मीतर रहने चाले श्रीवानलों के समान (अप्सु अन्तः) प्रजाशों के भीतर विद्यमान हैं। यह पृथ्वी (देवपीयून् दस्यून्) देन, विहान् श्रेष्ठ पुरुपों के नाशक दस्यु, चौर अहु पुरुपों को (परा ददती) दूर करती, उनका परित्याग करती हुई (इन्हें) सूर्य के समान ऐश्वर्य-शील शजा को अपना पीत रूप से वस्या करती है और (कृत्रम्) मेध के समान केवल माया से आवस्य करने वाले इंष्ट पुरुप को अपना पित नहीं करती। वह अपने आपको (शक्राय) शक्ति-शाली (वृत्यो) वीर्यवान् (वृष्यभाय) नाना प्रकार से वीर्य सेचन में समर्थ, बैल के निमित्त गाय नैसे अपने को समर्पित करती है इसी अकार समस्त वर्षा जलों के वर्षक सूर्य या मेश एवं प्रजा के प्रित सुलों के वर्षक राजा के जिये अपने को (द्रश्चे) धारया करती है, अपने को उसके प्रति सींप देती है।

यस्यां सदोहविधाने युवा यस्यां निमीयते । ब्रह्माको यस्यामचैन्त्यूग्मिः साम्नां यजुर्विदः । युज्यन्ते यस्यामृत्तिज्ञः सोमुमिन्द्रांय पातंवे ॥ ३८ ॥

भा०—(यस्याम्) जिस पृथिवी पर यज्ञ में (सदोहविधाने) 'सद' नामक मण्डप श्रीर 'हविधान' नाम सोम शकट या सोमपात्र बनाये जाते हैं श्रीर (यस्यां) जिसमें (यूपः निमीयते) यज्ञ का स्तम्भ 'यूप' गावा जाता हैं श्रीर (यस्याम्) जिसमें (यज्जविंदः) यज्जवेंद्र के यज्ञ वेत्ता (ब्रह्मायाः) ब्रह्मवेत्ता, वेदज्ञानी विद्वान् (श्रामिशः) ऋचाश्रों से श्रीर (साझा) साम वेद् से (श्राचितः) इष्टदेव की स्तुति करते हैं। श्रीर (यस्याम्) जिस पृथ्वी पर (ऋक्तिकः) ऋतु-स्रतुकूज यज्ञ करनेहारे-

३८-( पं० ) युज्यंन्तेस्या ऋत्यवः [ १ ] इति पैप्पं० सं० । .

घरत्विग् लोग ( इन्दाय ) इन्द्र, राजा, यजमान एवं घारमा को (सोमस् पातवे ) सोम पान कराने के लिये ( युज्यन्ते ) एकत्र होते श्रोर समाहित होकर श्राध्यात्म यज्ञ करते हैं। 'युज्यन्ते ' इससे यज्ञ की श्रध्यान्य न्याल्या पर भी श्रकाश पहला है।

यस्यां पूर्वे भूतकृत ऋषयो गा उदा-नृचुः । स्रप्त स्रुत्रेणं बेघसो युक्केन तर्पसा सृह ॥ ३६ ॥

भा०—(यखां) जिस मूमि पर (पूर्वे) पूर्व कल्पों के (भूतकृतः) प्राणियों के उत्पादक अथवा भूत—समस्त तत्वों के साचात् कार करने वाले (सप्त) सात (वेधसः) विधाता, सर्वोत्पादक (ऋपयः) मन्त्रदृष्टा ऋपिगण् (यज्ञेन) यज्ञ. (सन्नेण् ) सन्न श्रीर (तपसा) तप के साथ सम्पन्न होकर (गाः उदानृजुः) वेद-वाणियों को उच्चारण करते रहे। 'Saong out the Kine,' or Song forth the cows 'गायों का गान करते यह थे ' द्विदानिकृत श्रीर ग्रीक्रिथकृत श्रथं उपहास योग्य हैं।

सा <u>नो मूमिरा दिशतु यद्धनं कामयांमहे ।</u> भगों अनुप्रयुंङ्कामिन्द्रं एतु पुरोगुवः ॥ ४० ॥ (४)

मा०—(यत्) जिस (धनम्) धन की हम (कामयामहे) कामना करें (सा) वह पूज्य, सर्वोत्पादक (भूमिः) भूमि (नः) हमें (म्नादिशतु) प्रदान करे। (भगः) ऐश्वर्यवान्, परमात्मा हमें (म्ननुप्रयुक्ताम्) सदा सहायता करें श्रोर (इन्द्रः पुरोगवः एतु) इन्द्र, परमेश्वर ही हमारे सब कार्यों में श्रमगामी होकर रहे। श्रथन, (भगः श्रनुप्रयुक्ताम्) ऐश्वर्यनान् पुरुष हमारे सहायता करे, श्रोर (इन्द्रः पुरोगवः एतु) इन्द्र राजा हमारे सब कार्यों में श्रमसर हो।

३९-( दि० ) ' उदानात् ' इति पेष्प० सं० । ४०-( च० ) ' इन्द्रो सतु ' इति पेष्प० सं० ।

यस्यां गार्यान्ति चृत्यंन्ति भूम्यां मत्यी व्यै/लवाः । युध्यन्ते यस्यांमाकृन्दो यस्यां वदंति दुन्दुभिः ।

सा ने। भूमि: प्र खुंदतां सुपत्नांनसप्तनं मां पृथिवी क्रगीतु ॥४१॥

भा०—(यस्यां) जिस (भूग्यां) भूमि पर (मत्याः) मरण-धर्मा मनुष्य (ब्यैलवाः) नाना प्रकार के शब्द करते हुए (गायन्ति) गाते (नृत्यन्ति) नाचते छौर (युद्धवन्ते) युद्ध करते हैं छौर (यस्यां) जिस पर (आकन्दः) आति शब्द-कारी (हुन्दुभिः वद्दि) नगाइ। बजता है। (सा भूमिः) वह भूमि (नः सपत्नान्) हमारे शत्रुओं को (प्र नुदन्ताम्) परे करे छौर (मा पृथिवी) सुफ को पृथिवी (आसप्रनं) शत्रु रहित (हुन्योत्)) करे।

यस्यामन्नै ब्रीहियुवौ यस्यां दुमाः पञ्चं कृष्ट्यः । भूम्यै पुर्जन्यंपत्न्यै नमोस्तु बुर्षमेंद्से ॥ ४२ ॥

भाо—(यसाम्) जिस पर (अर्ज) अज्ञ, लाने योग्य पदार्थ (ब्रीहि-यदा) धान्य और जी जाति के अज्ञ नाना प्रकार से उत्पन्न होते हैं। भार (यसाः) जिससे (इसाः) ये (पन्च) पांच प्रकार के (कृष्टयः) मनुष्य, ब्राह्मण चित्रय, धैरथ और शृद्ध और पांचर्वे निपाद्≕जंगली लोग उत्पन्न होते हैं। उस (पर्कम्यपत्न्य) 'पर्जन्य,' प्रजाओं के नेता, राजा और प्रजाओं का जल रस देने वाले भेघ की दोनों पत्नी और (वर्षभेदसे) वर्ष के जल से परिपूर्ण इस (भूम्ये) भूमि को (नमः अस्तु) सदा हमारा नमस्कार हो। अथवा मेघ की पत्नी स्वरूप भूमि जिसमें वर्ष का जल खूब पहे उसमें (नमः श्रस्तु) अज्ञ मी खूब हो।

४१-( द्वि॰ ) बनामत्यां ब्बैळवाः ( तृ॰ ) ' युद्धयन्तेस्यां ' (प॰, प॰) सानो भूमिः प्रद्यता सपरनान्।यो नो द्वेष्ट्यभरंतं कृणोतु इति पैप्प॰ सं॰ । .४२-( द्वि॰ ) युत्रेमाः पञ्च गृष्ट्यः ( च॰ ) 'वर्षमेषसे ' इति पैप्प॰ सं॰ ।

यस्याः पुरो देवक्षताः चेत्रे यस्यां विकुर्वते ।

प्रजावंतिः पृथिवीं विश्वगंभीमाशांमाशां रएयां नः कृषोतु ॥४३॥

भा०-(यस्याः) जिसकी पीठ पर (देवकृताः) देव-शिव्पी या राजाश्रों के वनवाए ( पुर: ) बढ़े नगर श्रीर कोट खड़े हैं । श्रीर ( यस्या: चेत्रे ) जिसके खेत में लोग ( विकुर्वते ) परस्पर एक दूसेर से बिगड़ कर-नाना युद्ध करते हैं। (विश्वयर्भाम् ) समस्त विश्व को अपने गर्भ में धारणः करने वाली इस ( पृथिवीम् ) पृथ्वी को ( नः ) हमारे लिये ( प्रजापतिः ) व्रजा का पालक परमात्मा और (ज़ाशाम् श्राशाम् ) प्रत्येक दिशा में ( रचयाम् ) रमण करने योग्य, सुन्दर विहार योग्य ( कृग्रोतु.) बनावे । निर्धि विश्रंती बहुधा गुहा वसुं मुर्णि हिरंएयं पृथिवी दंदातु मे । वर्सूनि नो वसुदा रासंमाना देवी दंदातु सुमनुस्यमाना ॥ ४४॥

भा०—( गुहा ) भीतरी गुहाओं में, छिपी खानों के भीतर (ब्रहुधा ) प्रायः बहुत प्रकार के ( निधिम् ) बहुमूल्य पदार्थों के खज़ाने को ( विश्रती ) धारण करती हुई ( पृथिवी ) पृथिवी ( मे ) मुक्ते ( मार्गे ) मिण वैदूर्य, वैकान्त श्रादि श्रीर (हिरवयम् ) सुवर्ष श्रादि बहु मूल्य धातु रूप ( वसु ) धन को (ददातु) प्रदान करे । वह (वसुदा) धनों को देने वाली (देवी) देवी--पृथिवी ( क्सूनि ) नाना प्रकार के धन ऐश्वर्यों को ( रासमाना ) प्रदान करती हुई ( सुमनस्थमाना ) श्चम चित्त होकर (नः ) हमें ( द्धातु ) युष्ट करे ।

जनं विस्रंती बहुधा विवाचमं नानाधर्माएं पृथिवी यंथीकुसम्। सहस्रं घारा द्रविंगस्य मे दुहां ध्रुवेवं घेनुरनंपस्फुरन्ती ॥ ४४ ॥

४४-( द्वि० ) ' दधातु नः ' इति पेप्प० सं०।

<sup>.</sup> ४५-( प्र० ) ' जनं यं विश्रति बहुवाचसं ' 'द्रविणस्य नः' इति प्रेप्पेठ सं० ।

. . .....

भा०—(विवायसम्) विविध वाणियं या विविध भाषाणं बोलते वाले (नानाधर्माणम्) नाना धर्म के पालक (जनम्) जन, जन्तु समृह को (यधौकसम्) उनके देश या निवासस्थान के अनुसार उनको (बहुधा) खहुत से भिन्न २ प्रकारों से (विज्ञती) पालन करती हुई (पृथिवी) पृथिवी (धेनुः इव) गौ के समान (श्रुवा) स्थिर, निश्चल (अनपरफुरन्ती) विना छ्रद-पटाइट किये, सुल से (मे) सुमे (द्रविणस्य) धन ऐश्वर्षं की (सहस्रं) हजारों (धाराः) धाराणं (दुहाम्) दुहे, प्रदान करे। यस्ते खुणों वृश्चिकस्तुष्टदंशमा हेम्-तजंब्धो मृम्लो गुहा शयें। किम्मिजिन्चंत् पृथियि यद्यदेजित मानुषि तन्नः सर्पन्मोपं सृण्द् यच्छियं तेनं नो मृड ॥ ४६॥

भा०—हे (पृथिति ) पृथिति ! (यः ) जो (ते ) तेरा ( इक्षिकः ) विच्छू (सर्पः ) सांप जाति के जीव (तृष्टदंरमा ) तीखे काटने वाले, और जी (हमन्तज्ञञ्धः) हेमन्त काल के शीत से पीड़ित होकर (श्वमणः) मैंगिरे जाति के जीव (गुहा शये) गुहा, भीतर छिपी खोहों में सोया करते हैं और (क्रिमिः) क्षिम, कींदे सकींदे शादि (यत् यत् ) जो जो भी (प्रावृधि ) वर्षो काल में (जिन्वत्) पुनः वर्षो जल से तृष्ठ या प्राणित होकर ( एजित ) चलते हैं (तत् सप्त) वे सव रंगते हुए ( नः मा उपस्पत् ) हम तक न रंग आवें । (यत् शिवं ) जो मझल, सुलकारी पदार्थ हों (तेन ) उससे ( नः ) हमें ( सङ ) सुली कर । ये ते पन्थांनी बहुवों जुनायंना रथस्य वत्मानस्वस्त्र यातंवे । ये: खंचरन्त्युभयं भद्रपापास्त पन्थानं जयेमानमित्रमंतस्क्रं यािक्ष्यं तेन नो मुड ॥ ४७ ॥

४६-( प्र० ) ' वृक्षकः '( द्वि०) ) हेमन्तळच्यो अमलो क्रमिलिशं पृथिंन्ये प्राहृपि यदेनति ' इति पैप्प० सं०।

४७- 'पत्थानो बहुधा ' ( तृ० ) ' येसिश्चर- ' ( च० ) 'पत्थां जयेम ' इति पेप्प० सं० ।

भा०—हे पृथिवि! (ये) जो (ते) तेरे (बहदः) बहुत सारे (जनायनाः) मनुष्यों के जाने के (पन्थानः) रास्ते हैं श्रीर (रथस्य) रथों के श्रीर (श्रवसः च यातवे) गाईं। के जाने के लिये (वर्त्म) रास्ते हैं (येः) जिनसे (भद्रपापाः) भन्ने श्रीर हुरे (उमये) दोनें। प्रकार के लोग (संचरित ) बराबर चला करते हैं (तं पन्थानं) उस मार्ग को हम लोग (जयेम) विजय करें जिससे वह (श्रनिमंत्रं) शत्रु रहित श्रीर (श्रतस्तरम्) तस्कर चोर हाकू रहित हो जाय। हे पृथिवि (यत् शिवम्) जो मङ्गल, कल्यायकारी पदार्थ हो (तेन नः सृड) उससे हमें सुखी कर। भू मृत्वं बिस्नंती गुरुशृद् भंद्रपापस्यं निधनं तिति हु:। चुराहेय पृथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते मृगायं॥ ४८॥

भार — ( मर्व ) मल युक्त या क्रपणं या मुर्ख पुरुप को (विश्वती) पालती पोसती हुई और (गुरुश्व ) भारी, उपदेशपद ब्राचार्यों को भी धारण करने हारी अथवा ( मर्व ) तुच्छ को जैसे (विश्वती ) धारण करती है उसी प्रकार (गुरुश्व ) भारी प्राधे पर्वत ब्राव्दि को भी उठाती हुई यह (पृथिवी) पृथिवी ( सद्वपापस्य निधनं ) भले और खुरे सबको निधन=देह को या मृत सुदें को (तितिन्धः ) स्वयं सहन करती है। वही ( वराहेण संविदाना ) भानो वराह, महाशुक्तर से मन्त्रणा करती हुई ( सृगाय सुकराय ) जंगली जानवर सूत्रर के जिये भी (वि जिहते) अपने को विशेष रूप सं उसके लिये स्थान देती है। श्रर्थांत जो पृथ्वी मज्जे खुरे मुर्ख पाण्डत सबको धारती है, वह ख्रपने ऊपर पश्च सूत्रर स्थाद पश्चशों को भी स्वच्छन्द विचरने देती है। वहां क्षार्ययाः पश्चों मृगा वने हिताः खिंहा व्याच्राः पुंच्यादश्चरान्ति । खुलं वृक्त पृथिवि दुच्छुनांभित क्राचीकां रखों स्था वाययासत्॥ ॥ १६॥

४८-( प्र० ) ' सर्वे विश्वती स्त्रभिः ' [ १ ] इति पैप्प० सं०।

४.६-( च॰ ) 'इत रक्षीकाम्' इति कचित्। ' ऋश्लीकामृक्षः ' इति कचित्। रेक्षीकां रक्षो चण्याभागत् इति पैप्प॰ सं।

भा० — हे पृथिवि ! (ते वे भारत्याः पशवः) तेरे जो जंगली पशु भीर (वने हिताः) वन में पालित पोषित (सृगाः) सृग, हाथी श्रादि श्रीर (पुरुषादः) पुरुष श्रर्थात् मनुष्यों को भी खा जाने वाले (सिंहाः) सिंह (व्याज्ञाः) बाध श्रादि (चरन्ति) विचरते हैं उनको श्रीर (उलम्) सियार, (वृकम्) भेदिये (दुन्छुनाम्) दुःखदायी (ऋषीकां) श्रन्छ जाति श्रीर श्रन्य (रचः) कष्टदायी रासस्य स्वभाव के जन्तुओं को (इतः) यहां से असमत्) श्रीर हम से (श्रप वाध्य) दूर रख। ये गंन्युवी श्रंप्युरचो ये चारायांः किमीदिनंः। पिश्राचानत्सर्वी रच्नां सिं तानुस्यद् भूमे यावय ॥ ४०॥ (४)

भा०—(ये) जो (गन्धवाः) गन्धवं, गन्ध के पांके चलने वाले, विलासी लोग और (अप्सरसः) विलासिनी क्षियां और (ये च) जो (अरायाः) निर्धन, (किमीदिनः) निकम्मे या दूसरों के जान माल को तुच्छ सममने वाले हैं (तान्) उनको और (पिशाचान्) मांसभची लोगों और (रचांसि) राजस बृत्त वाले (सर्वान्) सब लोगों को हे (भूमे) भूमे! (असमद् बवय) इस से दूर कर। यां द्विपादं: प्रक्तियां: कुंपतंन्ति हंसाः सुपर्याः श्रीकृना वयांसि।

या द्विपादः प्राक्षणः छपतान्त इसाः छपणाः शकुना वयास । यस्यां वातों मात्ररिश्वेयंते रज्ञांसि कृ्णवंशच्यावयंशच वृत्तान् । , वातंस्य प्रवासुंप वामसुं वात्युर्विः ॥ ४१ ॥

भा०—( याम् ) जिस पृथिवी पर ( द्विपादः ) दो पैर वाले, मनुष्य, ( पश्चिगः ) पत्ती, ( हंसाः ) हंस खादि ( सुपर्याः ) सुन्दर पंसों से युक्र

५०-( प्र० ) ' गन्धर्गाऽप्स ' इति पैंप्प० सं० ।

५१- पस्यां वातयते मातरिक्षा उनांसि ' इति ( पं० ) वातस्यनु भात्यर्चिषो इति पैप्प० सं० ।

(शकुनाः) शक्ति शाली गरुइ श्रादि (वयांसि) पत्ती (संपतन्ति) उदते हैं श्रीर (यस्यां) जिसमें (मातिश्वा) श्रन्तिश्व में बदे वेग से चलने वाला (वातः) प्रचरह वायु (रजांसि कृण्वत्) धृ्लियां उदाता हुत्रा, आकाश में धृलि के गुब्बार उदाता हुत्रा श्रीर (यूनान्) बदे २ वृत्तों को (च्यावयन्) गिराता हुत्रा (ईयते) चलता है श्रीर जहां (वातस्य प्रवाम्) प्रचरह वायु के प्रवल वेग श्रीर (उपवाम् श्रन्) निरन्तर वहने के साथ २ (श्रिविः) श्राग की ज्वाला या लू भी (वाति) बहा करती हैं। यस्यां कृष्णामंठ्षां च संहिते श्रहोरात्रे विहिते भृण्णामधि । व्यर्षेण भृतिः पृथिवी वृतावृंता सा नो दधानु भृद्रयां प्रिये ध्यामं।निधामित ॥ ४२ ॥

भाо—(यसाम्) जिस ' भूम्याम् श्राधि) भूमिपर (इन्लां प्रस्यां च) काला श्रीर लाल (श्रहोरात्रे) दिन श्रीर रात दोनों (संहिते) परस्पर मिले हुए, सदा एक दूसरे के धीछे लगे हुए, सुसम्बद्ध (विहते) रहते हैं। (सा पृथिवी) वह विशाल पृथिवी भूमिः) सबकी उत्पादक, जननी (वर्षेण वृता) वर्षो के जल से दकी हुई (भद्रया) कल्याण श्रीर सुखकारिणी लच्मी से (श्रावृता) सम्पन्न या विरी हुई (प्रिये) प्रिय, मनोहर (धामनिधामनि) प्रत्येक देश में (नः दधातु) हमें सब प्रकार से धारण पोपण करे।

चौश्वं म इदं पृथिवी जान्तरिंत्तं च में व्यर्चः । . श्रुक्षिः सूर्ये आपों मेधां विश्वें देवाश्च सं दंदुः ॥ ४३ ॥

५२-( प्र० ) ' गृष्टमरूणं च समृतेऽहोरात्रे ' ( तृ० ) ' वृतावृथा ' ( प्० ) ' वाम्निधाम्नि ' इति पेप्प० सं० ।

५३-( प्र० ) ' मेदं ' ( च० ) ' संदधुः " इति पैप्प० सं० ।

भा०—( चौः च ) यह चौः, श्राकाश, ( पृथिवी च ) पृथिवी श्रीर ( अन्तरित्तम् च ) अन्तरित्त ( इदं व्यवः ) ये तीनों विशाल विस्तृत प्रदेश ( मे ) मेरे ही फलने फूलने श्रीर समृद्ध होने के लिये हैं । ( श्रिप्तिः ) श्रिप्ति, ( सूर्यः ) सुर्यं, ( श्रापः ) जल श्रीर ( विश्वे देवाः ) जगत् की समस्त दिन्य-शक्तियाँ सुक्ते उक्क तीनों विशाल प्रदेशों को वश करने के लिये ( मेघाम् ) बुद्धि ( सं ददुः ) प्रदान करें।

श्रहमस्मि सहंमानु उत्तरी नामु भूग्याम् । श्रभीवाडंस्मि विश्वावाडाशांमाशां विवासहिः ॥ ४४ ॥

भा । ( शहस् ) मैं ही ( मूग्यास् ) मूमि पर ( सहमानः ) सब पदार्थों को वश करने वाला ( उत्तरः नाम ) इन सब तिर्यंग् पशुश्रों से ऊंचा, सबको नमाने में समर्थ ( श्रस्मि ) हूं। ( श्रमीपाद् श्रस्मि ) मैं चारों श्रोर विजय करने वाला हूं। श्रीर मैं ( विश्वापाइ ) सबै विजयी ( श्राशाम् श्राशाम् ) प्रत्येक अपने मनोरथ श्रीर या प्रत्येक दिशा को ( वि-ससिंहः ) विशेष रूप से विजय कर उसको श्रपने वश करूं।

श्चदो यद् देशि प्रथमाना पुरम्तांद् देवैरुक्ता व्यसंपी महित्वम् । स्रा त्वां सुमूतमंत्रिरात् तृदानीमकलपयथाः प्रदिशश्चतंत्रः॥४४॥

भा०-हे ( देवि ) देवि ! पृथिवि ! ( यत् ) जब त्ते ( छदः ) यह इस प्रकार का श्रवधानीय ( महिस्वम् ) ग्रपना विशास स्वरूप ( वि श्रसपंः ) विविध प्रकार से विस्तृत किया तब ( पुरस्तात् ) सबसे पूर्व ( देवैः ) देव, विद्वान् लोगों ने तुक्को ( प्रथमाना ) फैलती हुई, विस्तृत पृथिवी ( उक्ता ) कहा। ( त्वा ) तुक्कों ( सुभूतम् ) उत्तम २ उत्पन्न होने हारे उत्तम पदार्थ

५५-( प्र० ) 'यददो' ( द्वि० ) 'दिवै: सप्टा', 'महित्वा' ( तृ० ) ' आ नाम भूतं वि ' इति पंप्प० स० ।

( भ्रा भ्रविशत् ) सब भ्रोर से प्रविष्ट हैं, (तदानीस् ) उसी समय तू ( चतस्तः प्रदिशः ) चारों महा-दिशाओं में वर्तमान प्रदेशों को भी ( श्रकल्पयथाः ) सुन्दर २ रूप में रचती है ।

ये ज्ञामा यदरंत्यं याः समा ऋषि भूम्याम् । ये संग्रामाः सुप्रितयस्तेषु चार्ष वदेम ते ॥ ४६ ॥ पूर्वार्थः यज्ञ० १ । ४५ प्र० द्वि०॥

भा०—हे पृथिति ! (ये प्रामाः) जो ग्राम हैं, (यद् श्ररण्यम्) जो जंगल हैं (श्राधि भूभ्याम् या समाः) श्रीर भूमि पर जो समापे श्रीर (ये संप्रामाः समितयः) जो संग्राम, युद्धस्थान श्रीर समितियें हैं (तेषु) उनमें हम (ते चारु बदेम) तेरा उत्तम यशोगान करें।

श्रश्चं हुत्र रजों दुधु<u>वे</u> वि तान् जनान् य त्रात्तियंन् पृथिवीं यादजायत । मुन्द्राप्रेत्वंरी सुवंतस्य गोपा वनस्पतीनां गृक्षिरोर्पधीनाम् ॥४९॥

भा०—( श्रष्टः इव ) श्रष्ट जिस प्रकार ( रजः दुध्रेव ) श्रपने शारीर को कंपाकर धूल को भाइ फेंकता है उसी प्रकार ( यं ) जो लोग ( पृथिवीम् ) पृथिवी पर ( श्रावियन् ) श्राकर बसे ( यात् श्रजायत ) जब से उत्पन्न हुई तब से श्रव तक (तान् जनान् ) उन सब मनुष्यों को इस पृथिवी ते ( दुध्रेव ) भाड़ फेंका है । यह पृथिवी सदा ( मन्दा ) सुप्रसन्न श्रोर श्रीरों को प्रसन्न करनेहारी ( श्रयंत्वरी ) श्रागे श्रागे श्रीव्रता से चलने वाली ( सुवनस्य गोपा ) समस्त उत्पन्न होने वाले पदार्थों को रचा करनेहारी ( वनस्पतीनाम् श्रोषधीनाम् ) वनस्पतियों श्रीर श्रोषधियों को ( गृथिः ) श्रपने मीतर श्रहण, धारण करने वाली है ।

५६—' ये त्राम्या यान्यारण्यानि, ' ( तृ ५ त्र ० ) ' तेष्वहं देवि पृथिविम्यु-संत्वत्र ' इति पैप्प० सं० ।

यद् वंदामि मधुमत् तद् वंदामि यदी हो तद् वंनन्ति मा। त्विषीमानसि जूतिमानवान्यान् हंनिम दोर्घतः ॥ ४८ ॥

भा०—( यद् ) जब ( चदामि ) बोर्लू ( तत् ) तव वह ( मधुमत् ) मधु से भरा हुन्ना, मधुर, असृतमय, सारवान् (वदामि) होलूं (यह ईचे ) जब देखूं (तत्) तब (मा) मुक्ते लोग (वनन्ति) प्रेम से देखें, मेरा बादर करें। में स्वयं ( व्विषीमान् ) कान्तिमान् , तेजस्वी श्रीर ( जूति-मान् ) वेगवान्, पराक्रमशाली, उत्साही ( श्रस्मि ) रहूं । श्रीर ( दोधतः ) मेरे प्रति फ्रोध करनेहारे ( अन्यान् ) अन्य शत्रुक्षां को मैं ( अब हन्मि ) नीचे गिरा मारूं।

> शुन्ति वा सुंरुभिः स्योना कीलालोध्नी पर्यस्वती i भूमिरिधं ब्रवीतु मे पृथिवी पर्यसा खह ॥ ४६॥

भार ( शन्ति-वा ) कल्याग श्रीर शान्तिसम्पन्न, (सुरभिः ) उत्तम गन्ध से युक्त, (स्योना ) सुसकारिग्णी, (कीलालोधी) अमृतमय रस को गाय की तरह से अपने थानों में बरावर धारण करने वाली, ( पयरवती ) चीर, ऋत ऋादि पुष्टिकारक पदार्थों से सम्पन्न ( भूमिः ) भूमि, सर्वन्यापक (पृथिवी ) पृथिवी (पयसा सह ) अपने समस्त पुष्टि-कारक पदार्थी सहित ( मे ) मुक्ते ( श्राध अवीतु ) श्राशीर्वीद करे । यामुन्वैच्छंद्भविषां विश्वकंमीन्तरंशुवे रजंखि प्रविष्टाम्। भुजिप्यं र्रपात्रं निर्हितं गुहा यदाविमोंगे अभवन्मातृमद्भवंः ॥६०॥

५८-( द्वि० ) 'तद्वदन्तु मा ' इति पैप्प० सं०। 'वदन्ति, ' 'वहन्ति ' इति कचित् पाठः । ( च० ) ' दोधत ' इति पैप्प० सं० । ५६-( प्र० ) ' सन्ति वा ' ( तृ० ) ' मूमिनींऽधि ' इति पैप्प० सं० । ६०-( ६० ) ' यस्यामासन्तुत्रयोऽप्त्वन्तः ' ( व० च० ) ' गुहाशैरा विरमोरभवन् मातृमद्भिः, इति पैप्प० सं०।

भाठ—( अन्तः अर्थेवे ) अर्थेव महान् समुद्र के भीतर और ( रजिस अविष्टाम् ) रजस, धृलि या मही में या अन्तिर ज्ञ में प्रविष्ट हुई, उससे वनी या उसमें स्थित ( याम् ) जिस पृथिवी को ( विश्वकर्मों ) समस्त जगत् को बनाने वाला परमेश्वर सृष्टि के निमित्त ( ऐच्छत् ) अपने सृष्टि उत्पन्न करने के लिये उपयुक्त जानकर उसे सृष्टि के लिये जुनता है। वह भूमि ( गुहा ) गुहा, इस महान् आकाश में वस्तुतः ( भुजिष्यम् ) भोग करने योग्य अज्ञादि से सुसज्जित ( पात्रम् ) थाली के समान ( निहित्तम् ) रक्ली है ( यत् ) जो ( मातृमद्भ्यः ) पृथिवी को अपनी माता के समान मानने वाली उसके पुत्रों के लियं ( भोगे ) उन पदार्थों के भोग के अवसर पर ( अविः अभवत् ) साज्ञात् रूप से प्रकट होती है ।

त्वमंस्यावपंनी जनांनामदितिः कामदुघां पण्थाना ।

यत् तं ऊनं तत् त श्रा पूरयाति प्रजापंतिः प्रथमुजा ऋतस्यं ॥६१॥

भा०—हे पृथिवि ! (त्वम् ) त् (जनानाम् ) मनुष्यों श्रोर प्राणियों के (श्रावपनी) सब श्रोर वीज वपन करने श्रोर उनको उत्पन्न करने के लिये चेत्र के समान है। तू (श्रादितिः) श्रखाण्डित, श्रचय (पप्रथाना) वहीं भारी, विशाल (कामदुघा) प्राणियों की समस्त कामनाश्रों को पूरने वाली है। (श्रवतस्य) उस वर्तमान संसार के भी (प्रथमजाः पूर्व विद्यमान (प्रजापितः) प्रजा का पालक प्रमेश्वर (यत् ते ऊनम्) जो तेरे में कमी श्रा जाती है (ते तत्) तेरी उस कमी को भी (श्रा प्रयिति) सब प्रकार से पूर्ण कर देता है।

' श्रावपनी '— ब्रह्मोच प्रकरण में ' भूमिरावपनं महत् ' भूमि बीज बोने का बढ़ा खेत हैं।

६१-(दि०) 'कामदुषा विश्वरूपा ' (तृ० च०) 'प्रजापतिः प्रजाभिः संविदानाम् 'इति पेट्प० सं०।

खुपस्थास्ते त्रनमीवा श्रंयदमा श्रसम्यं सन्तु पृथिवि प्रस्ताः । द्वीर्घे न त्रायुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुम्यं बल्लिहतः स्याम ॥ ६२ ॥

भा०—हे (पृथिवि) पृथिवि ! (अस्मभ्यस्) हमारी (प्रस्ताः) उत्पन्न सन्तान (ते उपस्थाः) तेरे उपर, तेरी गोद में रह कर सदा (अन्मीवाः) रोग रहित, (अवष्माः) तपेदिक् आदि से रहित सुखी, हृष्ट पुष्ट होकर (सन्तु) रहें। (नः श्रायुः) हमारी श्रायु (दीर्घम्) बढ़ी जम्बी है ऐसे (प्रतिबुध्यमानाः) समक्ते हुए (वयं) हम (तुभ्यम्) तेरी रहा के खिये (बलिहतः स्याम) भेट पूजा वा कर देने वाजे रहें।

भूमें मात्रिन धेंहि मा भृद्रया सुपितिष्ठितम् । संविद्राना दिवा क्वे श्रियां मा धिह्य सुत्याम् ॥ ६३ ॥ (६)

भा०—हे ( भूसे ) भूसे ! ( मातः ) हे मातः ! ( सा ) सुके ( भद्रया ) कत्याण और सुखकारिणी जच्मी से ( सुप्रतिष्ठितम् धेहि ) उत्तम रीति से प्रतिष्ठित कर । हे ( कवे ) कान्तद्शित । श्रन्तर्यामिनि ! देवि ! सू ( दिवा ) खोलोक या प्रकाशमान सूर्य से ( संविदाना , सुसंगत होकर ( मां ) सुके ( श्रियां ) श्री, जच्मी और ( भूत्याम् ) धन सम्पत्ति, विभृति में ( धेहि ) स्थापित कर ।

॥ इति प्रथमोऽनुवानः ॥ [ तत्रै तं स्त, ऋचश्च त्रिषष्टिः ]

[२] ऋज्यात् अग्नि का वर्गान, दुष्टों का दमन और राजा के कर्त्तज्य | अग्नुर्ऋषिः । अग्निक्त मन्त्रोक्ता देवताः, २१-३३ मृत्युर्देवता । २, ५, १२, २०, ३४-३६, ३८-४१, ४३, ५१, ५४ अनुष्डुमः [ १६ वकुम्मती परावृहती अनुष्डुप् , १८ विनृद् अनुष्डुप् , ४० पुरस्तात ककुम्मती ], ३ आस्तारपंक्तिः, ६ श्चरिष् आपी पंक्तिः, ७, ४५ ज्यती, ८, ४८, ४९ श्चरिष् , अनुष्डुव्यर्भी विपरीत

पादलक्ष्मा पंक्तिः, ३७ पुरस्ताद बहती, ४२ त्रिपदा एकावसाना आर्ची गायत्री, ४४ हकावसाना द्विपदा आर्ची वृहती, ४६ एकावसाना साम्नी त्रिष्टुप्, ४७ पञ्चपदा वाहतवैराजगर्मा जगती, ५० वपरिष्टाद् विराह् बहती, ५२ पुरस्ताद् विराह्बहती, ५२ पुरस्ताद् विराह्बहती, ५५ बहतीगर्मी विराट्, १, ४, १०, ११, २१, ३३, ५३, त्रिष्टुमः । पञ्चपञ्चाशहन्चं सक्तमः ॥

नुडमा रोंड न ते अर्च लोक इदं सीसं भाग्रधेयं त पहि ।'
यो गोषु यद्म: पुरुषेषु यद्मस्तेन त्वं खाकमधुराङ् परेहि ॥ १॥

भार है कच्याद कचा मांस खाने वाले अभे! अभि के समान संतापकारी जन्तु! तू (नडम् आरोह) नद् पर या नद् के समान तीखे शर पर चद अथीत् तू बाण का शिकार हो। (अत्र) इस जीव खोक में (ते) तेरे ( लोकः न ) रहने की जगह नहीं है। (इदं सीसम् ) यह सीसा, सीसे की बनी घातक गोली आदि (ते) तेरा ( भागधेयम् ) भाग्य है। (एहि) तू आ, तुमे मारूं। (यः) जो (गोषु) गौओं पर ( यचमः) पीड़ाकारी और (पुरुषेषु) पुरुषों पर ( यचमः) रोग के समान आक्रमण करने वाला, पीड़ाकारी है (तेन) उसके (साकम्) साथ ही (त्वम्) तू भी ( अधराङ्) नीचे गिर कर ( परा इहि) दूर भाग जा।

इस प्रकार कचा मांस खाने वाले गौओं श्रीर पुरुषों पर श्राक्रमण करने वाले शेर श्रादि हिंसक श्रीर दुष्ट जन्तुओं को बाग्र या सीसे की गोली से मारना चाहिये।

श्रु<u>घशंखदुःशं</u>साभ्यां करेणांनुकरेणं च । यदमं च सर्वे ते<u>ने</u>तो मृत्युं च निर्यजामसि ॥ २ ॥ ़

<sup>[ं</sup> २ ] १-( प्र० ) 'तेत्र ' इति पैप्प० सं० ।

२ - (तृ० च०) 'मृत्यूंश सर्वोस्तेनेतो यहमांश्र निरजामित' इति पेंप्प० सं०। (प्र० द्वि०) ' दुःशंसानुशंसाम्यां धनेनानु घनेन च ' इति मे० सं०।

भा०—( श्रवशंस-दुःशंसाभ्यां ) पाप या हत्याकारी श्रीर दुष्ट कार्यं करने वालों के (करेख) साचात् कर्ता, उनके श्रादमी श्रीर (श्रनुकरेख च) उसके पीछे लगे, उसके सहायक लोगों के सहित (सर्वं च यक्तम् ) उनके द्वारा उत्पन्न समस्त प्रजापीइन के कारखों को श्रीर (तेन ) पूर्व मन्त्र में उक्ष उपाय से दूर करें श्रीर उसी उपाय से (सृत्युं च) प्रजा के सृत्यु को भी (इतः) श्रपने राष्ट्र से (निर् श्रजामिस) हम निकाल दें।

' अघशंस ' वे लोग हैं जो दूसरों की हत्या करने के लिये लोगों को प्रेरणा करते हैं। 'दुःशंस' वे हैं जो दूसरों को बुरे २ नीच, दुःखदायी काम करने की उत्तेजना दें। जो उनको सहायता देते हैं वे उनके कर हाथ और ' अनुकर ' था ' नौकर ' हैं। इनके सहित प्रका में से राजपुरुष लोग रोग और अन्य ' यक्तम ' अर्थात् राष्ट्र के बीच में लगे अजापीड़क रोगों और ' मृत्यु ' भय को भी दूर करे।

निर्ितो मृत्युं निर्क्तिं निर्पातिमजामि । यो नो देख्यि तमंद्वयग्ने श्रकन्याद् यमुं हिष्मस्तमुं ते प्र सुंवा-मिस ॥ ३॥

भा०—(इतः) इस राष्ट्र से (ग्रुत्युम्) मृत्यु भय को (निर् ष्रजामित) इम सर्वेया दूर करें । श्रीर (ऋतिम् निर्) प्रजा की पीड़ा श्रीर मय को भी सर्वेथा दूर करें, ( श्ररातिम्) प्रजा के शत्रु, जो प्रजा को सुख चैन नहीं लेने देते, उनको भी इम (निर् श्रजामित) सर्वेथा राष्ट्र से दूर करें । श्रथवा ( निर्श्रतिम् ) विनाशकारी रोग श्रीर पापप्रवृत्ति श्रीर ( श्ररातिम् निर् श्रजामित ) श्रराति, शत्रु को भी दूर करें । हे ( श्रक्रज्यात् श्रप्ते ) मनुष्यों का कचा मांस खाने वाली चिता=श्रित के समान नर संदार करने वाले पुरुष से

३-(सृ० च०) 'तमध्यग्ने ऋव्यादम् यहमस्तंते प्रसुवामः' इति पेप्प० सं०।

श्रातिरिक्त श्राहवनीय यज्ञामि श्रीर गृह्य श्रामि के समान पवित्र कार्यों के करने श्रार लोगों के घर बसाने वाले श्रमे ! राजन् ! (यः नः ) जो हमें (हेष्टि ) हेष करता है तू (तम् ) उसको (श्राह्म ) खाजा, तू उसका नाश कर । श्रीर (यम् उ ) जिसको भी (हिष्मः ) हम हेष करते हैं, (तम् उ ) उसको भी (ते ) तेरे श्रागे (प्रसुवामः ) जाकर खड़ा करदें। तू उसका यथोचित श्रपराध जांच कर दण्ड दें।

यद्यग्निः क्रव्याद् याद वा व्याघ्र इमं गोष्ठं प्रतिवेशान्योंकाः । तं मार्षाज्यं कृत्वा प्र हिंगोमि दूरं स गंच्छत्वप्सुषदोप्युत्रीन् ॥४॥

भा — (यदि) यदि (क्रन्याद् श्राप्तिः) कचा मांस खाने वाला, श्राप्ति के समान पीड़ाकारी जन, (यदि वा व्याघः) श्रीर यदि हिंसकपशु बाध या बाध के समान हिंसक श्रीर चोर. डाकू पुरुष (ग्र-नि-श्रोकः) बिना घरवार का, जंगली या श्रावारागर्दे (इमं गोष्टम्) इस गोशाला या प्रजानिवेश में (प्रविवेश) श्राष्ट्रसे तो (तम्) उसको (मापाज्यं कृत्वा) (माषाज्यं) मारने योग्य शस्त्र (कृत्वा) तेयार करके (दूरं प्रहियोगि) हम दूर निकाल जार्वे। (सः) वह (श्रप्सुषदः) प्रजाश्रों में श्रधिकारी रूप से विशाजमान शासक (श्राप्ति) भी (गच्छतु) जावे। श्रीर, श्रपना द्रग्रह पावे।

'माष-श्राज्यम्'—'मष' हिंसाधैः ( स्वादि ) माषः=हिंसा, श्राज्यं— श्राजि साधनं श्राज्यं । युद्ध के साधन शस्त्र का नाम ' श्राज्य ' है श्रतः 'माष-श्राज्य'=हिंसाकारी शस्त्र ।

तेजो वा श्राज्यम्। ता० १२। १०। १८॥ वज्रो हि श्राज्यम् शा० १। ३। २। १७॥ श्राज्येन वै देवा सर्वान् कामान् श्रजयन्। की० १४।

४-( द्वि॰ ) 'अन्योकाः प्रविवेश,' ( तु॰ ) 'तमाषा' इति मै॰ सं०।

१ ॥ यदाज्ये देवा जयन्त श्रायन् तत्।ज्यानामाज्यत्वम् । ऐ०' २ । ३६ ॥ यदाजिमायन् तदाज्यानामाज्यत्वम् । (श्राज्यानि शास्त्राणि, स्तोन्नाणि) तां० ७ । २ । १ ॥

यत् त्वां कुद्धाः प्रंचकुर्मेन्युना पुरुषे मृते । चुकल्पंमग्ने तत् त्वया पुनस्त्वोद्दीपयामसि ॥ ४ ॥

भा०—( पुरुषे मृते ) मनुष्य के मर जाने पर हे कव्यात् म्रज्ञे, मांसा-हारी, हिंसक जीव ( यत् ) यदि ( कुन्दाः ) क्रोध में म्राये पुरुषों ने ( मन्युना ) क्रोध से ( त्वा प्रचकुः ) तुभे बहुत बनाया है. तुभे मारा है ( तत् ) तो भी हे ( क्रमे ) अग्नि के समान सन्तापकारी जन ! ( त्वया ) तुभे ( तत् ) वह ( सुकल्पम् ) सुख से सहना चाहिये । हम तो ( त्वा ) तुभे ( पुनः ) फिर भी ( उत्-दीपयामसि ) उत्तेजित करते हैं, धौर भी द्युड देते हैं।

जब पुरुष मर जाता है उस समय जिस प्रकार शवाक्षि को सोग प्रचरडता से जजाते हैं उसी प्रकार पुनः उस हिंसा कारी पुरुष को जूब उद्विप्त करना चाहिये।

पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसंबः पुनंधिक्षा वसुंनीतिरग्ने । पुनंस्त्वा ब्रह्मंग्रस्पतिराधांदु दीर्घायुत्वायं शतशांरदाय ॥६॥ पूर्वार्थः वजु० १२ । ४४ ४० ६० ॥

भा०-है (श्रमें )श्रमि के समान दुष्टों के सन्तापकारक राजन् ! (श्रादित्याः) श्रादित्य, सूर्य के समान तेजस्वी लोग, (रुदाः) रुद्र, नैष्टिक विद्वान्,

५-(प्र०) 'यत् त्वाकृत्वा' (हि०) 'पुरुषे मिते' (तृ०) 'अग्ने च त्वया 'इति पैप्प० सं०।

६- वसवः समिन्धताम् पुनर्मद्वाणो वसुनीययनैः ? इति यजु० ॥

( यसवः ) वसु नामक ब्रह्मचारी गया श्रयंवा (श्रादित्याः ) दुष्टां को पकड़ कर लाने वाले शासक, ( रुदाः ) दुष्टां को दण्ड करके रुलाने वाले, दण्ड-कारी शासक श्रीर ( वसवः ) राष्ट्र के वासी प्रजागया श्रीर ( वसुनीतिः ) वसु श्रयांत् प्रजाश्रों का नेता (ब्रह्मण्डपितः ) वेद का विद्वान् ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा (त्वा ) तुमे ( पुनः ) फिर ( शतशाग्दाय दीर्घायुत्वाय ) सा वरस तक के लम्बे जीवन के लिये ( श्राधात् ) पुनः स्थापित करता है ।

इसी प्रकार पुरुष के मर जाने पर यह जीव भी 'श्रिप्ति 'है। उसकी श्रादित्य=१२ मास, रुद्र=प्राणा, वसु=प्राणा, समस्त जीवों का प्रणेता परमा-हमा प्रजापति पुनः तुसको दूसरा जन्म साँ वर्ष की श्रायु भीगने के लिये प्रदान करे।

यो श्रुग्निः क्रक्यात् प्रंबिवेशं नो गृहमिमं पश्युन्नितंरं ज्ञातवेदसम्।
तं हंरामि पितृयुक्षायं दूरं स घुर्मामेन्थां पर्मे सुधस्थे॥ ७ ॥

ऋ० १० । १६ । १० ॥

भा०—(यः) जो (कन्यात् श्रप्तिः) कच्चा मांस खाने वाला श्रप्ति के समान प्रजापीदक जीव, ढाकृ या न्याघ्र श्रादि (इतरम्) श्रपने से विपरीत, दूसरे (जातवेदसम्) सब विद्वान् श्रप्ति के समान ही दुष्टों के सन्तापकारी राजा को (पश्यन्) देखता हुआ भी (नः गृहं प्रविवेशा) हमारे वर में घुस जाय तो (तम्) उसको (पिनृयज्ञाय) राष्ट्र के पालक शासकों के 'यज्ञ' उनके कर्त्तंच्य पालन के निमित्त (दूरं हरामि) दूर खेंच ले जाऊं जिससे (सः) वह (परमे सधस्थे) परम स्थान, राजकीय स्थान में (घर्मम् इन्धाम्) सन्ताप प्राप्त करे।

अक्षियों के पच में —गृह में. गृह्याक्षि श्रौर आहवनीयाक्षि के होते हुए जो 'कव्यात्'—शवाक्षि अर्थात् मृत्यु घर में आ जाय तो उसके 'पितृयज्ञ'=

७-( प्र० ) ' वोगृहं ' ( च० ) ' सधर्ममिन्वात् ' इति ऋ० ।

शवदाह के निमित्त श्मशान में के जाय । वह वहां परम तूर श्मशान स्थान में नरमेघ यज्ञ करे । आर्थात् प्रतिनिधिवाद से इतर जातवेदा≔नये नवयुवक गृहपति को देख कर यदि मृत्यु ब्रूडे पर आ जाय तो उसको दूर श्मशान में जेजा कर श्रीप्त में भस्म कर दे । शव वहां ही तप करे ।

ह्रायामितंरो जातवेदा देवो देवेभ्यो ह्रव्यं वहतु प्रजातः । इहायामितंरो जातवेदा देवो देवेभ्यो ह्रव्यं वहतु प्रजानन् ॥॥

भा०—(क्रज्यादम् अग्निम्) कृष्य, अर्थात् नर मांस खाने वाले अग्निम्न मृत्युं को (दूरं प्रहिणोमि) दूर करता हूं। (गितवहः) पाप को यहन करने वाला, पापी या यमयातना को अनुभव करने वाला पुरुप (यमराज्ञः) सब के नियन्ता राजा या परमारमा के पास (गन्कृतु) जाय। (इह) यहां (अयम्) यह (इतरः) दूसरा निष्पाप, नीरोग (जातवेदाः) विद्वान् यहां (अयम्) यह (इतरः) दूसरा निष्पाप, नीरोग (जातवेदाः) विद्वान् यहां (देवः) दानशील, पुत्रों को अन्न वन्नादि देने में समर्थ भौर गृहपति (देवः) दानशील, पुत्रों को अन्न वन्नादि देने में समर्थ भौर (प्रजानन्) प्रकृष्ट ज्ञानवान् होकर (देवेभ्यः) विद्वान् अतिथियां को (इन्यम्) इत्य=अन्न आदि (यहत् ) प्रदान करे।

क्रव्यादम्गिनिर्मिषितो हरामि जनान् इंहन्तं वर्षेण मृत्युम् । नि तंशास्मि गाहणत्येन विद्वान् पिंतृणां लोकेपि भागो श्रम्तु ॥६॥

भा०—में (इपितः) रह इच्छा शक्ति से सम्पन्न पुरुष (जनान्) भनुत्यों को (चन्नेषा) प्रांशा हरणा करने वाले तलवार के समान कठार

८-( द्वि॰ ) ' यमराज्यम् ' इति ऋ । तत्र दमनो दामायन ऋषिः । अग्निरंदता ।

९-(प्र०) 'इपितम् '(च०) ' छोकं परमोयात् ' इति पेप्प० सं०। ' तृंदन्तं ' राथकामितः।

वज्र से (दृंहन्तं) विनाश करते हुए (क्रज्यादम्) नरमांस भन्नी (श्राग्निम्) मृत्यु रूप श्राग्नि या सन्तापक जन को (हरामि) दूर करता हूं। में (विद्वान्) ज्ञानी (तं) उस मृत्यु रूप, जनों के मृत्युकारक, क्रज्याद् श्रिक्ष को । गाई-पत्थेन । गाईपत्थ श्राग्नि श्रोर उसके प्रतिनिधि भूत गृहपित श्रोर राजा के कर्तव्य से । शास्मि ) शासन करता हूं, उसको दमन करता हूं। इसका (भागः) भाग प्राप्य श्रंश (पितृष्णां) पालक पुरुषों-कोगों के (लोके) लोक में ही । श्रस्तु) हो ।

इसी प्रकार—चज्र=खड़ से मनुष्यों को मारते हुए हत्याकारी दुष्ट पुरुप को में प्रवत्त राजा प्रजा से दूर करूं। उसको 'गाईंपत्य' गृहीं के पति राजा के नियम विधान से शासन करूं। उसका भाग−भाग्य 'पितृ' शासकों, श्रधिकारियों के हाथ में हो।

काञ्यादमार्गेन शशमानमुक्थ्यं प्रहिंगोमि पृथिभिः पितृयागैः। मा देंत्रयानैः पुनुरा गा अत्रैकंत्रि शितृषुं जागृहि त्वम् ॥१०॥ (७)

भा०—( क्रन्यादम् ) नर मांस को खाने वाले ( शशमानम् ) श्रति चन्चल. न्यापक ( श्रीनम् ) श्रीन को ( उक्थ्यम् ) उक्थ=वेद के अनुसार ( पितृयाँगः पथिभिः ) पितृयाग मार्गों से ( प्रहिशोमि ) दूर करता हूं। हे क्रन्याद् श्रप्ते ! ' देवयानैः ) देवयान, विद्वानों श्रीर राजा के चलने योग्य मार्गों से ( पुनः ) फिर मा श्रा गाः ) कभी मत श्रा । तू ( श्रन्तेत्र एधि ) यहां ही, श्मशान में ही रह श्रीर (पितृषु ) बूदे श्रीर सृत पुरुषों में ही ( त्वम् ) तू ( जागृहि ) जागृत रह।

राजा के उत्त में-फ्रब्याद् दुष्ट पुरुष को वेद की श्राज्ञानुसार 'पितृयाण्' श्रर्थात् शासकों के बनाये नियमों के श्रनुकृत दूर करदें। उसे फिर राजमार्गी में न श्राने दे। श्रीर वह शासकों के बीच श्रपना जीवन वितावें। गृहस्य-एज में-

१०-( तृ० ) ' मा देवयानैः पथिभिरागात्रैव ' इति पेप्प० सं० ।

कव्याद श्रिप्त मृत्यु, पितृयान मार्गों में ही रहे। देवयान मार्गों में न श्रोव। श्रोर मृत्यु बृढ़ों पर ही अपना घात करे, द्वोटी उमर वार्तों पर न श्रोव। सिमिन्धते संकंसुकं स्वस्तये शुद्धा भवंन्तः श्रुचंयः पावकाः। जहांति ट्रियमत्येनं एति सिमिद्धो श्रुप्तिः सुपुनां पुनाति॥ ११॥

भा॰—( ग्रुचयः ) ग्रुद्ध चित्त चाले ( पावकाः ) अन्यां को भी पाप से ग्रुद्ध करने वाले, ( ग्रुद्धाः भवन्तः ) स्वयं ग्रुद्ध रहते हुए, विद्वान् लोग ( स्वस्तये ) संसार के कल्याण के लिये ( संकष्ठकम् ) उत्तम शासक को अक्षि के समान् ( सम् इन्धते ) खूब प्रदीप्त करते हैं । उसमें पढ़ कर अपराधी अपने । रिमम् ) पाप कमें को ( जहाति ) ख्रोद देता है और ( एनः अति एति ) अपने दुष्ट पाप से ऊपर उठ जाता है । और ( समिद्धः ) खूब प्रदीप्त ( अिनः ) अग्नि के समान दुधां का संतापकारक राजा हवंथ ( सु-पुना ) उत्तम शीति से पावित्र करने वाला ही पापी को भी ( पुनाति ) प्रितंत्र कर देता है । प्रेतपच में—( ग्रुचयः पावकाः ) श्रुद्ध आहवनीय आहि पावित्र ( पावकाः ) अग्नियं ही स्वयं ग्रुद्ध होते हुए ' संकष्ठक ' कन्याद अग्नि को कल्याण के लिये करते हैं । इसमें शव के बाल देने से भी मृत आत्मा का संस्कार होता है, वह पाप छोड़ देता है ओर ऊंचा हो जाता है । वह नरमेश्र की पवित्र अग्नि एवं उसके समान पवित्र सुपुना=प्रमातमा ही उसको पवित्र करता है ।

देवो ऋग्निः संकंसुको दिवम्पृष्टान्यारुंहत् । मुच्यमांनो निरेखुसोमोगुस्मा अशस्त्यः ॥ १२ ॥

भा०—( संकुसुकः ) श्रच्छी प्रकार प्रदीप्त या शासन करने हारा राजा के समान परमात्मा ( देवः ) प्रकाशमान, ( श्रान्नः ) ज्ञानस्वरूप, श्रान्न

११ ( तृ० ) 'रिशमत्येनेति' ( प्र० ) प्रायः 'संकुसिकः' इति पैप्प० सं० । १३-- 'संकुसुकेग्नौ ' इति आप० । ( च० ) तार्षेत् इति कचित् ।

के समान दुष्टों का सन्तापक, (दिवः पृष्टानि) चौलोक में स्थित समस्त. लोकों में (आरुहत्) व्यापक है। वही (अस्मान्) हम सवको (एनसः) पापों से (नि:-गुच्यमानः) सर्वथा मुक्त करता हुआ (अशस्त्याः) निन्दा योग्य, बुरी प्रवृत्ति से (अमोक्) मुक्त करे। या वह स्वयं (एनः निर्मु-च्यमानः) पाप से सर्वथा मुक्त रहता हुआ हमें भी निन्दित कुप्रवृत्ति से दूर करे। राजा के पच में स्पष्ट है। ब्रह्म का प्रतिनिधि नरमेधं की अग्नि है।

श्चास्मिन् वृयं संकंसुके श्चम्नौ रिप्राणि मुज्महे । स्वभूम युक्षियाः शुद्धाः प्र ण श्रायृषि तारिपत् ॥ १३ ॥

भा०—( संकसुके ) अति प्रदीस, सर्वेगिरि शासक ( श्रस्मिन् श्रान्ती ) इस महान्, कालाग्नि रूप प्रसात्मा में ही (वयम्) हम सब श्रपने (रिप्ताणि) पापीं, मलों को ( मृज्यहे ) जला कर शुद्ध करते हैं । श्रीर हे प्रमात्मन् ! आपके संसर्ग से हम जीव बन्धन मुक्त होकर ( यक्तियाः ) यज्ञ, श्राप पूजनीय देव की पूजा श्रीर संग लाभ करने के योग्य ( शुद्धाः ) शुद्ध पवित्र ( श्रभूम ) हो जाते हैं । ( नः ) हमारे ( श्राधृंपि ) जीवनों को ( प्रतारियत् ) श्राप तराश्रो, सफल करो ।

संबंधुको विकंखुको निर्क्षुथो यश्चं निस्वरः। ते ते यद्मं सर्वेदसो दुराद् दूरमंनीनशन्॥ १४॥

भार — (संकसुकः ) 'संकसुक 'श्रतिदीस, सम्राट्, ( विकसुकः ) विशेषक्ष से प्रकाशमान विराट् श्रीर ( निर्द्धथः ) पीड़ा को सर्देश नाश करने वाला श्रीर ( निः स्वरः ) श्रन्यों को उपताप या पीड़ा न देने वाला ( ते

१४-( च० ) 'करमुचियवः ' इति पैप्प० सं। 'अचीचतम् ' इति मै० सं०। (हि० ) 'निर्ऋतो यश्च निःस्चनः '( तृ० ) 'अस्मद् यश्स मनागसः ' इति मै० सं०।

:0£

--

ते ) वे चारों तेजस्वी पुरुष (सवेदसः) समान ज्ञान श्रीर ऐश्वर्य से सम्पन्न, होकर (यचमम् ) प्रजा के पीइक यचमा छादि रागों को ( दूरात् दूरम् ) दूर-से द्र ही (भ्रनीनशन्) नाश फरें।

यो नो अश्वंषु द्वीरेषु यो नो नोष्वंद्वाविषुं। फ़ब्यादं निर्ह्णंदामिं यो श्रग्निजैनयोपंनः ॥ १४ ॥

भा०-(यः) जो (नः) हमारे (अधेषु) घोड़ों में (वीरेषु) पुत्री घाँर बीर सैनिकों में घाँर (यः नः) जो इमारे (गोपु छजाविपु) गौर्यो श्रीर वकरियों श्रीर भेदों में (जनयोपनः) जन्तुश्री का काशक (श्रक्षिः) श्रमि के समान तापकारी जन्तु या रोग है उस (क्रव्यादम् ) कव्याद् , कद्या मांस खाने वाले को सदा हम (निर् नुदामिस ) दूर करें।

श्रन्येभ्यस्त्वा पुर्ववेभ्यो गोभ्यो प्रश्वेभ्यस्त्वा ।

🖫 निः क्रव्यार्थं नुहामधि यो श्राग्निजीवित्योपनः ॥ १६ ॥

भा०-हे कव्याद्, कचा सांस खाने वाले ! तू (घः) जो ( श्रप्तिः ) श्रप्ति के समान तापकारी होकर ( जीवितबोपनः ) जीवन का नाशकारी है, उस तुम्म ( कव्याद् ) जीवों के कचा मांस खाने वाले (त्वा ) कुमको ( सन्येभ्यः <sup>9</sup> पुरुपेभ्यः ) सम्य दूसरे, शत्रु पुरुपें शौर ( गोभ्यः

१५- वो नोशेषु ', (दि०) ' बो गोपु योऽजाविषु 'इति पैप्प० सं०। १६-( प्र० द्वि० ) ' अज्ञाना पुरुषेभ्य ' इति पैप्प० सं०। ' अन्पेभ्य: ' इति द्विटनिकामितः ।

<sup>&#</sup>x27;१, ' अन्येभ्यः अक्षयेभ्यः असंख्येभ्यः ' इति हिटनिः । अप मानवगृह्यप्रोक्तो विनियोगः क्रव्यादिनिमार्जने द्रष्टव्यः । मानव । गृ० मू० २ । १ । ११ । तत्र 'सुमित्रा न आप ओपध्यः' इत्यादि मन्त्री विनिधुज्यते : तदिमप्रायमेवैषा भूगवदति ।

अश्वेभ्यः त्वा ) गौष्रों श्रौर घोड़ों की रचा के लिये (नि: नुदामः ) इस राष्ट्र से परे निकालते हैं। श्रथवा श्रपने से श्रतिरिक्न पुरुपीं गौश्रों श्रौर घोड़ों से भी तुमको परे करें।

## ईश्वर अग्निका वर्गान।

यिनम् देवा श्रमृंजत् यस्मिन् मनुन्यां छत । तस्मिन् घृत्स्तावों मृष्ट्चा त्वमंग्ने दिवं रुह ॥ १७॥

भा०—(यस्मिन्) जिसमें आश्रय पाकर (देवाः) देव, विद्वान् आत्म-ज्ञानी पुरुप (श्रमुजत) शुद्ध, बुद्ध हो जाते हैं श्रीर (यिश्मिन्) जिसके आश्रय में आकर (मनुष्याः उत) मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं (तिश्मिन्) उस परम पद तुम्म में ही हे श्रात्मन्!(व्वम्)तू' घृतस्तावः) उस प्रकाशस्वरूप 'घृत '—श्रमृत रूप परमात्मा की स्तुति करता हुश्रा (मृष्ट्वा) श्रपने पापों से पवित्र होकर हे (श्रामं) ज्ञानवान् जीव!तू (दिवम्) उस पर प्रकाशमय मोज्ञलोक में (रुह) जा।

सिमंद्रो छ न ऋाुत स नो माभ्यपंक्रमीः । छात्रेव दीदिहि द्या ज्योक् च सूर्यं दृशे ॥ १८ ॥

भा०—हे (श्राहुत) श्राहवनीय श्रम्भे ! परम पूननीय परमात्मत् !
त् (सः ) वह परम श्वरूप समिद्धः ) श्रत्यन्त दीस्, तेजोमय है। (नः )
त् हमं (मा) छोड़ कर मत (श्रिभ श्रप्रक्रमीः ) जा। तू (श्रश्र एव )
हमारे घर में, प्रकाशमान यज्ञानि के समान हमारे इस श्रन्तःकरण में
(दीदिहि ) प्रकाशित हो, जिससे (ज्योक् च) हम भी चिरकाल तक
(चिवि) श्राकाश में (सूर्यम् ) सर्वश्रकाशक सूर्य के समान प्रकाशमान
तुम सूर्य को श्रप्ने श्रन्तःकरण में (दृशे ) दर्शन करते रहें।

१ ७ - ' असूजत ' इति कचित् । ' घृतस्नाव ' इति लैन्मेनंकामितः । -

## सीसे मृड्द्वं नुडे मृड्द्वमुग्नौ संकंसुके च यत्। श्रश्चो श्रन्यां रामायां शीर्षकिमुंपवर्हंगो ॥ १६॥

भा०-( सीसे ) सीसे में ( यस् ) जिस प्रकार चांदी श्रादि धात का मज रह जाता है श्रीर धातु निखर श्राती है उसी प्रकार अपने श्राक्षा को उस ब्रह्मस्य प्रक्षि में ( मृद्वं ) तपात्री और शुद्ध करो, मल छूट जायगा श्रीर श्रात्मा शुद्ध हो जायगा । (नडे मृट्ड्वम् ) जिस प्रकार नहीं या सरकएडों की बनाई चालनी में से जल निकालने से मल ऊपर झटक जाता है उसी प्रकार उस परमेश्वर की बनी काननी में से गुज़ार कर अपने को शुद्ध करो। (संकतुके) सर्वनाशक ( अग्नो च मृड्द्वम् ) सर्व भस्मकारी अग्नि में मल फेंकने से सब जल जाता है और स्थान शुद्ध हो जाता है या सर्व प्रका-शक राजा के हाथ में श्रपराधी की देने से उसके श्रपराध दूर हो जाते हैं या संकत्तके' क्रध्याद अग्नि में रावको डालने से जैसे मिलन भाग जल जाता है और शुद्ध अस्थि रह जाती है या तत्व तत्वों में मिल जाते हैं उसी प्रकार सर्व प्रकाशक परमात्मा में अपने श्रापको शुद्ध करो । ( अथो ) ग्रीर जिस प्रकार (रामायाम् , काले रंग की । प्रज्यां ) भेड़ में कथ्याद्=मांसभन्नी जन्तु को प्रलाभित कर मनुष्य स्वयं बच जाता है श्रीर जिस प्रकार शिर की पीड़ा होने पर ( शीर्पक्रिम् उपवर्षणे ) शिर को सिरहाने पर जाराम स रख देने पर रोगी शिरोशेग से गुक्र होकर सुख से सोता है उसी प्रकार तुम ( भ्रव्या रामायाम् ) सर्वं रत्याकारियी परम दिच्या, सब की रहा करनेहारी उस पर्नातमा शक्ति पर अने को अभित करे। और सन के ( उपबर्हेगों ) बढानहारे उस ब्रह्म में शाश्रय लेकर आपने सब कर्षों की वहीं घर कर सुखी है। जाग्री।

इस मन्त्र में केवल उपमेथों के संग्रह करके वाचक शब्द श्रीर उप-मेय को लोप करके उपमा का प्रयोग किया है। श्रीर सब उपमेय पद शी रलेप से उपमान को दर्शाते हैं। जैसे 'सीसम् '—सर्व बन्धनों का काटने वाला, 'नडः '—सर्वोपदेष्टा, इत्यादि।

मानवधर्भ सूत्र में —सीसेन मिन्छुचामहे शिरोर्चिमुपवर्हणे । क्रन्यादं रामया मृष्ट्त्रा त्रस्तंप्रेतसुदानवः॥

श्रर्थ—जिस प्रकार सीसे से धातु के मल को दूर करते हैं, सिरहाने पर सिर के दर्द को अच्छा करते हैं और जिस प्रकार भेड़ देकर हम 'कव्याद ' भेड़िये आदि को अपने से दूर करते हैं, उसी प्रकार कव्यात् श्रिन को नगर से बाहर छोड़कर अपने २ घर जायो। सीसे का. धातु-मल-शोधक होने का प्रकार नगरिया, सुनार श्रीदि के द्वारा जानना चाहिये।

सीसे मर्लं साद्यित्वा शर्षिकि मुंपवहींगे। भ्रज्यामिस स्न्यां मृष्ट्वा शुद्धा भवत युक्षियांः॥ २०॥ (८)

भा०—है (याज्ञियाः) यज्ञमय प्रजापित परमात्मा की उपालेंगा करने हारे विद्वान् पुरुषो ! (सीसे) जिस प्रकार न्यारिया सीसा में (मलं) धातु के मल को (साद्यित्वा) गाल कर शुद्ध कर लेता है और जिस प्रकार शिर-रोगो (शीर्षक्रिम्) शिर के भारीपन के रोग को (उपवर्हेणे) सिर-हान पर रख कर सुखी हो जाता है और जिस प्रकार शिकारी अपने उपर कापटते भेड़िये को (श्रासित्रन्यां श्रष्ट्याम्) काली भेड़ के लालच में फांस कर स्वयं सुरितित रहता है उसी प्रकार आप लोग (सृष्ट्वा) अपने सब पापादि मल, उस 'सीस 'पापों के श्रन्त करने वाले परमात्मा में त्याग करे श्रपता सब रोग, सर्वाश्रय ब्रह्मरूप उपवर्हण में ठीक कर लें. सृत्युरूप भेड़िये को उसके भी परम कालक्ष्ण रचाकारिणी ब्रह्मशक्ति में फांस कर स्वयं (शुद्धाः) मलराहित निष्पाप भवरोग या दुःख से रहित श्रीर भय है रहित श्रमय हो जाश्रो।

परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्तं एष इतेरों देवयानात् । चजुष्मते शृर्वते तें ब्रवीभीहेमे बीरा बहवों मवन्तु ॥ २१ ॥ ऋ० १० । १८ । १ ॥ यजु० ३५ । ७ ॥

भा०—हे ( मृत्यो ) मृत्यो ! ( देवयानात् ) देवयान श्रर्थात् मुमुजुर्श्रों के ब्रह्मज्ञानमार्ग से ( इतरः ) श्रतिरिक्ष ( यः ते ) जो तेरा ( एषः ) यह ' पितृयाण ' का मार्ग है उस ( परं पन्यां ) दूसरे मार्ग को ( अनु परा हृहि ) तूर से ही चला जा। ( चजुष्मते ) आंख वाले और ( शृयवते ते ) सुनने हारे तुर्फ ( ब्रवीमि ) कहता हूं कि ( इमे ) ये सब ( वीराः ) वीर्थवान्, सामर्थ्यवान्, बलवान् पुरुष ( बहवः भवन्तु ) बहुत से होजांग ।

श्रध्यात्म साधना से जाने वाले वीर्यवान् , सामर्थ्यवान् , दीर्घायु होर्वेपु मृत्यु उनको न सतावे ।

हुमे ज़ीवा वि मृतैरावंवृत्रक्षभूंद् भुद्रा देवह्रतिनी स्त्रद्य । प्राञ्चो स्नगाम नृतये हस्रोय खुवीरांसो विद्यमा वंदेम ॥ २२ ॥

या १० । १८ । ३ ॥

भा०—(इसे जीवाः) ये समस्त जीव ( मृतैः ) मरने के साधनों से या मरने वाले प्राणियों से या मृत्यु के कारणों से ( झा वबृत्रन् ) विविध रूप से घिरे हुए हैं, (नः) इस मुमुचु मार्ग से जानेहारों को ( श्रय ) श्रव, ( भदा ) श्रति कल्यासकारिसी ( देवहृतिः ) देव-श्रध्यात्म

२१-मृत्वेदे संकुत्तको यामायन ऋषि: । मृत्युर्देवता । (दि०) ' यस्ते स्व: इतरो ' (च०) 'मा नः प्रजा रीरियो मोत वौरान्' इति ऋ०। अनेव। (दि०) ' यस्ते अन्य ' इति यज्ञु०।

२१-( च॰ ) 'द्राधीय आयुः प्रतरं दधानः ' इति ऋ०। ( प्र० ) 'आव-वर्तिन्' इति तै० आ०।

ज्ञानी विद्वानों का भी उपदेशक या आज्ञा या बुलाहट (स्रभृत्) हो गयाँ है। हम (सुवीरासः) उत्तम वीर्यसम्पन्न होकर (नृतये हसाय) नृत्य श्रीर हास, आनन्द श्रीर प्रमोद के लिये (प्रान्तः) श्रीर भी श्रागे पूर्व की श्रीर ज्ञानमय सूर्य की तरफ़ (श्रगाम) बहैं, जायें। श्रीर (विद्यम्) ज्ञानक्षा की (श्रा वदेम) चर्चा करें।

हुमं ज़ीवेभ्यंः परिविं दंत्रामि मैपां नु गादपंरो श्रर्थंमेतम् । शृतं जीवंन्तः श्ररदंः पुरुचीस्तिरो मृग्युं दंघतां पर्वतेन ॥ २३॥ श्र० १० । १८ । ४॥ यजु० ३५ । १५॥

भा०—में परमात्मा ( जीवेभ्यः ) जीवन धारण करने वांत प्राणियां को ( इमम् ) यह ( परिधि ) परकोट के समान जीवन की मर्यादा था रक्षा करता हूं । अर्थात् प्रत्येक जीव के जीवन की विशेष रक्षा के उपाय करता हूं । (एपाम् अपरः ) इनमें से कोई भी ( एतम् अर्थम् ) इस मृत्यु रूप प्रयोजन के लिये इस रक्षाविधि के पार मा नु गाव् ) कभी न जाय । प्रत्युत, हे मनुष्यो ! आप लोग ( शतं शरदः ) सौ वरस और ( पुरूचीः ) और उससे भी अधिक ( जीवन्तः ) जीते हुए । पवेतेन ) जिस प्रकार पर्वत या पर्वत के समान ऊंचे परकोट से बाहर के पदार्थ छिप जाते हैं उसी प्रकार मेरी बनाई इस रक्षा के उपाय से ( मृत्युम् ) मृत्यु को (तिरो द्र्यताम् ) अपने आंखों से परे रखो ।

इस मन्त्र से नगर श्रीर रमशान के बीच में एक ऊँचे टीले या दीवार या श्राह रखने का विधान कर्मकायड में माना गया है।

२३-( च॰) ' अन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन ' ( तृ॰) ' जीवन्तु ' इति ऋ ॰ यजु॰। ( द्वि॰) ' अपरोऽधेमेतम् ' इति तै॰ आ॰। ( तृ॰) ' ज्योग् जीवन्तः ' इति पैप्प॰ सं॰।

श्रा रोंहतायुंर्जेरसं वृगाना श्रंनुपूर्व यतंमाना यति स्थ । तान् वस्त्वष्टां युजनिमा युजोषाः सर्वमायुर्नेयतु जीवंनाय ॥२४॥ १० १० । १८ । ६ ॥

भा० — हे मनुष्यो ! आप लोग (जरसम्) नरा, वृद्धावस्था को (वृयानाः) दूर करते हुए ( आयुः ) दीर्घ जीवन ( आरोहत ) प्राप्त करें । और ( अनु-पूर्वम् ) पहले के समान नियमपूर्वक ( यतमानाः ) यत्न करते हुए ( यति ) संयम या ब्रह्मचर्य के जीवन में (स्थ ) रहो । (त्वष्टा ) तुम्हारा उत्पादक परमात्मा ( सजोपाः ) आप लोगों के साथ प्रेम का न्यवहार करनेहारा ( सुजनिमा ) उत्तम रूप से उत्पन्न होने वाले सुजात ( तान् वः ) उन्न आप साधनासम्पन्न पुरुषों को ( जीवनाय ) जीवन के लिये ( सर्वम् ) ममस्त पूर्ण ( आयुः ) जीवन ( नयतु ) प्राप्त करावे ।

यथाहांन्यसुर्वे भवंन्ति यथतेवं ऋतुभिर्यन्ति खाकम्।
यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा घांत्रसर्वेष कल्पयेषाम् ॥२४॥
ऋ०१०।१८।५॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (अहानि) दिन ( अनुपूर्वम् ) एक दूसरे के बाद, कम से बराबर ( भवन्ति ) हुआ करते हैं और ' यथा ) जिस प्रकार ( ऋतवः ) ऋतुएं ( ऋनुभिः साकम् ) ऋनुओं के साथ, एक दूसरे के पीछे बराबर जुड़ी जुड़ी ( यन्ति ) आया और जाया करती हैं । और ( यथा ) जिस प्रकार ( पूर्वम् ) अपने से पहले को ( अपरः ) आगे आनेवाला दूसरा

२४-(६०) 'यतिष्ठ' (२० च०) ' इह त्वद्य सुजनिमा सजीपा दीर्घमायुः करति जीवसे वः ' इति ऋ०। 'जरसं गृणानाः ', (२०) ' तानवस्त्वा सुजनिमा सुरत्नाः '(च०) 'करतु जीवनाय ' इति तै० मा०।

२५-( द्वि॰ ) 4 यन्ति साधु र इति ऋ० !

नव्युवक 'सन्तान (न जहाति) नहीं त्यागता प्रत्युत उसके साथ जुड़ा रहता है। (एवा) इसी प्रकार है (पातः) सब के धारक पोपक परमेश्वर ! आप (एवाम्) इन जीवों के (प्रायंपि) जीवनों की (कल्पय) व्यवस्था करते हो।

श्रश्मन्वती रीयने से रंभध्वं बीरयंध्वं प्र तरता सखायः। श्रश्नां जहीत ये श्रसंन् दुरेवां श्रनमीवानुत्तरेमाभि बाजान् ॥२६॥ २०१०। ५३। ८॥ यज्ञ०३५। १०॥

भाव—( श्रश्मन्वती ) पत्थरों श्रों र शिलाश्रों से भरी नदी जिस प्रकार बढ़े बेग से ( रीयते ) जाती है उसी प्रकार यह जीवन की या संसार की नदी वह रही है। इसिलिये हे पुरुषों ! (सं रभध्वम् ) सब मिल कर अपने कार्य उत्तमता से प्रारम्भ करों। (वीरयध्वम् ) वीर के समान पराक्रम-शिल होकर कार्य करों, इस गम्भीर नदी को (प्रतरत ) उत्तम रीति से तैरने का यस्न करों। (ये) जो (दुरेवा: श्रसन् ) दुष्ट कामना श्रीर श्राचारों वाले नीच पुरुष हैं उनको (श्रत्र जाहीत ) यही ध्याग दो। श्रीर हम (श्रनमीवान् ) रोग श्रीर दुःखों से रहित (वाजान् ) उत्तम सुखमय खों वो या श्रजों को ( उत् तरेम ) श्राप्त हों।

'वाजो वै स्वर्गों लोकः'। ता० १८। ७। १२।। गो० उ० ४। ८॥ उत्तिष्ठता प्र तंरता सखायोश्मन्वती नदी स्यंन्दत इयम्। स्रत्रां जहीत् ये असुन्नशिवाः शिवान्तस्योनातुर्त्तरेमुस्भ वार्चान्॥२७॥ स्०१०। ५३। ८॥

२६-( तृ० ) ' अञ्चा जहाम ये असन्नशेवाः ', 'शिवान् वयमुत्तरेमाभिवा-जान् ' इति ऋ० । ' अञ्चा जहीमो शिवा ये असन् ' इति राजुः० । ( प्र० ) ' अश्मन्वती रेवतीः ' इति तै० आ० ।

भा०—हे (सखायः) भित्रो !(हयभ्) यह संसार रूप साजात् ( अश्म-न्वती ) पत्थरों ग्रोर शिलाग्रों से भरी (नदी) नदी (स्पन्दते ) वह रही है । (उत्तिष्टत ) उठो श्रोर (प्र तरत ) श्रच्छी प्रकार तैरो श्रोर पार करो । ( ये ) जो (श्राशिवाः ) श्रमङ्गलकारी, बुरे लोग (श्रासन् ) हैं उनको (श्राप्ता ) यहां ही (जहीत) छोड़ दो। (शिवान्) शिव, मङ्गलकारी (वाचान्=वाजान् ) सुखमय लोकों को ( उत्तरेम ) प्राप्त हों। पूर्व मन्त्र के साथ तुलना करो।

वैश्वटेवीं वर्चेख आ रंभध्वं शुद्धा भवंन्तः शुर्चयः पात्रकाः । श्रुतिकार्मन्तो दुरिता प्रदानिं शतं हिमाः सर्ववीरा मदेम ॥ २८ ॥ पूर्वीर्धः-अर्थवं ६ । ६२ । ३ म० हि० ॥

भा०—हे पुरुषे ! श्राप लोग ( शुच्यः ) मनसा, वाचा कर्मणा शुद्ध वित्त, (पावकाः ) श्राप्ति के समान परम पितृत, तपस्वी श्रीर ( शुद्धाः ) शुद्ध, मलरहित ( भवन्तः ) होते हुए ( वर्चसे ) ब्रह्मवर्चस्=तेज के प्राप्त करने के लिये ( वैश्वदेवीम् ) विश्वे-देव श्रर्थात् प्रजापित परमात्मा की ज्ञानकथा श्रीर उपासना ( श्रारभध्वम् ) किया करो । श्रीर हम सब (सर्ववीराः) समस्त सामर्थ्यवान् प्राणों से सन्पन्न श्रीर पुत्रों से श्रीर वीरों से श्रीर वीर्थ वान् पुरुषों से युक्त होकर, या स्वयं सब विश्ववान् होकर ( हुरिता पदानि ) दुःख से पार करने योग्य दुर्गम स्थानों श्रीर श्रवसरों को ( श्रितिक्रामन्तः ) पार करते हुए ( शतं हिमाः मदेम ) सी वर्षों तक श्रानन्द से जीवन स्यतीत करें ।

२८-' वैश्वानरीम् ' इति सधर्व० ६ । ६२ । ३ ॥ (प्र०) ' वैश्वदेवीं सन्ताम् सारमध्यम् ' इति पैप्प० सं० । वैश्वदेवीं नावमिति लेन्मेन प्रेक्षितम् । ' वैश्वदेवीम् ' इत्यत्र कौशिकमूजानुसारं गृह्यसूज्ञानुसारं च वैश्वदेवी वत्स्तरीम्रहणं तहपालम्सनं च वेदविरुद्धम् ।।

यद्वियदेवा सम् श्रयजन्त, तद्वैयदेवस्य विश्वदेवस्य । ते०१।४। १०।४॥ प्रजापित वैयदेवम् । को०४।१॥ समस्त विद्वानों का मिलकर देवोपासना करना या 'वैयदेव'कार्य है। प्रजापित 'वैश्वदेव'कहाता है। उद्वीचीनेः पृथिभिर्वायुमाद्भरितिकामन्तीवरान् परेभिः। त्रिः सप्त स्नत्व ऋषंयः परेता मृत्युं प्रत्योहन् पद्योपंनेन॥ २६॥

भा०—(ऋषयः) तत्वदशीं, मन्त्रदृष्टा ऋषि लोग (उदीचानैः) उद्दं, परव्रक्ष तक जाने वाले (वायुमितः) उपर के वायु के बने श्रन्तरित्त मार्गी के समान वायु से बने प्राण्मय (परेभिः) परम, उत्कृष्ट श्रित तृर पद तक पहुंचने वाले (पथिभिः) मार्गी, साधनीं से (श्रवरान् । नीचे के तुच्छ जीवन मार्गी को, जीवन के कष्टां को (श्रितिकामन्तः) पार करते हुए (परेताः) परम पर तक पहुंचे हुए (परयोपनेन) पहाँ या देहीं के योपन श्रयीत् विलोपन हारा या मृत्यु के श्राने के कारणों को दूर करके (मृत्युम्) सुखु को (श्रिः सप्तकृत्वः) २१ वार (प्रति-श्रोहन्) पराजित करते हैं।

'श्रास्मावै पदम् '। की॰ २३ । ६ ॥ पण्ते श्रानेनेति पदम् निमित्तम् । इसी मन्त्र के श्राधार पर गृह्यस्त्रोक्ष मृत्यु के 'पदलोपन 'की विधि रची गई है। नर्जवंतस्थाख्या वा पदानि सोपयन्ते'। मानव गृ॰ स्॰ २ । १३ ॥ मृत्योः पदं योपयन्त् एत् द्राधींयु श्रायुः प्रतरं द्धांनाः ।

श्रासीना मुत्युं नुदता सुधस्थेथं जीवा-सो श्रिद्धमा वंदेम ॥३०॥ (६)
पूर्वार्धः ऋ०१०।१८।२।१० ছি০ ১১

भा०—( मृत्योः ) मृत्यु के ( पदं ) पद, आने के कारणों को ( योप-यन्तः ) मिटाते हुए ( एतत् ) इस ही ( आयुः ) आयु, जीवन को

२९ ' अपकामन्तो दुरिताम् परेहि ' इति पेप्प० सं०।

३०--(तृ० च०) आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यश्चियासः । इति ऋ०।

( द्राधीयः ) ऋति दीर्घ श्रीर ( प्रतरं ) सब कर्षें से पार तराने योग्य ( द्र्धानाः ) बनाते हुए ( श्रासीनाः ) वत, उपवास, यम, नियम श्रादि से स्थिर होकर येठते हुए ( मृत्युं ) मृत्यु श्रर्थात् देह के श्रास्मा से छूटजाने की घटना को ( नुदत ) दूर मगा दो । ( श्रथ ) श्रीर है ( जीवासः ) जीवो ( सधस्ये ) एक ही स्थान पर एकत्र होकर हम सब लोग ( विद्यम् ) ज्ञान-कथा या ज्ञान-बज्ञ की ( श्रा वदेम ) चर्चा करें, एक दूस्वेर को ज्ञान का उपदेश करें ।

हमा नारीरविश्ववाः सुपत्नीराञ्जनेन सुर्पिषुः सं स्पृंशन्ताम् । श्चनश्रवीं श्चनमीवाः सुरःना श्चा रीहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ ३१ ॥ अर्थ० १ । ३ । ३० ॥ श्च० १० । १८ । ७ ॥

भा०—(इमाः) ये (नारीः) नारियें (श्रविधवाः) कभी विध-वर्षं न हों, बिकि । सुपरनीः) उत्तम गृहपित्नयें रहकर नित्य (श्राव्यनेन) श्रांजन श्रर्थात् शरीर पर मलने यीग्य (धृतेन) धृत से (संस्पृशन्ताम्) श्रपने शरीरों को लगावें। श्रीर (श्रनभीवाः) निरोग रहें। (श्रनश्रवः) कभी श्रांस् न बहाया करें। (सुरत्नाः) सुन्दर रस्न भूषण धारण करें श्रीर (जनवः) पुत्रोत्पादन में समर्थ बधू होकर (श्रप्रे) सबसे प्रथम (योनिम्) घर में— पलङ्ग पर श्रीर या एकत्र होने की सभा श्रादि स्थानों पर (श्रारोहन्तु) कुँचे, श्रादर योग्य स्थान पर श्रादरपूर्वक विराजें। इसी प्रकार की ऋचा

<sup>,</sup>३१-(द्वि०) ' संविशन्तु ' इति ऋ०। ' मृशन्ताम् ', ( रु०) ' अन-/ मीनाः सरत्नाः ' इति तै० मा०।

<sup>&#</sup>x27;इमाः वीरा अनिधवाः सुजन्या नराञ्जनेन सर्पिया संस्पृशन्ताम् । अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना स्योनाद् योनेरिक्तल्यं बृहेयुः [रुहेयुः] ।।' इन्ति पेष्प् सं सं अधिका ऋक् । ' इमे जीवा अविधावाः सुज।मयः ' इरयादि पुरुष विषयपिणी ऋकौशिकसृत्रेषु चोदाहृता ।

पुरुषों के लिये भी पैप्पलाद शाखा में और के।शिक सूत्रों में भी कहना की गयी है।

भ्याकरोमि इंविषाहमेतौ तौ ब्रह्मणा व्यर्ष्टं केल्पयामि । स्वयांपितभ्यो स्वतरां कृषोमि डीवैंगासुंषा समिमानसंजामि ॥३२॥

भार ( शहम ) में ( एता ) इन स्त्री श्रीर पुरुष दोनों को (हविषा) हन्यचर से श्रीर श्रव से ( वि-श्राकरोमि ) विविध रूप से पुष्ट करता हूं। श्रीर (ती ) उन दोनों को ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म, वेद ज्ञान से ( श्रह्म ) में ( वि कल्पयामि ) नाना प्रकार से समर्थ करता हूं। श्रीर ( पितृभ्यः ) पिरेपालक, वृदे लोगों के लिये ( श्रजराम् ) श्रजर, श्रविनाशी ( स्वधाम् ) स्वयं धारण करने योग्य श्रव्य को ( कृणोमि ) प्रदान करता हूं। श्रीर ( इमान् ) इन समस्त जीवों को ( दीवेंग् ) दीर्घ, लम्बे ( श्रायुषा ) जीवन से ( सं स्जामि ) युक्त करता हूं।

यो नो ख्रक्षिः पितरो हृत्स्बर्ंन्तरांश्विवेशाष्ट्रतो मन्येषु । मण्डहं तं परिंगुद्धामिदेवं मासो ख्रस्मान हिंस्ततामा व्यं तम् ॥३३॥

भा०-हे (पितरः) आत्मा की शक्तियों के पालक एवं ज्ञानपालक युक्षो ! (नः) हमारा (यः) जो (ध्राग्नः) अग्नि, ज्ञानमय, प्रकाशमय, परम आत्मा (ध्रमृतः) श्रमर, मृत्युरहित, (मर्त्येषु) मनुष्यों में, मनुष्यों

३२-( तृ० च० ) ' सुधां पितुस्योऽसृतं दुहाना ' इति पैप्प० सं० । ३३-( द्वि० ) ' अमृतस्य मत्येषु ं ( तृ० ) ' मह्यं तं प्रतिगृ० ' इति पंप्प० सं० । ( द्वि० ) ' अमत्यों मत्यान आविवेश ', ( तृ० च० ) ' तमात्मन परिगृहणीमहे वयं मासो अस्मान अवहाय परागात् ' इति तै० सं० । ' तमात्मन परिगृहणीमसीह नेदेषोऽस्मान् अवहाय परायत् ' इति में० सं० ।

के (हत्सु) हृद्यों में (अन्तः) भीतर (अम विवेश) प्रविष्ट है (तं) उस (देवस्) प्रकाशमान, उपास्य, परम आत्मदेव को (अहस्) में ज्ञानी साधक पुरुष (मिश्रे) अपने भीतर (परिगृह्णामि) धारण कर्छ। (सः) वह (अस्मान्) हमारे से (मा दिखत) कभी द्वेष न करे और (तम्) उससे (मा वयम्) हम भी कभी द्वेष, विराग न करें, प्रत्युत परमात्मा हम से प्रेम करे और हम उस से प्रेम करें। इस मन्त्र से पुत्रादि पिताओं का हृद्य स्पर्श करते हैं।

श्रापानुत्य गाहैपत्यात् क्रज्यादा भेतं दक्षिणा। भियं प्रितुभ्यं श्रात्मने ब्रह्मभ्यं: क्रणुता क्रियम् ॥ ३४ ॥

भा०— (गाईपत्यात्) 'गाईपत्य ' ऋषि से (उपाश्य ) हटकर (दिच्या) दिख्य दिशा में (क्रव्याता प्रेत) क्रव्यात् शवामि के प्रति आश्रो । श्रोर (पितृश्यः) तुम्हारे बृद्धे या मृत पिता पितामह श्रादि को जो (प्रियम्) प्रियम् ) श्रम् कार्य हो वह श्रीर जो (श्रासमें) तुम्हारे श्रप्ते श्रासमा को (प्रियम् ) श्रम्बा प्रतित हो वह श्रीर जो (ब्रह्मस्यः) वेद के विद्वान् ब्राह्मय जोगों को (प्रियम् ) श्रमिलपित कार्य हो वह (क्रयुष्त ) करो । अर्थात् पितादि के मरजाने पर 'गाईपत्य ' श्रम्भ से पृथक् होकर श्रम्मामि को प्राम या निवास से इत्तिया दिशा में विद्ता में श्रामा या निवास से इत्तिया दिशा में विद्ता में श्रामा करो श्रीर वाद में श्रपने ब्दों की श्रपनी श्रीर विद्वान् ब्राह्मयों की श्रमिलापा के श्रमक्कल कार्य करो ।

द्विभागु बनमादाय प्र चिंगात्यवंत्या । श्चानिः पुत्रस्यं ज्येष्ठस्य यः कृब्यादनिराहितः ॥ ३४ ॥

भा०—(यः) जो ( क्रज्याद्) शव को खाने वाला ( श्रिप्तः) श्रिप्त (श्र-निर्-श्राहितः) गार्हपत्य श्रिप्तः से पृथक् न किया जाय तो वह ( ज्येष्टस्य ) जेठे (पुत्रस्य ) पुत्र का (द्विभागं धनम् ) दो भाग, दुगुता धन । श्रादाय ) खेकर । श्रवत्यों ) श्रसत्, उपद्रव श्रीर विनाश से ( प्र विद्याति ) विनाश कर देता है । श्रशीत् पिता श्रादि का श्रीध्वेदीहिक कार्य भी घर के सामान्य धन में से किया जाय, नहीं तो बाद में प्रस्पर भाई भाई फूटकर लोग प्रस्पर डिपद्रव से नष्ट हो जाते हैं।

यत् कृषते यर् चंनुते यचं वस्नेनं श्रिन्दते । सर्धे मत्यंस्य तन्नास्ति कृज्याचेदनिराहितः ॥ ३६॥

भार — ( क्रव्यात् चेत् ) यदि क्रव्यात्=शवसचक श्रिन ( छ-तिर् श्राहितः ) पृथक् श्राधान न किया जाय तो । यत् कृषते ) मनुष्य जो खेत बाही से उत्पन्न करता है ( यत् वनुते ) श्रीर जो पितृषन में से हिस्सा श्रास करता है श्रीर । यत् च ) जो कुछ ( वस्नेन ) व्यापार से, वच्यों के भूत्य श्राप्ति से ( विन्द्रते ) प्राप्त करता है ( सर्वस्य ) मनुष्य का (तत् सर्वम् ) वह सब कुछ ( नात्ति ) नहीं सा हो जाता है, व्यर्थ जाता है । श्रर्थात् श्रावािन को सदा गाहंपस्य श्रिन से पृथम् श्राधान करना ही चाहिये । श्रीर गुर्दों का यथोचित दाह करना चाहिये । क्रव्यात् श्रीन, भृत-पुरुष के श्रास्मा के समान है ।

श्चयित्रयो इतवंची भवति नैनेन द्वविरत्त्वे । छिनत्ति कृष्या गी-धेनाद यं क्रव्यादंनुवर्त्तते ॥ ३७ ॥

३६-'वस्तेन ' इति कचित्।

१. वसति येन सः वस्नः, मुल्यं वेतनं वेति व्यानन्द रुणादौ ।

३७-( प्र. ) ' वे असयो ' ( तु० ) 'क्विं गां धनस्' इति पैप्प० सं०।

भा०—(यं) जिसके पीछे (फल्यात्) कच्चा मांस खाने वाला श्रावािन, शोक रूप में: अनुवर्धते) बाध के समान लग जाता है वह पुरुप (अयिज्ञयः) यज्ञ के अयोग्य और (इतवर्चाः) निस्तेज (भवित) हो जाता हैं (एनेन) इसके हाथ से । हिविः) यज्ञ का हिवि (न अप्तेव) खाने योग्य नहीं रहता। वह (कृष्याः) खेती बादी, (गीः) भी आदि पशुग्रां और (धनात्) धन सम्पत्ति से भी (छिनति) विन्वत हो जाता है, उनको वह खो बैठता है। फलतः स्तकों का दाह मखी प्रकार करके पुनः शुद्ध होकर घर में प्रवेश करना चाहिये।

मुहुर्गुष्ट्यैः प्र वंदत्यार्ति मत्यौ नीत्यं । कृज्याद् यानुग्निरंन्तिकादंनुविद्वान् वितावंति ॥ ३८ ॥

भा०—' यान्) जिनके ( ज्ञान्तिकात् ) समीप राव को खाने वाला ( ग्रानिः) श्रानि रहता है, वह पुरुष ( ग्रुध्येः ) श्राप्ते श्रामिलापा के पात्र, श्राप्ते प्रिय मृतों से मानो ( ग्रुहुः ) वार २ ' प्रवद्ति ) बात चीत करता श्रार वह ( मर्थः ) मतुष्य ( श्रार्तिम् ) पीड़ा को ( नि इत्य ) प्राप्त होकर ( श्रानु विद्वान् ) पंश्ले से भी वेदना या दुःख को प्राप्त होकर ( वितावति , विविध प्रकार से कष्ट पाता है .

प्राह्मां गृहाः सं संज्यन्त ज्ञिया यन्त्रियते पतिः । वृक्षेव विद्यानेन्द्रोहे यः कृत्याद निराहत्रत् ॥ ३६ ॥

भा (यत्) जब श्लियाः) स्त्रीका पति) पति, गृहपति (श्रियते) मर जाय तब (गृहाः) घरके जन श्ली शादि आहा / जकदने वाले संकामक मोहमय रोग, पीढ़ा या समता से (संसुज्यन्ते ) युक्त हो जाते हैं । इसानिये

३८-( च० ) ' विधाविति ' इति लड्विग्कामितः । बहुक्क्षिः प्रवदन्त्यन्ति तमेहोन्वेति च । क्रव्यादमित्रस्तिहिद्दान् विधाविति [?]' इति पैप्प॰ सं० । ३९-( द्वि॰ ) ' यत्स्व्यां विधावेते ' इति पैप्प॰ सं० ।

(ब्रह्मा एव) ऐसा ब्राह्मण (विद्वान् ) ज्ञानी (एप्यः ) ग्रावश्यक है (यः ) जों (क्रव्यादम् ) उस शोकमय शवानि का (निर् ग्रादधत् ) १थक् ग्राधान करने में समर्थ हो । वह गाईपाय से पृथक् कच्याद् ग्रानि को श्राधान कर, श्राथत् गृहस्थ श्रानि से जिस प्रकार 'क्रव्यात्' को श्रालम करके हूर छोड़ श्राया जाता है उसी प्रकार साथा में जकड़े मृत शरीर को भी सब से पृथक् करके ज्ञानपूर्वक यथाविधि चिता में जला देवे श्रीर सवको उससे नाता तोड़ कर पुनः पूर्वचत् निःशोक हाकर रहने का उपदेश करे । नहीं तो समता वश उठे संकल्पों से दिन्नयों के मित्रप्क पर भवकर रोग वाधाएं , श्रीर पागलपन श्रादि विकार उत्पन्न होते हैं जिन्हें चुडेल श्रादि कहा जाता है । वह चस्तुतः मानस विकारमात्र हैं । वह पित श्रादि के मरने पर प्रायः ( गृहाः ) स्त्रियों को ही श्रीधक होता है ।

यद् रिपं शर्मलं चक्म यचं दुष्कृतम्।

भागों मा तस्मांच्छुम्भन्त्व्यनेः संकंतुकाच्च यत् ॥४०॥ (१०)

भा०—शव दाह कर चुकने के बाद शुद्ध हो जांग । अर्थात् (यत्) जो (रिप्रम्) पाप (शमलम्) मलिन और (यत् च) जो (हुप्कृतम्) तुरे काम भी हम (चकृम) करते हैं (आपः) जलों के समान पवित्र आस पुरुष (मा) मुक्ते, हमें (तस्मात्) उस पापादि तुरे संकल्पों से और (संकल्पात् अग्नेः च) संकल्पक, शव भन्नी अग्नि से भी (शुम्भन्तु) पवित्र करें।

ता श्रेष्ट्रराहुदीचीरावद्वंत्रन् प्रजानतीः प्रथिभिदेवयानैः । पर्वतस्य वृष्मस्यापि पृष्ठे नवाश्चरन्ति खरितः पुरार्णाः ॥ ४१ ॥

<sup>.</sup> ४००-' बद्दुरितम् ', (.त० ) ' शुन्यन्तु ' ( त० ) ' अग्निः संकुप्तिका-रूत्र थः ' इति पेप्प० सं० ।

४१-( प्र० ) ' न्ताधरात् ' ( तु० ) ' ऋषभस्य ' इति पेपप० सं० ।

z

भा०—( ताः ) वे प्वोंक मास जनों की श्रेणियां, स्वच्छ जल-धाराक्षं के समान ( प्रधरात् ) नीचे से ( उदीचीः ) उत्तर की तरफ जाती हुई ( प्रजानतीः ) उत्कृष्ट ज्ञान सम्पन्न होकर ( देवयानैः प्रधिभिः ) बिहानों से जमन करने योग्य मोच मार्ग के ( प्रधिभिः ) मार्गो श्रीर साधनों से ( आ श्रवहृत्रन् ) हति, साचरण करती हैं । ( पर्वतस्य अधि पृष्ठे सरितः ) पर्वत के पीठ पर जैसे सदा नयी जल-धाराएं अति प्राचीन काल से बहा करती हैं उसी प्रकार ( हृपभस्य ) सर्वश्रेष्ठ समस्त सुखाँ के वर्षा करने हारे परमेश्वर के ( अधि पृष्ठे ) माश्रय में ( पुराणीः नवाः चरन्ति ) मति पुरास्त काल के शौर नये भी माश्रजन विचरते हैं ।

अग्ने अकव्याक्षिः कृत्यारं नुदा देव्यक्रनं वहः॥ ४२ ॥

भार — हे ( अग्ने ) अग्ने ! परमेश्वर ! तू ( अक्रव्याद् ) कत्यास् , मांसाहारी व्याप्त या हिंसक जन के समान नहीं होकर भी ( कव्याद् ) मांसभन्नी जनों को ( निः नुद ) परे कर । और ( देवयजनम् ) देवों की उपासना करने वाले सन्पुरुष को ( वह ) हमें प्राप्त करा । अथवा — हे पर-सात्मन् ! ( कव्यादं निः नुद ) देह के मांस को खाने वाले मृत्यु को दूर कर और ( देवयजनं वह ) देव, परमेश्वर की संगति प्राप्त कराने वाले आहम-स्वरूप को प्राप्त करा ।

हुमं कृत्यादा विवेशायं कृत्यादुमन्वंगात्। ह्याब्री कृत्वा नांनानं तं हेरामि शिवापुरम् ॥ ४३ ॥

भारा (इसम्) इस पुरुष में (क्रज्याद्) कजा मांस खाने कासा आतमा या स्वभाव (आविवेश) प्रविष्ठ होजाय या (अयम्) यह पुरुष स्वयं (क्रज्यादम्) मांसभत्ती राज्ञस के (अनु अगात्) अनुकरण में उनका संगी होजाय तो उन दोनों को (व्याजी कृत्वा) न्यांत्र, मेहिया, शेर

४३-( प्र० ) ' प्रविवेशा ' ( २० ) ' नानाहं ' इति पेष्प० सं०।

के समान जान कर अथवा दोनों व्याघ्न स्वमाव के पुरुषों को (कृत्वा)
मार कर (नानानं) दोनों को पृथक् २ करके (तम्) उसको (शिवापरम्)
शिव=मंगल से श्रितिरिक्ष द्यमंगल स्थान पर (हरामि) ले जाऊं। जिसमें
बाद में मांस खाने का स्वभाव आ जाय या संग-दोष से जो मांस खाने
लग जांय उन दोनों को हम, जुदा करके कठिन कारागार में डाल हैं
था देख हैं।

श्रथवा—( ऋन्यात् ) मांसभक्तक शवाभि या, मृत्यु जिसमें प्रविष्ट होजाय या जो ' ऋन्याद् ' मृत्यु के पीछे स्वयं चला जाय दोनों को न्याझ के समान जान कर पृथक् २ श्रमंगल स्थान, रमशान पर सेज दें।

> श्चन्द्रचिंदेवानां परिविमेनुष्या/शाम् । श्चापनगोर्हंपत्य दुभयानन्द्ररा श्चितः॥ ४४॥

भा०—(गाईप्त्यः श्रक्षिः) गाईप्त्य श्रक्षि (देवनाम्) देवीं के छिपने का स्थान या रहास्थान श्रीर (मतुष्याणान्) मतुःयों का (परिधिः). रहा स्थान या नगर के कोटके समान है। वह (उभयान्) देव श्रीर मतुष्य दोनीं के (श्रन्तरा) बीच में (श्रितः) विराजमान है।, ज्यितामायुः श्र तिंद् त्यमंग्ने रित-स्थं लोकम्पि गच्छन्तु ये मृताः। सुगाई प्रत्यो चित्र श्रारातिमुधामुंष्यं श्रेयसीं चेह्यस्मै ॥ ४४॥

भा०—हे ( श्रक्षे ) श्रक्षे ! राजन् या परमेश्वर ! ( स्वस् , तू ( जीवा-नाम् ) जीवों को ( श्रायुः ) दीवें जीवन ( प्रतिर ) प्रदान कर । श्रीर ( ये मृताः ) जो लोग मर जांय वे ( श्रिप ) मी ( पितृषाम् लोकम् ) परि -

४४-( तृ.०, ), ' उभयादन्तरा ' इति पैष्प ०. सं०. ।

४५-( प्र० ) ' जीवानामग्ने: प्रतर दीर्घमायु: '( तृ० च० ) ' अरातीरुषा- , मुना अयं श्रेयसि दधम् ' इति पैप्प० सं० ।

पालक वायु चन्द्र, सूर्य श्रादि तत्वा में या वृद्ध पितृतनों के लोक=यश या पद को ( गन्छुन्तु ) प्राप्त हों । तू ( सु-गाहैपत्यः ) उत्तम गाहैपत्य नामक श्रीप्त या राजा ( श्ररातिम् ) शत्रुको । वितपन् ) विविध प्रकार से संतप्त करता हुश्चा ( उपाम्-उपाम् ) प्रति दिन ( श्रस्म ) इंस पुरुष को ( श्रेयमीम् ) सर्वोत्तम लच्मी को ( घेहि ) प्रदान कर । एष वै गाहैपत्या यमो राजा । श्रा २ । ३ । २ । २ ।।

सर्वीनग्ने सहमानः सुपरनानैपामूर्जं रुयिमस्मासुं धेहि ॥४६॥

भा०—हे (श्रम्ने) श्रम्मिकं समान दुष्टों को संताप देने हारे राजन्! तृ (सर्वोत् सपत्नान् । समस्त शत्रुश्चों को (सहमानः ) पराजितं करता हुश्चा (एवाम् ) उनके (रिपम् ) धन को श्रीर (कर्जन् ) श्रन्न श्रादि पुष्टिकारी पदार्थों को (श्रस्मायु ) हमें (धेहि ) प्रदान करे।

ड़मभिन्द्रं बर्न्डि पर्श्रिमन्बारंभध्वं स ब्रो निवैद्यद् दुिताद्वयात्। तेनापं इत् शरुंमापतन्तं तेनं रुद्रस्य परि पातास्ताम् ॥ ६७ ॥

मा०—(इमम्) इस (इन्त्यं) ऐश्वर्यशील ( विन्हम् ) राज्य-कार्यं के भार की उठाने में समर्थ, नरपृङ्गव. (पिम् ) सब के पालक राजा की (श्रमु आन्सम्बम् ) उसके अनुकूल होकर, उसके समीप जाकर सब प्रकार से उसे प्राप्त करों उसे अपनाओं। (सः ) वह राजा (वः ) हमें , अन्यात् ) गर्हेगीय, निन्दनीय ( दुरितात् ) दुष्ट, दुखदायी, पापाचरण से ( निर्वचत् ) पृथक् रखे। हे प्रजाजनो ! तेन ) उस राजा के बल से (शरुम् ) हिंसक पुरुष को ( अप हत ) मारा । और (तेन) उसीके बल पर ( रुद्रमः ) प्रजा को रुलाने वाले, उग्र चोर ढारू के (श्रस्ताम् ) फेके हुए राख्न सक्ष से (परि पात ) प्रजा की सब प्रकार से रुला करें। अथवा राजा के प्रवन्ध से ही रुह की फेंकी शक्ति वज्र=विग्रुत् आदि देवी विपत्ति से भी प्रजा की रुला करें।

४७-( द्वि० ) ' स यो निह्नान् ि जहाति मृत्युम् ' इति पैप्प० सं ।

श्चन्द्रवाहं प्लवम्नवारंभध्यं स वो निर्वेत्तद् दुरितादंव्यात् । श्रा रोहत सश्चितुर्नावमेतां पृड्भिरुर्वामिरमंति तरेम ॥ ४०॥

भा०—( अनड्वाहम् ) अनस्=शकट को जिस प्रकार बैल उठाता हैं राष्ट्र रूप शकट को उठाने वाल राजा और ब्रह्मायड रूप शकट को ले खलने वाले सर्वे प्रवर्तक प्रमेश्वर स्वरूप ( प्लवम् ) जहाज को आप लोग ( अनु-आरभध्वम् ) प्राप्त करे। ( सः ) वह ( वः ) आप सबको ( अवध्यात् ) निन्दनीय ( दुरितात् ) बुरे कामों से ( निर्-वच्चत् ) मुक्त करे। हे सज्जनो ! ( सवितुः ) सब के उत्पादक और प्रेरक प्रमेश्वर और उत्तम राजा की बनायी ( एताम् ) इस ( नावम् ) नाव के समान, सब को अवसागर और दुःखसागर से पार उतारने बाली और सब को अपने बीच में सुरचा से रखने वाली राजव्यवस्था रूप नाव में ( आरोहत ) चरो, उसमें शर्या लो। और ( पद्भिः ) छुहों ( उर्वीभिः ) उर्वी, विशाल शक्तियों से हम ( अमतिम् ) अज्ञान और कुमति को ( तरेम ) पार करें।

' पट् कर्सयः '=छः बड़ी शक्तियां, पांच ज्ञान इन्द्रिय श्रीर छठा मन, ये श्रातमा की छः बड़ी शक्तियां हैं जिनसे वह भारी श्रमित्-श्रविद्या को तरता श्रीर ज्ञान प्राप्त करता है।

श्रुद्धोरात्रे श्रन्वेषि विश्वंत् च्रेम्यस्तिष्ठंन् प्रसरंगः खुर्वारः । श्रुनांतुरान्त्सुमनंसस्तल्य विश्वज्ज्योग्रेव नः पुरुषगन्धिरेवि ॥४६॥

भा०—है (तरुप) सबके प्रतिष्टापक ! पलङ्ग के समान सबको सुख से अपने में विश्राम देने हारे प्रमेश्वर एवं राजन् ! तू (अहोरान्ने) दिन और रात (बिश्रत्) हमें धारण पोषण करता हुआ ( होग्यः ) सबको कुशल मङ्गल करने हारा ( सुवीरः ) उत्तम बीथवान् , उत्तम वीर पुरुषों

१. तुर्दा त्रींपृत्ययः उणादिः । प्रेरयतीति नीः इति द्यानन्दः ।

से युक्त (प्रतरणः) नौका के समान सबको पार तारने वाला (तिष्ठन्) स्थिर रूप से विराजमान होकर मी (अनु एपि) सबके अनुकृत होकर आस है। तू (सुमनसः) शुभ चित्त वाले (अनातुरान्) काम कीधादि से अनातुर, शान्त, तृष्णारहित, स्वस्थ पुरुषों को अपने में (बिश्रम्) धारण करता हुआ भी हे (तल्प) पुलक्ष के समान सबको विश्राम देने हारे! (ज्योक् एव) चिर-काल से और चिर-काल तक (मः) हमें (पुरुष-गान्धः) पुरुषों को उनके पाप कमों का द्वद देने वाला 'जनादंन' होकर (एपि) विराजमान है।

४८, ४६ दोनों मन्त्रों में जनौदन का मत्स्यावतार और मनु के वेद-मयी नौका की कल्पना का मूलमान्न प्राप्त होता है।

ते देवेभ्य त्रा वृंश्चन्ते पापं जीवन्ति सर्वदा । क्रुग्यादु यानुग्निरान्तिकादश्वं इवानुवर्षते नुडम् ॥ ४० ॥ (११)

भा० — जो लोग ( सर्वदा ) सदा काल (पापस्) पापसय (जीवन्ति ) जीवन विताते हैं (ते ) वे (देवेभ्यः ) देव, विद्वान्, सद्गुणी साधु पुरुषों से सदा के लिये (आ वृक्षन्ते) कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनकी सज्जनी का संग प्राप्त नहीं होता । ( अश्व इव वडम् ) जिस प्रकार स्के नद को घोड़ा पैरों से रॉद २ कर तोड़ फोड़ देता है उसी प्रकार (यान् अन्तिकात् ) जिनके समीप ( अन्यात् अग्निनः ) कचा मांस खाने वालाः ( अग्निः ) अग्नि के समान सन्ताप-कारी निर्दय स्वभाव होता है वह उनके (नडम् ) नड=नर या मानुष स्वभाव था मनुष्यता को ( अनु वपते ) निरन्तर नाग्न कर देता है ।

१. ' गन्ध अर्दने ' चुरादिः । पुरुषान् गन्धवतीति पुरुषयन्धिः जनार्दनः । ' ५०-( प्र० ) ' ते देवेषु आ जशन्ते ' इति पैप्प० संव् ।

ये/श्रद्धा धनकास्या क्रव्यादां समासंते। ते वा श्रन्येषां कुम्मीं प्रयोदंश्वति सर्वदा ॥ ४१ ॥

भा०—( ये ) जो लोग ( अश्रद्धाः ) श्रद्धा, सत्य धारणा से रहितं, नास्तिक, उच्छृंखल होकर (धनकाम्याः) धन के लोगी ( ऋष्यादा ) मांसभर्षा जन के संग (सम् आसतें) बैठते और उनका सा पेशा करते हैं ( ते वा ) वे भी" (सर्वदा ) सदा ( अम्येषाम् ) औरों की ( कुम्भीम् ) हांडी पर ही ( परि आदधित ) अपनी आश बांधे रहते हैं । वे भी सदा के लिये दूसरों के आश्रित रहते हैं । चम्येषा इसरों के पदार्थों पर चोरी करते हैं ।

प्रेवं पिपतिषति मन्याः सहुरा वंतिते पुनः । क्रव्याद् यानीग्नरेन्तिकादंतुबिद्वान् वितावंति ॥ ४२ ॥

भा०— ( यान् अन्तिकात् ) जिनके श्रति समीप से ( क्रव्यात् ) मांस-मची अग्निः ) श्राग्ति ( श्रनुविद्वान् ) जान वृक्त कर ( विताविति ) माना प्रकार से सताता है वह पुरुष जब भी ( मनसा ) श्रपने मन से ( प्र पिष-तिषति इव ) श्रागे भी जाना चाहता है ( पुनः मुहुः ) फिर भी बार २ ( श्रा वर्जते ) लौट श्राता है !

श्राविः कृष्णा भागधेयं पंशूनां सीसं कव्यादियं चन्द्रं तं बाहुः । भाषाः श्रिष्ठा भागधेयं ते हृव्यमंरख्यान्या गृह्वरं सचस्व ॥ ४३॥

भा० है (कृष्यात् ) कच्चा मांस खाने वाले अग्ने ! (पश्चाम् ) पशुश्चें में से (कृष्या अविः ) काली भेद (ते भागधेयम् ) तेरा भागधेय= माग्य है । श्चौर (सीसं ) सीसे को (ते ) तेरा (चन्दं ) धन (श्चाहुः ) कहते हैं भौर (पिष्ठा माषाः ) पिसे हुए 'भाष' उदद की दालें (ते भाग-धेयं ) तेरे भाग्य के (हन्यम् ) पदार्थ हैं । तू (श्वरण्यान्याः ) बढ़े जंगल

५१- धनकम्यिन् ऋव्योदसमा । १ इति बहुत्र पाठ: ।

५३- कल्यादुत ' इति मै॰ सं॰।

के (गहरं) गहरे भाग को (सचस्व ) चला जा। इसका अभिप्राय यह है मांसाहारी जीव भेदिया श्रादि काली भेड़ खाता है, सीसे के गोली से मारा जाता श्रीर माप की दाल के समान दल दिया जाता यही उसका भाग्य है।

शद को रमशान में ते जाते समय लोहे का दुकका पात्र में रखने 'स्रोर उदद की दाल घटिया को देने त्रीर अनुस्तरकी पशु को बालि करने 'स्रादि का गृहोक्क कमें का आधार वही मन्त्र है।

इषीकुां जरंतीमिष्ट्वा तिल्पिञ्जं दर्ग्डनं नुडम् । तमिन्द्रं इध्मं कृत्वा यमस्यार्गि तिरादंधी ॥ ४४ ॥

भा०—( जरतीम् ) जीकं हुई ( इचीकाम् ) सींक को ( तिाल्पिन्जं ) तिल के ढंटल को जीर ( नयडनं ) दयडन=बांस जीर ( नडम् ) नद, नरकुल इनको ( इप्ट्वा ) यज्ञ अर्थाल् इनके समान जीर्थं देह को जीर्ध में आहुति करके ( इन्द्रः ) इन्द्रं, ज्ञानेश्वयंवान् पुरुष ( तम् ) उस अपने जात्मा को ( इप्मम् ) ईचन बना कर या प्रदीस करके ( यमस्य ) सर्थ- नियन्ता प्रमेश्वर के ( जिप्तम् ) ज्ञानमय जीप्ते के समान स्वरूप को ( निर्-जाइची ) अपने भीतर धारण करे ।

सींक, तिलिपिन्ज श्रीर दण्डन=बांस श्रीर नले ये चारी पदार्थ जीखें हो जाने पर जला त्रिये जाते हैं श्रीर फिर श्रृष्ट पर नवे उत्पक्त होते हैं। इसी प्रकार यह पुरुष भी अपने जीखें देह को श्रिप्त में जला दे श्रीर स्वयं ईश्वर के तेजोमय स्वरूप को धारण करे उसका ध्यान चिंतम करे।

श्रत्यश्चं मुर्के प्रन्यपंश्रित्वा प्रविद्वान् पन्थां वि श्वा/विवेशं । प्रामीषामस्त्रंन् द्विदेशं दीर्वेणायुंषा सिम्मान्त्वृंजापि ॥४४॥ (१२)

५४—( तु० ) ' तानिन्द्रेष्मं ' इति पैष्प० सं० । ५५—( द्वि० ) ' वि आज्ञारं <sup>3</sup>ंइति पैष्प० सं० ।

भा०—( प्रत्यन्त्रम् ) प्रत्यग्, प्रत्येक के हृदय में प्रकाशमान ( श्रक्षं ) सूर्य के समान प्रकाशमान परमेश्वर को ( प्रति श्रपीयत्वा ) स्वयं श्रपने आपको सौंप कर ( प्रविद्वान् ) श्रित उत्कृष्ट ज्ञानी में ( पन्थाम् ) उस परम, मोच मार्ग में ( हि ) निश्चय से ( वि शाविवेश ) चला जाऊं । श्रीर ( श्रमीपाम् ) उन मोच-गत मुक्तात्माओं के ( श्रस्त्) सूचम प्राचों को ( परा दिदेश ) पुनः ले लेता हूं । श्रीर ( इमान् ) इन जीवों को ( दीघेंग्य आयुपा ) दीघें जीवन से भी में ( संसुनामि ) युक्त करूं ।

॥ इति द्वितीयोऽनुनाकः ॥ [ तज्ञैकमेनस्काग्रचश्च पञ्चपञ्चाञ्चत् ]

## [ ३] स्वर्गीदन की साधना या गृहस्थ धर्म का उपदेश।

यम ऋषिः । मन्त्रोक्तः स्वर्गोदनोऽधिर्देवता । १, ४२, ४३, ४७ सुरिजः, ८, १२, २१, २२, २४ कात्यः १३ [?] त्रिष्ट्य , १७ स्वराट् , सार्षी पंक्तिः, ३४ विराह्गर्मा पंक्तिः, ३४ वराष्ट्रहती, ५५-६० व्यवसाना संतर्थताऽतिज्ञागतशाकरातिशाकरपार्त्यगर्मातिष्ट्रतयः [५५, ५७-६० कृतयः, ५६ विराट् कृतिः ]। ष्ट्युचं सक्तम् ॥

पुर्मान् पुंसोधि तिष्ट चर्मेहि तत्रं इयस्व यत्मा पिया ते । यार्वन्तावर्षे प्रथमं संमेयथुस्तद् वां वयो यमुराज्ये समानम् ॥१॥

भा०—हे पुरुष ! तू (पुमान् ) पुमान् , पुरुष बा वीर्यवान् मर्द हो कर (पुंस: ) अन्य पुरुषों पर (अधितिष्ठ ) अधिष्ठाता रूप से विराजमान हो। तू (चर्म) चर्म=आसन पर (इहि) आ, विराज। (तम्र ) उसी

<sup>[</sup>३] १-( प्र० ) ' पुस्ती अधि, सिष्ठ चर्च तत्र ' इति पैप्प० सं० । :

मासन पर (यतमा) सब स्त्रियों में से 'ते) तुक्ते जो सब से अधिक (प्रिया) प्रिय स्त्री है उसको (ह्ययस्व) बुखाकर पत्नी स्वरूप में बिठला। हे पति पत्नी! ( ग्रप्ने) ' सब से प्रथम ( यावन्ती ) जितनी शक्ति और सामर्थ्य में बुक्त होकर तुम दोनों (प्रथमम्)प्रथम (सम् ईयथुः) परस्पर संगत होग्रोगे (तत्) वह सब कुछ ( वाम्) तुम दोनों का ( वयः ) जीवन सामर्थ्य ( यमराज्ये ) सर्व नियन्ता परमेश्वर के या गाईपत्य, गृहस्थ के राज्य=गृहः स्थाश्रम में ( समानम् ) समान रहे।

पुरुष, बलवान् , जवान होकर ऊंचे श्वासन पर बैठ कर अपने साथ. अपने हृदय की शियतमा को बैठा कर अपनी पत्नी बनावे । और वे दोनें। जितने भी सम्पत्तिमान हों गृहस्थ जीवन में उनका वह सब कुछ समान ही रहे ।

तार्वद् वृां चनुस्तति वीयाँशि तावृत् तेर्जस्तितृधा वार्जनानि । ष्रुग्निः शरीरं सचते वृदैधोधां पुकान्मिथुना सं मंवाथः ॥ २॥

भा०—हे स्त्री पुरुषो ! पित और पत्नी ! (वास्) तुम दोनों को (तावत्) उतने श्रिषक सामध्यें वाली (चक्कः) प्रेम से युक्त कांख है, और (तित वीयाँ।खि) तुम दोनों के उतने श्रिषक वीर्य, सामध्यें हैं कि कहा नहीं जा सकता। श्रीर इसी प्रकार तुम दोनों का (तावद तेजः) उतना श्रिषक तेज है श्रीर (तितथा) उतने नाना प्रकार के (वाजिनानि) बल्युक्त कार्य हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। परन्तु याद रखो। कि (यदा) जब (श्रिष्ठः) कामरूप श्रीन या वीर्यरूप या ब्रह्म- खंग्रस्प तप (एषः) काष्ठ को श्रीन के समान (श्ररीरम्) श्रीर को (सचते) प्राप्त करता और कन्तिमानं करे। (श्रधा)

१-( द्वि० ) ' अग्निं शरीरं सबतेऽथ ' इति पैप्प० सं० ।

ंतर (पकात्) परिपक्त वीर्य या परिपक्त शरीर के वल से (मिथुना) सुम दोनों पति पत्नी (संभवाधः) परस्पर मैथुन करके पुत्रीत्पन्न करो।

प्रजननं वा श्राग्निः। तै० १ । ३ । १ । ४ ॥ तपो वा श्राग्निः। रा० ३ । ४ । ३ । २ ॥ श्राग्निवें कामः देवानामीश्वरः। कौ० १६ । २ ॥ श्राग्निः प्रजानां प्रजनविता। तै० १ । ७ । २ । ३ ॥ श्राग्निवें मिथुनस्य कर्ता प्रजनगिता। श० ३ । ४ । ३ । ७ ॥ श्राग्निवें रेतोधा ३ । ७ । ३ । ७ ॥ वीर्षे वा श्राग्निः। गो० उ० ६ । ७ ॥ प्रजनन, तप, काम, वीर्यं श्रादि श्राग्नि शान्द से कहे जाते हैं। उसके शरीर में ब्रह्मच्यं हारा प्रयोप्त रूप में संचित होजाने पर स्त्री पुरुष मैथुन करके सन्तान उत्पन्न करें।

' मैथुन 'करने को चेद ' सम्-भवति ' धातु से प्रकट करता है। क्यों कि उस समय दोनों समान वीर्य होकर श्रपनी कृष्टि उत्पन्न करते हैं। और मैथुन द्वारा वे देनों श्रपने ही समान सन्तान उत्पन्न करते हैं।

समिसिल्लोके समुं देवयाने सं सा खुमेतं यहराज्येषु । पृतौ पुवित्रं नपु तर्द्धययेथां यद्यद् रेतो ऋधि वां संवभूवं॥३॥

भा २—हे पति पत्नी ! तुम दोनां ( श्रास्मन् लोके ) इस लांक में ( सम-एतम् ) सदा एक साथ समान भाव से रहो । देवयाने ) देव परमेश्वर का उपासना या मोच मार्ग की साधना में भी (सम् ऊ ) सदा दोनों एकत्र ही रहो । श्रीर (सम् स्म ) सदा साथ रहते हुए ( यमराज्येषु ) यम, नियन्ता राजा के समस्त राज्य के कार्यों में श्रथवा ( यमराज्येषु ) यम, गाई ५ त्य के समस्त कार्यों में, गृहस्थ के समस्त कार्यों में या यमराज्य, परमाक्ष्मा के समस्त उपसना श्रादि कार्यों में (सम् एतम्) तुम दोनों समान भाव से एकत्र होकर रहो । श्रीर ( यद् यद् ) जब जब भी ( वां ) तुम दोनों का ( रेनः ) वीर्य ( श्रधि-संबभूव ) गर्भ में एकत्र होकर पुत्र रूप से स्थिर हा जाय तब २ ( पिनत्रैः ) पिनत्र श्राचरखों श्रीर पिनत्र कार्यों से

(पूती) तुम दोनों शुद्ध पवित्र होकरं (तत्) गर्भ में स्थित उस वीर्याश की (उपह्नेयधाम्) शुभ संस्कारों में पुष्ट करों, उस पर उत्तम र संस्कार डालों। श्रथवा—(यड् यड्) जब र (वां रेतः अधिसंबमूत) तुम्हारा वीर्य पुत्र स्थम में उरपक्त हो (तत्) तब (पवित्रैः चूती) पवित्र यहीं भीर स्नान आदि उपचारों से पवित्र होकर (उपह्नयेथाम्) सबको भ्रपने पास मामकरणादि में सम्मितित होने के लिये बुसाओं।

आपंन्युत्रासो श्रमि सं विशध्विम्मं ज़ीवं जीवधन्याः स्रमेत्यं। तासां भजध्वम्मृतं यमाहुर्यमोदृनं पर्चति वां जिनेत्री ॥ ४ ॥

मा०—है ( पुनासः ) युवक पुत्री ! तुम भी ( भापः ) अपने समीपं प्राप्त अपनी पिलचों के साथ ( अभि सं विश्वध्वम् ) गृहस्य धर्म का पालन करो, उनमें पुत्रादि उत्पन्न करो । है ( जीवजन्याः ) जीवन के श्रेष्ठ धन से सम्पन्न पुरुषा ! आप लोग ( हमम् ) इस ( जीवं । पुत्र को ( समेत्य ) प्राप्त होकर तासाम् ) अपनी गृहपिनचों के या वीर्यरचा रूप उस ( अमृतम् ) अमृतम्य परम गृहस्य मुख को ( भजध्वम् । प्राप्त करो ( यस् ) जिस ( ओवनम् ) औदन के समान पृष्टिकारक वीर्य को । वाम् । तुम रोनों को ( जिनत्री ) माता ( पचिति ) अमृतक्ष्य पालनादि हारा पकाती या परिपक्त करती रही है । मा बाप जिस पकार भोजन बनाकर तुम को खिलाते रहे और ब्रह्मचर्याहि से तुम दोनों को पृष्ट करते रहे उसी प्रकार अब वर-वध् के मां वाणें ने तुम दोनों को एक दूसरे को सोंपा है तुम परस्पर के जीवन से पुत्रादि लाभ करके अमृतमय जीवन सुख्योग करो ।

'आपः'--- अहमिदं सर्वमाप्त्यामि यदिदं कि च तस्मादापोऽभवत् तह-पामाप्त्यं । आमोति व सर्वान् कामान् यान् कामयते । गो० ए० १ । २ ।)

४-( च॰ ) " पचिति वो जिनित्री "( द्विं ) " धन्यारसमेता " इति पूर्ण सं ।

देःयो हि स्रापः । शा• १ | १ | ३ |,७ |। रेतो वा भ्रापः । ऐ० १ | ३ ॥ श्रक्षिता वा श्रापः सुपत्न्यः । शा• ६ | ⊏ । २ ! ३ ॥

यं वा पिता पर्चद्रि यं चं माता ट्रिप्राझिर्मुक्तिये शर्मलाच बाचः। स स्रोद्नः शतवारः स्वर्गे बुमे ब्या/पु नर्मसी महित्वा ॥ ४॥

आठ — हे स्त्री पुरुषो ! (यं) जिस 'झोदन' = वीयं को (वां पिता)
तुम दोनों के पिता और (माता च) माताएं भी (।रिप्रात्) पितृऋषा से ऋषी रहने रूप पाप से और (वाचः) वायी के (शमस्रात् च)
पाप से (निर्मुक्त्ये) सर्वथा मुक्त होने के लिये (पचित) पकाती है, पिरपंक करती है (सः) वह ओदन, वीर्य, ब्रह्मचर्यं आदि का पावित्रव्रत ही
(शतभारः स्वर्गः) शतवर्ष की भाग्रु को भारण करने वाला स्वर्ग, अति
सुखकारी आनन्द प्राप्त करने का उपाय है। वह (महिरवा) अपने महिमा
से (उभे नमसी) दोनों लोकों को, चौ और पृथ्वी को या आस्मा को बांधन
वाले इहलोक और परलोक या वर्तमान जीवन और सन्तानों का जीवन
(उभे) दोनों को (व्याप) व्याप्त करता है। मां बाप स्वयं भी ब्रह्मचर्य
का पावन करें पुत्र पुत्रियों को भी पालन करावें इससे इहलोक, परलोक,
वर्तमान जीवन और सन्तानों के जीवन भी सुखमय होते हैं। वही सौ
वर्ष की आयु देने वाला परम साधन है।

डुभे नमंसी डुभयांश्च लोकान् ये यज्वनामुभिजिताः खुर्गाः । तेषुां ज्योतिष्मान् मधुमान् यो श्रष्टे तस्मिन् पुत्रैर्जरीष्ट सं श्रयेश्याम् ॥ ६ ॥

भा०—( उमे नमसी ) दोनों लोक द्या श्रीर पृथिवी श्रीर ( उभ-यान् च लोकान् ) श्रीर दोनों प्रकार के लोक ( ये ) जो ( यज्वनाम् ) यज्ञ-

५-(प्र॰) ' यं वः पिता ' इति पैप्प॰ सं०।

श्रील पुरुषों द्वारा (श्रिभिजिताः ) श्राप्त करने योग्य (स्वर्गाः ) सुखमय-लोक हैं (तेषाम् ) उनमें ले (यः ) जो लोक (मधुमान् ) मधु के समान श्रामन्दरस से पूर्ण श्रीर (ज्यांतिष्मान् ) प्रकाशमय, ज्ञानमय लाक है, हे पुरुषो ! (तिस्मन् ) उस (श्रमे ) सर्वश्रेष्ठ लोक में (धुनैः ) श्रपने पुत्रों सहित जरासी श्रपने दलते जीवन में (सं श्रययाम्) श्रद्धी प्रकार से रहो।

प्राचीं गर्ची प्रदिशमा रभेथामेतं लोकं श्रद्दधांनाः सचन्ते । यद् वां प्रकं परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दंपती सं श्रयेधाम् ॥৬॥

भार — हे स्त्री पुरुषो ! ज्ञाप लोग ( प्राचीम् प्राचीम् ) प्वं दिशा के समान सूर्य के द्वारा प्रकाशमान ( प्रदिशम् ) प्रदेश या लोक को ही ( ज्ञार-भेथाम् ) प्राप्त करो । ( एतं लोकं ) इस श्रेष्ट लोक को ( श्रद्-द्धानाः ) सत्य को धारण करने वाले लोग ही (सचन्ते ) प्राप्त होते हैं । हे ( व्यव्पती ) स्त्री-पुरुषो, पित पत्नी लोगो ! ( यत् ) जो (वां ) तुम दोनों का ( पक्षम् ) पका, परिवक्त वीर्ष ( प्राप्तों ) अग्नि अर्थात् प्रजनन कार्य में ( परिविष्टम् ) पद गया है, गर्भ में स्थिर हो गया है ( तस्य ) उसकी ( गुप्तये ) रखा के लिये तुम दोनों ( सम् श्रमेथाम् ) एक दूसरे पर ज्ञाश्रित होकर रहो ।

प्रजनतं वा ग्राप्तिः। तै॰ १।३।१।४॥ यज्ञाक्षि में पक चरु का हालना भी प्रतिनिधिवाद से ग्राप्ति में भाहुति श्रीर स्त्री में वीर्याधान का प्रतिनिधि है। योषा वाव गोतमाक्षिः। तस्या उपस्थ एव समित्। यदुपमन्त्रयते स धूमः । यद्गतः करोति त श्रद्धाराः। श्राभिनन्दाः विस्फुलिङ्गाः। तस्मिन् एतिहमन् श्रमी देवा रेतो जुह्वति। तस्या श्राहुतेर्गर्भः सम्पद्यते। ख्रा॰ उप० ४। ६॥ स्त्रीं स्वयं श्राप्ति है। कामांग काष्ट् हैं, स्त्री पुरुषें का परस्पर प्रेम धूम हैं,

७-( तु० च० ) मिमाध पातृ तर्वां पूर्णसस्तु शिवां पकः पितृवाणेभ्याम-सत् इति पैप्पण संव ।

भोग ज्वाला है सुख विस्फुलिङ्ग हैं, उस श्रिप्त में विद्वान लोग वीर्य की श्राहुति देने हैं वह गर्भ रूप से उत्पन्न होते हैं। इसी के लिये वेद श्रिप्त में 'पक्त की श्राहुति' श्रर्थात् परिपक्त वीर्य की श्राहुति देने की श्राहा देता है, उसकी रहा का उपदेश करता है।

दिसंखां दिशंतिम नर्तमाखौ प्रयोवंतिथामिम पात्रमेतत्। तस्मिन् वां यमः पिताभैः सविद्यानः प्रकाय शर्म वहुलं नि योच्छात्॥ = ॥

भा० — हे पति श्रीर पत्नि ! तुम दोनों ( दिश्णां दिशम् ) दिशा श्रांत पूर्व पितरों की दिशा. गृहस्थ धर्म को ( श्रामे नचनाणी ) सब प्रकार से श्राचरण करते हुए ( एतत् पात्रम् श्रामि , इस पात्र=परस्पर के पालन करने रूप गृहस्थ धर्म के प्रति ही । पर्यावतथाम् ) चले आया करो । ( तिस्मन् ) उस परस्पर पालन करने हारे धर्म में विद्यमान ( वां ) तुम दोनों में से ( यमः जो यम, परम ब्रह्मचारी है वह ( पितृभिः ) उत्तम श्रान लाभ करता हुशा ( पक्षाय ) परिपक वीर्य होने के कारण ( यहुलं शर्म ) बहुत श्रधिक सुख । नियच्छात् ) प्राप्त कराने में समर्थ है । अथवा ( पितृभिः संविदानः ) लोक के पालक श्रक्त वायु जलादि शक्तियों के साथ वर्तमान या पूज्य लोगों के साथ सहमित करता हुशा ( यमः ) सर्व नियन्ता परमंश्वर या पितृलोक या गृहस्थ धर्म में वर्तमान तुम दोनों में से परिपक वीर्य वाले श्रमीत् उस गृहस्थ धर्म में वर्तमान तुम दोनों में से परिपक वीर्य वाले श्रमीत् उस गृहस्थ धर्म में वर्तमान तुम दोनों में से परिपक वीर्य वाले श्रमीत् उस गृहस्थ धर्म में वर्तमान तुम दोनों में से परिपक वीर्य वाले श्रमीत वाले सहावारी को श्रमिक सुख प्रदान करता है । श्रथवा ( प्रकाय=प्रकर्म वहुलं श्रमी नियन्छात् ) परिपक वीर्य का बहुत श्रमीक सुख प्रदान करता है ।

८-( तृ० ) 'तिस्मिन् क्यं ', 'तिस्मिन् व्यम् ', 'तिस्मिन् वरान् ', 'तिस्मिन् वरान् ', 'तिस्मिन् वाग् यम् ' इत्यादि बहुधा पाठभेदः ।

अर्थात् गृहस्य का सब से अधिक सुख परिपृक्त वीर्थ वाले श्री पुरुषों को: ही सब से अधिक शास होता है।

पुषा वै दाचित्वा दिक् वित्याम् । श०. १।२।१। १७॥ वितरेः नमस्याः । श० १।१।२।३॥ यान् श्रद्धितेव दहन् स्वद्यति ते वितरोन् प्रितरोन् । श० १।६।१।७॥ ये वा श्रयज्वानो ते गृहमेधिनः ते वितरोप्तिरोऽप्तिथासाः । श०।२।६।१।७॥ ये व श्रुव्यानः ते वितरो बहिषदः । ते०१।६।७।६॥ नमस्कार कर्मे योग्य जोग 'वितर' हैं। जिनको स्वयं ग्राप्ति भोजन का भास्वाद देती है, वे और वे जो गृहस्थ होकर भी यज्ञ नहीं करते होते वे श्रक्षियाच वितर हैं श्रीर यज्ञशील गृहस्थी लोग, 'बहिंपद' वितर हैं।

प्रतिची दिशामियीमद् वरं यस्यां सोमों ऋशिपा मृहिता चं। तस्यां श्रयेथां चुक्रतं: सचेशामश्रां प्रकानिमधुना सं मंवाथः॥श्री

भा०—( इयभ् प्रतीची ) यह प्रतीची, पश्चिम दिशा ( इत् ) ही ( दिशाम् ) समस्त दिशाओं में ( तरम् ) अच्छी है । यस्यां ) जिसमें ( सोमः ) सोम, सर्वोध्वादक प्रमेश्वर या राजा या उत्पादक शुक्र ईा ( श्विध्या ) पालक श्विष्टाता और । मृडिता च ) सब को सुख देने वाला है । ( तस्याम् ) उस दिशा में ( श्रवेष्याम् ) तुम दोनां स्त्री पुरुष आश्रय शास करो और ( सुकृतः ) शुम कर्मों का ( सचेष्याम् ) पालन करो । ( श्रधा ) और वहां ही ( प्रमात् ) पक्क वीर्य से, पक्क वीर्य होकर ( मिथुना सं भवायः ) प्रस्पर जोड़ा होकर सन्तान पैदा करो ।

मनुष्यायां वा एषा दिक्यत् प्रतिची। प०३। १ ॥ प्रतीची दिक्

६-( च० ) ' अथा पकेन सह सम्भनेम ' इति पैन्प० सं०ू।

उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोत्तरावंद् दिशामुदीची रुगवन्नो अश्रम् । पाङ्क्तं छन्दः पुरुषो वभृष्ट विश्वैविश्वाङ्गः खह सं भवेम ॥१०॥(१३)

भा०—( उत्तरम् राष्ट्रम् ) उत्तर राष्ट्र श्रार्थात् उत्कृष्ट राष्ट्र ही ( प्रजया ) उत्तम रीति से उत्पन्न होने वाली 'प्र-जा' से ही वह ( उत्तरावत् ) 'उत्तरावत्', उत्तम सम्पत्तिमान् है जिसको ( उदीची दिशाम् ) दिशाओं में उदीची=उत्तर दिशा अपने दृष्टान्त से ( नः ) हमारे लिये ( अप्रम् ) श्रेष्ट ( कृण्यत् ) बनाती है अर्थात् वतलाती है। उत्तम प्रजा किस प्रकार की होती है ? सो बतलाते हैं कि ( पुरुषः ) यह देहवासी पुरुष ( पार्क्षं छुन्दः ) पन्चाकरों से युक्त पंक्षि छुन्द के समान पांच स्वनन्त्र प्राणों से युक्त ( बमूव ) रहता है। इसलिये हम लोग ( विक्षेः ) सब के सब ( विश्वाक्षेः ) समस्त अर्झी ( सह ) सहित ( सं भवेम ) प्रजारूप से उत्पन्न हों। अर्थात् विकृत्ताङ्ग पुत्रों को न उत्पन्न करके सर्वोङ्ग सुन्दर पुत्रों को उत्पन्न करना यह उत्तम प्रजा प्राप्त करना और उत्तम राष्ट्र बनाना है। इसका उपदेश हमें उत्तर दिशा करती है।

भ्रुवेयं विरागनमां अस्त्वसी शिवा पुत्रेभ्यं उत महांमस्तु । सा नो देव्यदिते विश्ववार् इयं इव गोगा श्रुभि रंच पुकम्॥११॥

भा०—( ध्रवा ) ध्रवा दिया, ( इयं ) यह ( विराट् ) अस से पूर्श विविध प्रकार से शोभा देने वाली विराट् पृथिवी है। ( अस्में ) इसका, हमारा ( नमः अस्तु ) नमस्कार हो। श्रीर यह ( पुत्रेभ्यः शिवा ) पुत्रों के लिये कल्याणकारिणी ( उत ) श्रीर ( महाम् ) मेरे लिये भी कण्याण श्रीर मुख के देने वाली ( श्रस्तु ) हो। ( श्रदिते ) श्रखारिडते ! स्थिर ! ( विश्ववारे ) समस्त संसार से वरण करने श्रीर उनको दुखों से बचाने वाली ( देवि ) देवि ! श्रस्नादि के प्रदान करनेहारी ( सा ) वह तू ( नः ) हमारे ( इयं इव )

१०-( तृ० ) ' पंक्तिइछन्दः ' इति पेंप्प० मृं० ।

श्रज्ञ के स्वामी के समान (गोपा) पाजन करने हारी होकर (पहन् ) हमारे प्रक=परिपक्ष वीर्थ एवं उससे उत्पन्न प्रजा को (श्रमिरच) सद्य प्रकार से सुराचित कर।

पितेर्च पुत्रानिम सं स्वंजस्व नः शिवानो वातां इह वान्तु भूमौ। यमोद्दनं पर्चतो देवते इह तं नुस्तपं उत छुत्यं चं वेतु ॥ १२॥

भा०—( पिता पुत्रान् इव ) जिस प्रकार पिता पुत्रों को आर्तिगन करता है और प्रेम करता है उसी प्रकार हे प्रथिवि ! या हे परमेश्वर ! तू (नः) हम मनुष्यों को (सं स्वजस्व ) भवी प्रकार आर्तिगन कर, प्रेम कर । (हह भूमी) इस भूजोक में (नः) हमारे जिये (वाता) वायुएं सदा (शिवाः) कल्याण और सुल देने हारी होकर (वान्तु) वहें। (देवते ) देवस्वभाव के स्त्री और पुरुष (इह.) यहां (यम् ओदनं ) जिस ओदनं भात के समान पृष्टिकारक वीर्यं को (पचतः) परिपक्व करते, परिपृष्ट करते और ब्रह्मचर्यं का पालन करते हैं (तम्) उसको (नः) हमारा (तपः) तप और (सत्यं च) सत्य धाचरण भी (वेतु ) जाने। यदात् कृत्याः शकुन एह गृत्वा तसर्न विष्के विस्तं आस्थान्तं। यदात् कृत्याः शकुन एह गृत्वा तसर्न विषक्तं विस्तं आस्थान्तं। यदात् हास्यां के हिस्ता समुद्ध उत्तर्वां सुम्भतापः॥ १३॥

भा०—( यत् यत् ) जब जब ( कृष्णः ) काला, मालिन कर्म (शकुन) शाक्रिशाली पुरुष, चोर श्रादि या काला पत्ती कार्क श्रादि मलिन जन्तुं (इह) ' यहां, हमारे घर में ( श्रा गत्वा ) श्राकर (त्सरन् ) कुटिल चार्ल चलता

१२-(दि॰) 'वान्तु शब्दा'.(च॰) 'सत्यं.च वित्ताम्' इति पैप्प॰सं॰।

<sup>े.</sup> १३--(प्र॰) 'शकुनेह' (तृ॰) 'दासीवा वदार्द्र', (च॰) श्चन्य-. . . तापः ' इति पैप्प॰ सं्।

हुआ (विपक्तं) पृथक् एकान्त में छुपे २ (बिले) खोह या घर में (श्राससाद) श्रास्ताय, श्रथवा (विपक्तं स्तरन् विले आससाद) नाना प्रकार का श्रन्न खुराकर श्रपनी बिल में चला जाय तो श्रीर (बद् वा) यदि (श्रार्द्रहस्ता) गीले हाथों वाली (दासी) दासी, नौकरानी व खयकारिणी शक्ति ( उल्लेख मुसलं ) उलल और मुसल को या चित्रय राजा को (सम् अङ्क्र) हाथ लगाकर गीला कर दे, उसको अष्ट कर दे तो हे (श्रापः) जलो ! या श्राप्त पुरुषो ! तुम उन सब को (श्रुम्मत ) श्रुद्ध करो । श्रुये श्रावा पृथुद्धं हेने च्योआ: पूतः प्रवित्रेरणं हन्तु रह्मं: । श्रा प्रोह चर्म महि श्रमी यच्छ मा देपंत्री पीत्रमुधं नि गांताम् ॥१४॥

साठ—( अयं ) वह ( आवा ) मूसल, उसल ( पृथुनुप्तः ) विशास आधार वाला ( वयोधाः ) अजों का धारण करने वाला ( पिवेग्नैः ) पिन्नि करने हारे उपायों से स्वयं ( पूतः ) पिन्नि होकर ( रचः ) अज के उपर के रचा करने वाले आवरण जिलकों को ( अपहन्तु ) कूट २ कर पृथक् कर दे । हे उसल ! तू ( चार्भ आ रोह ) तू चार्म पर विराज और ( मिह शर्म यन्न्यू ) बहा सारी सुख प्रदान कर । ( दम्पती ) स्त्री पुरुष (पौत्रम् अधम् ) अपने पुत्रों के हत्या आदि पाप को ( मा नि गाताम् ) प्राप्त न हों ।

राजा के एक में—( श्रयं प्राचा ) यह राजा ( पृथ्वुप्तः ) विशाला ध्याधार से युक्त ( वयोधाः ) वल श्रीर श्रायु को धारण करने वाला, ( पिवित्रेः प्तः ) श्रुद्धाचरणों से स्वयं पिवित्र होकर ( रक्तः श्रप हन्तु ). राचसों का नाश करें । हे राजन् ( चर्म श्रा रोह ) श्रासन पर विराज । ( मिह शर्म. यन्छ ) बहा सुन्छ प्रजा को दे । कि ( दम्पती पौत्रं श्रघं मा निगाताम् ). पित, पत्नी पुत्र सम्बन्धी हत्या को न करें या पुत्र के किये हत्यादि पाप के

१४-( चक.), ' निनाधाम् ' इति पैप्पल सं का ' माइं पीत्रमधं निः याम् '' आव गृव स्वा ' यथेयं स्त्री पीत्रमधं न रोदात्' इति पा॰ गृव स्वा

पात्र न हों, ने पुत्रों के हाथें। से न मारे जांय । अर्थात् राजा गृहस्थों का प्रवन्ध करे कि मा बाप सन्तानों को श्रीर सन्तानें अपने मा बाप पर शस्या-चार न करें।

बनुस्पतिः सृह देवैर्ने श्रागुन् रत्तः विशाचाँ श्रंपुवार्ध्यानः । स उच्छ्रंयत्तै प्र वेदाति वाचुं तेनं लोकाँ श्रुमि सर्वीन् जयेम ॥१४॥

भा०—(वनस्पितः) महान् वृद्ध के समान सबको श्रपनी छ्न्न-छाया में रखने वाला चक्रवतीं राजा (सह देनैः) विद्वान् पुरुषों श्रीर अन्य श्रासकीं सिहत (रचः पिशाचान्) राचसीं और पिशाचों को (अपबाधमानः) मार कर दूर भगाता हुआ (नः श्रागन्) हमें प्राप्त हो।(सः) वह (उत् अपाते) सबसे ऊंचा होकर सब के शिर पर विराजे और (वाचं) वाणी को (प्र वदाति) कहे सब को श्राहा करे या सब को शिचा प्रदान करे। (तेन) उसके बला के हम (सवीन् लोकान्) समस्त लोकों को (श्रीभ जयेम) श्रपने वदा करें उन पर विजयी हों।

सप्त मेर्जान् प्रशब्दः पर्यंगुद्धन् य एंपां ज्योतिष्माँ ड्त यश्चकर्धः । त्रयंश्चिराद् देवटास्तानत्त्वचन्ते स नः खुर्गमुमि नेष लोकम् ॥१६॥

भ[०---(पशवः) पद्य, समस्त जीव (सस मेथान्) सात इक्षां को (पिर अगृह्णुन्) भोजन के रूप में श्रप्त करते हैं। और (अग्र-व्हिशत्) तेतीस (देवताः) देव गया (तान्) उन जीवें या अर्जों के साथ (सचन्तं) समग्राय या देह रूप से संघ बनाते हैं। (एपां) इस देवनाओं में से

१५-( तु० ) 'सीच्य्रयाते', ( च० ) 'अभिसर्त्रीन् 'इति देव्य० स०। १६-( तु० ) 'ताम् सचन्ते 'इति कचित्। (द्वि० ) 'मेप्रैंस्यानुनपक्षक्षर्य' ( च० ) 'नेषि 'ईति पैष्प संग।

(यः) जो (ज्योतिष्मान्) सबसे ऋधिक प्रकाशमान्, स्वतः प्रकाश (उत) श्रीर (यः चकर्श) जो सबसे सूच्म है (सः) वह प्रजापित पर-मात्मा (नः) हमें (स्वर्शम् लोकम्) सुखसय लोक को (श्रिभ नेप) प्राप्त करावे। सप्त श्रवों का रहस्य देखों बृहदारएयक उप० [१।४]

श्रन्नं मेघः । मेघायेत्यन्नायेत्येतत् । श० ७ । ४ । ३२ ॥ श्रन्न, हुत, प्रहुत, प्रयः, मनः, वाक्, प्राण्, ये सात मेघ' या श्रन्न है, इनको प्रजापित ने मेघा श्रपनी ज्ञान शक्ति से उत्पन्न किया ।

खर्म लोकप्रभि नो नयाखि सं जाययां खह पुत्रैः स्याम । गृह्वामि हस्तमनु मैत्वत्र मा नस्तारीकित्रीतिमी त्ररांतिः ॥ १७ ॥

भार — हे परमात्मन् ! आप (नः) हमें (स्वर्ग लोकन्) सदा सुल-कारी लोक में ही (अभि नयासि) साचान् प्राप्त कराते हो। हम सदा (जायया) पुत्र उत्पन्न करने-हारी स्त्री और उससे उत्पन्न (पुत्रैः) पुत्रों के साथ (स्वामः) रहें। जिसका भी मैं (इस्तं गृह्णाभि) हाथ पकडूं, चहीं स्त्री (मा अनु पुतु) मेरे पीछ २ मेरी धमेपरनी होकर चले। (निर्श्वतिः) पाप-वासना (मा) मुक्ते (मा तारीन्) कष्ट न दे। और (मा उ शरातिः) शत्रु या श्रदान-शील कृपण्य लोग या लोभ वृत्ति भी "मुक्ते न सतावे।

श्राहिं प्राप्तानमिति वाँ श्रंयाम् तमो व्य/स्य प्र वंदासि बल्गु । जानुस्पत्यं उद्यक्तो मा जिहिसीमी तंगुङ्कलं वि शंरीदेवयन्तंम् ॥१८॥ भारु—( श्राहिस् ) सन को पक्द केने वाली, शोक रूप पिशाची को

भार ( ताम ) उस ( पाप्मानम् ) पाप प्रवृत्ति को भी ( स्रति स्रयाम ) हम

१७-(च०) 'नो पतिः 'इति पैप्प० सं०। १८-(च०) 'विशरैदेवयन्तम् 'इति पैप्प० सं०।

पार कर जांथ। हे राजध्र ! तू. (तम: ज्यस्य) हमारे हृदय के शोक रूप अन्धकार को दूर करके व्या ) अति मनोहर वचन (प्र वदासि) कह, उत्तम शिचा दे। हे। वानस्पत्य) ! वनस्पति— युच के विकार लकड़ी के अने मूसल के समान राजकीय तेज के अंश से सम्पन्न दयहकारी राजदयह ! . (त्वम्) तू ( उदात: ) उठ कर (मा जिहिंसी: ) हमें मत मार और जिस प्रकार मूसल आवात करता हुआ भी तुषों को दूर करता और ( तयहलं . मा ) चावल को नहीं तोइता है उसी प्रकार हे राजदयह ! तू भी (देवयन्तं) . देव के समान उत्तम आचरण करने-हारे पुरुष को (मा विशरी: ) विशेष ... रूप से द्यिहत मत कर।

विश्वन्यंचा वृतपृष्ठो भविष्यन्त्सयोनिलॉकसुपं याद्येतम् । वृषेत्रुंद्रसुप यच्छु भूप् तुषं पुलावानपु तद् विनक्तः ॥ १६॥

भा०—हे राजन् ! बहि तू (विश्वन्यचाः ) सर्व संसार में फैला हुआ : सर्व जगत्-प्रसिद्ध और ( घृतपृष्ठः ) सूर्य के समान अति तेजस्वी ( भवि-, स्थन् ) होना चाहता है तो ( सयोनिः ) अपने योनि उत्पत्ति-स्थान, प्रजा सहित ( प्रतम् ) इस स्वर्गमय ( लोकस् ) लोक को ( उप याहि ) प्राप्त हो श्रीर ( वर्षवृद्धस् ) वर्षा काल में बढ़े हुए सींकों से बने ( ग्रूप् ) सूप के समान ( वर्षवृद्ध ) वर्षा में बढ़े खनुभवी पुरुप को ( उप यच्छ ) अपने हाथ में ले और जिस प्रकार छाज ( तुषं पलावान् ) तुष और तिनकों को फाटक र कर खलग र कर देता है उसी प्रकार तू भी अनुभवी न्यायशील पुरुप के हारा तुच्छ हिंसक दुष्ट पुरुषों को अपने राष्ट्र रूप अन्न में से ( विनवन्न ) फटक कर निकाल हाल ।

१९-( च० ) ' पलावामपतद्' इति बहुत्र । ( डि० ) ' उपयाहि विद्वान् ' इति ग्रेप्पण संग ।

त्रयों लोकाः संमिता ब्राह्मंगेन चौरेवासी पृथिव्यान्तरित्तम् । श्रेशन् गृंभीत्वान्वारंभेयामा प्यायन्तां पुनुरा यंन्तु श्रुपैम् ॥२०॥(१४)

भा॰—( ब्राह्मण्च ) ब्राह्मण्, ब्रह्म, वेद के विद्वान् ( त्रंयः लोकाः ) तीनां लोकां का ( संमिताः ) भली प्रकार ज्ञान कर लेता है कि ( चौः एव ज्रसी ) वह चौ है, ( पृथिवी, अन्तिरिक्षम् ) वह पृथिवी है और वह अन्तिरिक्ष है । हे स्त्री, पुरुषो ! जिस प्रकार तुम लोग ( अंशून् ) श्वेत २ अन्न के शुद्ध दानों को ( गृहीत्वा ) ले २ कर ( अनु आरभेथाम् ) बराबर फटकंत रहते हो और वे अन्न ( अप्यायन्ताम् ) बहुत बद जाते हैं और फिर वे ( शूपे ) ज्ञाज पर ( श्रायन्तु ) आ जाते हैं । ठीक उसी प्रकार तुम प्रना और राजा दोनों मिल कर उक्न तीनों लोकों के ( अंशून् ) व्यापक गुणों को लेकर कार्य आरम्भ करें। इस प्रकार समस्त लोक फलें फूलें और ( शूपे पुनः आयन्तु ) ज्ञाज के समान सन् असत् मले बुरे के विवेक करने वाले पुरुष के पास प्राप्त हों।

पृथंग्रूपाणि वहुधा पंशूनामेकंरूपो भवछि सं सर्हद्ध्या । प्रतां त्वचं लोहिंचीं तां तुंद्ख ग्रावां शुम्भाति मलुग इंच वस्तां॥२१॥

भार — (पश्नां) पशुत्रों या जीवों के (प्रथक्) प्रथक् र, जुदा र (बहुधा) बहुत प्रकार के (रूपाणि) रूप. नमूने हैं। तो भी हे राजन् ! हे श्रात्मन् ! (त्वम्) तू (समृद्ध्या) अपनी सम्पत्ति से सव के प्रति (एक रूप: भवासि) एक रूप रहता है। (एताम्) इस (ताम्) उस (लोहिनीम्) लाल, या राजस (त्वचम्) श्रावरण को (नुदस्व) परे करदे। श्रोर स्वयं (प्रावा) शुद्ध ज्ञानी होकर (मलगः वस्त्र इव) जैसे धोवी कपड़ा

२०-( तृ० ) गृमीत्वा अन्वा ' इति बहुत्र । ' रभेथाम् ' इति पेप्प० सं० । ( द्वि० ) ' पृथिव्यामन्त- ' इति पेप्प० सं० ।

२१-( द्वि० ) 'भवति', ( च० ) ' शुन्धाति मलगेव ' इति पैप्प० सं० ।

को घो डालता है उसी प्रकार सू भी अपने को ( शुरुमाति ) शुद्ध पवित्र कर, आर सुशोभित कर ।

पृथिवीं त्वां पृथिन्यामा वेशयामि तुनूः संमानी विक्रंता त एषा । यद्यंदु द्युत्तं लिखितमपैंखेन तेन मा सुंख्रोर्वह्मसापि तद् वंपामि॥२२

भा०—हे पृथिवि! (त्वा) तुम (पृथिवीम्) पृथिवी को (पृथिव्याम्) पृथिवी में ही ( ब्रावेशयाभि) स्थापित करता हूं। ( पृषा) यह ( ते ) तेरी ( विक्रता तत्ः) विगवी हुई देह भी ( समावीः तत्ः) पूर्व के समान ही है और इस में ( यत् यत्) जो २ कुछ ( खुत्तम्) छत गया है या ( क्रावेशेन ) हल चलाने से ( लिखितम्) खुद गया है ( तेन ) उससे ( मा सुन्नोः) अपना सारभाग नष्ट मत कर ( तत्) उसको भी में ( ब्रह्मया) अस हारा ( वपामि ) बो देता हूं। अर्थात् खुदे, जुते स्थान पर में बीज बो देता हूं।

जिनेत्री प्राति हर्यास सूतुं सं त्वां दशामि पृथिवीं पृथिव्या । खुका कुम्भी वेद्यां मा व्यंथिष्ठा यज्ञायुधैराज्येनातिषका ॥ २३॥

भा०—हे पृथिवि ! तू ( जिनजी स्नुम् इव ) माता जिस प्रकार पुत्रं को प्यार से अपने गोद में ले लेती है उसी प्रकार तू मुके ( प्रति ह्यांसि ) प्रेम करती है ( स्वा ) तुक ( प्रथिवीम् ) प्रथिवी को ( प्रथिव्या ) प्रथिवी से ही ( संद्धामि ) जोद देता हूं तू ( उसा ) हांडी या उसा रूप में या ( कुम्मी ) कुम्मी, घढ़े, मटके आदि के रूप में होकर भी ( वेद्याम् ) वेदी में ( मा व्यथिष्ठाः ) खेद को मत प्राप्त हो। वहां तू ( यज्ञायुषेः ) यज्ञ के उपकर्शों हारा ( आज्येन ) घृत से ( अतिप्रका ) युक्त होकर रहती है।

२२—(प्र०) 'सृम्यां भृप्तिमधि धारयामि '( ए०) 'लिखितमर्पणं च ' (च०) 'मा शुक्रोरपटट् 'इति पैप्प० सं०।

२३-( तृ० ) ' कुम्मीर्नेषां संचरन्ताम् ' इति पेपप० सं०।

स्वर्गमय राज्य की सिद्धि के लिये पृथिवी या राष्ट् को स्वर्गीदन से उपमा देने के लिये उला और कुम्भी के रूपमें पृथ्वी का वर्णन किया है अर्थात् जैसे इंडे में अन्न तैयार होता है उसी प्रकार पृथ्वी में अन्न तैयार होता है, इत्यादे। श्राम्नि: पर्यन् रत्ततु त्वा पुरस्तादिन्द्री रत्ततु द्त्तिणुतो मुख्तान्। वरुणस्त्वा दंहाद्धरुषे मुतीच्यां उत्तरात् त्वा सोमु: सं दंदाते ॥२४॥

भा०—हे उले ! पृथिवि ! ( पचन् ) प्रिपक्ष करता हुआ ( अप्तिः ) अप्ति ( पुरस्तात् ) आगे से ( त्वा ) तेरीं ( रचतु ) रचा करे । और ( मरुत्वान् इन्द्रः ) मरुत्=देवीं, प्राणीं और विद्वान्-गर्णों से नाना दिव्य शक्तियीं से सम्पन्न इन्द्र ( दिच्यातः ) दिच्या—दायं से तेरी ( रचतु ) रचा करें । ( प्रतीच्याः ) प्रतीची, पश्चिम दिशा के ( धरुणे ) धारण करने वाले आधार स्थान में (त्वा ) तुमे ( चरुणः ) वरुण ( दंहात् ) दृद्ध करे, पुरचित रखे । और ( उत्तरात् ) उत्तर की ओर से वाई तरफ से ( सोमः ) सोम (त्वा ) तुमे ( सं ददातै=सं दधाते ) भली प्रकार सुरचित रखे ।

उखा=इंदिया को जिस प्रकार चूल्हे पर चढ़ाते हैं आगे से आप्ति होती है शेष तीनों तरफ टेक जगती है जिससे हंडिया सुरिचत रहे। उसी प्रकार राष्ट्र की रचा के जिये राजा को चारों दिशाओं अर्थात चारों प्रकारों से रचा के लिये उद्यत रहना चाहिये। जैसे सुरिचत रूप में हंडिया परिपक अन्न देती है उसी प्रकार मूमि नाना प्रकार के अन्नादि सम्पत्तियां प्रसव करती है। ब्रह्मचर्य और वीर्यरचा के प्रकरण में अधि, इन्द, वस्त्ण और सोम चारों आचार्य के नाम हैं।

पूताः प्रवित्रैः पवन्ते श्वम्नाद् दिवं च यन्ति पृथिर्वी च लोकान्। ताजीवलाजीवधन्याः प्रतिष्ठाः पात्र श्रासिकाः पर्वेग्निरिन्धाम्॥२४॥

२४-(द्वि०) 'रक्षात '( तृ०) 'सोमस्त्वा ' इति पैप्प० सं०। २५-(द्वि०) 'पृथिवीं च धर्मणा '( तृ०) ' जीवधत्यात्समेताः पादा-सिकात् 'इति पैप्प० सं०।

भा-जिस प्रकार ( श्रञ्जाद् ) मेघ से खाते हुए जल ( प्रवित्रैः ) पवित्र करने वाले वायुश्रों द्वारा (पूताः) पवित्र होकर (दिवं च यन्ति ) घोलोक में भी ऊपर उठ जाते हैं और ( पृथिवीं च ) पृथिकी स्रोक पर भी श्राते हैं और (ता:) वे जल या 'श्रापः' (जीवला:): पृथ्वी पर जीवन को प्राप्त कराने वाले ( जीवधन्याः ) जीवें के लिये 'धन'; होने योग्य ( प्रतिष्ठाः ) प्राणों की प्रतिष्ठा स्वरूप है । श्रीर जिस प्रकार है ( पात्रे जासिकाः ) पात्र हांडी आदि में डाले जाते हैं और उनको ( ऋतिः ) श्रप्ति (परि इन्धाम् ) चारों श्रोर से तप्त करती है उसी प्रकार (ता: ) वे द्यास जन ( पवित्रै: प्ता: ) पवित्र द्याचर्गों से पवित्र होकर ( सम्रात् ) अञ्च, गति-शील, सर्वेष्यापक परमात्मा से, मेघ से जलों के समान ( पवन्ते ) आते हैं और ( दिवं च पृथिवीम् च लोकान् च यन्ति ) वे धी-लोक, पृथिवी लोके चौर सूर्य मादि नाना लोकों को प्राप्त होते हैं। ( ताः ) वे श्राप जन ( जीवलाः ) श्रति दीर्घ जीवन धारण करने वाले ( जीवध-न्याः ) जीवों में स्वयं धन्य अति श्रेष्ठ (पात्रे आसिक्ताः ) पात्र में रखें जलों के समान (पात्रे आसिकाः) उचित स्थान में नियुक्त होकरं ( प्रतिष्ठाः ) उत्तम रूप से, प्रतिष्ठा के पात्र होते हैं । उनको ( श्रप्तिः ) ज्ञानस्य, प्रकाशक प्रसेश्वर (परि इन्धास्) सब प्रकार से ज्ञान प्रदान करके प्रकाशित करता है।

श्रा यंन्ति दिवः पृंथिवीं संचन्ते भूम्याः सचन्ते श्रध्यन्तरिंचम् । शुद्धाः <u>च</u>तीस्ता <u>ड</u> शुम्भन्त एव ता नः खुर्गेम्भि लोकं नंयन्तु ॥२६॥

भार (ताः) वे (श्रापः) श्राप्त जन (दिनं) द्योत्तोक या प्रकाश-मान उस परमेश्वर के पास से, मेघ से श्राने वाले स्वच्छु जलों के समान ﴿ पृथिवीम् ) पृथिवी लोक पर (श्रा यन्ति ) द्याते हैं (भूम्याः) भूमि पर-

२६-( तृ० ) ' शुन्धन्ति ' इति पैष्प० सं० ।

(सवन्ते) एकत्र होते हैं (अधि अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष में भी (सवन्ते) प्राप्तः होते हैं (ताः शुद्धाः सतीः) वे सदा शुद्ध रहने के कारण से (उ) ही (शुम्भन्त एव) शोभा को प्राप्त होते हैं। (ताः) वे (नः) हों (स्वर्ण लोकम्) स्वर्ण लोक, सुखमय लोक को (अभि नयन्तु) प्राप्त करावें। खुतेवं प्रभ्वित्त संमितास खुत शुक्ताः शुष्तं यश्चामृतांसः।

ता ओंद्रनं दंपतिभ्यां प्रशिष्टा त्रापः शिर्त्तन्तीः पचता सुनाथाः ॥२०॥

भा०—(उत एव) और वे ही (प्रभ्वीः) उत्कृष्ट सामर्थ्य युक्त (उत) ग्रीर (सं मितासः) उत्तम ज्ञानवान्, (उत ग्रुकाः) ग्रीर दीप्तिमान् (ग्रुचयः) ग्रुद्ध, पवित्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, दोह ग्रादि से रहित श्रीर (ग्रमृतासः च) पवित्र जलों के समान, श्रमृत, श्रमृतमय ज्ञान से युक्र, दीर्षायु एवं ब्रह्मज्ञानी होते हैं। (ताः) वे (प्रशिष्टाः) ग्राति श्रधिक शिष्ट, सुसभ्य, सुशिक्तित (सुनाथाः) उत्तम ऐश्वर्यवान्, एवं तपस्या युक्त. तपस्वी (ग्रापः) श्रुद्ध जलों के समान स्वच्छ हृदय वाले ग्राप्त जन (शिक्तन्तीः) उत्तम शिक्षाए, विधाएं श्रीर उपदेश ग्रादि प्रदान करते हुए (दम्पतीभ्यां) गृहस्थ के स्त्री पुरुषों के (श्रोदनं) बलवीर्य को जलों के समान ही (पचत) परिपक्त करें। उन को दृद सदाचारी बनावें।

संख्याता स्वोकाः पृथिवीं संचन्ते प्राणापानैः संमिता खोषधीमिः। श्रसंख्याता श्रोज्यमानाः सुवर्णाः सर्वे व्या/पुः श्रुचंयः श्राभित्वम् ॥२८

भा०—( संख्याताः ) संख्या में परिमित (स्तोकाः ) जल विन्दु जिस प्रकार पृथिवी पर त्राते हैं उसी प्रकार ( संख्याताः ) उत्तम ज्ञान से युक्त (स्तोकाः ) सुप्रसन्त, त्राप्तजन ( पृथिवीं सचन्ते ) पृथिवी पर त्राते

२७- प्रिशिष्टाप: 'इति पैप्प० सं०।

१. ष्ट्रच प्रसादे । भ्वादिः ।

हैं। या. उस्र महान् परमात्म शक्ति की उपासना करते हैं। वे स्वयं प्राया-पानः संमिताः। इस दुनियां के आया और पपानों की उपमा प्राप्त होते हैं, प्रार्थात् वे सबके प्राया और प्रपान के समान जीवन के आधार होते हैं और वे (श्रोपधीभिः संमिताः) सबके भव रोगों और मानस दुःखों के हरने हारे होने के कारण ओपधियों के समान माने आते हैं। वे (श्र-संख्याताः) संख्या से भी न गिने जाने योग्य, असंख्य (सुवर्णाः) उत्तम वर्ण, कान्ति, आचार और शिल्पों से युक्त होकर (श्रुचयः) धर्म, अर्च और काम तीनों में शुनि, निकांभ, निष्कपट, नृष्णारहित, निष्काम, होकर (श्रोप्यमानाः) प्रजा के कार्यों में लगाये जाते हुए भी (सर्व) सब प्रकार के (श्रुचित्वम्) शुद्ध, निवांष, निष्कपट व्यवहार को (न्यापुः) विशेष रूप से करते हैं। इसीलिये वे 'आस ' कहाते हैं।

उद्योधन्त्यमि वंत्मन्ति तृप्ताः फेनंमस्यन्ति वहुलांश्च बिन्दून् । योषेव दृष्ट्वा पितृपृत्वियायैतैस्तंगडुलैभैवता समांपः ॥ २६ ॥

भा०—ये प्रजाएं (तसाः) कुद्ध होकर प्रतस हांडी के जलों के समान ( उट्योधन्ति ) सील २ कर परस्पर युद्ध करते हैं ( श्रभिवलान्ति ) उनके समान बुद बुदाकर एक दूसरे के प्रति लक्षकारते हैं, ( फेनम् श्र अध्यन्ति ) सौंतते हुए जल जिस प्रकार काग ऊपर फेंकते हैं उसी प्रकार वे एक दूसरे पर 'फेन ' वज्र, तलवार एवं तोप आदि बढ़े २ इननकारी श्रक्षों को फेंकते हैं । श्रीर जल जिस प्रकार ( बहुलान् ) बहुत से 'विन्दून् श्रस्यन्ति) विन्दुश्रों को उदाते हैं उसी प्रकार वे भी बहुत से 'विन्दु' गोली, छुरें आदि छोड़ते हैं । परन्तु हे (श्रापः) 'श्रापः' श्रास प्रजाननो ! (योषा) जिस प्रकार क्री ( पितम दृष्ट्वा ) पित को देखकर ( श्रावियाय ) श्रतुधर्म, मैशुन के

२९—'ऋत्वियायेते ' इति राथकामित: । 'ऋत्विया वै स्तैतण्डु ' इति पैप्प० सं•।

खिये (सम् भवति ) उसके साथ मिलकर तन्मय रहती है श्रीर जिसः प्रकार (श्रापः तरहुलैः) जल खौलकर मी चावलों के साथ भिल भात के रूप में एक हो जाते हैं उसी प्रकार श्राप लोग भी (तरहुलैः) श्रपने मार- ने, ताहने, वेरने श्रीर तानने वालों के साथ भी समयानुसार कार्यवश अपने प्रेम के वल से (सम् भवत) सन्धि करके एक होकर रहो।

'फेनम् '—स्फायी बृद्धौ इत्यतः उगादि प्रत्ययान्तः फेन इति निपान्त्यते।फेनः परिवृद्धा शक्तिः। 'तग्दुलाः'—वसूनां वा एतद रूपं यत् तग्दुलाः। 'ते॰ ३। ६। १४। ३॥ 'विन्दून्', विदि भिदि अवयवे। भवादिः। एत-स्मात् उन्नादिः प्रत्ययः।

उत्थापय सीदंता वृष्न एनानुद्धिरात्मानंम्भि सं स्पृशन्ताम् । श्रमासि पात्रैरुदकं यदेतिन्मतास्तंगडुलाः प्रदिशो यदीमाः ॥३०॥(१४);

भा०—हे राजन् ! ( एनान् ) इन ( बुधने ) नीचे हांदी के तले पर ; ( सीदतः ) ताप से तस हुए, तले लगे चावलों के समान नीचे भूतल पर या नीचे शोचनीय दशा में पढ़े इन लोगों को ( उत्थापय ) ऊपर उठा । श्रीर जिस प्रकार तले में लगे चावलों को जल डालकर कड़की से गीला करके ऊपर उठा दिया जाता है उसी प्रकार हे राजन् ( श्रीद्धः ) जलों से श्रीर श्राप्त पुरुषों से ये नीचे गिरे लोग भी ( श्रात्मानम् ) श्रपने श्रात्मा को . ( श्रीभ संस्पृशन्ताम् ) सामान् शीतल करें श्रीर उठें । श्रीर ( यत् ) जिस प्रकार ( एतत् ) इस ( उदकम् ) जल को ( पात्रैः ) चमस श्रादि पात्रों से ( श्रमासि ) माप लेता हूं श्रीर उन पात्रों से ही ( तयहुलाः मिता ) तयहुल भात के चावल भी ( मिताः ) जान लिये जाते हैं उसी प्रकार ( यदि ) माने । इमाः ) ये ( प्रदिशः ) नाना दिशाएं यां नाना दिशाशों में रहने याले ( तयहुलाः चसमः ) जीव भी ( पात्रैः ) पालन करने वाले शासकों द्वारा ( मिताः ) जान लिये, एवं वश कर लिये जाते हैं ।

प्र यंच्छ पर्शुं त्वरया हंशीषमहिसन्त श्रोबंधीर्दान्तु पर्वन् । याष्ट्रां सोमः परि राज्यं/बुभूवार्यन्युता नो वीरुधी भवन्तु ॥३१॥

भा०—शान्ति और सुख से युक्त राज्य सम्पादन करने के लिये श्रोषधियों के दृष्टान्त से दूसरा उपाय उपदेश करते हैं। हे राजन् (पर्शुम् ) परशुफरसा (प्र यच्छ ) मज़यूती से पकंद और (स्वरय ) शीध्रता कर, काल को
ध्यर्थ मत गर्वा। (ओपस् हर ) शीध्र ले था। लोग जिस प्रकार (श्रोपधीः)
ओपधियों को ( श्राहंसन्तः ) उनका मूल नाश न करते हुए ( पर्वन् ) जोड़
पर से काट लेते हैं उसी प्रकार तेरे वीर भी ( श्रोपधीः ) प्रजा को सन्ताप
देने वालों के मूलों की रक्षा करते हुए या प्रजा को ( श्राहंसन्त )
नाश न करते हुए उनको ही ( पर्वन् ) पोक् २ पर मर्म को ( दान्तु ) कार्ट
जिसका परिशाम यह होगा। कि ( यासाम् ) जिन प्रजाशों के श्रोपधियों के
समान ही ( राज्यं परि ) राज्य के अपर ( सोमः ) सोमलता के समान
बीर्यं वान् या सोम, चन्द्र के समान, श्राल्हादकारी, प्रजा रंजन में दक्ष राजा
( परि यम् व ) राज्य करता है वे ( वीरुधः ) जताओं के समान नाना प्रकार
की क्यथस्थाओं से रुद्ध या व्यवस्थित प्रजाएं ( नः ) हमारे प्रति (अमन्युता)
मन्यु=कोध से रहित ( भवन्तु ) हों।

·मर्ब बहिरोद्दनायं स्तृगीत थ्रियं दृदश्चर्तुषो वरुव/स्तु । 'तस्मिन् देवाः सह दैवीविंशन्त्विम मार्शन्त्वृताभेनिषदं ॥३२॥

मा०—हे मद पुरुषो ! (नवं) नथे (बाहिः) दाम को (श्रोदनाय) मात की हांडी रखने के लिये (स्ट्रापीत) विद्धा दो । श्रोर (नवं वहिः) इस नवीन प्रजा या नये विजित देश को (श्रोदनाय) वीर्थ

३१- 'परशुम् ' इति कवित् ! ('प्र० ) 'त्वयाहान्त्वहिंस '('तु० ) 'सोमेयासां 'हति पैप्प० सं०'।'

प्राप्त किये परमेष्ठी रूप राजा के लिये (स्तृयात) फैला दो, देश पर फैल कर वश करने दो। श्रीर यह राजा श्रीर राष्ट्र (हृदः) प्रजा के हृदय को (प्रियं) प्रिय श्रीर (चलुपः) खांख को (वल्गु) सुन्दर, मनोहर (श्रस्तु) लगं। (तिसमन्) श्रीर जिस प्रकार भात खाने के लिये श्रासन रूप में विद्वाचे कुशा के श्रासन पर विद्वान् लोग बैठ कर भोजन करते हैं उसी प्रकार (तिसमन्) उस राष्ट्र में (देवाः) देव गया राजा श्रीर विद्वान् लोग (देवीः सह ) श्रपनी देव रूप रानियों या दिव्य-गुणा श्रुक्त प्रजाशों के साथ (विशन्तु) प्रवेश करें। श्रीर (निपद्य) उत्तम रीति से स्थिर होकर (इमम्) इस भात के समान ही (इमम्) इस राष्ट्र का भी (ऋतुभिः) श्रम्तु श्रों के श्रमुसार श्रथवा राजसभा के सदस्यों के साथ (प्रश्रक्तन्तु) उत्तम रीति से भोग करें।

'बर्हिः'—प्रजावै बर्हिः। कौ०१। ७॥ चत्रं वै प्रस्तरो विश इतर्र बर्हिः। श०१।३।४।१०॥ अयं वै लोको बर्हिः। श०१।४। १२४॥

वर्नस्पते स्त्रीर्शमा सींद बुहिर्राग्निष्ट्रोमैः संमितो द्वेवतांभिः । त्वष्ट्रेव कुपं सुर्कृतं स्विधित्यैना प्रहाः परि पात्रे दृहश्चाम् ॥ ३३॥

भा०—हे ( वनस्पते ) महावृत्त के समान सबको अपनी छाया में आश्रय देने हारे राजन् ! तू (स्तीर्णम् बहिं: आसीद ) इस श्रासन के समान विस्तृत बहिं=रूप प्रजाशों पर (आसीद) विराजमान हो । श्रीर (अप्रिप्टोमैं: ) श्रिभिस्तोम नामक श्रिप्त राजा के सद्गुर्णों के वतलाने वाले वेद के सूर्कों और ( देवताभिः ) देव, विद्वानों के द्वारा ( संमितः ) उत्तम रीति से प्रजित हो । जिस प्रकार ( त्वष्ट्रा इव ) उत्तम शिल्पी श्रपनी

३३—( रु० ) 'स्विधियेना ' इति क्रचित् । 'स्विधित्येनाह्याः परिषात्रेदद्व-इयाम् 'इति पेप्प० सं० ।

(स्विधिया) स्विधिति बसौते से लकड़ी को गढ़ कर उसका (रूपं सुकृ-तम्) उत्तम रूप बना देता है उसी प्रकार इस राजा रूप वनस्पति का भी (ख्ट्यू) प्रमात्मा ने अपने (स्व-धित्या) स्व=ऐश्वर्यं के धारण सामर्थ्यं से उसका (रूपं सुकृतम्) रूप, कान्ति तेज उत्तम बनाया है। (एना) इसके साथ (एहाः) सहोद्योग करने बाले (पात्रे) इस सहोद्योगी शासक अपने पालन करने वाले इस राजा में ही आश्रित होकर उसके (परि इद्श्राम्) चारों श्रोर विराजते दिखाई देते हैं।

ष्ट्रा शरत्सुं निधिपां श्रमींच्छात् स्वः पुक्वेनाभ्य/श्नवाते । उपैनं जीवान् पितरंत्रच पुत्रा पुतं स्वुर्गं गम्यान्तंमुग्नेः ॥ ३४ ॥

भाо—(निश्चिपाः) निधि—पृथ्वीरूप शब्दू या धन का पालन करने वाला राजा (पब्द्यां शरस्तु) साठवें वर्ष तक (पहने) अपने परिपक्ष सामर्थ्यं से (स्वः) स्वगं के समान सुखकारी राज्य को (अश्ववाते) भीग करने की (अश्ववाते) इच्छा करे। अर्थात्-राजा अपनी आयु के ६० वर्ष तक पृथ्वी को वश कर उसका भोग करे। और (पनम्) इसका आश्रय लेकर (पितरः पुत्राः च) उसके वृद्ध मा, बाप धौर छाचार्यं लोग और छाटे पुत्र लोग (उपजीवन्) अपना जीवन क्यतीत करें। (एतम्) उसको (अश्वे) अश्वि के समान शत्रु के सन्तापकारी अश्वि स्वभाव राजा के (अन्तम्) परम, सबसे अन्तिम पद आह करने के पृथात् (स्वर्गम्) स्वर्गं के समान सुखमय राज्य को (गमय) ग्राह्म करा।

' निश्चिपाः '—पृथिवी होष निश्चिः । श०६। १।२।३॥ तंस्पातिं इति निश्चिपाः पृथ्वीपालः ।

३४-(प्र०) ' षष्ट्याम् ' इति कचित् । 'षष्ट्यां शरद्भ्यः परिद्धामपनम्' (तृ०) ' उपैनं पुत्रान् 'पितरश्रंसीदाम्' (च०) ' इमं स्वर्ग ' इति पैष्प० सं०।

धृती भ्रियस्य धृरुणे पृथिन्या श्रन्युंतं त्वा द्वेवतांश्च्यावयन्तु । तं त्वा दंपंती जीवंन्ती जीवपुंत्रावुद् वांसयातः पर्यक्षिधागात् ॥३४

भा०—हे राजन्! (धर्ता) तू समस्त पृथ्वी या राष्ट्र का धारण करनेहारा होकर (पृथिव्याः) पृथिवी के (धरुण) धारण करने के कार्य में या प्रतिष्ठित पद्दपर (ध्रियस्व) स्थापित किया जाय! (श्रव्युतं) श्रपने कं संवंपपथ से कभी च्युत न होने वाले (स्वा) तुमको भी (देवताः) विद्वान् राजसभा के सदस्यगण (च्यावयन्तु) तुभे श्रपने पद से च्युत करने में समर्थ हैं। (तं) ऐसे प्रमादशून्य राजसभा के श्रधीन (स्वा) तुमको (जीवपुत्री) श्रपने जीवित पुत्रीं सहित (जीवन्ती) स्वयं जीते हुए (दम्पती) गृहस्थ स्त्री पुरुप पतिपित्नभाव से बद्ध होकर (श्रिश्चिमानत् परि) अपने गृह में श्रीम श्राधान करने श्रर्थात् ईश्वरोपासना मा देवपूजा से उतर कर श्रम्य लीकिक सब कार्यों से ऊपर तुभे (उद् वासयातः) उत्कृष्टपद पर स्थापित करें।

सर्वोन्त्यमागां श्रभिजित्यं लोकान् यावंन्तः कामाः समेतीतृपुस्तान् । वि गहिथामायवंनं च दर्भिरेकंसिम् पाने घ्यध्युद्धरैनम् ॥३६॥

भा०—हे राजन् ! (सर्वान् समागाः ) सब मनुष्यों को तूप्राप्त हो भीर अपने उत्तम गुणों से (लोकान् ) समस्त मनुष्यों को (अभिजित्य ) वश करके (यावन्तः कामाः ) उनकी जितनी अभिलापाएं हैं (तान् सम्-असीतृपः ) उन सब को सन्तुष्ट कर, पुनः मात की हांडी में 'श्रायवन '

३५-( द्वि० ) ' पृथिव्या च्युतं देवता ' ( तृ० ) ' जीवपुत्रवुदवासयाथः ' इति पैप्प० संव ।

<sup>&</sup>quot;३६-( प्र० ) ' समागानिभिचिक्य ' ( द्वि० ) 'कामान सिमती पुरस्तात् ' इति पैप्प० सं० । ( च० ) ' अभ्युद्धरैनम् ' इति इचित् ।

नामक घी आदि मिलाने का चमस और 'दीने' कडकी घुमाते हैं और फिर एक बढ़े थाल में उस मात को निकाल लिया जाता है उसी प्रकार ( माय-वनम् ) शत्रु और राष्ट्र के हानिकारक पुरुषों के नाश करने वाला पोलीस बल और सेनाबल या दरहवल और ( दीनें: ) दुष्टों के गढ़ों का विदारण करने वाला सेनावल ये दोनों ( वि गाहेथाम् ) सर्वत्र विचरण करें। और हे राजन् ! ( एनम् ) इस राष्ट्र के भार को ( एकस्मिन् पात्रे ) एक पालन करने में समर्थ योग्य 'महामात्र' या 'महापात्र' नामक पुरुष पर ( अधि उद्धर ) उत्तम रूप से स्थापित कर । राजा अपना सब कार्य महामात्र के ऊपर रखदे । उप स्तुणीहि प्रथयं पुरस्ताद् घृतेन पात्रमाभ घारणैतत् । वाश्रेचोस्ना तर्वणं स्तनस्युमिमं देवासो अभिहिङ्क्ष्णेपोत ॥ ३७ ॥

भा०—हे कतः ! तृ जोदन को (उपस्त्यािह) वृत से आच्छादित
कर । (प्रस्तात् प्रथय) जागे को फैला और ( वृतेन ) वृत से ( एतत्
पात्रम् आभी वारय) इस पात्र को भर । राजपच में—हे राजन् ! तृ अपने
वीर्य या सामर्थ्य को ( उप स्तृयािह ) तेज से सम्पन्न कर । (प्ररस्तात्
प्रथय) आगे को विस्तृत कर । (पात्रम् ) पालन करनेहारे महामास्य को
या पालन करने योग्य राष्ट्र को ( वृतेन ) अपने समान प्रदीस तेज से
( अभि-वारय ) युक्त कर । ( स्तनस्युम् ) तृधपान करने के इच्छुक
( तरुगं ) वछुदे को देख कर ( वाक्रा उसा इव ) शब्द करती, रंभाती हुई
'उसां =दुधार गाय जिस प्रकार ( श्रीमे-हिंकुगोिश ) प्रेम से 'हुम् हुम्' करती
है उसी प्रकार ( इमं ) इस आदेन रूप वीर्य सम्पन्न परम पद में स्थित
प्रजापति रूप राजा को देखकर हे ( देवासः ) देव, राजाजनो, शासको !
आप लोग ( अभिहिंकुगोत ) अपने प्रसन्नतास्वक शब्द करो ।

३ ७-( द्वि॰ ) ' मतिर्वाजाये पचित त्वतिशरः ' इति छैन्मन्कामितः पाठः । ( तृ॰ ) ' सुजेथाम् ' इति पदपाठः ।

उपास्तरीरकरो लोकमेतमुरुः प्रथतामसंमः खर्गः । तस्ति छुयातै महिषः सुंपुर्णो देवा एनं देवतांभ्यः प्र यंच्छान्॥३८॥

भा०—हे राजन ! तू ( एतस् ) इस ( लोकस् ) लोक को ( श्रकरः ) स्वयं उत्तम रूप से बनाता है श्रीर ( उप श्रस्तरीः ) स्वयं उसको फैलाता है । यह लोक ( श्रस्तमः स्वर्गः ) जिसके समान दूसरा कीई नहीं ऐसा स्वर्गः, सुलमय स्थान ( उरुः प्रथताम् ) खूब बढ़े, श्रीर फैले, विस्तृत हो । ( तिस्मन् ) उस लोक में ( सुपर्थः ) उत्तम पालन श्रीर ज्ञान साधनों से सम्पन्न ( महिषः ) महान् शाक्षिशाली राजा स्वयं ( श्रयति ) विचमान है । ( एनं ) उस लोक, राष्ट्र को ( देवाः ) विद्वान् ऐश्वयंवान् लोग (देवताम्यः) स्वयं देवता के समान पुरुषों के हाथ ( प्रयन्तान्य) सोंप देते हैं । प्रमारमा के पन्न में स्पष्ट है ।

यद्यंजाया पर्चति त्वत् प्ररःषंरः पतिर्वा जाये त्वत् तिरः । सं तत् सुजेथा सह वां तदंस्तु संपादयन्तौ सह लोकमेकम् ॥३६॥

भा०— हे पुरुष ! (जाया) स्त्री, पत्नी (त्वत्) तुक्त पति से (परः परः) दूर दूर रह कर भी यत् यत् ) जो जो वस्तु या जिस २ बजवीर्य को । पचित ) पकाती है, वीर्थ को परिपक्त करती है और हे (जाये) स्त्री ! पित ! । त्वत् तिरः) तुक्ष से श्रोक्त होकर तेरे परोन्त में (पितः) पित जो कुछ (पचित) पकाता है वीर्थ को परिपक्त करता है। (तत्) उसको (संस्जेशम्) तुम दोनों भिलकर पुत्रोत्पादन के कार्य में ज्यय करों। हे स्त्री पुरुषं ! श्राप दोनों । सह ) एक साथ भिल कर ही (एकं लोकम्) एक लोक (सम्पादयन्ती) वनाते हुये रहते हैं श्रतः (तत्) वह परिवक्त

३८-(च०) 'प्रथच्छात्' 'प्रथच्छन इति च क्वचित्। (प्र०) 'अपास्कारैरकारो' (च्०) 'तस्मैसुपर्णो महिषः श्रयाते' इति पैप्प० सं०।

वीर्थ या भोग्य पदार्थ भी (वां) तुम दोनों का (सह श्रस्तु) एक साथ ही हो।

सह नाववतु सहनो शुननतु सह वीर्यं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

यावंन्तो श्रस्याः पृथिवीं सर्चन्ते श्रसत् पुत्राः परि ये संवभूबुः। सर्वीस्ताँ उप पात्रे ह्रयेथां नाभि जानुननाः शिशंवः समायान्॥४०॥(१६)

भा०—सब घर परिवार के भिल कर एकत्र होकर भोजन करें। (यावन्तः) जितने भी (अस्याः) इस हमारी धर्मपरनी से (अस्मदं) हमारे वींगें से उत्पन्न (पुत्राः) पुत्र (प्राधिवीं सचन्ते) पृथिवीं को प्राप्त होते हैं और (थे) जो (पिर सं बमुद्धः) इधर उधर चारों और फेल कर चस गये हैं या जो अपने योग्य जोड़े भिला कर और भी सन्तान उत्पन्न कर लेते हैं (तान सर्वान्) उन सबको वे पूर्व के मा बाप, पित परनी (पात्रे) अपने पालन करनेहारे एक पात्र, गृह या भाजन के पात्र में (उप ह्रयेथाम्) अपने समीप खुला कें। और (शिशवः) समस्त शिशु, बालक उन मां बाप को अपनी (नार्मि) एक स्त्र में बांधने वाला या एक नाभि उत्पत्ति स्थान (जानानाः) जानते हुए समस्त आयान्) एक स्थान पर एकत्र. हुआ करें।

वस्रोयो धारा मर्जुना ।पीना घृतेनं निधा श्रामृतंस्य नाभयः । । सर्जुस्ता अवं रुन्वे स्ट्र्गः पुष्टयां शरस्यु निर्मिपा श्रामी/स्त्रात्॥४१॥

भा०—(याः) जो ( मधुना मधुर ज्ञानन्द से प्रापीनाः) खूब बड़ी हुई. ज्ञानन्द प्रमोद से भरीं, ( घृतेन मिश्राः ) घृत=पुष्टिकारक घी दूध ज्ञादि स्नेहवान् पदार्थों से युक्त ( अमृतस्य नामयः ) अमृत, परमा-

४१-' मधुना सनका: ', ( दि० ) अमृतस्य धामवः ' इति पेपफ संक ।

नन्द या रात वर्ष के दीर्ध जीवन को उत्पन्न करने वालीं (वसोः) 'वसु', देह में नास करने वाले श्वात्मा की (धाराः) धाराएं, धारणा शाक्रियां एवं जीवन की सुख की धाराएं हैं (ताः) उनको (स्वर्धः) स्वर्धभय लोक (ध्रव रूम्धे) अपने भीतर सुराधित रखता है। ऐसे स्वर्ध को (निधिपाः) घीर्य रूप निधि—श्वचय सुखों के ख़जाने की रचा करने वाला ब्रह्मचारी गृहस्थ या इस पृथ्वी का पालक राजा स्वयं (पष्ट्यां शरुसु) साठ वर्ष की श्रवस्था में (श्रिस इच्छात्) श्रास करता है।

निर्धि निथिषा अभ्ये/निमच्छादनिकारा श्रमितः सन्तुं येष्ट्रस्ये । श्रम्माभिष्ट्रसो निर्दितः स्वर्गेखिमिः कार्एड्रैस्नीन्त्स्वर्गानंकसत् ॥४२॥

भार — (निषिपाः) निधि — पृथ्वी के राज्य को पालन करने वाला राजा ( प्नं ) उस साम्राज्य रूप (निधिम् ) पृथ्वी के खज़ाने को ( श्रिम इच्छात् ) स्वयं प्राप्त करे । श्रीर ( मे ) जां ( श्रत्मे ) दूसरे ( श्रनिश्वराः ) ऐश्वर्य से हीन निर्वेत पुरुष हैं वे ( श्रिभितः ) उस राजा के चारों श्रोर उस के श्राश्रित होकर ( सन्तु ) रहें । ( श्रस्माभिः ) हम लोग स्वयं ( स्वर्गः ) इस स्वर्ग को ( दत्तः ) उस राजा को प्रदान करते श्रीर ( निहितः ) स्वयं अनोते हैं । यह राजा ( श्रिभिः कार्येडः ) तीन प्रकार की क्यवस्थाओं से ( श्रीन् स्वर्गान् ) तीनों सुखमय लोकों के ( श्रारुचत् ) उपर चढ़े, उन सब पर वश करे, शासन करें ।

बालक, युवक और वृद्ध इन तीनों के लिये तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हीं। श्रथवा तीन कायड तीन वेद हैं। श्रथवा उत्तम, मध्यम, श्रथम भेद से तीन श्रथवा त्रिवर्णों की तीन व्यवस्थाएं। धर्म, श्रथ्म, काम इनकी साधवा की तीन व्यवस्थाएं। इसी प्रकार उनके तीन तेत्र तीन स्वर्ग हैं। श्राध्यात्मिक, मृहस्थ श्रीर राष्ट्र ये तीन स्वर्ग हैं। राजा सब का शासन श्रपने हाथ में रवसे। श्चग्नी रत्तंस्तपतु यद् विदेव क्रव्यात् पिशाच दृह मा प्र पास्त । गुदामं पनमपं रुष्मो श्वस्मदांद्वित्या पेनुमङ्गिरसः सचन्ताम् ॥४३॥

भा०—( यत् ) जो ( विदेवं ) देव-विद्वानों और देव स्वभाव के उत्तम पुरुषों के और देव, राजा के अथौत राजनियम के विपरीत धाचरण करने वाला ( रक्षः ) राचस, दुष्ट पुरुष जीव और रोग हैं उसको ( ध्रिप्तः ) स्रोप्त के समान तापकारी राजा ( तपतु ) सन्तम करे, पीढ़ित करे, द्वाड दे । (इह् ) इस राष्ट्र में ( कञ्यात् ) कचा मांस खाने वाला और ( पिशाचः ) मांसमची पुरुष ( मा प्र पास्त) कभी जलपान भी प्राप्त न कर पावे । ( पनम् ) उसको हम ( नुदामः ) परे भगा दें । ( आदित्याः ) आदित्य के समान तेजस्वी और ( आंगरसः ) शरीर के विज्ञानवेत्ता स्रथवा सन्य विविध विज्ञानों के वेत्ता लोग ( एनम् ) उसको ( सचन्ताम् ) पकड़ें । आदित्यभ्यो अद्गिरम्भ्यो मध्यदं घृतेन मिश्रं प्रति वेदयामि । शुद्धहंस्तो ब्रह्मण्यामीहत्यैतं स्वर्ग सुंकृत्ववपीतम् ॥ ४४ ॥

भा०—( आदित्येभ्यः ) आदित्यों, आदित्य के समान तेजस्वी पुरुषीं, और ( आदित्येभ्यः ) ज्ञानी पुरुषों के लिये ( इदम् ) यह ( घृतेन ) घृत से, ( मिश्रम् ) खुक्त ( मधु ) मधु जिस प्रकार अतिथि विद्वानों को मधुपकं दिया जाता है उसी प्रकार में भी ( घृतेन मिश्रं मधु ) घृत=तेज से युक्तज्ञान ( प्रति वेदयामि ) प्रदान करता हूं । उसी प्रकार हे स्त्री पुरुषों ! गृहस्थ के पित पित्नयों ! तुम दोनों भी ( शुद्धहस्तौ ) शुद्ध हाथों से ( ब्राह्मणस्य ) ब्रह्म=वेद के जानने वाले विद्वान् ब्राह्मण के पूर्वोक्ष मधुपकं से करने योग्य धादर सत्कार को, प्रधवा, उसको बिना किसी प्रकार का कष्ट दिये (श्रनिहत्य)

४३-- भप रुंघ्मो ' इति कवित् । (च०) 'आदित्या नो अङ्गि--' इति पैप्प० सं०।

विना विवात किये (सुक्कतौ) उत्तम भ्राचारं वान् हुए हुए (एतं स्वर्गम्) इस पूर्वोक्न (स्वर्गम्) सुखमय लोक या स्थान को (श्रीप इतम्) प्राप्त करें।

हुदं प्रापंष्ठु तुमं काएडंमस्य यस्मांत्लोकात् पंरमेष्ठी समापं। ष्या सिञ्ज स्पर्पेर्यृतवृत् समंङ्ख्येष मागो त्राङ्गेरसो नो त्रत्रं॥४४॥

भा०—में राजा (इंदम्) इस (उत्तमम्) उत्तम (काग्डम्) काग्ड=त्राश्रय भूत शाखा यां स्तम्भ वेद को (प्रापम्) प्राप्त करता हूं। (यस्मात्) जिस ( लोकात्) लोक=त्रालोक, प्रकाश से (परमेष्ठी) परम स्थान पर स्थित स्वयं प्रजापति परमात्मा ( सम् थ्याप ) समस्त संसार को थ्यपने वश करता है। हे पुरुष ! तू ( वतवत् सिपः) वत से युक्त सिपि '=मधु को ( सम् श्रक्षि ) मिश्रित कर ( श्रत्र ) यहां इस स्थान और श्रवसर पर । नः ) हमारा ( एषः वह ( श्राक्षिरसः भागः ) श्राक्षितसं, विद्वान् ज्ञानी पुरुष का ( एषः भागः ) यह भाग है।

खुत्यांय च तर्गन देवतांभ्यो निर्मि शंगिष्ठं परि दश पुतम् । मानौ कृतेव गान्मान्तर्मित्युां मास्मान्यम्मा उन्स्कृता पुरामत् ॥४६॥

भा०—हम राष्ट्रवासी लोग (निधित) पृथ्वी और पृथ्वी से प्राप्त अन्य नाना द्रव्य रूप (शैवधिम्) ख़जानों को (सत्याय, सत्य भौरं (तपसे) तप के कारण (देवताभ्यः) देव सदृश ज्ञानवान्, उत्तम दान-शील पुरुषों के हाथों सौंपते हैं। वे इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि यह सब ख़जाना, क्रोप ( चूते, खेल तमाशे श्रीर जूए के शौक या न्यसन में (मा श्रवगात्) न निकल जाय, न बरवाद होजाय। (मा समित्याम्) श्रापस के मेलों श्रीर गोठों में भी यह राष्ट्र का धन नष्ट न हो। श्रीर

४५-' इदं काण्डमुत्तमं प्रापमस्य ' इति पप्प० सं० । ४६-( द्वि० ) ' परिदशः ' इति पेप्प० सं० ।

( पुरा सत् ) मेरे सामने, मेरे होते होते हे विद्वान् ' निधिपाः ', ख़लाने के रक्क भद्रपुरुषो ! ( श्रन्यस्मा ) श्रीर किसी मेरे शश्रु के हाथें। इस ख़लाने को ( मा उत्-युजत, ) मत दे ढालना ।

राष्ट्र श्रीर राष्ट्र का धन त्यागी, तपस्वी, सच्चे पुरुषों के हाथ में रहना चाहिये कि राजा श्रीर प्रजावासी कोग उसको ज्ए, खेलों, तमाशों श्रीर मेलों श्रीर गोठों में बरबाद न करें श्रीर न वेईमानी से शत्रु को ही दें। श्रहं पंचाम्यहं दंदामि ममेदु कर्मन् कुरुणेधि जाया। कौमारो लोको श्रांजनिष्ट पुद्रोडेन्वारंभेशां वयं उत्तरावत्॥ ४७॥

भा०—( श्रहम् ) में पुरुष के समान राजा ( प्यामि ) श्रपने बल श्रीर वीर्ष को खूब परिषव करूं, क्योंकि ( मम इत् ) मेरे ही ( कर्षो ) क्रिया, श्रीर उत्साह से पूर्ण प्रयत्न श्रीर ( कर्मन् ) कर्म, कार्य व्यवहार के ( श्रिध ) ऊपर ( जाया ) स्त्री, उसके समान पृथ्वी का श्राश्रय है । वीर्य के परिपवच होने पर ही जिस प्रकार ( कीमारः ) कुमार. नवयुवक (पुत्रः ) पुत्र उत्पन्न होता है उसी प्रकार ( लोकः ) यह लोक राजा के पुत्र के समान ( श्रजानिष्ट ) पृथ्वी पर खूब हुष्ट पुष्ट रूप से उत्पन्न होता है । हे स्त्री पुरुषो ! तुम दोनों ( उत्तरावत् ) उत्कृष्ट कर्मों से युक्त ( वयः ) श्रपना जीवन (श्रनु श्रारमेथाम् ) पुत्रजाभ कर जोने के उपरान्त भी बराबर बनाये रक्से। न किल्विष्टमञ्च नाष्टारो श्रास्ति न यन्मित्रैः सुममंमान परिते ।

श्रन्तं पात्रं निर्दितं न एतत् एकारं एकः पुनरा विशाति ॥४८॥

४७-(प्र०) ' अहं पनाम्युद् बदामि, ' (तृ०) 'प्रुत्राः ' इति पैप्प० सं०।

४८-( दि॰ ) 'सममान ', 'संनममान ', 'सनममान ' संगममान ' संगममान ' इति बहुधा पाठाः । तत्र 'सम्-अममानः ' इतिषद पाठः । 'समम् अमानः ' इत्यपि पदच्छेदः सम्मवः । 'सम-मान ' इति वा च विरुद्धः ।

भा०-( श्रत्र ) यहां इस कार्य में ( न किल्विपम् ) कोई पाप नहीं श्रीर ( न श्राधारः ) श्रीर कोई श्राधार भी नहीं अर्थात् कोई विशेष वाधक कारण भी नहीं है कि (यत्) जब राजा (मित्रैः समम्) अपने मित्रीं सहित ( भानः न एति ) मान रहित होकर नहीं ज्ञाता प्रत्युत बढ़े भारी मान सहित आता है। अथवा—( यव् मित्रैः सम्-धममानः न एति ) यह कोई पाप=आरांका या रुकावट नहीं कि राजा अपने मित्रों की सहायता से युक्त होकर नहीं रहता। श्रथवा—( यत् मित्रैः सम-मानः न एति ) जब मित्रों के समान मान वाला होकर नहीं आता प्रत्युत उनसे श्रधिक मान-वान् होकर प्रकट होता है। प्रत्युत इसका कारण यह है कि (नः) इस प्रजाश्रों का तो यह राजा ही (अनूनं पात्रस्) अनून पात्र अर्थात् पालन करने में समर्थ एवं शक्तिशाली है कि जिसमें कोई ब्रिटि नहीं है इसिलये वह अन्यों की सहायता की अपेका नहीं करता। (पक्तः) परिपक्क भात जिस प्रकार ( प्रकारम् श्राविशाति ) प्रकाने वाले के भीतर ही प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार (पकः) परिपक्ष वीर्यवान् भी (प्रकार) उसको पकाने, दृढ़ करने वाले पुरुषों के पास ही ( आविशाति ) प्रविष्ट हो कर रहता है। इसी प्रकार परिपक्त ब्रह्मचर्यादि बता भी अपने परिपाक करने वाले के भीतर ही रहता है।

ध्रियं ध्रियाणीं क्रणवाम् तमस्ते यंन्तु यत्मे द्विषन्ति । ध्रेतुरंत्रड्वाम् वयोवय ऋायदेव पौर्हषेयमपं मृत्युं तुंदन्तु ॥ ४६ ॥

भा०—हे पुरुषो ! हम लोग ( शियाणाम् ) अपने शिय बन्धु, मिश्र और माता, पिता, गुरु आदि को ( शियम् ) शिय लगने वाले कार्य ही ( कृणवाम ) करें । और (यतम) जो कोई लोग ( द्विपान्त ) द्वेष करते हैं या परस्पर प्रेम नहीं करते (ते ) वे (तमः यन्तु ) सदा अन्धकार में पढ़ें । (धेतुः अद्वान् ) दुधार गाय और गाड़ी लेंचने में समर्थ मज़बूत बैल और ( आयत् एव ) आते हुए ( वयःचयः ) नाना श्रकार अन्न और दीर्झ जीवन ही ( पारुपेयम् मृत्युम् ) पुरुषां द्वारा था उस पर श्राने वाले मृत्यु को (श्रपनुदन्तु ) दूर करने में समये हों ।

समुद्रयों विदुर्न्यो श्रन्यं य श्रोषंष्टीः सर्वते यश्च सिन्धून् । यार्वन्तो देवा द्विन्युर्धुतर्पन्ति हिर्राएं ज्योतिः पर्चतो बम्रुव॥४०॥(१७)

भा०—( अप्तयः ) अप्ति के समान ज्ञान से प्रकाशमान विद्वान् पुरुषं ( अन्यः अन्यम् ) एक दूसरे को ( संविद्धः ) भली प्रकार जानं, उनमें से ( यः ) जो कोई ( अोपधीः सचतं ) आषाधियां को एकत्र करता प्रार्थात् वैद्य का कार्यं करता है और ( यः च ) जो कोई ( सिन्धून् ) सिन्धुओं, निदयों, समुदों को ( सचते ) प्राप्त करता है, उन पर ज्यापार आदि करता या उनके तटपर तपस्या करता है वे भी एक दूसरे को भली प्रकार जानं ( यावन्तः ) जितने भी ( देवाः ) प्रकाशमान सुर्वं ( दिवि ) आकाश में ( आतपान्ति ) प्रकाशित होते हैं उनके समान ही जो विद्वान् ज्ञान में प्रकाशित होते हैं उनके। और ( पचतः ) अपने वीर्यं, सामर्थ्यं को परिपक्ष करने हारे तपस्वी प्रक्षचारी का ( हिरवं अयोतिः ) सुवर्णं के समान उज्वल तेज ( वभूव ) हो जाता है । इसी प्रकार ( अप्रयः ) राजा जोग भी परस्पर एक दूसरे को जाना करें उनमें एक ( श्रोपधीः ) प्रजाशों को संगठित करते और दूसरे ( सिन्धून् ) वेगवान् सैनिकों को संग्रह करते हैं । सूर्यों के समान जो राष्ट्र विद्वान् सामर्थ्यं को परिपक्ष करते हैं उसके पास सुवर्णं आदि वैमव बहुत हो जाता है ।

एषा व्वचां पुरुषे सं वंभूवानंग्नाः सर्वे एशवो ये झन्ये । झत्रेणात्मानुं परि घापयाथोमोतं वास्रो मुखमोदनस्यं ॥ ५१ ॥

५०-(द्वि०) 'सिन्धुम्', (च०) 'दधतु[तो] वसूव ' इति पेप्प० स०। ५१-(प्र० द्वि०) ' संवसूव अनग्नास्सर्वे' (तृ०) 'धापयेत ' इति पेप्प० सं०।

ष्ट्रती श्रियस्व धूरुणे पृथिन्या श्रन्युंतं त्वा द्वेवतांश्रन्यावयन्तु । सं त्वा दंपंती जीवंनतौ जीवर्षुत्रावुद् वांसयातः पर्यंश्विधागात् ॥३४

भा०—हे राजन्! (घर्ता) तू समस्त पृथ्वी या राष्ट्र का धारण् करने हारा होकर (पृथिव्याः) पृथिवी के (धरुण्) धारण् करने के कार्य में या प्रतिष्ठित पदपर (प्रियस्व) स्थापित किया जाय। (श्रच्युतं) श्रपने कंत्रंवंपप्य से कभी च्युत न होने वाले (स्वा) तुमको भी (देवताः) विद्वान् राजसभा के सदस्यगण् (च्यावयन्तु) तुमे श्रपने पद से च्युत करने में समर्थ हैं। (तं) ऐसे प्रमादशून्य राजसभा के श्रधीन (स्वा) तुमको (जित्रपुत्री) श्रपने जीवित पुत्रों सहित (जीवरती) स्वयं जीते हुष् (द्रग्पती) गृहस्थ स्त्री पुरुष प्रतिपत्निभाव से बद्ध होकर (श्रिप्रियानात् परि) श्रपने गृह में श्रिप्र श्राधान करने श्रर्थात् ईश्वरोपासना या देवपूजा से उत्तर कर श्रन्य लीकिक सय कार्यों से जपर तुमे (उद् वासयातः) उत्कृष्टपद पर स्थापित करें।

सर्वांन्त्यमागां श्रिभिजित्यं लोकान् यावंन्तः कामाः समंतीतृपस्तान् । वि गांहेथामायवंनं च दर्शिरेकंसिम् पात्रे श्रध्युद्धरैनम् ॥३६॥

भा०—हें राजन् ! (सर्वान् समागाः ) सब मनुष्यों को तू प्राप्त हो श्रीर श्रपने उत्तम गुणों से (लोकान् ) समस्त मनुष्यों को (श्रिभेजित्य ) वश करके (यावन्तः कामाः ) उनकी जितनी श्रिभेलापाएं हैं (तान् सम्- श्रतीतृषः ) उन सब को सन्तुष्ट कर, पुनः भात की हांडी में 'श्राययन '

३५-( द्वि० ) ' पृथिन्या न्युतं देवता ' ( तृ ० ) ' जीवपुत्रवुदवासयायः ' इति पैप्प० सं० ।

<sup>ं</sup> १६-( प्र० ) 'समागानिभिचिक्य '( दि० ) 'कामान समितौ पुरस्तात् ' इति पैप्प० सं० । ( च० ) 'अम्युद्धरैनम् ' इति क्षचित् ।

नामक घी श्रादि मिलाने का चमस श्रीर 'दिनि' कडकी धुमाते हैं श्रीर फिर एक बढ़े थाल में उस मात को निकाल लिया जाता है उसी प्रकार ( श्राय-वनम् ) शत्रु श्रीर राष्ट्र के हानिकारक पुरुषों के नाश करने वाला पोलीस बल श्रीर सेनावल या दण्डवल श्रीर ( दिनिः ) दुष्टों के गढ़ों का विदारण करने वाला सेनावल ये दोनों ( वि गाहेथाम् ) सर्वत्र विचरण करें । श्रीर हे राजन् ! ( एनम् ) इस राष्ट्र के भार को ( एकस्मिन् पात्रे ) एक पालन करने में समर्थ योग्य 'महामात्र' या 'महापात्र' नामक पुरुष पर ( श्रीश्र उद्धर ) उत्तम रूप से स्थापित कर । राजा श्रपना सब कार्य महामात्र के उपर रखदे । उप स्टुणीहि प्रथ्यं पुरस्ताद् घृतेन पात्रम्भि घार्येतत् । वाश्रेचोस्ना तर्यणं स्तनस्युम्मिमं देवासो श्रिक्षेद्धर्णोत ॥ ३७ ॥

भा०—हे कर्तः ! त बोदन को (उपस्त्रियीहि) वृत से आच्छादित कर । (पुरस्तात् प्रथय) जागे को फैला और (वृतेन ) वृत से (एतत् पात्रम् अभि वारय) इस पात्र को भर । राजपच में—हे राजन् ! तू अपने सीर्य या सामर्थ्य को (उप स्तृत्यीहि) तेज से सम्पन्न कर । (पुरस्तात् प्रथय) आगे को विस्तृत कर । (पात्रम्) पालन करनेहारे महामात्य को या पालन करने योग्य राष्ट्र को (वृतेन) अपने समान प्रदीप्त तेज से (अभि-वारय) युक्त कर । (स्तनस्युम्) दूषपान करने के इच्छुक (तरुग्यं) वछुदे को देख कर (वाश्रा उस्ता इव) शब्द करती, रंभाती हुई 'उसा'=हुधार गाय जिस प्रकार (अभि-हिंकुग्योगि) प्रेम से 'हुम् हुम्' करती है उसी प्रकार (इमं) इस आदन रूप वीर्य सम्पन्न परम पद में स्थित प्रजापति रूप राजा को देखकर हे (देवासः) देव, राजाजनो, शासको ! आप लोग (अभिहिंकुग्योव) अपने प्रसन्धतासुचक शब्द करो।

३७-( द्वि॰ ) ' मतिर्वाजायें पचित त्वत्शिरः ' इति छैन्मन्कामितः पाठः । ( तृ० ) ' मुजेथाम् ' इति पदपाठः ।

उपास्तरीरकरो लोकमेतमुरुः प्रथतामसमः खर्भः।

तिस ब्रुयातै मिह्नपः सुंपुर्गो देवा एनं देवतांभ्यः प्र यंच्छान् ॥३८॥

भा०—हे राजन ! तूं (प्तस्) इस ( लोकम् ) लोक को ( श्रकरः ) स्वयं उत्तम रूप से बनाता है श्रीर ( उप श्रस्तरीः ) स्वयं उत्तम के लेलाता है । यह लोक ( श्रसमः स्वर्गः ) जिसके समान दूसरा कोई नहीं ऐसा स्वर्ग, सुखमय स्थान ( उरुः प्रयताम् ) खूब बढ़े, श्रीर फैले, विस्तृत हो । ( तिस्मन् ) उत्त लोक में ( सुपर्थः ) उत्तम पालन श्रीर ज्ञान साधनों से सम्पन्न ( महिपः ) महान् शाक्षशाली राजा स्वयं ( श्रयति ) विद्यमान है । ( एनं ) उस लोक, राष्ट्र को ( देवाः ) विद्वान् ऐश्वयंवान् लोग (देवताभ्यः) स्वयं देवता के समान पुरुषों के हाथ ( प्रयन्तान्) सौंप देते हैं । परमातमा के पन्न में स्पष्ट है ।

यद्यंजाया पर्चिति त्वत् प्रापंदा पतिर्वा जाये त्वत् तिरा। पर्वे तत् संजेशा सह सां तदंस्तु संपादयन्तौ सह सोकमेकम् ॥३६॥

भा०— हे पुरुष ! (जाया) स्त्री, पत्नी (स्वत्) तुक्त पति से (परंपरः) दूर दूर रह कर भी यत् यत्) जो जो वस्तु या जिस २ बलवीयें को । पचिति ) पकाती है, विधि को परिपक्त करती है और हे (जाये) स्त्री ! पिति ! (स्वत् तिरः) तुक्त से श्रोक्तल होकर तेरे परोज्ञ में (पितः) पित जो कुछ (पचिति) पकाता है वीयें को परिपक्त करता है । (तत्) उसको (संस्जेथाम्) तुम दोनों भिलकर पुत्रोत्पादन के कार्य में व्यय करो । हे स्त्री पुरुषं ! श्राप दोनों (सह) एक साथ भिल कर ही (एकं लोकम्) एक लोक (सम्पादयन्ती) वनाते हुये रहते हैं श्रतः (तत्) वह परिवक्त

३८-(२०) 'प्रथच्छात् ' 'प्रथच्छन् इति च कचित्। (प्र०) 'अपास्कारेरकरो ' (तृ०) 'तस्मेसुपर्णी महिपः अयाते ' इति पैपण संग।

वीर्ष या भोग्य पंदार्थ भी (वां) तुम दोनों का (सह प्रस्तु) एक साथ ही हो।

> सह नाववतु सहनो अननतु सह वीर्यं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

यावन्तो श्रस्याः पृथिवीं सर्चन्ते श्रसत् पुत्राः पि ये संवस्युः। सर्वोक्तां उप्पात्रं ह्रयेथां नामि जानानाः शिशंवः समायान्॥४०॥(१६)

भार सब घर परिवार के भिल कर एकत्र होकर भोजन करें। (यावन्तः) जितने भी (अस्याः) इस हमारी धर्मपत्नी से (अस्मदं) हमारे वीर्य से उत्पन्न (पुत्राः) पुत्र (पुरिर्धी संचन्ते) पृथिवी को प्रासं होते हैं और (थे) जो (पिर सं बमुद्धः) इंधर उधर चारों और फेल कर वस गये हैं या जो अपने योग्य जोड़े भिला कर और भी सन्तान उत्पन्न कर लेते हैं (तान सर्वान्) उन सपको ने पूर्व के मां बांप, पित परनी (पान्ने) अपने पालन करनेहारे एक पात्र, गृह या मांजन के पात्र में (उप ह्रयेथाम्) अपने समीप बुला लें। और (शिश्रावः) समस्त शिश्र, बालक उन मां बाप को अपनी (नार्मि) एक सूत्र में बांधने बाला या एक नाभि उत्पत्ति स्थान (जानानाः) जानते हुए सम् आवान्) एक स्थान पर एकत्र. हुआ करें।

वसोयी धारा मधुना ।पीना घृतेनं निश्रा अन्तंस्य नामयः । 'सर्वोस्ता अवंदन्धे स्वृगैः पृष्ट्यां शुरुत्तुं निशिपा अनी/च्छात्॥४१॥

भा०—( याः ) जो ( मधुना ' मधुर आनन्द से ' प्रशीनाः ) खूबं वदी हुईं. आनन्द प्रमोद से भरीं, ( घृतेन मिश्राः ) घृत=पुष्टिकारक घी दूध श्रादि स्तेहवान् पदार्थों से शुक्त ( अमृतस्य नामयः ) अमृत, परमा-

४१- मधुना समकाः १ ( द्वि० ) अमृतस्य धामवः १ इति पेटप० सं०।

नन्द या शत वर्ष के दीर्ध जीवन को उत्पन्न करने वार्जी (वसोः) 'वसु', देह में वास करने वार्जे श्वात्मा की (धाराः) धाराएं, धारणा शाक्षियां एवं जीवन की सुंख की धाराएं हैं (ताः) उनको (स्वर्धः) स्वर्धमय लोक (ध्वव रून्धे) श्रपने सीतर सुरक्षित रखता है। ऐसे स्वर्ध को (निधिपाः) वीर्य रूप निधि—श्रक्षय सुर्खों के ख़जाने की रक्षा करने वाला ब्रह्मचारी गृहस्थ या इस पृथ्वी का पालक राजा स्वयं (पष्ट्यां शरम्सु) साठ वर्ष की श्रवस्था में (श्रिस इन्छात्) प्राप्त करता है।

निर्धि निर्धिषा अभ्ये/निमच्छादनिस्तरा श्रमितं: सन्तुं बेर्रेन्थे । श्रम्माभिद्वेत्तो निर्दितः स्वर्गेखिमिः काएड्रैस्नीन्त्स्वर्गानंश्चत् ॥४२॥

भा०--(निधिपा।) निधि—पृथ्वी के राज्य को पालन करने वाला राजा ( प्नं ) उस साम्राज्य रूप (निधिम् ) पृथ्वी के खज़ाने को ( श्रिमे इच्छात् ) स्वयं श्राप्त करें । श्रीर ( में ) जां ( श्रत्मे ) दूसरे ( श्रनिश्वराः ) ऐश्वर्य से हीन निवंल पुरुष हैं वे ( श्रिमितः ) उस राजा के चारों ग्रोर उस के श्राप्रित होकर ( सन्तु ) रहें । ( श्रस्माभिः ) हम लोग स्वयं ( स्वर्गः ) इस स्वर्ग को ( दत्तः ) उस राजा को प्रदान करते श्रीर ( निहितः ) स्वयं थनाते हैं । यह राजा ( श्रिभिः कार्यंडः ) तीन प्रकार की क्यवस्थात्रों से ( त्रीन् स्वर्गान् ) तीनों सुखमय लोकों के ( श्रारुवत् ) उपर चदे, उन सब पर वश करे, शासन करें ।

वालक, युवक और वृद्ध इन तीनों के लिये तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हों। अथवा तीन कायड तीन वेद हैं। अथवा उत्तम, मध्यम, अधम भेद से तीन अथवा त्रिवणों की तीन व्यवस्थाएं। धर्म, अर्थ, काम इनकी साधना की तीन व्यवस्थाएं। इसी प्रकार उनके तीन चेत्र तीन इत्तर्ग हैं। आध्यात्मिक, गृहस्थ और राष्ट्र ये तीन स्वर्ग हैं। राजा सब का शासन अपने हाथ में रवले। श्चग्नी रत्तंस्तपतु यद् विदेव कृष्यात् पिंशाच दृह मा प्र पास्त । मुदाम पनुमपं रुध्मो श्चस्मदांदित्या पेनुमङ्गिरसः सचन्ताम् ॥४३॥

भा०—( यत् ) जो ( विदेवं ) देव-विद्वानों और देव स्वभाव के उत्तम पुरुषों के श्रीर देव, राजा के अर्थात् राजनियम के विपरीत श्राचरण करने वाला ( रक्षः ) राजस, हुए पुरुष जीव और रोग हैं उसकी ( श्रक्षिः ) श्रीप्त के समान तापकारी राजा ( तपतु ) सन्तम करे, पीवित करे, दण्ड दे । ( इह ) इस राष्ट्र में ( कम्बात् ) कमा मांस खाने वाला और ( पिशाचः ) भांसभवी पुरुषे ( मा प्र पास्त) कभी जलपान भी प्राप्त म कर पावे । ( पनम् ) उसकी हम ( नुदामः ) परे भगा दें । ( श्रस्मत् ) हम अपने से ( श्रप रुष्मः ) परे ही रोक दें, पास न शाने दें । ( श्रादित्याः ) श्रादित्य के समान तेजस्वी और ( श्रागिरसः ) शरीर के विज्ञानवेत्ता श्रथवा श्रम्य विविध विज्ञानों के वेत्ता लोग ( एनम् ) उसकी ( सचन्ताम् ) पकदें । श्रादित्यभ्यो श्राद्विपेश्यो मध्यदं घृतेनं मिश्रं प्रति वेदयामि । श्रादित्यभ्यो श्राद्विपेश्यो मध्यदं चृतेनं मिश्रं प्रति वेदयामि । श्राद्वित्यभ्यो श्राह्वेरोभ्यो मध्यदं चृतेनं मिश्रं प्रति वेदयामि । श्राद्वेरवेते इस्रणस्यानिहत्यैतं स्वर्गं स्रुकृतावपीतम् ॥ ४४ ॥

भा०—( आदित्येभ्यः ) आदित्यों, आदित्य के समान तेजस्वी पुरुषों, और ( आदित्येभ्यः ) ज्ञानी पुरुषों के जिये (इदम् ) यह ( घृतेन ) घृत से, ( मिश्रम् ) धुक्त ( मधु ) भधु जिस प्रकार अतिथि विद्वानों को मधुपकं दिया जाता है उसी प्रकार में भी ( घृतेन मिश्रे मधु ) घृत=तेज से युक्रज्ञान ( प्रति वेदयामि ) प्रदान करता हूं । उसी प्रकार हे स्त्री पुरुषो ! गृहस्थ के पति पत्नियो ! तुम दोनों भी ( शुद्धहस्तौ ) शुद्ध हाथों से ( ब्राह्मणस्य ) ब्रह्म=वेद के जानने वाले विद्वान् ब्राह्मण के पूर्वोक्त मधुपकं से करने योग्य आदर सत्कार को, अथवा, उसको बिना किसी प्रकार का कष्ट दिये (अनिहस्य)

४३- ' अप रुंध्मो ' इति कचित्। (च०) ' आदित्या नो अह्गि-' इति पैप्प० सं०।

विना विवात किये (सुकृतौं ) उत्तम श्राचारं वान् हुए हुए (एतं स्वीम् ) ; इस पूर्वोक्न (स्वीय्य) सुखमय लोक या स्थान को (श्रीप इतम् ) श्राप्त करें।

हुदं प्रापंष्ठुक्तमं काएडंमस्य यस्मांल्लोकात् पंरमेष्ठी समापं। श्रा सिञ्च सर्पिर्वृतवत् समंङ्खेष मागो त्राङ्गंरसो नो त्रत्रं॥४४॥

भा०—में राजा (इंदम्) इस (उत्तमम्) उत्तम (काण्डम्) काण्ड=न्नाश्रय भूत शाखा या स्तम्भ वेद को (प्रापम्) प्राप्त करता हूं। (यस्मात् जिस ' लोकात्) लोक=त्रालोक, प्रकाश से (परमेष्ठी) परम स्थान पर स्थित स्वयं प्रजापित परमात्मा (सम् श्राप) समस्त संसार को अपने वश करता है। हे पुरुष ! तू ( वृतवत् मिपः) वह से युक्त ' सिपं '=मष्ठ को (सम् श्राह्मे ) मिश्रित कर (श्राह्म) यहां इस स्थान श्रोर श्रवसर पर कः) इमारा (एपः यह (श्राह्मिरसः भागः) श्राह्मिरसं, विद्वान् ज्ञानी पुरुष का (एपः भागः) यह भाग है।

मुखाय च तर्पम देवताभ्यो निनि शंपित्रं परि दश्च प्रतम् । मानौ वृतेव गान्मा सर्मित्यां मास्मान्यम्मा उन्स्जना पुरामत्॥४६॥

भा०—हम राष्ट्रवासी लोग (निधित ) पृथ्वी श्रीर पृथ्वी से प्राप्त श्रम्य नाना द्रव्य रूप (शेवधिस्) ख्रजानों को (सत्याय , सत्य श्रीर (तपसे ) तप के कारण (देवताश्यः ) देव सदृश ज्ञानवान् , उत्तम दान-शील पुरुषों के हाथों सौंपते हैं । वे इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि यह सब ख्रजाना क्रोप (शूते , खेल तमाशे श्रीर जूए के शौक या व्यसन में (मा श्रवगात् ) न निकल जाय, न बरवाद होजाय । (मा समित्याम् ) श्रापस के मेलों श्रीर गोठों में भी यह राष्ट्र का धन नष्ट न हो । श्रीर

४५- इदं काण्डमुत्तमं प्राप्तमस्य ' इति पप्प० सं०। ४६-(द्वि०) 'परिदश्वः ' इति पप्प० सं०।

( पुरा सत् ) मेरे सामने, मेरे होते होते हे विद्वान् ' निधिपाः ', ख़लाने के रचक भद्रपुरुषो ! ( श्रन्यस्मा ) श्रीर किसी मेरे शत्रु के हाथा इस ख़लाने को ( मा उत्-सजत, ) मत दे डालना ।

राष्ट्र श्रीर राष्ट्र का धन त्यागी, तपस्वी, सन्चे पुरुषों के हाथ में रहना चाहिये कि राजा श्रीर प्रजावासी लोग उसको जूए, खेलों, तमाशों श्रीर मेलों श्रीर गोठों में बरबाद न करें श्रीर न वेईमानी से शत्रु को ही दें। श्रुहं पंचाम्यहं दंदामि ममेवु कर्मन कुरुणिधि जाया। कामारों लोको श्रांजनिष्ट पुत्रोईन्वारंभेयां वयं उनुरावत्॥ ४७॥

भार — ( श्रहस् ) में पुरुष के समान राजा ( प्रचामि ) श्रपने बल श्रीर वीर्य को खून परिपन्न करुं, नयों कि ( मम इत् ) मेरे ही ( करुषे ) किया, श्रीर उत्साह से पूर्ण प्रयत्न श्रीर ( कर्मन् ) कर्म, कार्य व्यवहार के ( श्राध ) ऊपर ( जाया ) स्त्री, उसके समान पृथ्वी का श्राश्रय है । वीर्य के परिपन्न होने पर ही जिस प्रकार ( कीमारः ) कुमार. नवयुवक ( पुत्रः ) पुत्र उत्पन्न होता है उसी प्रकार ( जोकः ) यह जोक राजा के पुत्र के समान ( श्रजनिष्ट ) पृथ्वी पर खून हुष्ट पृष्ट रूप से उत्पन्न होता है । हे स्त्री पृरुषो ! तुम दोनों ( उत्तरावत् ) उत्कृष्ट कर्मों से युक्त ( वयः ) अपना जीवन (श्रज श्रारमेथाम्) पुत्रज्ञाम कर जेने के उपरान्त भी वरावर बनाये रक्खे। न किल्विष्मत्र नाष्ट्रारो श्राह्म न यन्मित्र: सुमर्ममान परिते । अपनुत्र पात्रं निर्दितं न प्रतत् प्रकार पुनरा विशासि ॥ अप्र ॥

४७-('प्र०) ' अहं पचाम्युद् बदामि, ' (तु०) 'प्रत्रक्षः ' इति पैष्प० सं०।

४८-( दि ॰ ) ' सममान ', ' संनममान ', ' सनममान ' संमममान ' इति बहुधा पाठाः । तत्र ' सम्-अममानः ' इतिषद पाठः । ' समम् अमानः ' इतिषद पाठः । ' समम्

भा०-( अत्र ) यहां इस कार्य में ( न किल्विपम् ) कोई पाप नहीं और ( न आधारः ) और कोई आधार भी नहीं अर्थात् कोई विशेष वाधक कारण भी नहीं है कि ( यत् ) जब राजा ( मित्रैः समम् ) अपने मित्रीं सहित ( मानः न एति ) मान रहित होकर नहीं आता प्रत्युत बदे भारी मान सहित स्राता है। स्रथवा—( यत् मित्रैः सम्-श्रममानः न एति ) यह कोई पाप=आशंका या रुकावट नहीं कि राजा अपने मित्रों की सहायता से युक्त होकर नहीं रहता। श्रथवा—( यत् मित्रैः सम-मानः न एति ) जब मित्रों के समान मान वाला होकर नहीं ब्राता प्रत्युत उनसे ब्रधिक मान-वान् होकर प्रकट होता है। प्रत्युत इसका कारण यह है कि (नः) हम प्रजाओं का तो यह राजा ही (अन्नं पात्रम्) अन्न पात्र अर्थात् पालन करने में समर्थ एवं शक्तिशाली है कि जिसमें कोई श्रुटि नहीं है इसित्तिये वह श्रन्यों की सहायता की श्रपेत्ता नहीं करता। (पक्कः) परिपक भात जिस प्रकार ( प्रकारम् श्राविशाति ) प्रकान वाले के भीतर ही प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार (प्रकः) परिएक वीर्यवान् भी (प्रकारं) उसको प्काने, दृद करने वाले पुरुषों के पास ही ( श्राविशति ) प्रविष्ट हो कर रहता है। इसी प्रकार परिपक्क ब्रह्मचर्यादि 'बल भी अपने परिपाक करने वाले के भीतर ही रहता है।

थ्रियं श्रियाणां क्रणवाम् तमस्ते यंन्तु यत्मे द्विषन्ति । ध्रेतुरंत्रड्वाम् वयोवय ऋायदेव पौर्रवेयमपं मृत्युं संदन्तु ॥४६॥

भा०—हे पुरुषो ! हम लोग ( शियाणाम् ) अपने शिय बन्धु, मित्र और माता, पिता, गुरु आदि को ( शियम् ) शिय लगने वाले कार्य ही ( कृणवाम ) करें । और (यतेम) जो कोई लोग ( दिवान्त ) देव करते हैं या परस्पर शेम नहीं करते (ते) वे (तमः यन्तु) सदा अन्धकार में पढ़ें । (धेनुः अद्वान्) सुधार गाय और गाड़ी खेंचने में समर्थ मज़बूत बैल और ( आयत् एव ) आते हुए ( वयः-वयः ) माना श्रकार अक् और दीम् जीवन ही ( पीरुषेयम् मृत्युम् ) पुरुषों द्वारा या उस पर भाने वाले मृत्यु को (भ्रपनुदन्तु ) दूर करने में सभये हों ।

सम्प्रयों विदुर्न्यो श्रुन्यं य श्रोषंग्रीः सर्वते यश्रु सिन्धून् । यार्वन्तो देवा द्विन्यार्धतपंन्ति हिर्राग्यं ज्योतिः पर्चतो वस्रुव॥४०॥(१७)

भा०—( अप्तयः ) अप्ति के समान ज्ञान से प्रकाशमान विद्वान् पुरुष ( अन्यः अन्यम् ) एक दूसरे को ( संविद्धः ) भली प्रकार जानें, उनमें से ( यः ) जो कोई ( अोपधीः सचतं ) कोषधियों को एकत्र करता अर्थात् वैद्य का कार्य करता है और ( यः च ) जो कोई ( सिन्धून् ) सिन्धुओं, निद्यों, समुदों को ( सचते ) प्राप्त करता है, उन पर न्यापार आदि करता या उनके तटपर तपस्या करता है ने भी एक दूसरे को भली प्रकार जानें ( यावन्तः ) जितने भी ( देवाः ) प्रकाशमान सुर्वं ( दिवि ) आकाश में ( आतपन्ति ) प्रकाशित होते हैं उनके समान ही जो विद्वान् ज्ञान में प्रकाशित होते हैं उनके समान ही जो विद्वान् ज्ञान में प्रकाशित होते हैं उनके समान ही जो विद्वान् ज्ञान में प्रकाशित होते हैं उनके समान ही जो विद्वान् ज्ञान में प्रकाशित होते हैं उनके समान ही जो विद्वान् ज्ञान में प्रकाशित होते हैं उनके समान ही जो विद्वान् ज्ञान करने हारे तपस्वी अक्षाचारी का ( दिरुष्यं ज्योतिः ) सुवर्थं के समान उज्वल्व तेज ( वभूव ) हो जाता है । इसी प्रकार ( अप्रयः ) राजा लोग भी परस्पर एक दूसरे को जाना करें उनमें एक ( ज्ञोपधीः ) प्रजाशों को संगठित करते और दूसरे ( सिन्धून् ) वेगवान् सैनिकों को संग्रह करते हैं उसके पास सुवर्थं का प्राप्त वैभव वहुत हो जाता है ।

एषा त्वचां पुरुषे सं वंभूवानंत्राः सर्वे प्रश्वो ये श्रन्ये । श्रुत्रेणात्मानं परि घापयाथोमोतं वासो मुखमोदनस्यं ॥ ४१ ॥

५०-( द्वि॰ ) 'सिन्धुम्', ( च० ) ' दधतु[तो] बभूव ' इति पैप्प० स॰ । ५१-( प्र॰ द्वि॰ ) ' संबभूव अनग्नास्सर्वे ' ( तु॰ ) ' थापदेत ' इति पैप्प॰ सं॰ ।

भा०—वस्त्र पहनने का उपदेश करते हैं—(त्वचाम्) समस्त त्वचाशों में से (एपा) यह बिना लोम की त्वचा (पुरुष संवम्व) इस मनुष्य पर ही लगी है। (ये अन्य पशवः) और जो पशु हैं (सर्वे) वे सन्न (अनग्ताः) नंगे न रह कर वालों से ढके हैं। इसलिये हे स्त्री पुरुषो ! गृहस्थ लोगों! तुम भी (आन्मानम्) अपने को (चन्नेष्ण) अपने देहको चिति होने से वचाने वाले वस्त्र से, बल और वीर्य से (पिरधापयाथः) ढक लो। (ओदनस्य मुखस्) ओदन रूप वीर्य के (मुखस्) मुख्यस्वरूप (वासः) वस्त्र को तुम दोनों स्त्री पुरुष (अमा-उत्तम्) मिलकर खुनलो। उसी प्रकार अपने को प्रजा के लोग चन्न-अर्थात् चात्रवल से अपनी रचा करें। ओदन रूप प्रजापित का मुखं=मुख्य स्वरूप पद (वासः) उत्तम वस्त्र ही (अमाउतम्) परस्पर मिलकर बना लिया करें। अर्थात् चन्नवल को परस्पर तन्तुओं के समान मिलकर ही उत्पन्न करलो।

, यदुरोपु वदा यत् समित्यां यद्धा वदा श्रमृतं वित्तकाम्या । स्यानं नन्नृंमभि सुवसानी तस्मिनसर्वे शर्मतं सादयाथः ॥४२॥,

भार ने श्रेंच पु ) यून की दा के अवसरें। पर ( यत् अनृतं वदाः ) जो सूठ बो जतं हो, स्मित्याम् ) सिमिति, सभा में । यत् अनृतं । जो असत्य बो जते हो श्रोंर ( यत् वा अनृतम् ) जो असत्य ( विक्तकाश्या ) धन की चाह सें ( वदाः ) बो जते हो, हे स्त्री पुरुषो ! ( समानं तन्तुम् ) एक समान ( तन्तु ) वस्त्र के समान राज्य तन्त्र को ( संवसानो ) पहने या धारण करते हुए तुम ( सर्वम् शमलम् ) समस्त पाप ( तिस्मिन् सादयाथः ) उसमें हो लगाते हो । अर्थात् जिस प्रकार वस्त्र पहन कर जब कोई भी मेला करता है तो वह मेल जैसे वस्त्र पर आ लगती है उसी प्रकार एक ही तन्तु=तन्त्र या राज्य

५२-(प्र०) 'बढिस, '(हि०) 'यद्वाधने अनृत '(तृ०) 'तन्तु सह स व '। इति पैप्प० सं०।

शासन में रहते हुए खोग जो भी श्रसत्य व्यवहार वे खेलों, सभाश्रीं श्रीर धन के व्यापारों में बोलते हैं वह सब पाप उस राष्ट्र के श्रास्त्वा दक वस्त्र रूप 'चन्न'=राज्य शासन पर ही श्रा लगते हैं। यह राजा का दोष है कि प्रजा परस्पर श्रसत्य बोलती चोरी करती श्रीर पाप करती है।

र्द्यं चंतुष्वापि गच्छ देवांस्त्वचो धूमं पर्युत्पातयासि । शिश्वव्यंचा घृतपृष्ठो मश्चिष्यन्त्सयानिर्लोकमुपं याह्येतम् ॥ ४३ ॥

भा०—हे राजन् वस्त्र से ही तू (वर्ष वनुष्व) वर्षा पर विजय प्राप्त कर अर्थात् छन्न बनाले। (अपि) और (देवान् गच्छ) देवों, विद्वानों और राजाओं के पास सुन्दर वस्त्र पहन कर जा। (धूमम् ) धूम जिस प्रकार आहि के ऊपर उठा करता है हसी प्रकार (स्वचः) वस्त्रों को कार है के रूप में (पिर उत्-पात्यासि उपर उद्दा. फरफरा। तू (विश्वच्यवाः) सर्वेत्र प्रसिद्ध होकर (घृतपृष्ठाः) तेजस्वी (सिवष्यन्) होने की इच्छा करता हुआ। (सयोनिः) अपने उद्धवस्थान इस राष्ट्र के प्रजाजनों सहित (प्तम्) इस उत्तम (कोकम्) लोक राष्ट्र को (उपयाहि) प्राप्त कर।

तुन्वं ख़र्गी बंदुधा वि च के यथां चिद् झात्मत्रुन्यवर्णाम् । त्रपाजैत् कृष्णःं रुशंतीं पुनानो या लोहिनी तां ते सुन्नौ जुहोमि॥४४॥

भा०—(स्वर्गः) सुखमय लोक, मोत्त में जाने वाला पुरुष (तन्वं) अपनी देह की (बहुधा) बहुत प्रकार से (बि चके) विकृत करता है, उसके नाना प्रकार से बदल लेता है। 'यथा) जब वह (आत्मन् अपने आत्मा में उसके। अन्य वर्णाम्) अपने से भिन्न वर्णः को देखता है। तब अपनीवास्तविक (दशताम्) देशिमती, ज्योतिक्मती प्रज्ञा को (पुनानः) और अधिक प्रवित्र करता

५३ - (द्वि०) 'देवांस्ततो ', (तु० च०) 'विधन्यचा विधसर्मा स्वर्गः सयोर्नि छोकसुपयाहोकस्।' इति पैप्प० सं०।

हुया ( कृत्साम् ) श्रपनी कासी, पापमयी तामसी वृत्ति को (श्रप श्रजैतः) दूर ही नष्ट कर देता है। श्रौर मैं परमत्मा है जीव! (ते) तेरी (या) जो (सोहिनी) स्नास्त रंग की राजसी वृत्ति है (ताम्) उसको (श्रकों) श्रि, श्रपने ज्ञानमय तेज में (जुडोमि) स्वाहा करता हूं।

राजपत्त में—(यथा म्रात्मन् म्रन्यवर्गाम् विदे) जब म्रपने में राजा म्रपने पद से विपरीत पोशाक को देखता है तब (स्वर्गः) वह उत्तम राष्ट्र को प्राप्त करने वाला राजा (बहुधा तन्वं विचन्ने) बहुत प्रकार से म्रपने तनु=बस्त्र भूपा को विविध प्रकार से बनाता है। (क्शाती पुनानः कृष्णाम् भ्रपाजेत्) उजली पोशाक को पहन कर मेली को दूर फेंक देता है। (या लोहिनी ताम् भ्रमी जुहोमि) जो लोहिनी, लाल पोशाक है उसको में पुरोहित स्रिम में श्राहुति देता हूं स्रधीत् लाल पोशाक स्रिम-रूप राजा को प्रदान करता हूं।

प्राच्यै त्वा द्विशेश्वेश्वयेथिपतयेखितायं राचित्र आदित्यायेखुंमते । एतं परि दब्बस्तं नो गोपायतासाकृमैतोः । दिष्टं नो अत्रं जुरखे नि नैषज्जरा मृत्यवे परि गो दद्वात्वर्थं पक्षेनं सह सं भवेम ॥ ४४ ॥

भा०—हे परमात्मन् और हे राजन् ! ( प्राच्ये ) प्राची=प्रकृष्ट, ऋति उत्तम, ज्ञान प्राप्त कराने वाले ( दिशे ) समस्त पदार्थों को श्रीर कमों का उपदेश करने वाले प्राची दिशा के समान प्रकाश से युक्त ( रवा ) तुभे श्रप्तयेऽधिपतये ) श्रप्ति के समान दुष्ट शत्रु के सन्तापकारी, श्रिधिपति स्व-रूप तुभे ( श्रिसिताय रिन्ते ) स्त्रयं बन्धन रहित, रचा करनेहारे तुभे और ( श्रादित्याय ) श्रादित्य, सूर्य के समान चारी दिशाशों में प्रत्वर किरणों के

५५-( प्र० ) ' प्राच्ये दिशे ' ( तृ० ) ' परिद्दाः ' ( प० ) ' दधात्वथ ' इति पैप्प० सुं० ।

समान (इषुमते) अपने तीक्षा कार्यों से चतुर्दिगन्त विजयी एवं समस्त लोगों को (इषुमते) प्रेरणा करने वाले बल को घारण करने वाले तुभे (एतम्) इम इस राष्ट्र और इस देह का (परिद्यः) प्रदान करते हैं, सौतपे हैं। (नः) इमारे (तम्) इस घरोहर को तवतक (गोपायत) आप लोग शत्ता करों (आ अस्माकम् एतोः) भगवन् ! जब तक हम आपके पास न शहुंच जांय। राजन् जब तक हम स्वयं इसको प्राप्त न कर लें, जब तक हम इसे स्वयं सम्भाल न सकें। (अत्र) इस लोक में (नः) हमारे (दिष्टम्) निश्चित प्रारच्घ जीवन को तू (जरसे) वृद्ध अवस्था तक (निन्त्रंपत्) निश्चत प्रारच्घ जीवन को तू (जरसे) वृद्ध अवस्था तक (निन्त्रंपत्) निश्चत प्रारच्घ जीवन को तू (जरसे) अह अवस्था ही (नः) हमें (गृत्युवे) मृत्यु को (परिद्दातु) सींप दे। (अथ) और उसके प्रशात् इम (प्रकृत सह) परिपृक्ष ब्रह्मज्ञान के साथ (सम् भवेम) पुनः अगले जीवन में जरपन्न हों। अथवा (अथ पढ़ेन) और परिपृक्ष वीर्य से (सह) हम स्त्री पुरुष मिल कर (सं भवेम) सन्तान उत्पन्न करें।

मृत्यु के प्रश्चात् उत्पन्न होने द्यर्थात् पुनर्जन्म होने का वेद ने यहां स्पष्ट उपदेश किया है।

दक्षिणायै त्वा दिश रन्दायाधिपतये तिरश्चिराजये रिक्तित्रे युमा-थेषुमते । पूर्तं । । ॥ ४६ ॥

भा०—( दिश्वणाय त्या दिशे ) दिल्या दिशा के समान बन-शाली, (इन्द्राय अधिपतिये ) इन्द्र ऐश्वर्यवान् स्वामी (तिरश्चिराजये रातिते ) तिर्थम् जन्तुओं के जाना पंक्षियों से सुशोभित, पशुपतिस्वरूप, सर्व-रजक और (यमास इष्टुस्रते ) यम-सर्व नियामक मृत्यु के समान सर्व प्रेरक या बालाधारी तुमको (एतं परिद्रशः०) हम यह राष्ट्र या देह सौंपते हैं। इत्यादि पूर्ववत्।

प्रतिच्यै त्वा द्विशे वर्षणायाधिपतचे पृद्यंकने राजिनेन्नायेष्ठंमते। सूतं १।०॥ ४७॥ भाठ—(प्रतीच्ये स्वा दिशे) पश्चिम दिशा के समान सबको अपने में श्रस्त करने वाले ( परुणाय श्रधिपतये ) सबसे श्रेष्ठ, सब पापियों श्रीर पापों के निवारक, वरुणरूप श्रधिपति ( प्रदाक्षे रिचेत्रे ) पृत्=सेनाश्रों को श्रपनी श्राज्ञा में चलाने वाले रचक श्रीर ( श्रद्धाय इपुमते ) श्रल, भोजन श्रीर प्राणा के समान सबको प्रेर्क तुक्को ( एतं परिद्धाः । इत्यादि ) हम यह राष्ट्र श्रीर हे भगवन् ! यह देह साँपते हैं। इत्यादि पूर्ववत ।

उदींच्यें त्वा दिशे सोमायाविपत्तये खुजायं रिच्चत्रेशन्या इर्पुमत्ये । एतं०। ०॥ ४⊏॥

भा०—( उदीच्ये दिशे ) उत्तर दिशा के समान, उन्नत विशाल, (सोमाय श्राधिपतये ) शान्तिदायक सोम -चन्द्र श्रीर सोम=सोमलता के समान शान्तिदायक स्वामी ( स्वजाय रिनेश्रे ) स्वतः उत्पन्न, स्वयं मू, स्वयं श्रापने श्रीमित सामर्थ्य से वने, सबके रचक ( श्रशन्ये इपुमत्ये ) श्रशनि विश्वत् के समान इपु-सर्व-प्रेरक बल से सम्पन्न तुक्तको ( एतं तं परिद्दाः ) हम यह राष्ट्र श्रीर हे भगवन् ! यह देह सौंपते हैं । इत्यादि पूर्ववत् ।

भ्रुवार्यं त्वा दिशे विन्मविविपतये कुल्मापंश्रीवाय रिक्षेत्र श्रोपंधीः भ्यु इपुंमतीभ्यः । पुतं । । । ४६ ॥

भार ( ध्रुपाये त्वा दिशे ) ध्रुवा पृथ्वी श्रीर उसकी तरफ़ की 'सदा ध्रुव स्थिर रहने वाली दिशा के समान श्रचल (विष्णवे श्राधिपतये) सर्थ-व्यापक श्राधिपति (कल्मापग्रीवाय रिनेन्ने) हरे, लाल, नीले खेत श्रादि नाना वर्ण के श्रोपिध बृज्ञ बनस्पतियों की नाना मालाओं को मानो श्रपने गले में धारण करने वालं, उनके परिपोपक, रचक श्रीर ( श्रोपधीभ्यः इतु-

५९- 'रक्षित्रे वीख्यम्यः ' इति पैप्प० सं० ।

मतिस्यः ) श्रोषधियां जिस प्रकार रोगों श्रीर रोग-जन्तुश्रों को श्रपने विधिस दूर करती हैं उस प्रकार सब बाधाश्रों को तूर करने हारे तुक्षकों ( एतं नः पिरद्यः । इत्यादि ) हम श्रपना यह देह या राष्ट्र सौंपते हैं । इत्यादि पूर्ववत् । जुध्वीये त्वर दिशे बृह्दस्पत्वयेधिपतये श्रिवनायं रान्निने वृषीयेषुंमते । प्रतं पिरं द्युस्तं नो गोपायतास्माक्रमैतोः । ट्रिपं नो श्रत्रं जुरसे जिन नेषठजुरा पिरं यो द्यात्वर्थं प्रकेनं सुद्ध सं भवेम ॥६०॥ (१८)

भा०—( उद्योगे खा दिशे ) उद्ये दिशा के समान श्रति उन्नत ( वृहस्पतये श्रधिपतये ) वृहत्=महान् बोकों के स्वामी श्रधिपति ( श्वित्राय रिन्ते ) श्वित्र—श्रति श्वेत, परिशुद्ध स्वरूप, सर्व-पापरहित, रक्तक श्रीर ( द्यांय ह्युमते ) वर्षण के समान समस्त कामनाश्रों के प्रक श्रीर संबके श्रेरक तुमको ( एतं तं परिद्दाः ) हम यह देह या राष्ट्र सौंपते हैं। इत्यादि पूर्ववत्।

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ [ तत्रैकं स्कम् , षष्टिश्च ऋचः ]

## [ ४ ] 'वशा' शक्ति का वर्णन ।

करवप ऋषिः । मन्त्रोक्ता वशा देवता । वसा सक्तम् । १-६, ८-१९, २१-३१, ३३-४१, ४३-५३ अनुष्डमः, ७ ग्रुरिग्, २० विराड्, ३३ डिम्पिग्, बृहतीः गर्मा, ४२ बृहतीगमा । त्रिप्यचाशद्यं सक्तम् ॥

् ददामीखोव ब्यादनुं चैनामभुंत्सत।

वृशां वृह्यभ्यो याचंद्रग्रस्तत् प्रजांब्दंपत्यवत्॥ १॥

भार — (वशाम् ) 'वशा 'को (याचद्भ्यः ) मांगने-हारे (ब्रह्म-भ्यः ) ब्राह्मर्यों, ब्रह्म के ज्ञान से सम्पन्न विद्वानों को (इंदामि इति एत ) देता हूं ऐसा ही (अ्यात्) कहे। श्रीर वे (श्रनु च) उसके बाद (एनाम्) इस वशा को (श्रमुस्तत) पहिचान कें, उसका ज्ञान कर कें। 'वशा ' का स्वरूप देखों ' वशासूक" श्रथवं० का० १०। स्०१०। मं० १ — ३४॥

प्रजया स वि क्रींगृति प्रशुभिश्चोपं दस्यति । य श्रांपुरेयभ्यो याचंद्रधो देवानां गां न दित्सति॥२॥ '

भार — (यः) जो पुरुष (याचद्भ्यः) मांगने वाले ऋषियों के पुत्रीं छोर शिष्यों को (देवानां) देवों के योग्य (गाम्) गौ को (न दिस्सितं) नहीं प्रदान करना चाहता (सः प्रजया) वह अपनी प्रजा को (विकीणीते) येच खाता है और (पशुभिः च उप दस्यति) और पशुम्रों से रहित होकर विनष्ट हो जाता है। अर्थात् उसकी पशु और प्रजा भी नष्ट हो जाती हैं।

कूटयांस्य सं शींधिन्ते ऋोगायां काटमंदीत । ब्रग्डयां दह्यन्ते गृहाः काग्रयां दीयते स्वम् ॥ ३ ॥

भा०—(कृटया) कूट=मिध्या रूप वाली, विना सींग की 'वशा' से पुरुष के (सं शीर्यन्ते) सब घर धौर घरवार के लोग चकनाच् हो जाते हैं। (श्लोख्या) खंगड़ी लुली, हुटी फूटी, विना चरण की श्रधकचरी से बह देनेवाला स्वयं (काटम्) गढ़े में (श्रदेति) गिराता है। (वर्ष्डया) क्टी फटी, श्रंगहीन वाणी से (गृहा: दहान्ते) घर जल जाते हैं (काख्या) चतुहीन 'गौ 'श्रर्थात् निरुक्त न्याकर्णादि व्याख्या के विना वेदवाणी के उपदश्य देने से उसका (स्वम्, दीयते) श्रपना ही धन नष्ट हो जाता है।

<sup>[</sup>४़] ३→१. 'काण्या। आ। दीयते 'इति ह्विटिनिकामितः पदपाठः। 'काण्या जीयते 'इति पैप्प० सं०।

विलोहितोः श्रंशिष्ठानां च्छ्वनते विन्द्ति गोपंतिस् । · तथां <u>च</u>शा<u>याः</u> संविद्धं दुरदुभ्ना ह्य<u>ा</u>ं व्यसे ॥ ४ ॥

ं भा०-इस वशा के (शकः) मल के (श्राधिष्टानात्) स्थानं, गुदा से (विलोहित: ) विलोहित नाम का उवर (गोपितिम् विन्दिति ) गौ के स्वामी को एकड़ लेता है। (तथा) और उसी प्रकार (वशाया: ) 'वशा' के ( संविद्यम् ) साथ रहने वाले को भी 'विलोहित' नामक उत्तर पकड़ लेता है (हि) क्योंकि हे वशे!तू (दुस्दम्ना) हुःख, कठिनता से भी कभी मागा न क्रोदने हारी अर्थात् 'दुराधार्षा' (उच्यते ) कही जातीं है।

प्रदोरस्या अधिष्ठानोद् विक्लिन्डुनीमं विन्दति। ष्ट्रानामुनात् सं शीर्थन्ते या मुखेनोमुजिद्यति ॥ ४॥

भा०—( अस्यः ) इस वशा के ( पदोः आधिष्ठानात् ) पैरों के स्थान से (विक्लिन्दु: नाम) विक्लिन्दु, 'छाजन' नामक रोग (विन्द्ति) गौ के स्वामी को हो जाता है। श्रीर वह गाय (याः) जिन श्रन्य गौथ्रों को (सुखेन) मुल से (उप जिल्लित) सुंघ जेती है वे सब (अनामनात्) विनां जाने ही, श्रकस्मात् ( तंशीर्थन्ते ) विनाश की प्राप्त हो जाती हैं।

यो श्रंस्याः कर्णांवास्कुनोत्या स देवेषुं बुश्चते । लदमं कुर्व इति मन्यते कनीयः इसुते स्वम् ॥ ६॥

भा०—(यः) जो (श्रस्याः) इस वशा के (कर्णीं) दोनीं कानीं को ( श्रास्कुनोति ) पीड़ित करता है ( सः ) वह ( देवेषु ) देवों, विद्वानों के

४-( च० ) ' दुरदभ्ना ', ' दुरदभा ' इति च संदिह्मते । ' स्त्रं विषं दुरित माह्मच्यसे 'इति पैप्प॰ सं॰।

५-( प्र० ) ' पदोरस्याथिष्ठा दिकुलं दिल्लाम ' इति पैट्य० सं० i

६-( प्र० ) 'योऽस्या कर्णावास्फ्रांनीत ' ( वृ० ) ' ल्रह्मी: कुर्नीत ' इति

अपर ( श्रावृश्चते ) प्रहार करता है। श्रीर जो वशा के कानी पर गर्म सलाख या चाक केंची से उसका कान काट कर या दागकर ( मन्यते ) केंवल यह समकता है ( इति ) कि ( ल्प्म कुर्वे ) मैं केवल उस गायको पहचानने के लिये चिद्वमात्र करता हूं तो वह भी (स्वम्) श्रपने धनको ( कनीय: कृखुते ) स्वरूप कर जेता है, कम कर लेता है।

यदंस्याः कस्मै चिद् भोगांय वालान् कश्चित् प्रकृत्तति । ततः किशोरा चियन्ते चत्सांश्च घातुंको वृक्तः ॥ ७ ॥

भार — भ्रीर (यद्) यदि (कश्चित्) कोई श्रादमी (करमैचिट् भोगाय) किसी अपने भोग-सिद्धि के लिये (श्रस्याः बालान्) इस वशा के बालों को (श्रक्तन्ति) काट लेता है (ततः) तो फिर उसके (किशोराः) क्ष्मी उसर के बालक (श्रियन्ते) मारे जाते हैं भीर (युकः) भेड़िया जिस प्रकार बख़ड़ें को मार डालता है उसी प्रकार (बुकः) जीवन का नाशक मृत्यु या चोर डाकू उसके (बत्सान् च) बच्चों को (धातुकः) मार ठाला करता है।

यदंस्या गोपंतौ मुत्या लोम ध्वङ्चो अजीहिडत्। ततः क्रमारा सियन्ते यदमी विन्दत्यनामनात्॥ प

भा०—श्रीर (यड्) यदि (श्रस्याः) इसके (गोपती) गोपालक स्वार्या के श्रशीन (सत्याः) रहते हुए (ध्वाङ्वः) कीवा (लोम) उसके लोमों को (श्रजीहिंडत्) नोच लेता है (ततः) तो भी इस गोपित के (क्रमाराः) कुमार वालक (श्रियन्ते) मर जाते हैं श्रीर उसको स्वयं (श्रामामनात्) विना जाने ही, श्रकस्मात् (यच्मः विन्दिति) राजयच्मा राग परुष्य लेता है।

९-( द्वि० ) ' बालान् ' इति पैप्प० सं० ।

यदंस्याः पल्पूंलनं शक्तंद् दासी समस्यंति । ततोपंह्रपं जायते तस्मादव्यंष्यदैनसः॥ १॥

भा०—( यद् ) यदि ( अस्ताः ) इस ' वशा ' के ( परुएलनं ) सूत्र श्रीर (शकुद्) गोनर को (वासी) दासी, नौकरानी (सम् अस्पति) एकत्र मिलादे या इधर उधर फेंक दे (ततः) तो (तस्मात्) उस ( एनसः ) पाप से ( अ वि एत्यत् ) न छूट कर ( अपरूपं जायते ) गौ का स्वामी अष्ट रूप का हो जाता है।

जार्यमानाभि जायते हेवान्त्सवाह्मणान् वशा ।

तस्माद् ब्रह्मभ्यो देयैषा तदांहुः स्वस्य गोपंनम् ॥ १० ॥ (१६)

भा०—( वशा ) ' वशा ' ( जायमाना ) उत्पन्न होती हुई ही ( स-माहागान् ) बाह्मग्रीं सहित ( देवान् ) देवीं को लच्य करके ( अभि जावते ) उत्पन्न होती है (तस्मात्) इसान्निये (एवा) वह (ज्ञह्मभ्यः देया) महा के ज्ञानी ब्राह्मयों को दान कर देनी चाहिये (तत्) उसके दान कर देने को ही (स्वस्त्र गोपनम्<sup>9</sup>) अपने धन की रहा करना ( आहु: ) कहते हैं।

य एनां वृतिमायन्ति तेषां द्वेवकृता वृशा।

ब्रह्मज्येष्टं तर्दष्टुच्न् य एनां निनियुग्यते ॥ ११ ॥

भा०—( थे ) जो बाह्मण लोग ( एनां विनम् ) इसको सांगने के निये ( आयन्ति ) गळ हो स्वामी के पास अ.ते हैं ( वशा ) वह वशा

९-( रु० ) ' ततो पिरूपं ' इति पै.प० सं० । ( प्र० ) ' पल्पूलनं पल्पू-१. 'गो-पनम् ' पढच्छेदः कचित् ।

११-( च०) ' त मिगायते ' इति पैप्प० सं०।

(तेपान्) उनके लिये ही (देवकृता) ईश्वर ने बनाई है । (यः) जो गऊ का स्वामी (एनां) उसको (निश्चियायते) श्चपना ही श्रिय धन बना कर रखं लेता है (तत्) उसके ऐसे कर्म को विद्वान् लोग (ब्रह्मज्येयम् श्रमुवन्) ब्राह्मणों के प्रति श्रत्याचार ही बतलाते हैं।

य श्रांप्रेयेभ्यो याचंद्रको देवानुं। गां न दिन्संति । श्रा स देवेपुं वृश्यते ब्राह्मणानां च मृन्यवं ॥ १२ ॥

भार — (यः) जो गऊ का स्वामी (याचद्भ्यः) याचनां करने हारे (श्रापेंयेभ्यः) ऋषियों के पुत्रों श्रोर शिरयों के निमित्तः (देवानां गां) देवों विद्वानों की इस गौ को (न दिस्सिति) प्रदान करना नहीं चाहता (सः देवेषु) वह देवताश्रों पर (श्रावृक्षते) श्रावात करता है श्रीर (ब्राह्मणानां च मन्यवे) ब्राह्मणों के कोप का पात्र होता है।

यो श्रंस्य स्याद् वंशाभोगो श्रन्यामिष्हेत तर्हि सः। हिंस्ते श्रदंता पुरुषं यादितां च न दित्सति॥ १३॥

भा०—(यः) जो (श्रस्य) इस गो के स्वामी का (वशामोगः) उस 'वशा' द्वारा कोई भोग या निज स्वार्थ प्रयोजन सिद्ध होता है 'तो उसके जिये (सः) वह (श्रन्याम् इच्छेत्) श्रीर दूसरी गौ को प्राप्त करे वयों कि 'वशा' (श्रद्रता) यदि दान न की जाय तो (पुरुषं) उस पुरुष को या गऊ के मालिक को (हिंस्ते) मार देती है (च) शौर उसको भी मार देती है जो (यःचितां) मांगी गई 'वशा' को भी (न दिस्सिति) नहीं देना चाहता है।

इति हिटनिकामित: ।

१२ (प्र० द्वि०) 'य एनां याच्यस्य आर्षेयेभ्यो निरुच्छति' इति पेप्प० सं०। १३—(प्र० द्वि० रु०) यस्या न्यस्याद् वशा भोगोऽन्यामिच्छेतु वर्हिषः। ' हिंसानिथन्स्यगोषतिम् ' इति पैप्प० सं०। (रु०) 'पूरुवस् '

यथा शेड्डिनिहितो ब्राह्मसानां तथां ब्रह्मा।

तामेतदुञ्कार्यान्ति यस्मिन् कस्मिश्च जार्यते ॥ १४॥

भा०—( यथा ) जिस प्रकार (ब्राह्मणानां ) ब्राह्मणों का (शेवधिः ) कोई खज़ाना (निहित:) धरोहर रखा है, उस प्रकार गी के स्वामी के पास वह ' वशा ' उनकी घरोहर हैं। (यिसम् किसम् च) और नह जिस किसी विरत्ने पुरुष के पास भी (जायते ) पैदा ही जाती है (ताम) उसको (एतत्) इस कारण से ही (अच्छ आ यन्ति) लेने के लिये आ जाते हैं।

स्वमेतदुञ्छायंन्ति यद् वृक्षां ब्रांह्यणा श्राभि।

यधैनानुन्यस्मिन् जिन्तीयादेवास्यां निरोधनम् ॥ १४॥

भा०—(यद्) यदि (जाह्मणाः) ज्ञाह्मण लोग (वशास अभि) वया को लेने के लिये जाते हैं तो (एतत्) यह तो वे (स्वम्) अपना ही धन ( अच्छ आयन्ति ) गास करने के लिये याते हैं। ( असाः) इस वशा को ( निरोधनम् ) अपने यहां ही रोक रखना एक प्रकार से ऐसा है कि (यथा) जिस प्रकार (एनान्) इन बाह्मचों को (अन्यस्मिन्) सन्य, डनके अपने धन से अतिहिक दूसरे पदार्थ के विषे ( विनीयात्) टाला दें या निवेध कर दें।

चरेंद्वेवा त्रैहायुगाद्विज्ञातगदा छती।

<u>ष्ट्रशां</u> चं विद्यान्नारद ब्राह्मगास्तर्ह्येप्या ? ॥ १६॥

भा०—(भा त्रैहायनात्) तीन वर्षं तक तो वह 'वसा' (प्रवि-जातगदा सती ) श्रपने बांस-एन के रोग के विना जनाये ( चरेत् एन) स्वामी के पास विचरती ही है। है नारद, विद्वन् ! (वशास् च) जब वह

१५-( व० ) ६ एवा स्याधिरोहणम् १ इति पैष्प० से० ।

परा को (विद्यात्) जान ले (तिहीं) तब गौ के स्वामी को चाहिये कि पह (आहाया: एप्या:) दान देने के लिये आहायों को खोज ले।

य पंनामयंशामाहं द्वेवानां निहितं निविम् । डुभौ तसौं भवाशवाँ पंरिकम्येषुंप्रस्यतः॥ १७॥

भार — (यः) जो (देवानां) देवों के (निहितम्) धरोहर रखें (निधिम्) ज़्ज़ाने रूप (एनाम्) इस 'वशा' को (श्रवशाम् श्राह) 'श्रवशा' कहता है (तस्मै) उसे (भवाशनों) भव श्रीर शर्व (उभौ) दोनों (परिकाम ) घेर कर (इपुम्) उस पर वाण् (श्रस्तः) फेंकते हैं।

यो श्रम्या अधा न वेदाथों श्रम्या स्तनांतुत । डभयेंनैवास्मैं ढुड़े दातुं चेदशंकद् वृशाम् ॥ १८ ॥

भा०—( यः ) जो गौ का स्वामी ( श्रस्याः ) उसके ( कथः ) कथस, थान को ( श्रथो उत ) श्रीर ( श्रस्याः स्तनान् ) इसके स्तनों को भी ( न वेद ) नहीं जानता ( वेत् ) यदि वह ( दातुम् ) दान करने में ( श्रशकट् ) समर्थ है तो वह ( उभयेन एव ) थान श्रीर स्तन दोनों से ( श्रस्म ) श्रपने स्वामी को ( दुहे ) दुग्ध प्रदान करती है ।

दुर्द्दभ्नेनुमा शंये याचितां च न दित्संति । नास्मै काष्टाः सर्वृष्यन्ते यामदंत्वा चिकीर्षति ॥ १६ ॥

भा०--- वह 'वशा' (एनं) उस स्वामी के पास (दुरद्वभ्ना) कठिनता से वश में आने वाली होकर (आ शये) रहती है जो (याचिनां च) इसको मांगे. जाने पर भी (ने दित्सित) नहीं देना चाहता।

१९-ू(प्र०) 'दुरितवीनपाशये' [१] ( तृ० च०) 'कामः समृद्ध्यते यमः' इति पैःप० सं०।

थस्मै ) उसकी (कामाः ) कामनाएं झौर मनोरथ (न समृद्ध्यन्ते ) 800 सन्पन्न, सफल नहीं होतं ( याम् ) जिस वशा को ( श्रदत्वा ) दान न करके (चिकीपीते) उसको अपने यहां पाले रखना चाहता है।

हेवा व्शामंयाच्न् मुखं कृत्वा ब्राह्मंसम्।

तेषुां सर्वेषामद्दक्षेड्ड न्ये/ति मानुषः ॥ २०॥ (२०)

भा०—(देवाः) देवगण् (त्राह्मण्म्) त्राह्मण् को (सुलम्) श्रपना मुख, त्रमुख सगुम्रा (कृत्वा) बना कर (वशाम्) वशा को ( अयाचन् ) याचना करते हैं । ( अददत् ) वशा का दान न करता हुआ (मानुवः) मनुष्य (तेवाम् सर्वेवाम् ) उन सबके (हेडम् ) क्रोध श्रीर धनादर का (नि एति ) पात्र होता है।

हेडं पशुनां न्ये/ति ब्राह्मग्रेभ्योदंदद् वृशाम् ।

डेवानां निहितं सागं मर्त्युश्चेत्तिं पियायते ॥ २१ ॥

भा०—( देवानां निहितं भगं ) देवों के धरोहर रखे भाग को ( चेत् मार्थः ) यदि मनुष्य ( नि वियायते ) प्रपने काम में लाता है या दवा लेता तो वह ( त्राहायोभ्यः ) माहायों को ( वशाम् ) उस वशा का ( श्रददत्) दान न करके ही ( पश्चनाम् ) पशुक्रों के भी (हैंड नियृति ) क्रोध को प्राप्त करता है।

यंदुन्ये शृतं याचेंयुर्वाह्मणा गोपति वृशाम् ।

श्रथेनां देवा श्रंबुवधेवं हं बिदुषों वृशा॥ २२॥

भा०—(यद्) यदि (गो पृतिम्) गोपृति के पास (शतम्) सौ ग्रह्मण जाकर (वशाम्) वशा की (याचेयु:) याचना करते हैं (अय)

२०-( प्र० ) 'वसी या चन्ति' इति पैप्प० सं०।

२१-( च०) ' ऋतासे नु प्रियायते ' इति पैप्प० सं०।

तंब (एनाम्) इस वशा को लच्य करके (देवाः) देवगण (ग्रह्मवन्) स्वयं घतलावें, निर्णय करें कि (एवं विदुपः ह) इस २ प्रकार के विद्वान् को ही (वशा) यह 'वशा' प्राप्त हो ।

> य एवं विदुषेदुत्त्वाथान्येभ्यो दर्दद् वृशाम् । दुर्गा तस्मा श्रिष्टिष्ठाने पृथिवी सहदेवता ॥ २३ ॥

भा० — जो स्वामी ( एवं विदुपः ) इस प्रकार के उत्तम विद्वान् की विद्वान् की विद्वान् की विद्वान् की विद्वान् की विद्वान् का ( अदस्वा ) दान न करके ( अन्येश्यः ) औरों को ( वशाम् ) वशा का ( ददद् ) दान कर देता है तो ( तस्मा अधिष्टाने ) उसके स्थान में ( सहदेवता ) उसके साथ की जोड़ की देवता ( पृथिवी ) पृथिवी भी ( तस्म दुर्गो ) उसके लिये दुःस्वप्रद हो जाती है ।

देवा व्रशामयाचन् यस्मिक्ष्ये श्रजायत । तामेतां विद्यान्नारंदः सुद्द देवैरुदांजतः ॥ २४ ॥

भा०—(यरिमन्) जिस पुरुष के पास (अप्रे) प्रथम यह वशा (अज्ञायत) उत्पन्न हुई (देवाः) देवों ने उससे ही (वशाम अयाचत्) 'वशा' को मांगा। (नारदः विद्यात्) नारद पुरुषों का हितकारी विद्वान् तो यही जाने कि उसने (ताम् एताम्) उस वशा को (देवैः सह) देवों के साथ ही (उद् आजत) हांक कर कर ।दिया था।

श्चनुप्रत्यमरुपंपशुं वृशा रुंगोति पूरुंषम् । ब्राह्मगुश्चं याचिताथैनां निप्रियायते ॥ २४ ॥

भाo — जो पुरुप ( एताम् ) इस वशा को ( ब्राह्मणैः च ) ब्राह्मणीं के ( ब्राह्मणा को मांग केने पर भी ( नि प्रियायते ) अपना धन बनाये रखता

२३-( डि॰ ) 'अन्यस्मै ददद् ' इति पैंप्प॰ सं॰।

२४-( तृ० ) 'विद्वात् ' इति, लडविग् कामितः '।

२५-( द्वि॰ ) ' पौरुम्स् ', ( चू॰ ) ' तु प्रियायते ' इति पैएप० सं०।

है उस ( पुरुषम् ) पुरुष को ( वशा ) वशा ( श्रनपत्यम् ) सन्तान रहित Sof थीर ( अल्पपश्चम् ) थोड़ी पृश्च सम्पात्ते वाला ( कृषोति ) कर देता है ।

श्चानीपोमाभ्यां कामांय भित्राय वर्षणाय च । तेभ्यों याचन्ति ब्राह्मगास्ते न्वा वृंश्चतेदंदत् ॥ २६ ॥

भा०—( अभीपोमाभ्याम् ) अभि और सोम (भित्राय वरुणाय च ) मित्र थ्रीर वरुण के (कामाय) प्रयोजन के लिये (तेभ्यः) उन स्वामियाँ से ( बाह्मणाः याचिन्ति ) बाह्मण जोग वशा की याचना किया करते हैं । जो पुरुष उनको उस वशा का ( ( अददत् ) दान नहीं करता वह ( तेषु ) उन पर ( श्रावृक्षते ) श्राचात करता है ।

यावंदस्या गोपतिनोंपंशुग्रुयादर्चः स्वयम् ।

चरेंदस्य ताबद्द गोपु नास्यं श्रुत्वा गृहे वंसेत्॥ २७॥

भा०—( बावत् ) जब तक ( अस्याः ) इस 'वृशां का ( गौंपतिः ) स्वामी (स्वयम्) स्वयं श्रपने श्राप (ऋचः) ऋचाश्रों, मन्त्रों, स्तृतियों को (न) नहीं ( उपय्राग्रुयात् ) सुन लेता है (तावत्) तब तक वह वशा ( अस्य गोषु ) उसकी गौन्नों में ही (चरत् ) चरा करे ( अत्वा ) ऋचाएं सुन लेने पर वह वशा ( श्रस्य गृहे ) इस गो पति के घर में ( न वसेत् ) न रहे।

यो अस्या ऋचं उष्ध्रुत्याय गोज्वचींचरत्।

त्रायुंध तम्य भूतिं च हेवा वृंधान्त ही हिता: ॥ २८ ॥

भा०—(यः) जो (श्रस्याः) उस वदा क़ी (श्रचः) ग्रचाएं, वेदमन्त्र या स्तुतियां ( उपश्रुत्य । सुन कर ( श्रथ ) उसके बाद भी उस वशा को (गोष्ठ) गौन्नों में ही ( श्रचीरत् ) चराया करता है ( तस्य ) उसकी ( त्रायुः

२७-( च० ) ' बहोत् ' इति बहुत्र पाठः ।

भृतिम् च ) श्रायु श्रीर धन सम्पति की (हीडिताः ) कीधित हुए (देवाः ) देवगण विद्वान् पुरुष ( वृथ्यन्ति ) नाश कर डालते हैं ।.

> वृशा चरंती बहुषा देवानां निहिंतो निषिः। श्वाविष्ठंशुष्व रूपार्षि युदा स्थाम जिर्वासति ॥ २६ ॥

भा०—(वशा) वशा (बहुधा) नाना प्रकार से (चरन्ती) चरती हुई भी (देवानां निहितः निधिः) देवों की धरेहर, खज़ाना ही है। (यदा) जब वह वशा (स्थाम) अपने रहने के स्थान को (जिबांसित) मारती तोइती, फोइती है तभी वह (स्पाणि) नाना रूपीं को, स्वभावों को (स्रिविः कृष्णुष्व) प्रकट करती है।

श्राविद्यतमानं कृराते यदा स्थाम जिद्यांसति । श्रयो ह ब्रह्मभ्यो वशा याञ्च्यायं कृराते मनः ॥३०॥ (२१)

भा?—(यदा) जब (स्थाम) अपने रहने के स्थान को (जघांसित) सींगों श्रीर लातों से तोड़ती फोड़ती है श्रीर (आसमम्) अपने स्वरूप को (श्रावि: कृषुते) प्रकट कर देती है (श्रथो ह) तभी निश्चय से वह (ब्रह्म-भ्यः याञ्च्याय) ब्राह्मणें द्वारा की गई याचना के लिये.(मनः कृषुने) अपना चित्त करती है, विचारती है।

मनंसा सं कंत्पयति तद् देवाँ त्रापें गच्छति । ततों ह ब्रह्माणों ब्राामुंग्रयंन्ति याचितुम् ॥ ३१ ॥

भा० — जब वह अपने ( मनसा ) मन से ( संकल्पयाति ) संकल्प कर लेता है। तत् ) तब वह ( देवान् श्रीप गच्छति ) देवों, विद्वानों को भी श्राम हो जाती है। (ततः) उसके बाद ( ब्रह्माणः ) ब्राह्मण लोग ( वशाम् ) उस बशा को ( ब्राचितुम् ) मांगने के लिये भी ( उप प्रयन्ति ) श्रा जाते हैं।

२६ - (च०) 'जिगांसत्ति' इति ह्वियनिकामितः पाठः। 'यदा' इति पैप्प०स०। २० (तृ०) ' उतोह' इति पैप्प०स०।

ख्छाकारेणं उत्तिभ्यों दुबेनं देवतांभ्यः।

दानेन राज्जन्यो/वृशायां मृातुहैंडं न गंच्छृति ॥ ३२ ॥

भा०—( स्वधाकारेगा ) स्वधा रूप अन्न प्रदान करने से (पितृभ्यः) िपतृ लोगों. के (यज्ञेन) यज्ञ से देवताओं के (दानेन) वान कर देने से ( राजन्यः ) राजा ( वशाया मातुः ) • वशा रूप माता के (हैंड न गच्छ्नित) क्रोध का पात्र नहीं होता।

पूर्वोक्त वशा व। स्पष्टीकरमा।

वृशा माता राजन्य/स्य तथा संभूतमग्र्शः।

तस्यां ब्राहुरनंपेखं यद् ब्रह्मभ्यः पद्यीयते ॥ ३३॥

भा०--(वराा) 'वराा' (राजन्यस्य) राजाकी (माता) माता अर्थात् डसे बनाने और उत्पन्न करने वाकी हैं। (तथा ) उसी प्रकार (अप्रशः सं-भूतम्) पहले भी था कि (यद्) यदि वह 'वशा' (ब्रह्मभ्यः । विद्वान् ब्राह्मगां को ( प्रदीयते ) प्रदान कर दी जाय तो इसको भी विद्वान् जोग (तस्याः) वस वसा का ( अनर्पसम् ) अनर्पस्य, अपदान ही ( आहु: ) कहते हैं।

यथाः यं प्रगृंहीतमालुम्पेत् सुचो श्रमये।

प्रवा है ब्रह्मभ्यों ब्रह्मामुग्नय त्रा वृंख्यतेदंदत् ॥ ३४॥

भा०- (यथा) जिस प्रकार (सुचः) सुवा में (श्रमये) श्रमि के निमित्त (प्रगृहीतम् ) बिये हुए ( श्राज्यम् ) वृत को ( श्राखुउपेत् ) श्रीभ में न डालकर वापिस के के इस प्रकार वह (अप्राये आवुखते ) अप्रि के प्रति श्रपराध करता है उसी प्रकार (ब्रह्मस्यः) विद्वान् ब्रह्मज्ञानियां को

हे ह-( ए० ) 'तस्याहु 'इति पैट्य० सं०।

३४-(प्र०) 'यदाज्यं प्रतिज्ञमाह्' (च०) 'क्सये वृश्यतेव' इति पैप्प० संग्रा

( वशाम् ) वशा का ( अददत् ) दान न करता हुआ ( ब्रह्मस्येः आ वृंश्यते ) ब्रह्मज्ञानियों के प्रति अपराध करता है।

पु<u>रो</u>डाशंवत्सा सुदुघां लोकेस्मा उपं तिष्ठति । सास्मे सर्वोद कार्मान् वृशा प्रं<u>द</u>दुपे दुहे ॥ ३४ ॥

आ०—( पुरोडाशवासा ) 'पुरोडाश 'को बळुडा बना कर ( सुदुघा ) उत्तम रीति से बहुत फल देने वाली 'वशा ' ( लोके ) लोक में ( अस्म ) इस राजा के लिये ( उपीतिष्ठिति ) श्रा उपिथत होती है (सा वशा ) वह 'वशा ' ( अस्म प्रदुपे ) इस श्रपने दान करने वाले को ( सर्वान् कामान् दुहे ) समस्त कामना करने बोग्य फलों को उत्पन्न करती श्रीर सब मनोरथ पूर्ण करती है ।

सर्वान् कामान् यमराज्ये वृशा प्रटेढुषे दुहै । श्रथांहुर्नारंकं लोकं निरुन्धानस्यं याविताम् ॥ ३६ ॥

भार (यम-राज्ये) यम नियन्ता राजा के राज्य में (वशा) 'वशा' (प्रदुदुपे) अपने को उत्तम पात्र में प्रदान करने हारे के लिये (सर्वान्) कामान्) समस्त मनोऽभिल्लापित फलों को (दुहे) उत्पन्न करती है। (श्रथा) श्रीर (याचिताम्) याचना करने पर भी भोगी गई उस वशा को (निरुधानस्य) याचक के प्रति दान न देकर, रोक रखने वाले के लिये (नारकं लोकम्) विद्वान् पुरुपं नारक '=िनृष्ट — नीच पुरुपं से पूर्ण लोक ही उसके योग्य (श्राहु:) बतलाते हैं।

३५ ( द्वि० ) ' छोकेऽस्यापे ' ( तु० ) ' सहस्में सर्वान् कामान् महे ' इति पैप्प० सं०।

इ६-( वृक्ष ) 'तथाडु' इति पैप्प० सं०। १. 'नरकम्।' इति पदपाठः।

भा०—( प्रवीयमाना ) नाना सन्तति उत्पन्न करने का कमें करती हुई, सांड से लगती हुई अर्थात् उत्पादक वीर्यवान् पुरुष, परमेश्वर की संगिनी . होकर ( वया ) 'वशा ' ( गोपतथे ) गोपति, स्वामी राजा के प्रति (कुद्धा चरति ) बड़ी कुछ होकर निचरती है कि (मा ) सुक्त की (बेहतम्) गर्भवातिनी, वन्ध्या ( मन्यमानः ) मानता हुत्रा पुरुष ( सृत्योः ) सृत्यु के ( पाशेषु ) पाशों में ( बध्यताम् ) वांधा जाय ।

यो बेहतं मन्यंमानोमा च पर्चते वृशाम्। श्र<sup>्</sup>यंस्य पुत्रान् पौत्रांश्च <u>याचयते</u> बृहस्पतिः॥ ३८॥

भा०—( यः ) जो ( वशाम् ) वशा को ( वैहतं मन्यमानः ) गर्भोप-घातिनी गाय मानता हुआ ( अमा च ) अपने घर पर ही ( वसाम् ) वसा को (पचते) पका देता है ( अस्य पुत्रान् पौत्रान् च अपि) उसके बेटी भौर पोतों तक को भी ( बृहस्पति: ) बृहती बेद वाशी का पालक बृहस्पति प्रमेश्वर भीर विद्वान् वहाज्ञानी वेदज्ञ (याचयते) भीख मंगवाता है।

महद्वेषावं तपित चरंग्छी गोषु गौरिपं। ष्यथीं हु गोपंतये बुशादंदुपे बि्षं हुंहै॥ ३६॥

भा०—(गोषु) गौश्रो में (गौ: श्रपि) सामान्य गौ होकर भी (चरन्ती) विचरती हुई (एवा) वह वशा ( महत् तपति ) वही पीड़ा भनुभव करती है ( श्रथो ) श्रीर ( श्रवदुषे ) प्रदान न करने हारे ( गोपतये ) घपने पालक गोपित राजा को वह (विषं दुहे ) विष दुहा करती है।

३८-' अमाच <sup>3</sup>, ( ए० च० ) ' अस्यस्वपुत्रान पौत्राश्चातयते वृद्

इं६-( ए० ) ' ततीगीप ' इति पैच्य० सं०।

ष्रियं पंशूनां भंवंति यद् ब्रह्मभ्यः प्रदीयते । स्रथों वृशायास्तत् ्रियं यद् देवत्रा हुविः स्यात् ॥४०॥ (२२)

भा०—(यद्) यदि (ब्रह्मस्यः) ब्रह्म के ज्ञानी ब्राह्मणों को वशा (ब्रदीयते) प्रदान करदी जाती है तो (पश्चनां) पश्चश्चों का भी (ब्रियम्) भला ही (भवति) होता है (अथो) और (वशायाः) वशा को भी (तत् ब्रियम्) यह ब्रिय लगता है (यद्) कि वह (देवत्रा) देवों के (हविः) दान योग्य पदार्थ (स्थात्) हो जाय।

या बुशा उद्कंल्पयन् देवा युज्ञाददेत्यं। तासा विल्विष्त्यं भीमामुदाक्कंरत नार्दः॥ ४१ ॥

भारु—(देवाः) देवां ने (यज्ञाद्) यज्ञ से (उद्प्त्य) उपर आकर (याः वशाः) जिन 'वशाश्रों' को (उत्-अकल्पयन्) उपत स्वीकार किया (तासाम्) उनमें से भी (भीमाम्)भीमा, भयानक, भय-प्रद, उप्र (विलिप्त्यं) 'विलिप्ति' को (नारदः) नारद, विद्वान् प्ररूप (उत् आकुरुत) श्रीर भी उक्तृष्ट मानता है।

तां धेवा श्रमीमांसन्त वशेयाश्मवशिति । तामग्रवीचारद एषा वशानां वशतुमेति ॥ ४२ ॥

भा०—(तां) उस 'भीमा विश्विति' के विषय में (देवा श्रमीमांसन्त) देवगण भी मीमांसा, विवेचन करते हैं कि (वशा इयम्) वह 'वशा ' है वा (श्रवशा इति ) 'श्रवशा' वशा से भिन्न, 'वशा' की सी है। (नारदः) नारद, विद्वान् (ताम्) उस भीमा विश्विति के विषय में कहता है कि (एषा) यह तो (वशानाम् वशतमा) वशा में भी सब से उत्तम वशा='वशतमा' है।

४१-( २० ) ' विलिप्तिम् ' इति पैप्प० सं० । ४२--' वरोया ३ मवशा ३ इति ' लैन्मेनकामितः पाठः । ( प्र० ) ' देवा

मीमा' (द्वि॰) 'वशेयं नत्त्रशेति' (च॰) 'वशतामा ' इति पेप्प॰ सं ।

कित नु बुशा नार्ट् यास्त्वं वेत्थं मनुष्युजाः।

तास्त्वां पृच्छामि धिद्वांसं कस्या नाश्चीयाद्वांह्यसः ॥४३॥

भा०—है (नारद) नारद! (किति जुवशा) भन्ना वतनात्रो कितनी ऐसी 'नया' हैं (या: ) जिनको (त्वं ) तू (वेस्य ) जानता है कि थे ( मनुष्यजाः ) मनुष्य-मननशील पुरुष से उत्पन्न हैं। (ताः ) उनको (स्वा विद्वांसम्) तुम विद्वान् से ( पृच्छामि ) पृक्षता हूं श्रीर बतवा उममें से (कस्याः) किसका (अज्ञाहासः) अज्ञाहास्य, ज्ञाहास्य से अतिरिक्त स्तोग (न स्रक्षीयात्) भोग न करे।

बिलिप्या बृंहस्पते या चं सुतर्वशा बुगा।

तस्यो नाश्चींचादबांह्मणो य श्चाशंत्रंतु सृत्यांम् ॥ ४४ ॥ मा०—हे (बृहस्पते ) बृहस्पते ! (बिाबीसयः ) ' वि।बीसि ' श्रीर (या च) जो 'सूतवशा' वशा को उत्पन्न करने वाली और (वशा) वशा, (तस्याः) इन तीनों का वह (श्रद्याह्मण्) ब्राह्मख्, से श्रातिरिक्क पुरुष (न प्रक्रीयात्) भोग न करें (यः) जो (भूत्याम्) सम्पत्ति, समृद्धि की ( सारांसेत ) घाशा करे, चाहे।

नमस्ते श्रस्तु नारदादानुष्टु ब्रिटुचे ब्रुशा ।

ष्ट्रजमासौ भ्रीमतंमा यामद्त्वा पराभवेत ॥ ४४ ॥

भा०—है (नारद) नारद ! (तं नमः झस्त ) हुको नमस्कार हो। श्रीर (श्रनुष्ठु) तस्काल ही (विद्धुपे) वशा को जाने लेने वाले विद्धान् को ( वशा ) 'वशा' प्राप्त होनी चाहिथे । श्रच्छा श्रव यह कहो कि (श्रासाम्)

४३-( तृ० ) 'कतिमासां भीमतमा ' इति पैप्प० सं०।

४४-( प्र० ) ' विक्तिया ', ( ए० ) ' ताक्षाम् ना ' इति पैरेप० सं० ; ४५-( प्र० ) 'तेस्तु ' (दि० ) 'वशाम् ' इति वैष्यु० सं०।

· इन उपरोक्त विलिसि, स्तवशा श्रीर वशा इन तीनों में से (कतमा) कौनसी (भीमतमा) सब से श्रधिक भयपद है (याम्) जिस को (श्रद्रावा) विना दिये स्वामी (पराभवेत्) प्राभव या श्रपमान या कष्ट श्रीर द्रिद्रता को प्राप्त हो जा सकता है।

विलिप्ती या बृंहस्प्तेथों सूतवंशा वशा । तस्या नाश्चीयादब्रांक्षणो य ष्ट्राशंसें<u>त</u> भूत्यांम् ॥ ५६ ॥

भा०—हे ( बृहस्पते ) वृहस्पते ! ( या ) जो विजिप्ती श्रीर ( स्तवशा वशा ) स्तवशा श्रीर वशा है इत्यादि व्याख्या देखो [ मन्त्र सं० ४३ ]

त्रीणि वै वंशाजातानि विलिप्ती खूतवंशा खुशा । ताः प्र यंच्छेद् ब्रह्मभ्यः सोनाबस्कः प्रजापंती ॥ ४७ ॥

भार ( त्रींशि ) तीन (वै ) ही ( वशाजातानि ) वशा के प्रकार या प्रभेद हैं ( वितिसी ) 'वितिसी' ( सूनवशा ) 'स्तवशा' श्रीर (वशा ) ' चशा '! (ताः ) उन तीनों को (यः ) जो ( ब्रह्मस्यः ) ब्राह्मखों को ( प्रयच्छेत् ) प्रदान करता है (सः ) वह ( प्रजापती ) प्रजापति के प्रति ( श्रनाव्यकः ) कोई अपराध नहीं करता।

> प्रतद् वो ब्राह्मणाः हृविरिति मन्वीत याद्वितः । वृशां खेदेनुं याचेयुर्या भीमाद्दुषो गृहे ॥ ४८ ॥

भा०—( श्रद्धुषः गृहे ) दान न करनेहारे के घर में ( या भीमा ) जो बड़ी भयानक है ऐसी ( वशां चेत् एनं याचेयुः ) वशा को उस स्वामी के पास जाकर यदि बाह्यखगण याचना करते हैं तो ( यांचितः ) मांगने पर स्वामी ( हित मन्वीत ) ऐसा ही जाने श्रीर कहे हे (ब्राह्मखाः) ब्राह्मखों ! ( एतत् वः हिवः ) यह तुमारे 'हिव' अर्थात् दान देने योग्य पदार्थ है !

४६-- प्रिजिसि बृहस्पतथे याचस्स्त ' ( तृ० ) ' तासाम् ' इति पैप्प० स०। ४७-( द्वि० ) ' विज्ञप्तीः ' इति पैप्प० सं०।

🌃 🌣 हेवा बुगां पर्यवद्न न नोंदादिति हीडिताः । 🔅

पुताभिर्ऋग्भिर्भेदं तसाद् वै स पराभवत् ॥ ४६ ॥

भा॰—(नः) हमं स्वामी (न अदात्) इस वशा को प्रदान नहीं करता (इति ) इस कारण से (हीडिताः) कुद हुए (देवाः) देवगण (एताभिः) इस (अधिमः) क्रवाशों से (भेदम्) भेद को (परि-श्रवदन्) मन्त्रग्राः करते हैं (तस्मात्) इसस्तिथे (वै) निश्रय से (सः) वह अदाता स्वामी (पराभवत्) पराजय को प्राप्त होता है।

दुतैनां भेदो नादंदाद् वृशामिन्द्रंण यावितः। तस्मात् तं देवा श्रागुसोवृश्चन्नहसुच्चरे ।। ४०॥

भा०—( उता) और ( एनाम् ) इस ( वशां ) क्या को लक्य करके ( इन्द्रेश् ) इन्द्र द्वारा ( याचितः भेदः ) याचना किया गया ' भेद ' भी ( वशास् ) वशा को ( न अददात् ) न प्रदान करे ( तस्मात् ) इस कारख ( तं ) उस अदाता पुरुष को ( आगसः ) अपराध के कारण ( अहसुत्तरे ) युद्ध में ( अष्टुश्चन् ) मार काट डालते हैं ।

ये वृशाया अदानाय वदन्ति परिरापिग्रीः।

इन्द्रंस्य मन्यवे ज़ाल्मा आ वृश्चन्ते आचित्त्या ॥ ४१ ॥ . भा॰---( ते ) जो ( परिरापियः ) वकवादी, वृरी सलाह देने वाले

मांग (वशायाः) वशा को (अदानाय) दान न करने के लिये (वदन्ति) कहा करते हैं वे (आल्माः) दुष्ट पुरुष (अचित्या) अपने अज्ञान या

<sup>।</sup> ४९-(प्र०) 'वज्ञामुपबदर '(द्वि०) 'सनी राजत हें हितः, '( २०)

<sup>ं</sup> भेदस्य "इ.ते पेप सं ।

५०- वतैताम् विकि किचित् , पेंम्य संग।

५१- वशाया-दाना 'इति पैप्प० सं०्।ः

दुष्टचित्तता के कारण ( इन्द्रस्य सन्यंवे ) इन्द्र के संन्यु के द्वारा ( श्रा इश्चन्ते ) विनष्ट हो जाते हैं ।

ये गोर्रात पराणीयाखाहुमी दृंदा इति । इदस्यास्तां ते हेति परि बन्त्यविश्या ॥ ४२ ॥

भार — ( थे ) जो लोग ( गोपतिम् ) गाँ के स्वामी को (परा-नीय) दूर एकान्त में लेजा कर ( अथ ) चाद में ( आहु: ) उससे कहते हैं कि दू ( मा ददाः इति ) वशा को दान मत कर ( ते ) वे ( अचित्या ) अपनी मूर्खता से ही ( रुदस्य ) रुद्ध के ( अस्तां हेतिम् ) फेंके हुए बाग्य के ( पिर-पिन्ता ) शिकार हो जाते हैं।

यदि हुतां यद्यहुंताममा च पचते चुशाम् । देवानसम्रोक्षणानृत्वा जिक्को लोकाशिक्षेञ्छति॥४३॥ ( २३ )

भा०—( यदि हुताम् ) यदि दान दी हो, ( यदि अहुताम् ) दान न दी हो तो भी यदि गोपति ( वशाम् भमा च पचते ) ' वशा ' को अपने ही घर में पकाता है, वह ( समाह्मणान् ) ब्राह्मण सहित ( देवान् ) देवीं के अति ( ऋत्वा ) अपराध करके ( जिह्मः ) कुटिलाच री होकर ( लोकात् ) इस लोक से ( निर्श्वेच्छुति ) कष्ट पाकर निकलता है ।

पूर्वोक्त स्कूक का शब्दार्थ वाक्यरचनानुसार कर दिया है । इस स्कूक की संगति प्रथमें बेट के १० कारह के १० स्कूक के साथ लगाने से इस स्कूक का मानार्थ स्पष्ट हो जाता है । वहां भी तीन क्याओं का वर्षन है । " वया ही भी प्रथम प्रथमित वया विच्छाः प्रजापितः । " इसी प्रकार यहां भी विश्विस, स्नवशा श्रीर वशा इन तीन वयाओं का वर्षन है । इस स्कू में

५२-( च० ) ' यन्त्यचेतसः ' इति पृष्प० सं० ।

५३-( रु॰ ) 'स ब्राह्मगान्नृत्वा " इति बदुन्न ।

कम से नारद=विद्वान् , जीव । बृहस्पति=परमायमा । विशेष विचार भूमिक भाग में करेंगे ।

> ॥ इति न्यतुर्थोऽनुनाकः ॥ [,तत्रैकं स्तम् , श्वन्थ त्रयःपञ्चारात् । ]

#### [ ५ (१) ] ब्रह्मगवी का वर्शन।

भवर्गाचार्य ऋषिः । सप्त पर्यायसकानि । महरगवी देवता । तत्र प्रथमः पर्यायः । १,६ प्राज्यापत्याऽनुष्ड्य , २ सुरिक् साम्नी अनुष्ड्य , ३ श्रद्धाया स्वराह् उदिणक् , ४ मासुरी मनुष्ड्य , ५ साम्नी पंक्तिः । यहुवं प्रथमं पर्यायसकाम् ॥

श्रमें गृ तपंसा चुष्टा ब्रह्मंगा वित्तर्ते श्रिता ॥ १ ॥

भाव-नहागवी=जहा=जाहाय की शक्तिमयी बहावायी (अमेग्र) अस और (तपसा) तप से (स्हा) बनी या उत्पन्न होती है। (ब्रह्मणा) अस चेद वारे सहा=जहाजान के प्राप्त करने वाले तपस्वी पुरुष हारा (विता) जानी और प्राप्त की जाती है (ख्रते जिता) ऋत=परम सत्य-मय परमास्मा में जाजित रहती है।

इद्यगदी का स्वरूप देसी [ श्रथवं० का० ४ । स्० १८, १६ ॥ ]

खुत्येनावृंता क्रिया प्रत्युंतः । २ ॥

भा०- वह ब्रह्म वाखी (सत्येन श्रावृता) सत्य के वत्त से सुर दित होती है। (श्रिया) श्री, श्रोमा श्रीर कान्ति से (प्रावृता) उदी होती श्रीर (यशसा प्रीवृता) वीर्य श्रीर ठंज श्रीर सन् स्थाति से थिरी होती है।

सम्बद्धा पारेविता श्रद्धशा पर्युद्धा द्वीचर्या गुप्ता खेरे प्रतिश्विता लोको निधनम् ॥ ३ ॥ भा० - वह (स्वधया) स्वधा-श्रमृत शक्ति से (परिहिता) सुरचित, (श्रद्धया परि जढा) श्रद्धा से दृढ़ (दीज्ञया गुप्ता) दीजा=दृढ़ संकल्प श्रीर बल से सुरचित (यज्ञे) यज्ञरूप परमेश्वर या प्रजापालक राजा पर श्राश्रित है। (लोकः निधनम्) यह लोक उसका श्राश्रय है।

#### ब्रह्म पद्वायं ब्रांह्मगोधिपतिः ॥ ४ ॥

भा०—( ह्राह्म ) ह्राह्म, वेद उसके (पद-वायम्) पद=स्वरूप को दर्शाने वाला, है और ( ह्राह्मयाः ) ह्राह्मया, ह्राह्मज, वेदज्ञ उसका ( ह्राधि-एतिः ) स्वामी है।

तामाददानस्य ब्रह्मगुवीं जिन्तो ब्राह्मणं चित्रियस्य ॥ ४ ॥ व्यपंत्रामति सूनृतां वीर्थे! पुरायां लुक्मीः ॥ ६ ॥ ( २४ )

भार (ताम्) उस ब्रह्मगवी को (श्रा-ददानस्य) लेनेहारे (ब्राह्मणम्) श्रीर ब्राह्मण को (जिनतः) बजास्कार करने वाले (चित्रयस्य) चित्रयं की (स्तृता) श्रुभ सस्य वाणी, (वीर्थम्) चीर्थ, वल श्रीर (पुरुषा लच्मीः) पुरुष, पवित्र निष्पाप लच्मी (श्रपक्षामित्) उसे छोड़ कर भाग जाती है।

### (?)

श्रीजंश्च तेर्जंश्च सहंश्च वर्लं च वाक् चेन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च ॥६॥ श्रह्मं च जुनं च राग्द्रं च विशेश्च त्विषिश्च यशश्च वर्जश्च द्रविणं च ॥ द ॥ त्रायुश्च कृपं च नामं च कीर्तिश्च प्राणश्चीपानश्च च जुन्श्च श्रेष्ट्रं च ॥ ६ ॥ पर्यश्च रसश्चान्नं चानार्यं चर्तं च खृत्यं चेष्टं च पूर्तं च प्रश्च प्राचरच् ॥ १० ॥ तान्ति सर्वोण्यपं क्रामन्ति

९- धाबुध श्रोतं च 'इति पैप्प० सं०।

#### ब्रह्मगुत्रीमाददानस्य जिन्तो ब्राह्मग्रं जित्रयंस्य ॥ ११ ॥ (२४ )

भा०-(ब्राह्मणं जिनतः ) ब्राह्मण पर नखाकार करने हारे भीर उससे (ब्रह्मगवीम् ब्राददानस्य ) ब्रह्मगवी, ब्रह्म≈वेदवासी को बलात् छीनने वाले ( इत्रियस्य ) इत्रिय का ( भ्रोजः च तेजः च ) भ्रोज, प्रभाव भीर नेज, (सहः च बलम् च) 'सहः ' दूसरे को प्राजित करने का सामध्यं और बल, सेनावल ( वाक् च इन्द्रियम् च ) वाणी और इन्द्रिये, (श्रीः च धर्मः च) लक्ष्मी और धर्म, ( ब्रह्म च सर्त्रं च ) ब्रह्मबल, ब्राह्मस्पगस्, चात्रबल उसके सहायक चत्रिय, ( राष्ट्रं च दिशः च ) उसका राष्ट्र श्रीर उसके अधीन वैरय प्रजाएं (त्विषिः च यशः च) उसकी त्विट् कान्ति दीहि श्रीर पश, ख्याति (वर्षः च द्राविषाम् च) वर्षस्, बीर्य श्रीर भन (श्रायुः च रूपं च ) आयु और रूप ( नाम च कीर्तिः च ) नाम और कीर्ति, ( प्रागाः च अपानः च ) प्रागा धीर अपान, ( चतुः च श्रोत्रं च ) चतु, र्शनशक्ति और ओत्र, श्रवस्पशक्ति । (पयः चरसः च) दूध ग्रीर जल ( छन्नं च, अनायं च ) अन और अन के भोग करने का सारर्थ्य ( ऋतं च सत्यं च ) ऋत श्रीर सत्य ( इष्टं च पूर्तं च ) इष्टु पूर्तं, यज्ञ याग श्रीर कृपतद्दि धर्म के सब कार्य और (प्रजा च पशवः च ) प्रजाएं और पशु ( तानि सर्वाणि ) वे सब ( श्रपकामन्ति ) उसको छोड़ कर चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।

( ; )

श्विपिर्वेन न पूर्वोक्ते । १२ विराङ्वियमा गायत्री, १३ सासुरी अनुष्टुप्, १४, २६ साम्नी उष्टिगक्, १५ गायत्री, १६, १७, १९, २० प्राज्ञापत्याऽनुष्टुप्, १८ याजुषी जगती, २१, २५ साम्नी अनुष्टुप्, २२ साम्नी इहती, २३ याजुषी- त्रिष्टुप्, २४ सास्त्री सुराष्ट्री, १७ सास्त्री उष्टिणक् । शोडशर्च स्क्रम् ॥

११- वंपकामन्ति क्षत्रियस्य ' इति पैप्पर्वं सं०।

सेषा भीमा ब्रह्मग्रन्य प्रविषा खाचात् कृत्या कूरवं जमात्रता ॥१२॥

भा०—(सा एपा) वह यह ( प्रहागवी) 'ब्रह्मगवी' (ब्रह्मग्रयस्व ) ब्रह्मद्वेपी के लिये ( अधिवपा ) ऐसी तीव्र विप से युक्त है जो किसी उपाय से नारा नहीं हो सकता। वह ( साजात् कृत्या) ब्रह्मद्वेपी के लिये साजात् प्रत्यज्ञ में हिंसा का घातक प्रयोग ही है जो (कृत्वजम्=कु-उत्य जम्) कुत्सित जनसमुदाय से उत्पन्न पुरुष पर ( शावृता ) श्राधित हैं श्रथवा ( कृत्यज्ञमावृता ) वह घातक प्रयोग है, घास फूस में लिपटा है । 'उच्चः'=उच्यति समविति हित उत्वः । कुत्सितः उच्चः कृत्यः तस्माज्जातः कृत्वजः । कुत्सित समुदायोद्गतनेतृपुरुषः । तमावृता तमावृत्य तिष्ठतीस्वर्थः ।

सर्वोत्यस्यां घोराणि सर्वे च मृत्यवः॥ १३॥ सर्वोत्यस्यां क्रूराणि सर्वे पुरुषवधाः॥ १४॥

भा० — ब्रह्मद्वेषी के लिये ( अस्याम् ) इसमें ( सर्वाशि ) सब प्रकार के ( जोराणि ) जोर, भयानक कर्म और ( सर्वे च मृत्यवः ) सब प्रकार के मृत्युभयं विद्यमान होते हैं । ( अस्याम् ) इसमें ( सर्वाणि क्र्राणि ) सब प्रकार के क्रूंकर्म और ( सर्वे पुरुष्वधाः ) समस्त प्रकार पुरुषों की मारने वाले हथियार अधवां सब प्रकार के पुरुषों के मारने के उपाय सम्मिलित हैं।

सा ब्रह्मरूपं देवशियुं ब्रह्मगुव्या/द्वीयमाना मृत्योः पड्वीश्च स्त्रा द्यति ॥ १४ ॥

भार्-(सा ब्रह्मगंची ) वह ब्रह्मगंची (श्रादीयमाना ) पकड़ी जाकरें (ब्रह्मज्यें ) ब्राह्मणं वेद श्रीर वेदेकों के विनाशक (देवंपीयुं) देवों, विद्वान्

१२- पूल्या जमावृता ै. देतिं पैप्प० सं०।

१. मद्मान्यस्येति ( २७ ) अनुगच्छन्तीति मन्त्रादपशूष्यते ।

१५---कव्या इदीय- र्शंत काचित्।

पुरुषों के हिंसक पुरुषों को (सत्योः) मौत के (पह्वीशे ) पृन्जे में या ४२३ फांसे में ( भाषाति ) फांस कर सगढ २ कर डाजती है।

मेनि: शतवंधा हि सा ब्रंह्मज्यस्य ज्ञितिहिं सा ॥ १६॥

भा•—(सा) वह 'नहागवी' नहाम कें लिये (शतवधा) सैकड़ी प्रकार से वध करने वाली या सैकड़ों हथियारों से युक्त (मेनिः) वज्र ही है श्रीर (सा) वह (बहाज्यस) बहाघाती पुरुष की (हिति: हिं) निश्चय से एम करने हारी है।

तस्माद् वै ब्रांह्मणानां गौर्डुराधषां विजा<u>न</u>ता ॥ १७॥

भा०—( तस्मात् ) इसाबिये (वै ) निश्चय से (विजानता) इस रहस्य को विशेष रूप से जानने वाले पुरुष द्वारा (ब्राह्मणानां गी:) ब्राह्मणी की 'गी ' ( बुराधर्या ) कांडिनता से धर्वण की जाती है । अर्थात् उपरोक्त वात को जानकर मनुष्य ब्राह्मण की गैं। को भूल कर भी पीड़ा नहीं देता ।

वङ्गो धार्वन्ती वैश्वासर उद्वीता॥ १८॥

भा०—ब्रह्मच के लिये ब्रह्मगर्वी ही (धावन्ती) दौड़ती हुई दीखती है ( नज़ः ) बज़ तलबार होकर या ( वैश्वानरः उद्दीता ) श्राप्ति, बिजुली

हेतिः शुफार्त्वतिख्दन्तीं महादेवोधेपेर्त्तमासा ॥ १६॥

भा०—( होति: शफान् उत्सिद्न्ती ) अपने खुर अपर उठा २ कर मारती हुई, बाया या त्रस्त्र होकर जाती है और वह ( महादेव: अपेचमायाः) दूर २ तक देखती हुई मानी साचात् महादेव के समान हो नाती है।

चुरपं<u>वि</u>रीर्त्तमा<u>णा</u> वार्श्यमानुष्ठाभि स्फूर्जिति ॥ २० ॥

२०- वास्यमाना १ इति कचित् ।

भा०— ( चुरपिंकः ) छुरे के घार के समान तीच्या होकर ( ईचमा-या ) सवको देखती है। ( चारयमाना ) घोर शब्द करती हुई ( म्राप्ति-स्कूर्जिति ) भारी गर्जना करती है।

मृत्युहिँ हुएब्स्यु प्रो देवः पुच्छं पर्यस्यन्ती ॥ २१ ॥

भा०—ब्रह्मघाती के जिये वह (मृत्युः) मृत्यु रूप होकर (हिंकु-बवती) मानो बंभारती है। (उप्रः देवः) उप्र देव, काल होकर मानो (पुच्छ पर्यस्थन्ती) पूंछ फटकार रही होती है।

सर्वेज्यानिः कर्णौ वरीयुर्जयन्ती राजयुद्दमी मेहन्ती ॥ २२॥ भाए- व्रह्मघाती के लिये (सर्वेज्यानिः) वह सब प्राणियों का नाश करनेहारी होकर वह (कर्णौ ) कानों को (वरीवर्जयन्ती) फटकार रही होती है। (राजयदमः) राजयदमा का भयंकर रोग वन कर मानो वह (मेहन्ती) मूत्र कर रही होती है।

मेनिर्दुद्यमाना शीर्षकिर्दुग्या॥ २३॥

भा०—(मेनिः) वज्र या विद्युत् रूप होकर (दुह्ममाना) मानो ब्रह्मच्न से दुही जाती है। श्रीर वह (दुग्धा) पूरी तरह से दूही जाकर वह (शीपक्षिः) सिर की तींब्र पीड़ा रूप हो जाती है।

मेदिरंप्रतिष्टंन्ती मिथोयोवः परांमुष्टा ॥ २४ ॥

भा०—( उपतिष्ठन्ती ) समीप श्राती हुई वह ( सेंदिः ) बल वीर्य का नाश करनेहारी होती है। जब ब्रह्मघाती द्वारा ( परामृष्टा ) कठोर स्पर्श प्राप्त करती है तो ( मिथोयोघः ) वह परस्पर युद्ध करने हारे सिपाही के समान मयंकर हो जाती है।

शृंद्व्यार्श्वमुखे पिनुहामान् ऋतिहेन्यमाना ॥ २४ ॥

२१- 'त्युरुवो ' इति कचित्। 😥 🗎 🗥 🤚 😁 📁 🗲

भा०—ब्रह्मस्न द्वारा ( मुखे ) मुख के ( श्रिविनह्ममाने ) बांधे जाने पर (शरव्या ) तीच्या कामा के लमान प्रहार करने हारी होती है। (हन्यमाना) जन वह इसे मारता है तो वह (ऋति:) भारी पीड़ा होकर प्रकट होती है।

श्रुवविषा निपतन्त्रीं तम्मो निपंतिता ॥ २६॥

भा० महाध्न द्वारा (निपतन्ती) नीचे गिरती हुई वह ब्रह्मगर्दा ( अधिवया ) विना प्रतीकार के विष से पूर्ण होती है । ( निपतिता ) नीचे गिरी हुई वह सामात् (तमः ) अन्धकार, मृत्यु के समान हो जाती है। <u>श्र</u>नुगच्छन्ती <u>प्राणानु</u>षं दासयति ब्रह्मगुवी ब्रह्मज्यस्यं ॥२७॥(२६)

भा०—( ब्रह्मज्यस्य ) ' ब्रह्म '=ब्राह्मण और ब्रह्म-वेद की हानि करने वाले ब्रह्मद्वेपी पुरुष के (अनुगच्छन्ती) पीछे २ चलती हुई (ब्रह्मगधी) 'नत्माची' उसके ( प्रामान् उप दासयित ) प्रामां का नाश करा डान्ती हैं।

## (8)

म्हिंदेवता च पूर्ववत् । २८ आसरी गायभी, २९, ३७ आसरी अनुष्डभी, ३० साम्नी अनुब्हुप्, ११ बाजुपी त्रिब्हुप्, ३२ साम्नी गायभी, ३३,३४ साम्नी बहत्यो, ३५ भुरिक् साम्नी अनुब्दुम , ३६ साम्न्युब्धिक् , ३८ प्रतिष्ठा गायत्री !

्वैरं विकृत्यमांना पौत्रांद्यं विमाज्यमांना ॥ २८ ॥

भा०— विद्यासाना ) विविध रूपों से श्रंग २ कारी जाती हुई महादेपियों के लिये साम्रास् (वैरम् ) वैर, श्रापस का कलह वनकर प्रकट होती है। (विभाज्यमाना) श्रंग २ काटकर सापस में बंटली जाती हुई महागर्वा (पीत्रायम्<sup>9</sup>) पुत्र, पौत्र श्वादि को खात्राने वाला हो जाती है ।

१. 'पीत्र-आधम् ' इति पदपाठः । 'पीत्र सधम् ' लैसनकाहितः ॥

## दे उद्देति हिंयमांखा ब्यू/दिहर्दता ॥ २६॥

भा०—जन ब्रह्मद्रेपी लोग उस ब्रह्मगवी को (हियमाणा) हरण कर रहें होते हैं तब वह (देवहेतिः) देव. विद्वानों के ब्रह्म के समान उसका नाश करती है। (हता) जब वे उसका हरण कर चुकते हैं तब वह (च्युद्धिः) उनके सम्पत्ति के नाश का कारण होती है।

#### पुष्पार्विधीयमांना पार्वच्यमवद्यीयमांना ॥ ३० ॥

भार — ( अधिधीयमाना ) बहाद्वेपा पुरुष द्वारा अधिकार में रखी हुई ब्रह्मगर्वी उसके लिये तो (पाप्मा ) पाप के समान है, जो उसे भविष्यंत् में कड़ का कारण होगी। ( अवधीयमाना ) उससे तिरस्कार को प्राप्त होती हुई ब्रह्मगर्वी ( पारुष्यम् ) उसके अपर कडोर दग्ड के रूप में उसके आर्थिक, शारीरिक और वाचिक कडोर दग्ड का कारण होती है।

#### **श्रिपं प्रयस्यन्ती तुक्मा प्रयस्ता ॥ ३१ ॥**

भार — ( प्रयस्यन्ती ) ब्रह्मगवी, ब्रह्महेपी के द्वारा कप्त उठाती हुई उसके लिये ( विषम् ) विष के समान प्राणनाशक है। ( प्रयस्ता ) अति कठिन कप्त पाई हुई, सर्ताई हुई वह ( तक्मा ) ज्वर के समान उसके जीवन को दुःखमय बना देनेहारी होती है।

### श्चर्य पुच्यमाना दुष्चप्न्यं पुका ॥ ३२ ॥

भा० — ब्रह्मद्वेषी द्वारा ब्रह्मगची (प्रत्यमाना) हांदी आदि में मांस अथवा मोजनादि के समान प्रकाई गई उसके लिये (श्रवम्) भयंकर पाप के समान श्रमतिकार श्रपराध है। श्रीर (प्रका) प्रकी हुई वह (दु: प्य-प्रत्यम्) बुरे भयकारी स्वप्न के समान रात्रि में भी उसे सुख से नींद न खेने देनेहारी, त्रासकारियी होती है।

**३१**- प्रथच्छन्ती' इति कचित ।

# मूलवहंसी पर्याक्रियमांणा द्वातिः पूर्याकृता ॥ ३३॥

भा०—ब्हाद्वेषी द्वारा ब्रह्मगवी (पूर्याक्रियमागा) कड्छी से लोटी-पोटी जाती हुई उसके (मूलवहंगी) मूल के नाश करने वाली धौर (पर्याकृता) ख्य कदछी से जोटी गोटी गई वहीं उसके जिये ( जितिः ) विनाशरूप है।

# श्रसंज्ञा गुन्धेन शुगुंद्धियमांगाशीविष उद्घंता॥ ३४॥

भाक-बूहाहेषी हारा पकाई गई ब्रह्मगंबी स्वयं (गन्धेन) उठते. हुए मांस के गन्ध से वह ( असंज्ञा ) उसकी निःश्वेतन और बेहौरा करने वाली होती है। ( उद्ध्यमायाा ) कड़कें से ऊपर निकाली जाती हुईं उसके निये ( गुक् ) शोकरूप है । ( उद्धता ) उपर निकाली हुई ही ( आशी. .विष: ) दादों में जहर धारने वाले काल, सर्प के समान उसके दिये

# अभूतिरुपिहुयमांखा पर्यभृतिरुपहता ॥ ३४ ॥

भा०—(उपिट्यमाणा) बालि के लिये लाई गई या पकाई जाने पर परोसी जाती हुई या भेट दी जाती हुई ब्ह्मगबी ब्रह्मद्वेषी के जिये (श्रभृति:) ममूति त्रर्थात् समस्त सम्पत्ति के विनाम कर, विपत्ति को लाने वाली है श्रीर (उपहता) लाई गई या परोसी गई या भेट दी गई 'बूह्मगदी' ( परामृतिः ) उसको ' पराजय ' करने वाली है।

# शुर्वः; कुद्धः विश्यमांना शिमिदा पिशिता ॥ ३६ ॥

भा०—( विश्यमाना ) जब वह एक २ श्रंग करके कार्य जा रही होती है बा दांतों से चबाइ जा रही होती है तब वह सामात् (कृदः शर्वः) कृद्ध शर्व प्रजयकारी रुद के समान है। (पिशिता) जंब वह श्रंग २ करके कारी जा चुकी या चबाई गई है तब वह (शिमिदा) उसके समस्त सुखां का नाशक मारी महामारी के समान है।

#### श्चवंतिरश्यमांना निर्कातिराश्चिता ॥ ३७ ॥

भार — 'ब्रह्मग्वी' (श्रश्यमाना) खाई यानिगती जाती हुई (श्रवातः) श्रह्महोषी के लिये उसकी सत्ता मिटाने वाली है। श्रीरं (श्रशिता) खाई गई ही वह (निर्श्वातः) पाप देवता या मृत्यु के समान भयंकर है। श्रृशिता लोका चिन्नुनित्त ब्रह्मग्वी ब्रह्मज्यम्समाञ्चासुष्माञ्च॥३=॥(२७)

भा०—(अशिता) साई गई 'ब्रह्मगवी' (ब्रह्मज्यम्) ब्रह्म अर्थात् ब्राह्मण-ब्रह्मज्ञ विद्वान् के नाशकारी पुरुष को ( अस्मात् च अमुष्मात् च ) इस और उस पृहिक और पारमार्थिक लोक से ( जिनति ) उलाइ फेंकती है ।

#### ( y )

ऋषिदेंनता च पूर्वोक्ते । ३९ साम्नी पंक्तिः, ४० बाजुषी अनुष्डप् , ४१, ४६ युरिक् साम्नी अनुष्डप् , ४२ ओसुरी बृहती, ४३ साम्नी बृहती, ४४ पिपीलिका-मध्याऽनुष्डप् , ४५ आर्ची बृहती । अष्टर्च पञ्चमं पर्यायसक्तम् ॥

तस्यां स्माहननं कृत्या मेनिराशसंनं वलुग ऊर्चध्यम् ॥ ३६ ॥ भा०—(तस्याः) उस ब्रह्मगवी का (ब्राहननं) मारना (कृत्या) धात-कारी गुप्त प्रयोग के समान है। (ब्राशसनम्) उसका खरड २ करना (मेनिः) धोर वज्र के समान है ( उबध्यम् ) उसके भीतर का श्रक्षांदि ( वज्ञगः ) गुप्त हत्या प्रयोग के समान है।

# श्रुस्वग<u>तां परि</u>ह्**णुता ॥ ४०** ॥

भा०—( परिह्छता ) ज्ञुपा ली गई या अपने अधिकार से च्युत करदी गई ' ब्रह्मगवी ' ( अस्वगता ) अपने गृह और धन संपत्ति से हाथ धो लेना है।

३८-' जोकाछि- ' इति कचित्।

<sup>&</sup>quot; ३९- वस्याहन- दित पैप्प० सं०।

ं श्रुत्रिः ऋव्याद् भूत्वा ब्रह्मगुवी ब्रह्मज्यं प्रविश्यांति ॥ ४१ ॥ भा०—( ब्रह्मगवी ) 'ब्रह्मगवी' (ब्रह्मज्यं ) वृंह्मन्न पुरुष में (क्रज्यात् ) कन्य≃करचा मांस खाने वाली, रमशानामि ( भूत्वा ) के समान घातक होकर ( प्रविशति ) प्रविष्ट होती है ।

# सर्वास्ताङ्का पर्वो मूर्लानि वृद्धति ॥ ४२ ॥

भा०—( श्रस्य ) इस बहादेषी के ( सर्वा श्रङ्गा ) समस्त श्रंगी श्रीर (पर्वा ) पोरुओं चौर ( मुलानि ) मुलों को भी ( बुश्चिति ) काट देती हैं ।

छिनत्त्यंस्य पितृबुन्धु परां भावयति मातृबुन्धु ॥ ४३ ॥

भा०—( ब्रस्त ) उस बृह्मन्न के ( पितृबन्ध ) मां वाप और उनके बन्धुओं को (छिनति) विनाश कर डालती है। और (मामुबन्धु) माता श्रीर उसके सम्बन्ध के बन्धुओं को भी (परामावयित ) उससे खुदा करके विनास कर देती है।

विवाहां ब्रातीन्त्सर्थानापं चापयति ब्रह्मग्वी ब्रह्मज्यस्यं जानिः , श्रेणार्यनदीयमाना ॥ ४४ ॥

भा०---(बृह्मगर्वी) 'ब्रह्मगर्वी' (चत्रियेस) चत्रिय श्रयीत् राजवल द्वास ( श्रपुन: दीयमाना ) यदि किर भी जौटाई न जाय तो वह ( ब्रह्मज्यस्य ) महाद्वेषी के ( सर्वान् विवाहान् ) समस्त विवाह सम्बन्धीं और ( ज्ञातीन् ) समस्त जातिबन्धुर्थों को भी (चापयति) विनाश कर डाजती है।

ष्ट्रावास्तुमेनमस्वंगुमप्रजसं करोत्यपरापर्खो भंवति ह्वीयते ॥४४॥ य पूर्व विदुष्पे ब्राह्मस्य चृत्रियो गामद्ति ॥ ४६॥ (२८)

भा०—( यः ) जो ( एवम् ) इस प्रकार ( विद्वुषः ) विद्वान् ( वाह्य-यस्य ) बाह्मया की (गाम् ) 'गीं 'को (सत्रियः ) सत्रिय (आदत्ते ) वे होता है, वह नहागवी (एनम्) वस को (अवास्तुम्) मकान रहित,

( श्रस्वगम् ) घरवाररहित श्रीर ( श्रप्रजसम् ) प्रजारहित (.करोति ) कर ढालती है। श्रीर वह ( श्रप्रापरणः भवति ) दूसरे किसी श्रपने पालन करने वाले सहायक से भी रहित हो, निस्सहाय हो जाता है श्रीर ( चीयते ) नाश को प्राप्त हो जाता, उजद जाता है।

#### ( & )

श्विपिदेवते च प्रोंके । ४७, ४९, ५१-५३, ५७-५६, ६१ प्राजापत्यानुष्टुभः, ४८ आर्षी अनुष्टुष् , ५० साम्नी वृहती, ५४, ५५ प्राजापत्या उष्टिणक् , ५६ साहुरी गायत्री, ६० गायत्री । पञ्चदश्च पर्ष पर्यायसूक्तम् ॥

ियं वै तस्याहनंने गृथाः कुर्वत पेल्वम् ॥ ४७ ॥

भा०—(तस्य) पूर्वोक्त जाहाया को दुःख देने वाले दुष्ट पुरुष के (श्रा-हनने) मारे जाने पर (ग्रधाः) गीध (जिसे वे) बहुत शीघ्र ही (ऐलवर्म कुर्वते) बंदा कोलाहल करते हैं।

चित्रं वै तस्यादहंनं परि नृत्यित केशिनी राज्यानाः पाणिनोः सि कुर्वाणाः पापमैलवम् ॥ ४८॥

भार निर्म वै) श्रीर शीव ही (तस्य श्रादहनं परि) उस की जलती चिता के चारों श्रार (केशिनीः) सम्बे र बालों चालों श्रीरतें, बाल खोल २ कर उसके मरने का विस्ताप करती हुईं (पाणिना) हाथों से ('उरित ) स्त्रातियों पर ( श्राप्नानाः) दुहत्यद मार कर रोती चीखंतीं हुईं (पापम्) पापस्चक, या घोर (एलवम्) 'श्रार्तनाद (कुर्वाणाः) करती हुईं (पिरृत्यन्ति) विकृत नाच करती हैं।

िं वे तस्य वास्तुषु चुकाः कुर्वत ऐज़बम् ॥ ४६ ॥

४७-' कु .तंश्वम् ' इति पेप्प० सं०।

४८ ' एलवम् ' इति पेष्प० सं०।

४९- वास्यु गंगानं कुर्रतेऽप्रमुवात् ? इति पैप्प० संव ।

भा०-(तस्य वास्तुषु) उसके महत्तों में (बिंग्वे) शीव ही ( वृकाः ) चोर उचके थ्रौर सियार भेड़िये ( एजवस कुर्वते ) चींख पुकार, मचाया करते हैं।

चित्रं वै तस्यं पृच्छिन्ति यत् तदासी३िद्देः च ता३िदाति ॥४०॥ भा०-(चिनं वे) और शीव्र ही खोग (तस्य) उसके वारे में ( प्रच्छन्ति ) आक्षर्य से ऐसे पूछा करते हैं (यत् ) कि (तद आसीत्) स्रोह! इसका तो वह अवर्थानीय वैभव था (इदं नु ता३त इति) बस वह सब

क्षिन्ध्याचिछ्निय प्रिकृन्ध्यपि ज्ञापय ज्ञापयं ॥ ४१ ॥ श्रादव्तिमाङ्किरासि ब्रह् ज्यमुर्ण दासय ॥४२॥

भा०—है ( श्रक्तिरासि ) श्रक्तिरस=ब्राह्मण विद्वान् की शक्ति रूपे ! दुए पुरुष को (बिंग्निष ) काट डाल, ( ग्रान्छिनिष ) सब धोर से काट डाल, (मिल्छिन्धि) मन्छी मन्तार काट डाल । (नापय नापय ) नजाह क्षान, उजाह डाल । ( झाददानम् उपदासय ) बृह्गाची के लेने और नाश करने हारे को विनाश कर डाल।

<u>ष्ट्रैश्वदेवी ह्यार्थस्य से कत्या कुल्वंज</u>्ञमात्रुता॥ ४३॥

भा०—हे श्राहिनासि ! बहाराबि ! तू ' वैश्वदेवी हि ) नियाय से वैश्व देवी भजापति ' की परम शाक्ति । उच्यसे । कहाती है तू ( कृष्यजम् ) कुल्सित जनसमुदाय से डत्पन्न नेता के श्राश्रय पर या तृखों के दंर में श्राञ्चता। गुप्त रूप से छिपी ( कृत्या ) कृत्या, हिंसा की गुप्त चाल के समान श्रनवैकारिणी है ।

५०- ' निनदासीदिति ' हिटनिन मितः पाठः ।

५२- ' आउध्याम् ' इति पेपप० संग्र

५३- पूल्याजामाः ' इति पेप्प सं ।

#### श्रोषंन्ती सुमोषंन्ती ब्रह्मणो वर्जः॥ ४४॥

भा०—हे श्रिक्षिरिसि ! तू (श्रोषन्ती ) दहन श्रीर सन्ताप करती हुई श्रीर (सम् श्रोपन्ती ) खूब जलाती हुई (ब्रह्मणः वज्रः ) बहा, ब्राह्मणं की वज्र=तलवार के समान है ।

### जुरपंविर्भृत्युर्भृत्वा वि धांच त्वम् ॥ ४४ ॥

भा०—हे अङ्गिरसि ! ब्रह्मगवि ! तू ( चुरपविः ) छुरे के तीक्षा धार बाली होकर ब्रह्मद्रेपी के लिये ( सृत्युः भूत्वा ) सृत्यु होकर ( त्वस् ) तू ( धाव ) दौद, चढ़ाई कर ।

## न्त्रा दंत्से जिन्तां वर्च दृष्टं पूर्त चाशिषः ॥ ४६ ॥

भा० — हे ब्रह्मगिव ! तू ( जिनताम् ) हत्याकारियों के ( वर्षः ) तेज, ( इष्टम् ) यज्ञ याग के फल और ( पूर्तम् ) अन्य कूप, तदाग धर्मशाला आदि परोपकार के कार्यों के फल और ( श्राशिषः ) अन्य उनको समस्त ग्राम आशाओं और कामनाओं को तू ( आदत्से ) स्वयं लेकर विनाश कर डालती है ।

श्चादायं जीतं जीतायं लोके शुमिन् प्र यंच्छासि ॥ ४७ ॥

्रभा०—( जीतं ) हिंसाकारी पुरुष को ( श्रादाय ) पकड़ कर तू ( श्रमुष्मिन् लोके ) मृत्यु के बाद के दूसरे परलोक में भी ( जीताय ) उससे हिंसा किये गये, उससे पीढ़ित पुरुष के हाथों ( प्रयच्छ्नि ) सौंप देती है ।

#### श्रद्भयं पदुर्वीभैव ब्राह्मणस्याभिशंस्त्या ॥ ४८ ॥

भार्वे योग्य ! ब्रह्मगीव ! (ब्राह्मणस्य श्रीस्थार्य) ब्राह्मण्य के विरुद्ध होने

५५- विभावसः ' इति पैप्प० सं०।

५८- अभिशस्त्याः १ इति ह्विटनिकामितः ।

बाले दोह में तू उसकी (पदवी: ) पदवी, प्रतिष्ठा, मार्गदर्शक (भव) बन कर रह।

मेनिः श्रंदुव्या/भवांघादघविषा भवः॥ ४६॥

भां ० — हे ब्रह्मपवि ! तू ( मेनिः ) वज्ररूपं, ( श्रीरच्यों ) बींग्राइपं ( भव ) हो । तू ( अवात् ) सब अस्यांचारों को खांजाने वींजी श्रीर स्वेषं ( अवविषा ) पापी के जिये अम्रतीकार्य विष रूप ( भवें ) हों । अच्छे म शिरों जहि ब्रह्मज्यस्य कृतागक्षी देवपीयोर्राइस्से । दिंशी

भार०—( अध्न्ये ) हैं अध्न्ये ! ब्रह्मगवि ! तूं ( ब्रह्मज्ये स्ट्री) प्रह्मधारी, ( इसागसः ) अपराधकारी ( देवपीयोः ) देवं, विद्वानी के हिंसके ( ब्रह्में असः ) अनुदार, दुष्ट पुरुष के (शिरः) शिर को ( प्र जहि ) इंचेल डॉल ।

स्वया प्रमूर्ण मृद्धितम्गिदेंहतुं दुश्चितम् ॥ ६१ ॥ (२६)

भार — ( त्वया ) हे ब्रह्मगिन ! तुम द्वारा ( प्रमूर्णे ) खूब मारे गये, ( मृदितम् ) चकनाचूर किये गये ( दुश्चितम् ) उस दुष्ट बुद्धि बाले कुदुद्धि पुरुष को ( श्रप्तिः दहतु ) श्रप्ति, सन्तापकारक राजा जला दे ।

#### (0)

ऋषिरैंवता च पूर्वोक्ते । ६२-६४, ६६, ६८-७०, प्रावापत्यानुष्ट्रमः, ६५ गायत्री, ६७ प्राजापत्या गायत्री, ७१ मासुरी पंक्तिः, ७२ प्राजापत्या त्रिष्टुप्, ७३ आसुरी विष्णक् । द्वादशर्चे सातमं सक्तम् ।।

> वृक्ष प्र वृक्ष्य सं वृक्ष्य दंह प्र दंह सं दंह ॥ ६२ ॥ ब्रह्मज्यं देव्याच्या था मूलांदनुसंदंह ॥ ६३ ॥

६१- तया प्रवृत्वणो सचितमिश्चिद्दतु-दुष्कृताम् ? इति पैप्पं सं । । ६३- मूलान् ? इति कचित् ।

भार नाने योग्य बहागवी आप (बहाज्यम्) बहा, ब्राह्मण की हानि करने हारे पुरुष को (बृश्च प्रवृश्च ) काट और अच्छा तरह से काट और (सं बृश्च ) खूब अच्छी तरह से काट शौर अच्छा तरह से काट और (सं बृश्च ) खूब अच्छी तरह से काट। (देह, प्रदेह, सं देह) जला, अच्छी तरह से जला डाल। उसको तो (आम्-स्नाद्) जह तक (अनु सं दह) फूंक डाल। यथायांद् यमसाद्नात् पांपलोकान् पंपावतं:।। ६४॥ एवा त्वं देव्यक्ये ब्रह्मज्यस्य कृतागंसो देवधीयोद्यावसं:।।६४॥ एवा त्वं देव्यक्ये ब्रह्मज्यस्य कृतागंसो देवधीयोद्यावसं:।।६४॥ एवा त्वं देव्यक्ये ब्रह्मज्यस्य कृतागंसो देवधीयोद्यावसं:।।६४॥ सक्निवान् प्रात्वर्वणा तीद्यं नं चुरभृतिना ॥ ६६॥ प्रक्निवान् प्रात्वरं जिहि॥ ६९॥

भा०—हे (देवि अध्ये ) देवि अध्ये ! ब्रह्मगवि ! (यथा) जिस सरह से हो वह (यमसदनात्) यमराज परमंधर के दग्रहस्थान से (परावतः) परले (पापलोकान्) पाप के फलस्वरूप घोर लोकों को (श्रयात्) चला जावे (प्वा) इस प्रकार तू (कृतागसः) पाप-कारी (देवपीथोः) देव, विद्वानों के शत्रु (श्रराधसः) श्रनुदार, घोर जुद्ग (ब्रह्म व्यस्प) ब्रह्मघाती पुरुष क (श्रिरः) शिर श्रीर (स्कन्धान्) कन्धों को (श्रतपर्वेणा। सो पर्व वालो (जुरमृष्टिना) छुरे के धार से सम्पन्न (तीच्लोन) तीले, तेज़ (ब्रेज़े) यद्म सं (प्रजांदे) काट डाल।

> लोमान्यस्य सं छिन्दि त्वसंग्रम्य वि वेश्य ॥ ६८ ॥ मांसान्यंम्य शात्य स्नावान्यस्य सं दृह् ॥ ६६ ॥ श्रम्थान्यम्य पीड्य मज्जानंमस्य निर्जेहि ॥ ५० ॥ सर्शस्याङ्का पर्वाणि वि श्रथ्य ॥ ५१ ॥

भार ( ग्रस्य ) उसके ( लोमानि सं ज़िन्धि ) लोम २ काट डाल । ( श्रस्य त्वंचम् ) उसकी त्वचा, चमड़े को ( वेष्टय ) उमेठ डाल, उधेड़ दाल । ( ग्रस्य मांसानि ) इसके मांस के लोथहों को काट डाल । ( ग्रस्य

स्नावानि ) उसके स्नायुक्षां, नसों को (सं वृह ) कचर डाल । (श्रस् 8ईर ष्यस्थीनि ) नसकी हिड्डियां को ( पीडय ) तोव हाल । ( अस्य मन्जानम् ) उसके मज्जा, चर्ची को ( निर्जीह ) सर्वथा नाश कर ढाल । ( श्रस्य ) उस के (सर्वा पर्वाधि) सब पोरू पोरू और (अङ्गा) अङ्ग २ (वि अथय) विवकुक जुदा २ कर हाल ।

श्रक्षिरेनं कञ्यात् पृथिन्या नुदत्तामुदोषतु वायुर्न्तारीचान्महतो वंदिम्ण ॥ ७२ ॥ स्य एनं डिच प्र सुदत्तां न्यांचतु ॥ ७३ ॥ (३०)

भा०—( एनं ) इसको ( कन्यात् श्राप्तिः ) कन्य कवा मांस स्वाने वाला श्मशान स्रिश ( पृथिन्याः तुद्ताम् ) पृथिनी से निकाल बाहर करे, श्रीर ( बत् स्रोपतु ) जला डाले श्रीर ( व.यु: ) वायु ( महतः वित्रणः ) इस बहै भारी ( अन्तरिचात् ) अन्तरिच से भी परे करे । ( पूर्थः ) पूर्य (एनं) उसको (दिवः) धौलोक से भी (प्र बुदताम्) परे निकाल दे भौर (नि श्रोपतु ) नीचे २ जनावे, उसे संतप्त करे।

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

[ तमैकं स्कून, ऋचश्च विसस्ति: । ]

of Elife इति द्वावशं कार्यं समाप्तम्। द्वादशे पञ्च स्कानि पर्यायाः सप्त पञ्चमे। पञ्चातुवाकाश्च ऋचश्चतुक्रध्वंशतत्रयम् ॥

वेदवस्वङ्गचन्दान्दे व्येष्ठे कृष्णे दखे गुरौ। पञ्चम्यां द्वादशं कारहं विसाममगमत् क्रमात्॥

इति प्रतिष्ठितनियालंकार-मीमांसातीर्थनिक्दोणशोक्तित-श्रीमज्जर देवशर्मणा निरचिते-ऽधर्वणो त्रदावेदस्याळोकामाच्ये हादरां काण्डं समाहस् ।

#### क्ष मो३म् क्ष

### अथ त्रयोदशं कार्यस्

#### 

### [ १ ] 'रोहित ' रूप से परमात्मा और राजा का वर्शन ।

ड्देहिं वाजिन् यो ख्राप्स्वर्यन्ति दे राष्ट्रं प्र विंश सूनृतांवत् । यो रोहितो विश्वंमिदं जजान स त्वां राष्ट्राय सुर्भृतं-विभर्तु ॥१॥ भा०—हे (बाजिन्) श्रवपते, वीर्यवन् राजन् ! (उद एहि ) तू

इत्र उठ, उदय को प्राप्त हो। (यः) जो (अप्सु अन्तः) प्रजाश्रों के

<sup>[</sup>१] १-( द्वि॰) 'साविश '(च०) 'स नो राष्ट्रेषु सुधितस् दधातु 'इति तै॰ बा॰। (नृ०) 'विश्वमृतं जजान ' (च०) 'पिपर्तु 'इति ' पुष्प० सं०।

कीच में विद्यमान है वह तू (स्नृतावत्) उत्तम श्रुम वाकी स्रोर व्यवस्था से युक्त (इरं) इस (सन्द्रं) राष्ट्रं में (प्रविद्यः) प्रवेश कर श्रीर (यः) जो (रोहितः) श्रीत प्रदीस, लाल रंग के उज्वल परेपक में सजा हुआ सूर्य के समान (इरं) इस (विश्वम्) समस्त राष्ट्रं को (जजानः) उत्पन्न करता या निर्माण करता है (सः) वह बड़ा व्यवस्थापक (राष्ट्रं में) सन्द्रं के लिये (सुश्तम्) उत्तमता से भरण पालन करने में समर्थ (स्वा) तुने (बिभतुं) पालन परिपक्त करें।

' बाजिन्'— वीर्यं वै वाजाः। श० ३। ३ िशः। ७॥ व्याजो वै स्विगों लोकः। ता० १ = । ७ । १२॥ घनं वाजः। श० ४ । १ । ४ । ३॥ ध्रिय्ये वायुः सूर्यः ते वै वाजिनः। तै० १ । ६ । ३ । १ ॥ आहित्यो बाजी। तै० १ । ३ । ६ । ४ ॥ इन्दो वै वाजी। ऐ० ३ । १ ॥

आध्यातम में — हे ( वाजिन् ) इन्द्र आतमन् ! ( उत् यहि ) अपर उद्ध्र अभ्युदय को प्राप्त हो । ( सृतृतावत् ) ग्रुअ ज्ञानमय । राष्ट्रम् ) श्वाममंन, प्रकाशस्त्रक्य ( इदम् ) इस प्रख्व गम्य अपने लिंग देह या स्वरूप में ( प्रविश ) प्रविश कर । ( यः ) जो ( रोहितः ) समस्त संसार को बोज्ञ वपन करने और उत्पन्न करने वाला, 'लोहित' रजो भाव से युक्त उत्पादक प्रमातमा ( अप्यु अन्तः ) मूल प्रकृति के प्रमाणुओं में से ( इदं विश्वं जज्ञान ) इस समस्त संसार को उत्पन्न काता है ( सः ) वह ( गण्द्राय सुमृतस् ) राजमान, प्रकाशस्त्रकप्र अपने लिंग होह या नेजोरूप को उत्पन्न रीति से धार्य करने वाले ( स्वा ) तुभे ( विश्वतं ) पालन करे ।

'राष्ट्रम्'--श्रीवें राष्ट्रम्। या० ६ । ७ । ६ । ७ ॥ चर्च हि राष्ट्रम्। ए० ७ । २२ ॥ राष्ट्राणि वै विशः । ऐ० द्वा २६ ॥ राष्ट्रं ससदशः स्तोमः । ते० १ । १ । द्वा । ४ ॥ प्रजापतिवें ससदशः स्तोमः । गो० उ० २ । १३ ॥ सूर्यपचे-ससदशो वै प्रजापतिः संक्तसरः । ऐ० १ । १ ॥ विट् ससदशः । ता० १८ । १० । ६ ॥ सप्तदशो ने पुरुषः दशप्रायाश्चरवार्यक्षात्यातमा पञ्चदशो मीवाः शोडशुः शिरः सप्तदशम् । श० ६ । २ । ३ । ।

उद्घाल आ गन् यो द्वाप्प्यांन्तर्तिश था रोह त्वचीनयो याः। सोम् दर्धानोप स्रोपंधीर्गाश्चतुं पदो द्विपद् स्रा वंशयह ॥ २॥

भा०—(यः) जो (अप्तु अन्तः) प्रजायों के भीतर (वाजः) वीयं या चात्ररूप होकर (उद् यागन्) रूपर उठ जाता है, अम्युद्य को प्राप्त है वह हे चत्रिय! वीर्यवन् राजन्! त् (विशः) उन वैश्य प्रजायों के उपर (आरोह) आरूढ़ होकर शासन कर। (याः) जो प्रजाएं (श्वद-योनयः) तेरी योनि, आश्रय होकर तुमें उरपञ्च करनेहारी है। तू. सोमं) सर्वप्रेरक बखं या राष्ट्र या ऐअर्थ को (दधानः) धारख करता हुआ (इत्) इस राष्ट्र में (अपः) उत्तम जलों, (अपधीः) भोषधियों, (गाः) गासों, (चतुष्पदः) चीपायों और (हिपदः) मनुष्यों को भी (आषेशय) लाकर यसा।

श्रध्यातम में--हे आतान् ! तू ( वाजः ) वीर्यस्वरूप होकर प्राप्त हो । जो ( अप्सु अन्तः ) कर्मशाल इन्द्रयों के भीतर विराजमान, तू ( विशः ) इन अन्तिनिविष्ट प्राणियों से भी ऊपर ( अतोह ) अधिष्ठानारूप से प्रजाओं में राजा के समान रह । ( वाः स्वयोनयः ) जो ये सब तेरे आश्रय हैं । तू ( सोमं द्धानः ) वीर्य को धारण करता हुआ श्रोषधियों मी श्रादि पशुओं और मनुष्यों को भी यहां चेतनरूप से बसा । ये सब चर अचर जगत् उस आतमा का कीशल है ।

यूयमुत्रा मंततः पृश्चिमातर् इन्द्रेश युजा प्र र्म्युणित्शर्तृन् । श्वाची रोहितः ऋणवत् सुदानवस्त्रिपुसासो मस्तः स्वादुसंमुदः॥३॥ पूर्वाधेः मर्थवे० ५ । २१ । ११ प्र० हि०॥

२-(दि०) 'विशारोह' (तृ०) 'दधानापे षधी-'(च०) 'द्विपदावेझ-'इति पेप्प०सं०। ३-( द०) 'आशृणोदमियाव: सुदा'-इति तै० गा०।

भां० — है ( तेमा: मस्तः ) बलवान् तम रूप मस्त् गयो ! वायु के समान तीव वेगवान् एवं शत्रु के मृत्युकारक, भारी मार मारने वाले सैनिको ! पूयम् ) भाप लोग ( प्रांक्षमातरः ) पृक्षि, पृथिवी को अपनी माता स्वीकार करते हुए ( इन्द्रेण युजा ) अपने साथ इन्द्र, राजा के सहित ( सात्रून् प्र मृत्यीत ) शत्रुक्षों का विनाश करो । ( वः ) तुम्हारा ( रोहित ) साल पोपाक पहने, एवं सबसे ऊपर आरूद सूर्य के समान तेजस्वी राजा ( वः ) आप लोगों के विषय में ( आश्वावत् ) सुने कि आप लोग ( सुनावः ) उत्तम कल्याय, दानशील ( त्रि-सप्तासः ) इक्कीर्सों प्रकार के ( सस्तः ) मस्त्रुण ( स्वादुसंग्रुदः ) उत्तम २ मोगों में आनन्द लाम कर रहे हो । •

श्रध्यातम में—( मरुतः ) हे प्रायागवा या मुक्त जीवगवा ! श्राप ( प्रिक्तिः । प्रिक्तिः ) प्रिक्ति, प्रसातमा रूप माता से उत्पन्न हो, इन्द्र रूप श्रातमा के साथ उसके वीर्थ से काम-क्रोध श्रीदि शत्रुकों का नाश करो । वह सर्वोपिरे विराजमान रे।हिन प्रसातमा श्रापको कर्यावा-दानकारी ( श्रि-सप्तासः ) तीर्यो-सम मोद्य प्रदेश में सर्पया करने हारे एवं ( स्वादुसंमुद्दः ) प्रमानन्द्र रस में श्रामोद करने हारे तुमको ( श्रा शृयांवत् ) जाने ।

रहीं रुरोह रोहित स्ना रुरोह गर्भी जनीनां जुनुषांमुपस्थम् । तािमः संरब्धमन्वविन्द्न पडुर्वीगीतु व्रपश्यविह राष्ट्रमाहाः ॥४॥

भा०—( शोहितः ) सूर्य जिस प्रकार ( रुहः रुरोह ) उच्च २ स्थानीं को कम से चढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार उदय की प्राप्त होता हुन्ना राजा भी ( रुहः त्रारुरोह ) उच्च २ स्थानी और अधिकारी को प्राप्त करता है। ( गर्भः ) गर्भ जिस प्रकार ( जनुषाम् ) प्राथियों के ( जनीना )

४-( प्र॰ ) 'रोहं, रोहं' ( द्वि॰ ) 'प्रजाभिवृद्धियज्ञतु' ( रु॰ ) 'तासिः समृद्धो अविदत्' इति तै॰ सा॰ ।

साताओं के (उपस्थम्) गोद भाग में (आ करोह) कम से रोपित होकर वृद्धि को प्राप्त होता है उसी प्रकार (गर्भः) राज्य-शक्ति को अपने हाथ में प्रहरण करने में समर्थ राजा (जनुपाम्) प्राणियों या प्रजाजनों। के बीच (उपस्थम्) उज्ञतम स्थान को (आ करोह) चंद्र कर प्राप्त करता है। (ताभिः) उन प्रजाओं के प्रयत्नों से (संरब्धम्) बनाये गये राष्ट्र को (अनु अविन्दन्) उनके अनुकूलता में ही प्राप्त करता हुआ (षड् उनीः) अहाँ विशाल दिशाओं में (गातुम्) अपने गमन मार्ग को (प्रपरयन्) देखता हुआ (राष्ट्रम् आ अहाः) समस्त राष्ट्र को अपने वश में कर केता है। रोहण प्रकरण देखो यजु॰ [ अ० १०। १०-१४ ]

अध्यास्म पत्त में—( रोहितः रहः रुरोह ) रोहित, सवोंस्पादक परमान्स्ना आरोह्याशील सब जीवों के कपर विश्वासमान है। (जनीतास गर्भः हव ) माताओं गर्भ के समान (जनुपास उपस्थम आरुरोह) वह समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान है। (नाभिः संरब्धस अनु अविन्दन पर् उर्दीः ) उन समस्त प्राणियों द्वारा जाना जाकर ही वह समस्त छहों दिशाओं में ब्यापक दिखाई देता है। वह (गातुं प्रपरयन इह राष्ट्र मा अहाः ) ज्ञान सर्वस्य का दर्शन कराता हुन्ना इस जगत् में राष्ट्र, अपने तेज को प्रदान कराता है। या इस बुह्यायद में ज्यास है।

क्षा तें राष्ट्रमिह रोहितोहार्षीद व्या/स्थन्मधो स्रभंयं ते अभूत्। तस्मै ते यावृष्टियेवी रेवतीिमः कामै द्वहाश्रामिह सक्वंरीिमः ॥४॥

भा०—हे अजाजन ! (ते राष्ट्रम् ) तेरे राष्ट्र को (रोहित: इह भ्रहा-डीत् ) रोहित सर्वोपरि आख़्द्र, तेजस्वी राजा इस पृथ्वी पर स्वीकार

१—(च०) दुइाताम् 'इति च बहुत्र । 'अहार्षीद्राष्ट्रमिह रोहितो मुधो स्यस्थदसयं नो अस्तु । अस्मम्यं झावापृथिवी शक्तरीभीराष्ट्रं दुहाथामिह रेवतीभिः' इति ते० ना० ।

करता है। वह ( सृधः ) शत्रुक्षों को । वि क्रास्थत् ) नाना प्रकार से नाश करता है। तब ( ते क्रमयम् क्रमृत् ) तरे लिये क्रमय होजाता है ( तस्मै ते ) उस तेरे लिये ( खावापृथिवी ) बी क्रीर पृथिवी क्रपनी ( रेवतीभीः ) ध्रनादि सम्पन्न ( शक्करीभिः ) क्रांति शक्तिशाली शक्तियों या प्रजाकों के साथ ( इह ) इस राष्ट्र में ( कासम् ) यथेच्छ ( दुहाथाम् ) मनोरथों क्रो पूर्ण करें।

रोहिंतो बावांपृथिवी जंजान तंत्र तन्तुं परमेष्ठी तंतान । तत्र शिश्रियेज एकंपृदोहंहदु बावांपृथिवी बलेनं ॥ ६ ॥

भा०—( रोहितः) सब के उत्पादक परमात्मा ने ( धावा पृथिवी ) धौ, आकाश धौर पृथिवी को ( जजान ) उत्पन्न किया है । ( तम्न ) वहां उन होनों में ( परमेष्ठी ) म्रजापित परमात्मा ने ( तन्तुम् ) विस्तारणील प्रजा या प्रकृति को मा वायुरूप सूम्र को ( ततान ) फैलाया, उत्पन्न किया । ( तम्न ) उस पर ( श्रजः) अजन्मा ( एकपादः ) एक मात्र सर्वाश्रय, स्वरूपमितिष्ठ, मरमात्मा ही स्वयं ( शिश्रिये ) उसमें आश्रय रूप से वर्तमान रहा, उसने ( ब्रजेन ) अपने विद्योगकारी बज्ज से ( धावाप्रियेवी) आकाश और पृथिवी को ( अवृंहत् ) दृदता से स्थापित कर दिया। अपने २ स्थान पर नियत कर दिया। रोहितो द्यावापुथिवी अंदंद्वत तेन स्य स्तिमृतं तेन नार्कः। तेनान्तरिर्जं विमिता रजाधि तेनं देवा अमृत्मनविवन्दन् ॥ ७ ॥ भा०—( रोहितः ) उस सर्वोत्पादक, सर्वोपरिविराजमान, परमेश्वर ने ( धावावृधिवी ) धौ और पृथिवी को ( अवृंहत् ) दृदता से स्थिर किया। ( तोन ) उसने ही ( स्वः ) यह सर्वांत्योक, तेजोमय प्रकाशमान पियु और

६-(तृ०) 'एकपाचो' इति पप्प० सं०। (तृ०) 'तस्मिन् शि-' इति मै० मा०।
७-(तृ० च०) ' सोऽन्तरिक्षे रलसो विमानस्तेन देवास्वरन्त्रविन्दन् ।
इति तै० छा०।

(तेन नाकः) उपने हो समस्त 'माक', सुंखमय लोक (स्तिमितम्) थाम रखे हैं। ग्रीर उपी ने ( म्रान्तिरिक्तम् ) श्रम्तिरिक्त यह वांग्रमय स्थान ग्रीर ( रजांति ) ये समस्त तारे ग्रादि लोक विभिना ) नाना प्रकार के बनाये हैं (तेन ) उसके श्रनुग्रह से (देवा ) दिव्य लोक स्थ, चन्द्र, श्रीप्ति, वायु भ्रादि पदार्थ ग्रीर ग्रात्मदर्शन करनेहारे विद्वान् लोग मी ( ग्रमृतम् ) श्रमुत श्रविनाशी श्रक्षयरूप को ( ग्रंनु ग्रीविन्दन् ) ग्रांस करते हैं।

वि रोहितो अष्टशद् विश्वकंपं समाङ्गवीगः प्रवहो व्हर्श्य । दिवं कुद्वा महता महिम्ना सं तं राष्ट्रमंनकु पर्यसा घृतेनं ॥=॥

भा०—हे राजन् ! वह (शेहितः) सर्वोत्पादक परमात्मा (प्रस्हः) उन्कष्ट प्रदेशों (सहः च) और उनके उत्पन्न करने के सामध्यों को (सम् प्राकुर्वायः) एकत्र करता हुँआ (दिवरूपम्) इस समस्त विश्व के स्वरूप को (वि अद्धरात्) नाना अकार से बनाता है। और (महता) बड़ी भारी (महिना) सामध्ये से । दिवं) छोलोक के भी जगर सूर्य के समान (सहवा अधिष्ठाता रूप से आरूढ़ होकर (ते) तरे राष्ट्र, इस देवीण्यमान जगत् को (पयसा) अन्न अभिद्र पृष्टिकारक प्रदार्थ या अपने वीयं और ( मृतेन ) तेज से (सम् अनवतु ) भली प्रकार प्रकाशित करे।

इसी प्रकार राजा भी अपने राष्ट्र में ( प्रस्दः स्दः च सम् आकुर्वाणः ) माना प्रकार के उँचे नीचे पदों को बनाकर समस्त राष्ट्र के कार्य पर विचार करता है। श्रीर श्रपती शक्ति से उच्चपद प्राप्त करके श्रपने तेज श्रार स्नेद से राष्ट्र को समृद्ध श्रीर सम्पन्न करता है।

यास्ते रहः प्ररुद्दो यास्तं श्रारहो याभिरापृणासि दिवम्नन्तरित्तम् । सास्रो ब्रह्मणा पर्यसा वात्रुवानो विशि राष्ट्रे जांगृहि रोहितस्य ॥६॥

ट (प॰) 'विनमर्श रोहिजो विश्वरूपः समाचकाणः ' (तृ॰) 'दिवं गत्नाय' (च॰) 'विनो राष्ट्रं मुनत्तु पत्रस्वास्वेन '

भा ·─हे परमातमन् ! (था:) जो (ते) तरे (स्ट:) उत्पादक बाह्नियां बल (प्रस्हः) विशंष वस्त्र श्रीर (श्रारहः प्रायस वृत्तियां हें (याभिः) जिनसे त् (दिवम् अन्तरिचम्) थीः और अन्तरिच खोकं को व्याप्रणासि) पुर रहा है (तालां) उन महाशाक्रियों के (ब्रह्मगा) महान् (पयसा) थल से स्वयं ( वांतृधानः ) सम् से बड़ा होकर ( रोाहितस्य ) तेरे लामध्य सं उत्पन्न जीव के ( राष्ट्रे ) चराचर जगत् में तू सदा ( जागृहि ) जागृत, सावधान रह । उनके इतकर्मी के फर्ती की व्यवस्था कर ।

राजपच में—हे राजन् ! जो तू प्रजाशों की नाना प्रकार की करके वनसे ऊंचे नीचे सब स्थानों को पूर देता है। तू वन प्रजाशों के ब्राह्मर्थ बत से स्वयं बढ़कर अपने राष्ट्र में सावधान होकर रह ।

यास्ते त्रिशस्तपंसः संबभृडुर्वृत्सं गाण्डीमनु ता हहाग्रः। तास्त्वा विंशन्तु मनंसा शिवेन संमाता वृत्सो अभ्येतु रोहितः॥ १०॥ (१)

भा०—हे परमातमन् ! (याः ) जो (ते ) तेरी (विशः ) तेरे में प्रविष्ट प्रजाएं. ( तपसः ) तप, सत्य ज्ञान से ( सं वमृतः ) विशेष रूप से सामध्ये वान् या उत्पन्न हैं श्रांर वे ( वत्सं ) सब में निवास करने हारे तुनं भीर ( गायत्रीम् ) प्राणीं का त्राण करनेहारी तैरी ही शक्ति के ( अनु ) पीछे २ (ताः) ने प्रजाएं (इह) इस लोक में (श्रुगु: ) गमन करती हैं (ताः) वे (शिवेन मनसा) शुभ चित्त से (त्वा) तुक में ही (विशन्तु) भवेश कर जांच । और तू समस्त विश्व का ( सम्भाता ) एक सात्र बनाने

१०-( प्र० ) ' तपसा ' ( दि० ) ' गायत्रं वत्समनुतास्त आगुः ' ( रु० ) ' महसा स्वेन ' ( च० ) ' पुत्रो अम्येतु ' इति तै० जा० । ' वत्सोऽ-स्थेतु 'इति पेष्पः सं ।

हारा (वत्सः ) सब में बसने हारा, श्रन्तर्यामी (रोहितः ) सर्वेत्पादक एवं नेजस्वी रूप में उनके (श्राभ एतु ) सान्नात् हो ।

राजपच में — हे राजन् ! (याः ते विशः) जो तेरी प्रजाएं (तपसः सम्बभूद्धः) तप से सम्पन्न हो झौर (गायत्रीम् श्रद्ध) गायत्री मन्त्र के विचार द्वारा (बत्सं) हृद्य में बमे परमात्मा का साचात् करते हैं स्रथवा (गायत्रीम् श्रद्ध वर्त्सं ता इह अगुः) गायत्री पृथिवी के साथ २ उसके वत्सरूप राजा या प्रजाजन को भी प्रेम से प्राप्त हैं। (ताः) वे तेरे प्रति (मनसा शिवेन त्वा विशन्तु) श्रुम चिन्त से तेरे पास झावें स्रीर त् (रोहितः) सर्वोपिर झारूद (संमाता वत्सः) बद्धद्दा जिस प्रकार माता के पास जाता है उस प्रकार तुमको राजा बनाने वाले वे हैं उनके प्रति तू भी (वत्सः) उनके पोष्य बालक के समान (स्रभ्येतु) उनको प्राप्त हो। रूप्यो रोहिं ते स्राप्ति हो मातं श्रस्थाद् विश्वां कृपाणि जनयन ग्रुवां कृविः। तिग्मेनाग्निज्योंतिषा वि भाति तृतीये दक्त रजीसे प्रियाणि ॥११॥

भा०—(सेहिसः) 'रोहित' सर्वोत्पादक, तेजोमय, एवं सब को जपर ले जाने वाला परमातमा ( उन्देः ) सबसे उपर विराजमान ( नाके ) सुखमय मोज में ( अधि अख्यात् ) विद्यमान है। वह ( युवा ) सदा युवा, समस्त सूचम भूतों को परस्पर मिलाने वाला ( कविः ) कान्त-दशीं, मेधावी ( विश्वा ) समस्त प्रकार के ( रूपाणि ) रोचमान पदार्थों को ( जन-यन् ) उत्पन्न करता हुआ ( अप्तिः ) ज्ञान, प्रकाशस्वरूप अप्ति के समान ( विग्मेन ) तीच्या ( ज्योतिषा ) ज्योति से ( विभाति ) विविध रूपों से प्रकाशमान होता है । और वहीं ( तृतीये ) अति अधिक सीर्यंतम, सबसे उपर के ( रजिस ) लोक में भी ( नियाणि ) अति मनोहर पदार्थों को ( चके ) उत्पन्न करता है ।

११-( तृ० ) 'विभासि ' इति पैप्प० सं०।

खड्डस्रश्रहो वृष्मो जातवेदा वृताहुनः सोमंपृष्ठः सुवीरः। ४४४ मा मां हासीशाधितो नेत् त्वा जहांनि मोणोषं चं मे वीरणोषं चं

भा०—(जात-वेदाः) समस्त पदार्थों को जानने हारा, वेदों का उत्पादक, वह प्रसेश्वर श्रमि के समान प्रकाशमान, (वृपभः) सेघ के समान समस्त काम्य सुखों का वर्षण करने वाला, (सहस्रशृङ्गः) सूर्य के समान सहस्रों शृङ्गरूप ।किरगों से युक्त, ( घृताहुत: ) वृत की बाहुति से प्रदीस श्राप्ति के समान प्रकाशमान, तेजों को श्रपने मीतर धारण करने-हारा, (सोमपृष्ठ:) जल को जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से लैंचता है. उसी प्रकार घानन्य को अपने भीतर घारण करने वाला, ( सुवीरः ) उत्तम नीर्थः वान् ( नाथितः ) सर्वेश्वर्य-वान् परमेश्वर ( मा ) सुन्छको ( मा हासीत् ) परित्याग न करे। और है परमात्मन् ! (त्वा ) तुम्को (इत् ) भी (व जहानि) मैं कभी न छोड़ें। श्रीर तू (मे) सुके (गोपोषं) गी जादि पद्ममां की सम्पत्ति झौर (वीरपोपं च) वीर पुत्रों और वीर पुरुषों की वत सम्पत्ति ( धेहि ) प्रदान कर ।

हसी प्रकार राजा सहस्रों शक्तियों से युक्त विद्वान् तेजस्वी, वीर, राज-पदास्त मुक्त प्रजातन को नाश न करें मैं उसका त्यान करके अराजक न होतं, श्रीर वह हमें समृद्ध करें।

होहितो युशस्यं जिन्ता मुखं च रोहिताय दाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि रोहितं देवा यन्ति सुमनुस्यमाना स मा रोहैं: सामित्यै रहियतु॥१३॥

१२-( द्वि० ) 'स्त्रोमगृष्ठो धृतवान्तमु प्रतीकः', ( तृ० च० ) मानो हासी-

न्मेनेस् त्ना बहाम गोपोषं नो वीरपोषं च यच्छ । इति तै० मा०। (हि०) ' धूनाइतिः सोमः ' इति पेप्प व सं ।

१३-( च०) 'रोहयति 'इति परेप० सं०।

भा०—( रोहितः ) रोहित सर्वोत्पादक परमात्मा ( यज्ञस्य ) यज्ञ का ( जिनिता ) उत्पादक थीर ( मुखम् च ) मुख अर्थात् उसको प्रारम्भ करने हारा है । ( उस ) सर्वोत्पादक परमात्मा को मैं ( वाचा ) वाणी से श्रीर ( श्रोत्रेण ) कानों से श्रीर ( मनसा ) मन, चित्त से ( जुहामि ) श्रपने भीतर धारण करता हूं उसकी उपासना करता हूं । ( देवाः ) दिव्य प्रकाश थीर ज्ञान से युक्र विद्वान् पुरुष ( सुमनस्यमानाः ) श्रुभ, श्रुद्ध संकल्प, उत्तम मन होकर । तम् रोहितम् ) उस सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्पादक परमात्मा के ही शरण में ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ( सः ) वह ( राहैः ) नाना जन्मा हारा था ( मा ) ग्रुभे ( साम्-इत्ये ) श्रपने साथ भित्ता लेने के लिये ( रोहयतु ) उत्तन पद पर चढ़ावे । इसी प्रकार राजा राष्ट्र यज्ञ का प्रमुख है उसे हम स्वीकार करें । वह हमें समिति, सभा के सदस्य पद का प्रदान करें । हमें प्रतिनिधि श्रावि होने की श्राधिकार दे ।

रोहिंतो युक्त व्य/द्याद् विश्वकंभेणे तम्मात् तेजांस्युपं मेमान्यागुः। ब्रोचेयं ते नार्मि भुवंतु-याति मुज्मिन ॥ १४ ॥

भाग-( रंगहित: ) रोहित, सर्वोत्पादक परमात्मा ( विश्वकर्मणी ) इस विश्व कं रचने के लिये (यज्ञम्) यज्ञ, समस्त पञ्चभूतों के संसर्ग के कार्यी को ( वि-श्रद्यात् ) नाना प्रकार से करता है । ( तस्मात् ) उस परमेश्वर से ही : मां ) मुक्ते ( इमानि तंजांसि ) ये समस्त तेज, तंजस्वी पदार्थ श्रीर मानितिक तंजामय ज्ञान ( उप श्रा श्रगु: ) प्राप्त होते हैं । हे परमात्मन् ! में ( मुननस्य , समस्त उत्पन्न संसार के ( मज्मिन श्राधि ) प्रवर्तक बल के भी जपर श्रविद्याता रूप से ( ते ) तेरे ही ( नाभिन् ) समस्त संसार को ध्यवस्था में बांधने वाले महान् सामर्थ्य को ( वोचेयम् ) बतलाता हूं ।

१४-( प्र० ) ' विद्धाद् ' इति पैप्प० सं०।

मा त्वां रुहोह युःत्यू<u>र</u>ेत पङ्किरा कुकुब् वर्चसा जातवेदः। या त्वां ररोहोाध्याहानुरो नंषट्कार श्रा त्वां ररोह रोहिंतो रेतंसा सुह ॥ १४॥

भा०—हे ( जातवंदः ) जातवेदः, जातप्रज्ञ ! सर्वंज्ञ ज्ञानमय परमेश्वर । ( बहती । बहती. महान् लोकों का पालन करनेहारी शक्ति ३६ अवर की बहती षुन्द, भी अश्वादि पशु सम्पत्ति, श्री, मन, प्राया, आरमा ये सव (स्वा श्राह-रोह ) तुम्त पर आश्चित हैं । ( उस ) और ( पंक्रिः ) पंक्षिकृन्य, जस्वां दिशा, भन्न, मतिष्ठा श्रादि श्रार (ककुत्) ककुप्कुन्द, यह पुरुप श्रीर समस्त दिशाएं भी (वर्चसा) तरे तेज की अधिकता के कारण (स्वा आकरोह) सेरे ही ब्राक्षय हैं। (उद्याहातरः) बहाईस बनरों नाले उद्याक् बन्द के भनर, भायु, जीवा, चनु, बकरी और भेड़ों की सम्पत्ति आहि (हवा) तुक पर ( ब्राह्माह ) ब्राह्मित हैं । ( वपट्कार: ) समस्त वागी, ६ हीं ऋतुर्घो का संच तक सूर्य. वाणी और प्रायापान, वज्र, भ्रोज और वल, वायु बिह्नत्. मेघ और उसका गर्जन ऋदि सभी ( वा आखरोह ) तरे ही साभ्रय पर होता है। और ( सोदित: ) सोदित' सबका बाध्य, सबोत्पादक ( रेतसा सह । सय के बीजमय उत्पादक सामध्ये से युक्त सूर्य भी तेरे पर ही षाधित है।

श्चर्य वंस्ते गभै पृथित्र्या दिवै वस्त्रेयमन्तरित्तम् । छ्यं ब्रधस्यं <u>निष्</u>रि स्व/लेकान् व्यांनरी ॥ १६ ॥

भा०—( श्रयम् । वह परमात्मा ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( गर्भ ) भीतरी भाग को भी वस्ते ) श्रास्कृदित करता, उसमें भी न्यापक है ( दिवं वस्ते ) चौत्रोक को भी श्राच्छादित करता, उसमें भी व्यापक है श्रीर

१४-( प्र० ) ' वृहत्यत ', ( ६० ) ' विश्वेवेदाः ' इति पैप्प० सं० । १६-' विष्टपःस्त्र- ', ' लोकान् समानशे ' इति पैटप० सं० ।

( अन्तरिचम् वस्ते ) अन्तरिच्न लोक को भी आच्छावित करता अर्थात् उसमें भी व्यापक है। ( अयं ) यह ( ब्रह्मस्य ) सूर्य के ( विष्टिप ) विशेष परितप्त. भाग में भी व्यापक है वह ( स्वः लोकान् ) स्वः, श्राकाश के समस्त लोकों में ( वि-आनशे ) नाना प्रकार से व्यापक है।

वाचंस्पते पृथिवी नंः स्योना स्योना योनिस्तरूपां नः घुशेवां । इहैव प्राराः खुख्ये नो अस्तु तं त्वां परमेष्ट्रिन् पर्येग्निरायुंपाः वर्चसा दघातु ॥ १७ ॥

भा०—हे (वाचरते ) वाणी के स्वामी परमेश्वर ! (नः ) हमारे लिये (पृथिवी') यह पृथिवी (स्थोना) सुखकारिणी हो । श्रीर हमारे लिये (योनिः स्थोनाः) हमारा निवासस्थान सुखकारिणी हो । (नः ) हमारे (तल्पा) सोने के विस्तरे भी (सुशेवा) सुखपूर्वक सेयन करने योग्य हों । (नः ) हमारा (प्राणः) प्राण् (इह एव) यहां ही, इस देह में ही (नः सख्ये श्रस्तु ) हमारे साथ मित्रभाव में रहे । श्रथवा—(प्राणः) सबका प्राण्स्वरूप परमेश्वर (इह एव) इस लोक में हमारे साथ (सख्ये श्रस्तु ) भित्र भाव में रहे । हे (परमेष्ठिन् ) परमेष्टिन् ! प्रजापते ! (तं त्वा) उस तुभको (श्रक्षः) श्रक्षि के समान तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष (श्रायुषा) श्रपने हीर्घ श्रायु श्रीर (वर्चसा) तेज श्रीर बल से (द्धातु) श्रपने में क्षारण करे ।

वार्चस्पत ऋतवः पञ्च ये नौ वैश्वकर्भृषाः पर्टि ये संवभूषः। इहैव प्राणः छुख्ये नौ श्रस्तु तं त्वां परमेष्ट्रिन् परि रोहिंत् श्रायुषा वर्चसा दधातु॥ १८॥

१७-( प० ) ' परभेष्ठि पर्यंद्धं वर्षसा परिदर्शामि ' इति पैप्प० सं०। १८-( प्र० ) ' योनौ ' इति क्षन्तित्। ' येन, ' इति हिटनिकामितः।

भा०—हे ( वाचस्पते ) वाचस्पते ! परमात्मन् ! ( यं ) जो ( पन्च ) हमारे शरीरों का परिपाक करने हारे या पांच (ऋतवः) ऋतुएं, वर्ष में धतुश्रों के समान शरीर में पांच ज्ञानेन्दियें (नी) हमारे (वैशवकर्मगाः) समस्त कमी श्रीर कियाश्रों को करने हारे होकर ( वे ) जो ( परि संवभुतु: ) उत्पन्न होते हैं वे पांचों इन्द्रियें श्रीर (प्रायाः) प्रायां (इह एव) इस देह में ही (नः सल्ये ग्रस्तु ) हमारे साथ मिन्नमाव में रहें । हे (परमेष्टिन्) परमेष्टिन् ! प्रजापते ! सर्वोत्पादक ! (तं त्वा) उस तुमको (रे।हितः) रोहित, उद्य-गांति को प्राप्त ज्ञानी पुरुष सूर्य के समान ( त्रायुषा वर्जसा ) श्रायु और तेज से ( द्धातु ) धारण करे ।

वार्चस्पते सौमनुसं मनेश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः। इहैच प्राणः खुष्ये नों अस्तु तं त्वां परमेष्ट्रिन् प<u>र्</u>श्वहमायुं<u>षा</u> वर्वसा द्यामि॥ १६॥

भा०-हे (वाच: पते) परमेश्वर ! राजन् ! ( मन: च ) हमारे मनलें (सामनसम्) ग्रुम संकल्प श्रीर (नः गोष्टे गाः) हमारी गो-शालाश्रों में गीवें श्रीर (बोलिपु प्रजाः) क्षियों श्रीर गृहों में प्रजाएं शीर (इह एव) इस देह में भी (नः सख्ये प्रायाः) हमारे मित्र-भाव में हमारा प्राया ( अस्तु ) रहे । हे ( परमेष्टिन् ) मजापते ! ( अहम् ) में ( तं त्वा ) उस तुभको (वर्जसा ब्रायुषा) अपने तेज और दीर्घ जीवन से अपने से (द्धामि) धारम करता हूं।

परि त्वा घात् सांडेता डेवी श्राप्तिवेचैसा मित्रावर्रुणाव्मि त्वां। सर्वो ऋरांतीरवृका<u>म</u>न्ने<u>द्वीदं राष्ट्रमं</u>करः खूनृतांत्रत् ॥ २० ॥ (२)

१९-( पं० ) ' पर्यहं वर्षसा दथातु ' इति पैष्प० सं० ।

२०-( प्र० द्वि० ) ' देवोजि ' इति पैप्प० सं०।

भा०—( सविता देवः ) सवका उत्पादक श्रीर प्रेरक प्रकाशंमान, सर्वप्रद, परमेश्वर (त्वा) तेरी (पीर धात्) सव श्रार से रहा करे। (श्रक्षिः) श्रप्ति के समान तेजस्वी पुरुष (वर्चसा त्वा परिधात्) श्रपने तेज से तेरी रहा करे। (मित्रावरुणी त्वा श्रीम) मित्र श्रीर वरुण, स्नेहीजन श्रीर शश्च वारक सेनापित तेरी दोनों श्रोर से रहा करें। श्रीर तृ पुरुष राजा के समान (सर्वाः) समस्त (श्ररातीः) शश्च सेनाश्रों को (श्रवकामन्) श्रपने नीचे पददित्त करता हुआ (राष्ट्रम्) राष्ट्र को (सृतृतावत्) उत्तम, ऋत= ज्ञान श्रीर सत्यव्यवहार श्रीर सद्-व्यवस्था से युक्त (श्रकरः) बना।

यं त्वा पृषंज़ी र<u>थे</u> प्रष्टिर्वहंति रोहित । शुभा यांसि दिखन्नपः ॥ २१ ॥

明0618110

भा० — है (रोहित) रोहित, उच पदारूद ! तैजिस्वन् ! लाल पोशाक में सुसज्जित राजन् ! (यम त्वा) जिस तुमको (रथे) रथ में लगी (पृपती) चित्र विचित्र वर्णे की (प्रष्टिः) घोड़ी (वहित) ते जाती है धौर सूर्य जिस प्रकार (ग्रपः रिखन्) मेघ के जलों को परे हटाता हुन्ना सुन्दर किरणों से फैजता है डसी प्रकार तू (ग्रपः) समस्त प्रजाभों को (रिखन्) परे हटाता हुन्ना (शुभा) त्राति सुन्दर रूप से (यासि) राष्ट्र में गमन करता है।

अध्यास्म में —हे (रोहित) उत्पन्न जीव या उच्च-गति प्राप्त जीव!
(रथे यं त्वा पृपती प्रष्टिः वहति) रथ=रमण साधन इस देह में रसों का
स्पर्श करने वाली व्यापक चिति शक्ति तुम्के ऊर्ध्व मार्ग में ले जाती है तव
(अपः रिणन्) समस्त कर्मों, कर्म-वन्धनों को पार करके (शुभा यासि)
शुभ मार्ग, कल्याण मार्ग, मोच में गमन करता है।

२१-( प्र० ) ' बदेपां पृपती ' ( तृ० ) 'बान्ति शुभा रिणञ्चपः' इति ऋ० । तत्र पुनर्वत्सः काण्य ऋषिः । मस्तो देवताः ।

श्रतंत्रता रोहिंगी रोहिंतस्य सूरिः सुवर्गी बृहती सुवर्चीः । तया वाजांन् विश्वक्रंपां जयेम तया विश्वाः पृतंना श्रमि व्याम ॥२२॥

भा०—( रोहिंग्गी ) उन्नतिशील प्रकृति या प्रजा ( रोहितस्य ) उन्नति-शील या सर्वोत्पादक परमेश्वर या राजा के ( अनुमता ) आज्ञा के अनुकूल चलने हारी हो। वह ईश्वर या राजा स्वयं (स्रि:) विद्वान् है तो उसकी शक्ति ( सुवर्षा ) उत्तम वर्षे वाली, शुभ कर्मी से युक्त श्रीर ईश्वर या राजा ( सुवर्ची: ) उत्तम तेजस्वी है तो मकृति प्रजा भी ( बृहती ) खदा बृद्धिशील या महान् है । उससे इम (विश्वरूपाम्) नाना प्रकार के (वाजान्) वत्त, सामध्यीं और धनों को (जयेम) प्राप्त करें और (तथा) उसके बल पर ही (विश्वाः) समस्त (प्रतनाः) संसार की प्रजाकों या शत्रु सेनाओं का (अभि ज्याम ) विजय करें । अर्थात् प्रकृति के वर्शाकार से सम-स्त राष्ट्रजी पर विजय करें।

इदं सदो रोहिंगी रोहिंतस्यासौ पन्थाः पृषंती येन याति। तां गन्ध्वाः कुश्यण उन्नयन्ति तां रचान्ति कुनयोशंमादम् ॥२३॥

भा०—( रोहितस्य ) रोहित, परमेश्वर का ( इदं सदः ) यही विश्व, निवासस्थान, आश्रय है कि यह (रोहिस्सी) उसकी परम सिक्त वा मकृति श्रीर उसका (श्रसी ) यह (पन्धाः) मार्ग है (येन) जिस मार्ग से ( प्रवती ) चित्र वर्गा न्यापक प्रकृति ( याति ) गति करती है । (तां ) उसको ( गन्धर्वाः ) वेद वागी के धारण करने वाले ( कश्यपः ) अकाश के पात्तक, ज्ञानी लोग ( उन्नयन्ति ) ज्ञान करते हैं, धारण करते हैं और (ताम्) उसको (कवयः) कान्त-दर्शी विद्वान् लोग (अप्रमादम्) प्रमाद रहित होकर (रवन्ति) रचा करते हैं। राजा के पच में स्पष्ट है।

२२-( द्वि॰ ) ' सूर्यः सुवर्णा ' इति पैंप्प० सं०।

सूर्येस्याश्वा हर्रयः केतुमन्तः सदौ वहन्त्यमृताः सुर्खं रथम् । यृतुपाया रोहितो भ्राजमानो दिवै देवः पृषैतीमा विवेश ॥ २४ ॥

भा०—( स्पेस्ट ) जिस प्रकार स्पे के (हरयः ) शीव्रगामी किरण् ( केनुमन्तः ) ज्ञान कराने वाले प्रकाश से युक्त होकर ( श्रमृताः ) श्रमृतः स्वरूप होकर (सदा ) नित्य (रथम् ) स्पे के पिग्रह को (सुलं वहन्ति ) सुलपूर्वक धारण करते हैं श्रीर जिस प्रकार स्पे के समान तेजस्वी राजा के ( केनुमन्तः हरयः रथं सुलं वहन्ति ) कंग्रहों से सुशोभित घोड़ं रथ को सुलपूर्वक डोते हैं, उसी प्रकार उस सबके प्रकाशक ( सूर्यस्य ) सूर्यरूप परमात्मा के ( केनुमन्तः हरयः ) ज्ञान साधनों से युक्त 'हरि ' श्रज्ञान- हारी जीव ( श्रमृताः ) सदा श्रमर रह कर ( सुलं रथं वहन्ति ) सुलपूर्वक श्रमात्म देह धारण करते हैं । श्रीर ( श्राजमानः ) प्रकाशमान ( रोहितः ) रोहित सबोत्पादक ( देवः ) देव, परमेश्वर (दिवं ) सूर्य जिस प्रकार श्रीत ज्ञान का पालक होकर ( पृपतीम् श्रा विवेश ) उस चित्रवर्णा, प्रकृति के भीतर प्रवेश करता है । उसमें श्रमनी शक्ति श्राधान करता है । राजा के प्ल में पृपतीं, लमृह प्रज्ञा है । श्रेष स्पष्ट है ।

यो रीहितो वृष्मस्तिगमश्रेहः पर्युग्नि परि सूर्यं वृभूवं । यो विष्ट्रभ्नाति पृश्विवीं दिवें च तसांद्र देवा अधि सप्रीः सजन्ते ॥ २४ ॥

भा०—(यः) जो (रोहितः) रोहित, सर्वोत्पादक (वृषभः) सबसे बलगाली, सब कामनाओं का वर्षक (तिग्मृशुङ्गः) सूर्य के समान तीच्या किरयों से युक्त अथवा पापियों को तीखे साधनों से पीड़ित करने वाला, (अभिम् परि) बासि से भी ऊपर बीर (सूर्यम् परि) सूर्य के भी उपर

२५-( प्र० ) ' अयं रोहितो ' इति पैप्प ह संह ।

( वभूव ) विद्यमान है और (यः ) जो ( पृथिवीम् ) पृथिवी को श्रीर (दिवम् च) हैं। लोक को भी (वि स्तम्नाति) नाना प्रकारों-से थामे हुए है ( तस्मात् ) उस परमेश्वर से ही ( देवाः ) समस्त देवगण, पांचों भूत, तन्मात्राएं म्रादि (सृष्टीः) नाना सृष्टियों को (म्राधि सजन्ते) उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार राजा सर्व-श्रेष्ठ, तीच्या बलवाला, सूर्य के समान तेज-.स्वी होकर सर्वं प्रांखियाँ के ऊपर विराजता है।

## रोहिंतो दिखमारुंहन्महुतः पर्यंखेवात्। सवां रुरोह रोहितो रुहं: ॥ २६ ॥

भा०—( महतः ) बड़े भारी ( ऋर्षावात् ) समुद से ( परि ) ऊपर जिस प्रकार सूर्य जपर उठता है उसी प्रकार (रोहित:) प्रकाशवान् जीव-न्युक्त त्रातमा ( त्रर्खंवात् परि दिवस् ) भवसागर से ऊपर ह्यौ या मोत्र स्थान को ( श्रारुहत् ) प्राप्त करता है श्रीर वह (रोहितः) श्राति तेजस्वी होकर (सबी: रुह:) सब उच्च भूमियों और प्रतिष्ठाओं और जोकों को ( रुरोह ) प्राप्त करता है। उसी प्रकार राजा, प्रजा और सेना सागर से , जपर उड़कर सब सम्पत्तियों को प्राप्त करता है ।

.वि मिमीष्ट्र पर्यस्वतीं घृताचीं देवानां धेनुरनंपस्पृगेषा । इन्डः सोमं पिवतु चेमां त्रस्खिनः प्र स्तौतु वि मृघों नुद्ख॥२७॥

भा०-- है ज्ञानवन् ! (पयस्वतीम्) दूध वाली, (धृताचीम्) धृत सं पूर्ण जिस प्रकार गाय की ब्रादर की दृष्टि से देखा जाता है उसी प्रकार त् (पयस्वतीम् )पय≔ऋतं से पूर्णं (वृताचीम् ) तेज से युक्त ऋतरमरा विशोका, ज्योतिब्मती प्रज्ञा को (वि मिमीप्त ) विशेष रूप से ज्ञान कर,

२७-( द्वि०) ' स्पृगेषाम् ', इति पैटप० सं०। विभिने त्वा पयस्वतीं देवानी धेतुं इदुवामनपस्कुरन्तीम् । ' इन्द्रः सोमम् पिन्तु क्षेमोस्तु नः '' इति माप० औ० स० ।

प्राप्त कर । (एपा) वह (देवानाम्) देवों, विद्वानों श्रीर इन्द्रियों की (श्रनपरपृक्) सदा साथ रहने वाली, एवं श्रन्तय श्रथवा सुशील (धेतुः) रस पान कराने वाली कामधेनु के समान है। (इम्द्रः) ऐश्वर्य, विभृति सम्पन्न श्रात्मा (सोमं पिवतु) सोम पान करे। (नेमः श्रस्तु) करयाण ही, (श्रितः) ज्ञानी प्रकाशमान योगी पुरूप उस दशा में (प्र स्तौतु) उत्तम रीति से प्रभु की स्तुति करे श्रीर इस प्रकार तू (मृषः) चित्त के भीतरी श्रमुश्रों को (वि नुद्रव) विविध उपायों से दूर कर।

सिमिंद्धो श्राग्निः संमिधानी घृतत्रृंद्धो घृताहुंतः। श्रामीपाड् विश्वापाडुग्निः सुपत्नान् हन्तु ये ममं॥ २८॥

भा०—( श्रक्षिः ) श्रक्षि के समान तेजस्वी ब्रह्ममय श्रिप्त इस श्राक्षम में श्रव ( सम्-इदः ) खूब प्रच्छी प्रकार प्रदीप्त हो गया है श्रीर वह ( घृत-बृदः ) घृत से बढ़ी हुई श्रीर ( घृताहुतः ) घृत की श्राहुति से प्रदीप्त श्रिप्त के समान ( सम् इधानः ) सदा श्रच्छी प्रकार जलता ही रहे. वहीं ( श्रभी-पाट् ) सर्वश्र सब पदार्थों को विजय करने वाला, (विश्वापाड् ) समस्त विश्व का विजय करने हारा प्रमेश्वर भी विजयी राजा के समान ( सप-रनान् ) श्राहुश्रों को ( ये सम ) जो मेरे प्रति हेप बुद्धि रखते हैं उनकी ( हन्तु ) मारे, नाश करे।

हम्त्वेनात् प्र दंहन्विर्यो नः पृत्न्यति । ऋव्याद्यान्तां वयं चुपन्नात् प्र दंहामसि ॥ ५६ ॥

भार — श्रिप्त के स्वभाव का तेजस्वी पुरुष ( एमान् ) इन शतुश्रों को ( इन्तु ) मारे धारे ( यः ) जो ( धीरः ) शतु ( नः ) हमें ( पृतन्यित ) सेना लेकर हमारा विनाश करता है उसको वह प्रवेक्त श्रिप्त ( प्र दहनु ) श्रिच्छी प्रकार भस्म करें । ( क्रव्यादा ) क्रिज्य≐क्या भांस लाने वाले

२६- ' दहत्विग्नयों ' इति पैप्प० सं०।

( श्रप्तिनां ) शवाभि के समान श्राति कृत स्वभाव के पुरुष हारा ( वर्ष ) हम (सपत्नान् ) शत्रुश्चों को (प्र दहामिस ) जला दिया करें, भस्म कर दिया करें, उनका मूलोच्छेद कर दें।

श्रवाचीनानवं जहीन्द्र वजेंग बाहुमान्।

अर्था सुपत्नान् मामुकानुग्नेस्तेजोमिग्रादिषि ॥ ३०॥ (३)

भा०—हे (इन्द्रः) राजन् श्रीर हे त्रात्मन् ! तू (नन्नेग ) वन्न. ज्ञानरूप बज्ज से (बाहुमान् ) वाहुवाला, रात्रुश्चों के ब्राधन करने से समर्थ साधनसम्पन्न होकर ( श्रवाचीनान् ) अपने नीचे दबे हुए अन्तः शत्रु कासादि वर्ग को ( अब जिह ) और भी नीचे पटक कर विनास कर । ( अधा ) द्यौर (मामकान् ) 'श्रहम्' श्रर्थात् आत्मा के या मेरे (सपलान् ) समान श्राधिकार का दावा करने वाले शञ्जुओं को ( श्रप्तेः ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर हृदय के सम्राट् के (तेजोभिः ) तेजों के वस से ( म्रादिषि ) अपने वस करता हूं। राजा और ईश्वर दोनों पत्तों में स्पष्ट है।

श्रम्भे स्पत्नानर्भरान् पाद्यास्मद् व्यथयां सजातमुत्पिपानं बृहस्पते । इन्द्रांन्ती मित्रांवरुणात्रवंरे प्रचन्तामर्वातमन्यूयमानाः ॥ ३१ ॥

भा०—हे (ब्रप्ते ) ब्रप्ते ! ज्ञानमय प्रभो ! तू (स्वयसात् ब्रधरान् पाइय ) हमारे शतुक्रों की नीचे गिरादे । श्रीर (अस्मत् सजातम् ) हमार समान वलवाले ( उत्-पिपानम् ) श्रीर हमसे ऊंचे होते हुए को है :( ब्रहस्प-ते ) महान् लोकों के स्वामिन् ! बृहस्पते ! राजन् ! (ब्यग्नयः) पीड़ित कर । है (इन्द्रामी) इन्द्र और है अमे ! (मित्रावहणी) है भित्र श्रीर वहण वे शात्रु स्तीत ( श्र-पति-मन्यूशमानाः ) हमारे प्राति क्रोध रहित या निष्फल कोध वाले होकर ( श्रधरे पद्यन्ताम् ) नीचे गिरें।

<sup>.</sup> ३०-( च० ) ' तेजोभिरादवे ''।इति ग्रंप्स० सं

<sup>₹</sup>१- ' उतिपदानं ' इति पैप्प० सं० I

#### ष्ट्रंबस्त्वं देव सूर्य सुपत्नानवं मे जिहि । श्रवैनानश्मना जिहु ते यन्त्वधुम तमः॥ ३२॥

भा०—हे (देव) देव ! प्रकाशमान राजन् ! हे (स्यें) सूर्य, सूर्य के समान प्रचएड तापवान् ! (त्वं) तू (उचन्) उदित होता हुआ, उस्रति को प्राप्त होता हुआ (ये सपत्नान्) मेरे रात्रुओं को (अवजिहि) विनाश कर, दिखत कर । और (एनान्) उनको (अश्मना) पत्थर के समान अभेच वज्र से (अव जिहि) गिरा या दिखत कर (ते) वे (अधमं तमः) निचे के गहरे अन्धकार को प्राप्त हों।

चुत्तेन् चिराजों वृष्भो मंतुनिमा रुरोह शुक्रपृष्ठीन्तरिक्तम् ॥
धृतेन्तिम्भयं चिन्ति चत्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति ॥३३॥
भा०—( विराजः ) विरार् , समस्त ब्रह्मण्ड को ( वस्तः ) श्राच्छादित करने वाला, उसमें व्यापक श्रीर ( मतीनाम् वृषभः ) सब रत्तियाँ
श्रीर ज्ञानों को वहन करने वाला या ज्ञानवान् पुरुषों में से सब से श्रेष्ठ
वह ( शुक्रपृष्ठः ) नेजःस्वरूप होकर ( श्रन्तरिक्तम् ) श्रन्तरिक् में भी
( श्राकरोह ) व्यापक है । विद्वान् लोग ( श्रकं ) श्रन्वां करने योग्य, प्रज्ञीय
( वस्तं ) व्यापक परमेश्वर को ( घृतेन ) देव-उपसना या ज्ञान हारा ( श्रर्वनित ) उसकी स्तृति वन्दना करते हैं । ( ब्रह्म सन्तं ) ब्रह्मस्वरूप, सत्
रूप उस परमेश्वर को ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म=वेद द्वारा ( वर्धयन्ति ) उसकी
महिमा का गान करने हैं ।

<sup>6</sup>-देवव्रतं वै घृतम् ं ता०.१८ । २ । ६.॥ः

३२-( तृ० च० ) अवैनाम्रहिमिमेर्जेहि रात्रीणां तमसावधीः ।तं हन्त्वधमंतमः ' इति पेप्प० सं०।

३ २—पिता निरस्तां ऋषभो रयीणाम् अन्तरिक्षं निश्वरूप आविवेश । तमकेरभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः । इति तैव ब्रा० ।

दिवं च रोहं पृथिवां चं रोह राष्ट्रं च रोह द्रविंगं च रोह। ृष्टजां च रोहासूतं च रोह् रोहितेन तुन्वं ं सं स्पृशस्य ॥ ३४॥

भा०—हे मनुष्य ! तू (दिवं च रोह) छोलोक, प्रकाशमय स्थान, मोच को प्राप्त हो। ( पृथिवीम् च रोह ) साधन सम्पन्न होकर इस पृथिवी लोक को प्राप्त कर, श्रपने वश कर । (राष्ट्रं च रोह ) शब्द्रं की प्राप्त कर । ( हाविणम् च रोह ) दिवण, धन सम्पत्ति को भी प्राप्त कर । ( प्रजाम् च रोंह ) प्रजा को प्राप्त कर । ( अमृतम् च रोह ) असृत≃शत वर्ष के दीर्ध जीवन या अक्ष को प्राप्त कर और जीवन की समाप्ति पर अपने (तन्वं) स्वरूप, देह या श्रात्मा को (रोहितेन) सवीत्पादक या प्रकाशमान परमात्मा के साथ ( संस्पृशस्त्र ) प्रस्कुं। प्रकार जोड़ दे। राजा के पन्न में - श्रमृत=श्रश्न। राहित=राजोचित वेशभूपा, वैभव।

ये देश राष्ट्रभृत्विभितो यन्ति सूर्यम्।

तैष्ट्रे रोहितः संविद्यानो राष्ट्रं द्धानु सुमनस्यमानः॥ ३४॥

भा०—( ये देवाः ) जो देव, विद्वान् लोग ( राष्ट्रमृतः ) राष्ट्र या तेज को धारण करने वाले हैं और ( श्रभित: सूर्थम् ) सूर्य के चारों श्रोर प्रहीं के समान सर्वप्रेरक राजा के चारों और (यन्ति) गिन करते हैं है पुरुष ! (तैः) उनसे (संविदानः) उत्तम सत् मन्त्रगा करता हुआ ( रोहितः ) उच्च पदारूद राजा ( सुमनस्यमानः ) ग्रुभ चित्त, ग्रुभ संकल्प होकर (ते) तेरे (राष्ट्रं) राष्ट्र का (दधातु) पोपरा करे।

उत् त्वां युक्का ब्रह्मपूता बहन्त्यध्वगतो हर्त्यस्त्वा वहन्ति । तिरः समुद्रमति रोचसेर्गुवम् ॥ ३६॥

३५-' वहन्त्यभ्यवतु हरयः '( तृ० ) ' रोचसे अर्णवस् ' इति पंटप० स० । ३६-( द्वि० ) 'वस्रुनित् गोजित् संन्नाजिति ' (तृ० ) ' द्रविणानि

भा० - हे रोहित ! परमेश्वर ! (त्वा ) तुर्भे ( ब्रह्मपूताः ) ब्रह्म वेद्रश्मन्त्रों से पवित्र (यज्ञाः ) यज्ञ ( उत् वहन्नि ) धारण करते हैं, तरा गौरव दर्शाते हैं । (हरयः ) हरण करने वाले घोवे, जिस प्रकार मार्ग में रथ को लेले जाते हैं, या सूर्यकिरणें जिस प्रकार श्राकाण में सूर्य को वहन करती हैं उसी प्रकार ( श्रध्वगतः हरयः ) मोच मार्ग पर विचरण करने वाले=हिर मुक्त जीवगण ( त्वा वहन्ति ) तुम्मे श्रपने हृदय में धारण करते हैं । जीवात्मन् ! तू ( समुद्रम् तिरः ) समस्त कामनाश्रों को प्रदान करने वाले, समस्त श्रानन्दों के सागर परमात्मा को प्राप्त करके ( श्रर्णवम् श्राते ) श्रन्तिरच को पार करके सूर्य के समान, तू भी इस संसार-सागर को पार करके ( रोचसे ) श्रति प्रकाशित होता है । राजा के पच में—हरयः=विद्वान् या श्रश्व । यज्ञ=गष्ट ।

रोहिंते द्यावां रृथिवी अधि श्रिते वंसुजिति गोजितिं संधनाजिति । सहस्रं यम्य जिनमानि सत्त च वोचेयं ते नामि सुवनस्याधि मुज्मनि ॥ ३७ ॥

भा०—(वसुजिति) समस्त प्राणियों और उनके वसने के लोकों को अपने वश करने हारे, (गोजिति) इन्दियों, प्राणों, समस्त सूर्य लोकों को अपने वश करने वाले और (सं-धनाजिति) समस्त उत्तम धन≃विभूति और ऐश्वर्यों को वश करने वाले (रोहित) सर्वोत्पादक 'रोहित' परमेश्वर में (धावापृथिवी अधिशिते) धौ और पृथिवी लोक आश्रित हैं। (यस्प) !जिसके (जिनमानि) स्वरूप (सहस्तं) सहस्तं, अति बलशील या सहस्तं लोकों से युक्त समस्त विश्व और (सस च) सात प्राणा हैं। में तो (अवनस्य) समस्त कार्यसंसार के (अधि मज्मिन) अधिष्ठातृरूप बल पर (ते नाभिम्) तेरे ही केन्द्रस्य, मुख्य बल को (वोचेयम्) कहता हूँ। राजा के पच में —धावापृथिवी —नरनारी और राजा प्रजा।

युशा यांसि प्रदिशो दिशंश्च युशाः पंशूनामुत चंपैग्रीनाम् । युशाः पृथिव्या श्रदित्या उपम्थेहं भूयासं सबितेव चार्रः॥३=॥ भी०-(यशाः) हे ईश्वर ! हे राजन् ! यशस्वी होकर तू (प्रादिशः दिश: च) मुख्य दिशाओं श्रीर उप-दिशाश्रों में भी (यासि) प्रयाग करता है। (पश्चनाम्) पशुत्रों (उत्त) और (चर्षशीनाम्) मनुत्यों के बीच में भी तृ ही (बशाः) सबसे अधिक यशस्वी है। (अदित्याः) श्रदिति या श्रखण्ड (पृथिन्याः) पृथिवी के (उपस्थे) गोद में मैं भी (यशाः) यशस्त्री होकर (सिवता इव) सूर्य के समान (चारुः) प्रकाशमान, उत्तम ( भूयासम् ) होकर रहूं ।

श्रमुत्र सन्निः वंत्थेतः संस्तानिं पश्यसि । इतः पंश्यान्ति रोचनं दिवि स्य विवृक्षितंम् ॥ ३६ ॥

भा०—( श्रमुध सन् ) हे प्रभो ! स्नाप दूर रहकर ( इह वेरथ ) यहाँ की जान जेते हो और (इतः सत्) यहां रह कर भी (तानि) उन २ दूर के कार्यों को (परयन्ति ) देखते हो । (दिवि सूर्यम् ) धौलोक में सूर्य के समान प्रकाशमान एवं (त्रिपश्चितम्) समस्त कामों को जानने वाने मेघावी, श्रापको ( रोचनम् ) प्रकाशमान रूप में ( इतः ) इस लोक को तरवदर्शी ( पश्यन्ति ) सानात् दर्शन करते हैं ।

देवो देवान् मंर्चयस्यन्तश्चरस्यर्णवे।

·<u>समानम्</u>गिनामेन्ध<u>ते</u> तं विंदुः कुव<u>यः</u> परं ॥ ४० ॥ (४ )

१८-( प्र० ) दिशोनु ( २० ) ' अस्मि संविनेव ' इति पंप्प० सं० । इह-( हु० ) धतः पश्यन्ति १ ईति पेटेप० सं०।

४०-( द्वि० ) " मर्चयत्यन्तक्षरत्यणीव ' इति परप्य संव। देवमर्चयसि"

भा - हे प्रभी ! तू ( देव: ) प्रकाशमान एवं सब जतत् का खिलाड़ी होकर ( देवान् ) समस्त दिव्य पदार्थी को । मर्चप्रसि ) चला रहा है श्रीर स्वयं ( प्रार्थि ) इस महान् प्राकाश को भी ( चराति ) व्याप्त है । विद्वान् क्रान्तदर्शी लोग (समानम् श्रप्तिम् ) उसके समान तेजःस्वरूप श्रप्ति का ही यजों में (इन्धने) प्रदीस करते हैं और (परे कवयः) दृसरे ऋन्तदर्शी लांग (तम् ) उसी का (विदुः ) साज्ञात् ज्ञान करते हैं। राजा के पर्च में -- देव राजा । देवान्--शासकों को । प्रार्थिव-राष्ट्र में । प्रक्षि--श्रवणी नेता । श्रवः परंग पुर पुनार्वरेग पुदा चुन्सं विश्रंती गौरुर्दस्थात् । सा कुर्द्रीची कं स्विद्धं परांगात् क/स्वित् स्त नृहि यूथे ग्रस्मिन्॥४१

भा 2-- (गौः वस्तम् ) गौ जिस प्रकार अपने (पदा) चरण से ( वासं विश्रती ) 'वास' बज्जुदे को धारण करती हुई उसकी अपना रसपान कराती है उसी प्रकार ( परेखा धवः ) परम पद मोच से या दूरसे दूर लोक से ( अवः ) समीप से समीपतम स्थान तक और ( एना अवरेख परः ) इस समीपतम स्थान से ऋतिदूर प्रदेश तक ब्यापक ( क्सं ) बसनेहारे संसार या जीव लोक को (पदा) श्रपने ज्ञान या ज्यापक सामध्ये स ( बिश्रती ) धारण करती हुई ( गौः ) वह परमेश्वरी शक्तिरूप कामधेनु ( उद् श्रस्थात् । खड़ी है । ( सा ) वह परम शक्ति ( कदीची ) किस प्रकार की हैं ? ( कं स्विद् अर्थम् ) किस महान् समृद्ध परम् पुरुष में ( परा खगात् ) म्राश्रित है ? श्रीर (क स्वित्) वह कहां, किस ग्राश्रय पर (सूते) सृष्टि उत्पन्न करती है ( नहिं ग्रांसिमन् यूथे ) वह 'गी' परमेश्वरी शक्तिरूप कामधेनु इस सामान्य गोयूथ त्रर्थात् विकारदृष महदादि में से नहीं है । एकंपरी द्विपट्टी सा चतुंब्यच्छा गंदी नंवपदी बस्बुषी। खुइस्रांचरा सुर्वनस्य पुङ्किस्तस्याः समुद्रा ऋष्टि वि र्चरन्ति ॥४२॥

अपर्वे० ९ । १० । २१ ॥ ऋ० १ । १६४ । ४१ ॥

भा०—वह ( एकपदी ) एक चर्या वासी, एक रूप, एकपाद, एक मात्र है और वह (द्विपदी) दो पदों वाली है अर्थात् चेतन और अचेतन, त्तन्, त्यत्, निरुक्तं भनिरुक्तं, सत् असत् या त्यक्तं श्रव्यक्तं ये दो स्वरूप उसके दो एद हैं। (सा चतुष्पदी ) वह चार पद, धर्म, अर्थ, काम, मोच बाली श्रथवा चतुष्पार् बहारूप है । वही ( श्रष्टापर्वी ) श्राठ पदी वाली चार वर्ष, चार ब्राश्रमों से सम्पन्न स्रथवा मूमि, बापः, ब्रादि ब्राठ प्रकृतियों से युक्त है, श्रीर (सा) वह (नवपदी) नव प्रायाहर, नव पदीं से युक्त (व मूब्यी) रहती हुई ( अवनस्य ) समस्त संसार के किये ( सहस्रावरा ) हजारी प्रकथ शक्तियों को देने वाली है। वही ( सुबनरय ) सुवन, सृष्टि की ( पंक्रिः ) परिवाक किया करनेहारी है। (तस्याः ऋधि) उससे ही ये (ससुदाः) वहें २ रससागर समुद्र भी (विद्रान्ति) गह रहे हैं।

ष्ट्रारोहन् द्यामुमृतः प्रावं मे वर्चः।

उत् त्वां <u>य</u>क्षा ब्रह्म'युता बहन्त्यध्<u>व</u>गतो हर्रयस्त्वा बहन्ति ॥४३॥

भार-हे परमात्मन् ! सू ( धास् ) बी: प्रकाशसय मोइवारेक को ( आरोइन् ) प्राप्त करता हुन्या ( ऋमृतः ) सदा श्रमृत स्वरूप मू ( मे रुचः ) मेरी प्रार्थना रूपवाणी को (प्र अव) उत्तम शीति से पूर्ण कर। (स्वा) तुम को (ब्रह्मपूताः) वेद मन्त्रों से पवित्र (बज्ञाः) समस्त बज्ञ (उद् बहन्ति ) उत्कृष्ट रूप से धारण करते हैं । श्रथना ( ब्रह्मपुता: यज्ञाः ) ब्रह्म-ध्यान से पवित्र यज्ञ चर्थात् श्रात्मागसातुको (वहन्ति ) प्राप्त करते हैं और ( प्रध्वगतः ) मोच मार्ग में जाने वाले ( इरयः ) गुक्त जीव भी (त्वा वह-ित ) तुक प्राप्त करते हैं।

वेद तत् तें ऋमर्त्यं यत् तं ऋाकमंशं दिवि । यत् तें खुधस्थं पर्मे न्यो/मन् ॥ ४४ ॥

४३-' महापूता वहन्ति धृतं पितन्तम् ' इति पैप्प० सं०।

भा०—हे (श्रमस्य) मरण धर्म से रहित, कभी न मरनेहारे श्रास्मन् ! (तत्) उस (ते) श्रपने, तेरे स्वरूप को (बेद) तू जान (यत्) जिससे (ते) तेरा (दिवि) तेजोमय मोचलोक में (श्राक्रमण्म्) गमन हो। श्रीर उसको भी जान (यत्) जो (ते) तेरे (सधस्थम्) सदा साथ रहने वाला परम श्रात्मा (परमे व्योमन् वि-श्रोमन्) परम विविध रचा करनेहारे मोच में विद्यमान है।

सूर्यें। द्यां सूर्यं: पृथिवीं सूर्ये आपोति पश्यति । 'सूर्यों भूतस्यकुं चत्तुरा रुरोह दिवं मुहीम् ॥ ४४.॥

भा० — वह महान् ( सूर्यः ) 'सूर्यं' परमेश्वर ( बाम् ) योलोक को, वही ( सूर्यः पृथिवीम् ) सूर्य पृथ्वी को और वही ( सूर्यः ब्रापः ) सूर्य समस्त 'ब्रापः' प्रकृति के मूल सूचम परमाणुओं को भी ( श्रति परयति ) सूचमरूप से उनमें ज्यास होकर उनको देख रहा है। ( सूतस्य ) इस उरपन्न जगत् का ( एकं ) एकमात्र ( चतुः ) द्रष्टा भीर दर्शक भी वही ( सूर्यः ) सूर्य परमेश्वर है वह ( महीम् दिवम् ) विशाल बौलोक में प्रथवा पृथ्वी धौर बौलोक में ( ब्राह्रोह ) ब्यास है।

रोहित का महान् यज्ञ ।

ड्वीरांसन् परिषयो वेटिर्भूमिरकल्पत । तत्रैतायुग्नी आर्थत्त हिमं ब्रंसं च रोहितः ॥ ४६॥

भा०—( उर्वीः ) विशाल बड़ी २ दिशाएं ( पारिधयः ) पृथ्वीरूप वेदि के परकोट ( श्रासन् ) हैं श्रीर वे ( भूमिः ) भूमि ( वेदिः ) वेदि । श्रकरपत ) बन गई । ( तत्र ) उस भूमिरूप वेदि में ( एतें। ) इन दो प्रकार के (श्रमी) श्रमियों को ( रोहितः ) सर्वोत्पादक परमेश्वर ( श्राधत्त ) स्थापित करता है, उनमें से एक ( हिमम् ) हिम श्रीर दूसरा ( प्रसम् ) प्रस, सर्दी श्रीर गर्मी। हिमं घुंसं चात्राय यूपान् कृत्वा पर्वतान्। वर्षाज्याव्यनी ईजाते रोहितस्य खर्विद्ः॥ ४७॥

भा०—परमेश्वर (हिमं प्रंसं च त्राधाय) हिम≃शीतकाल श्रीर प्रंस= धीव्यकाल इन दोनों का आधान करके और (पर्वतान् श्रूपान् ) पर्वतीं को 'यूप' नामक स्तम्भरूप ( क्रत्वा ) रचकर (वर्षांच्यी अग्नी ) इन दोनी श्रीयों में वर्षांरूप घृत को प्राप्त करके (स्वविदः ) स्वः=प्रकाश और परि-तापक सूर्य को प्राप्त करनेहारे ( सोहितस्य ) सर्वोत्पादक प्रजापति के (ईजाते) यज्ञ का सम्पादन करते हैं।

स्वर्विदो रोहितस्य बहाणाग्निः सिमध्यते ।

तस्मां इंसस्तस्मांद्रिमस्तस्मांद् युद्धो/जायतं ॥ ४८॥

भा ॰—( स्विविदः ) प्रकाश ग्रौर तापदायक सूर्य को श्रपने वश करने हारे ( रोहितस्य ) सर्वोत्पादक, तेजस्वी प्रजापित के ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म-वेद के ज्ञान के अनुसार अथवा उसकी महान् शक्ति से (अभिः ) यह महान् अभि स्यं (सम्-इध्यते) प्रदीस होता है। (तस्मात्) उससे ही (प्रसः) यह ग्रीष्म ध्रीर (तस्माद्) उससे ही (हिमः) शांत ध्रीर (तस्मात्) उससे ही (यज्ञः) यह महान् संवत्तररूप यज्ञ (अजायत ) उत्पन्न हुआ करता है।

वसंग्रानी वांद्रशानी वसादृद्धी वसांहुती।

वहाँदाव्यनी ईंजाते रोहितस्य स्वविंदः॥ ४६॥

भा०—( ब्रह्मणा ) ब्रह्म बेद से ( वावृधानी ) निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होते हुए पूर्वोक्त 'हिम' श्रीर ' प्रंस ' ( बहाबृद्धी ) बहा, वेद ज्ञान से परिपुष्ट

४७- व्यक्तीजाते ' इति पैटप० सं०।

४८-( द्वि० ) ' समाहितः ' इति पैप्प० सं० ।

४९- ' असणाभिः संविदानो अह वृद्धो असाहुतः ' इति पैटेप ।

भीर ( ब्रह्माहुतो ) ब्रह्म, वेदज्ञ विद्वान् द्वारा ग्राहुति दिये गये ( ब्रह्मोद्धी ) ब्रह्म द्वारा श्रातिदीस श्रक्षियों के समान (स्वर्विदः रोहितस्य) स्वः=प्रकाश स्वरूप श्रात्मा को प्राप्त करने वाले ( रोहितस्य ) मोचपद पर श्रारुढ़ श्रादि-न्य समान योगी के भी योग यज्ञ को ( ईजाते ) सम्पादन करते हैं।

खुत्ये श्रुन्यः खुमाहितोप्खर्नन्यः समिध्यते । ब्रह्मेद्धाब्यनी ईंजाते रोहितस्य खुर्विदः ॥ ४०′॥ ( ४ )

भा०—हिम श्रीर घंस इन दोनों में (श्रन्यः) एक (सत्ये) सत्य, ज्ञान, न्याय व्यवस्था में (सम् श्राहितः) श्रांति सावधान होकर विराजता है श्रीर (श्रन्यः) दूसरा 'वरुष' (श्रप्सु) प्रजाश्रों में हुष्टों का तापकारी होने से श्राप्ते के समान (सम् इध्यते) श्रव्ही प्रकार प्रदक्षि होता है। वे दोनों ही (ब्रह्मेदी) ब्रह्म-वेद श्रीर वेदज्ञ ब्राह्मणीं द्वारा प्रदक्षि श्रीप्ते के समान तेजस्वी होकर (स्वविदः) स्वर्ग के समान सुखप्रद श्रारमा या राष्ट्र को लाभ करने वाले (रोहितस्य) सर्वोचपदारुद उज्यवत्त रक्षवर्ण तेज को धारण करने वाले योगी श्रीर राजा के योग श्रीर राष्ट्र यज्ञ को (ईजाते) सम्पादन करते हैं।

श्रध्यातम में — प्राण श्रीर श्रपान, इनमें से एक सत्य ज्ञःन प्राप्त करता द्भूसरा कमेंन्द्रियों में युक्त रहता है। वे दोनों इस देह में ब्रह्म सुख तक पहुं-स्तते बाते योगी के लिये ब्रह्माक्षि से दिस होकर यज्ञ सम्पादन करते हैं।

यं वातं: परि शुम्मंति यं वेन्द्रो ब्रह्मंणुस्पातें:। ब्रह्मेंद्वावृन्ती ईंजाते रोहितस्य खुर्विदं:॥ ४१॥

भा०—( यं ) जिस भित्र को ( वातः ) प्राया वायु ( पीर शुस्भिति ) स्रर्वकृत करता है और ( यं .) जिस अपान को ( इन्दः ब्रह्मणस्पितः )

५०-( द्वि० ) ' समाहितः सत्ये अधिः समाहितः ' इति पैप्प० सं० । ५१-( द्वि० ) ' यमिन्दो ' इति पैप्प० सं० ।

महा-चेद, श्रम श्रीर प्राया का पालक इन्द्र साचात् जीवातमा सुशोभित करता है वे दोनों हिम श्रीर 'प्रंस ' (.बहोद्दी ) ब्रह्म, चेद द्वारा प्रज्वातित श्रिमियों के समान स्वयं प्रदीस होकर (श्विविदः) स्वः प्रकाशस्वरूप ब्रह्म की प्राप्त होने वाले ( सोहितस्य ) मोचपद में श्रारूढ़ योगी के देह में (ईनाते) यज्ञ का सम्पादन करते हैं।

वेर्दि भामें कल्पयित्वा दिवं कृत्वा दक्तिंगाम्।

ष्ट्रंसं तद्रिनिकृत्वा चकार् विश्वमात्मन्वर् वर्षेगाज्येन रोहित: ॥४२॥

भा०—( मूमिस् ) सूमि को ( बेदिस् ) बेदि ( कल्पंयित्वा ) वनोंकर भीर (दिवस्) बालोक को (दिचणाम्) विवास 'वदि (कृत्वा) करके श्रीर ( घंसम् ) 'घंस' को ( तद्भिम् ) दक्षिणवेदि में श्राप्त ( कृत्वा ) बनाकर (रोहितः) सर्वोत्पादक प्रसातमा । वर्षेमा स्नाज्येन ) वर्षारूप ' स्नाज्य ' या घृत से (विश्वम्) समस्त विश्व को (श्रात्मन्वद्) अपनी वेतना शक्ति से युक्त (चकार) करता है।

वृर्पमार्ज्यं ब्रंसो श्राग्निवेंटिर्भृमिरकल्पत । तत्रैतान् पर्वतान्मिन्गाभिक्षेष्त्राँ श्रंकलपयत्॥ ५३॥ ,

भा०— इस महान् यज्ञ में ( वर्षम् ब्राज्यम् ) वर्षा ' ब्राज्य ' या इत् श्रीर वीर्य के समान है। ( श्रप्तिः व्रंसः ) व्रंस=श्रीष्म का सूर्य ही श्रप्ति के समान है (वेदि: भूमि अकल्पयत् ) और भूमि की वेदि बनाया गया है। (तत्र) और उस विश्वसय विराद् यज्ञ में ( एतान् पर्वतान् ) हुन पर्वतों को ( श्रप्तिः ) श्रप्तिरूप परमेश्वर ( गीर्भिः ) श्रपनी उद्दिरण करने वाली शक्तियाँ से ( जर्ध्वान् ) अर्ध्व, केंचे स्थलों को ( श्रकलपयत् ) बनाता है। पृथ्वी की भीतरी श्रक्षि ज्वालामुखी रूप से फूट २ कर भूतल की विषम करती है। प्रवी के स्तर ट्रुट २ कर पर्वत और खोहें बनती हैं।

गुीर्भिक्ष्त्रांन् कंट्रपयित्वा रोहितो भूमिमव्यीत्।

त्वर्थिदं सर्वं जायतां यद् मूतं यचं भाग्य/म् ॥ ४४ ॥

भा०—(गीभिः) अपनी उद्विरण करने वाली शाक्तियों से (उर्धान्) उच प्रदेशों को (कल्पिक्ता) रचकर (रोहितः) सर्वोत्भादक परमातम (अभिम्) सूमि के प्रति (अववीत्) कहता है कि (यद् भूतं) जो उत्पन्न हुए और (यत् च भाज्यम्) जो उत्पन्न होने योग्य पदार्थ हैं (इदं सर्वम्) यह सर्व (व्वयि) तुक्क में ही (जायताम्) उत्पन्न हों।

स युज्ञः प्रंथमो भूतो भय्यो स्रजायत ।

तस्मांद्ध जज्ञ इदं सर्वे यत् किं चेदं विरोचंते रोहितेन ऋषिणा-चृंतम् ॥ ४४ ॥

भा०—(सः यज्ञः) वह महान् यज्ञ (प्रथमः) सब से प्रथम, सब से शेष्ठ (भूतः) महान् संसार रूप में उत्पन्न और (भन्यः) और निर-न्तर होने वाला (ग्रजायत) सम्पन्न हुआ। (तस्माद्) उस महान् यज्ञ से (इदं सबै जज्ञे) यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ (यत् किंच) जो जुल्ल भी (इदं विरोचते) यह नाना प्रकार से शोभा दे रहा है ग्रीर (रोहि-तेन) जिसको रोहित सर्वोत्पादक (ऋपिया) और सूर्य के समान तेजस्वी ऋपि, सबै क्रान्तद्रष्टा, श्रन्तयांमी परमेश्वर (ग्राम्हतम्) धारय कर रहा है।

यश्च गां पदा स्कुरति प्रत्यक् सूर्यं च मेहंति।

तस्यं बृश्चामि ते मूलं न च्छायां कंर्वीपरम् ॥ ४६ ॥

ं भा०—(यः) जो पुरुष (गांच) गौ की, वाणी की, या पृथ्वी की (पदा) चरण से (स्फुरति) ठुकराता, उसका अपमान करता है

५४-(च०) 'भव्यम् 'इति पेप्प० सं०। '' ५५-'जोदेस्' इति पेप्प० सं०।

त्रीत (सूर्यम च) सूर्य के (प्रत्यङ्) सामने (मेहति) सूत्र करता है ऐसे (ते तस्य) तुम्म पुरुष के (सूजं) सूच को में ( वृक्षामि ) विनाश करता हूं जिससे (परम्) उसके बाद (जायाम्) इस प्रकार की अपमानंजनक

यो मांभिच्छायमृत्येषु मां चान्ति चान्तुरा। तस्यं दृश्चामि ते मूलं न च्छायां कंर्वोर्यसम्॥ ४७॥

भा०—हे पुरुष ! (यः) जो तु (मां) मुक्त गुरु को (धाभिस्कृा-यम् ) अपनी झावा सुक्त पर फेंकता हुम्रा ( ऋत्वेषि ) मेरा झतिक्रमण करे खौर ( मां ऋक्षिम् च ब्रन्तरा ) श्रीर बादि सुक्त शिष्य श्रीर स्मीत श्रीर तद्र्य श्राचार्व के बीच में से गुज़रें (तस्य ते ) ऐसे तेरें (स्तक्-) सूज को ( बुधामि ) काट डालूं जिससे तू ( अपरम् ) फिर ऐसा ( कायाम् ) भपमानजनक क्रिया (न करवः) न करे।

यो श्रुध देंच सूर्छ त्वां च मां चान्त्रा वंति। हुष्वप्यं तिस्मिछ्मंलं हुितानि व मुज्महे ॥ ४८॥

भा - है (देव) परमेश्वर, राज्य, गुरो ! हे (सूर्य) सूर्य, सूर्य के तमान प्रकाशक ! (यः) जो (श्रद्य) श्रोज (त्वां च मां च अन्तरा) तरे चीर मेरे वीच में ( आयित ) या जाय (तिस्मन् ) उसमें (दुष्यप्यं) हुरे स्वम देने वाले (शमलम्) पाप वासना और (दुरितानि च) दुष्ट संकल्पों को ( सन्महे ) लगा दें।

मा प्र गाम पृथो वृथं मा युज्ञादिनद्व खोमिनंः। मान्तस्थुनी अरातयः॥ ४६॥ ४० १० १५७ । १॥

५८- विस्मिन् बुष्त्रपत्यं सर्वे 'इति पैप्प० सं०।

भा०—हम लोग (पथः) सत्-मार्ग से (मा प्र गाम ) कभी विच-ालित न हों। हे (इन्द्र) परमेश्वर! (सोमिनः) सोम-वाले परमानन्दरूप (यज्ञाद) यज्ञ, परमेश्वर की उपासना से (वयम् मा) हम कभी च्युत न हों। और (अन्तः) भीतर (नः अरातयः) हमारे काम कोध सादि शत्रु लोग हम पर (मा स्थुः) कभी आक्रमण और वश न करें।

> यो यहस्य प्रसाधंनुस्तन्तुंद्वेच्चातंतः । तमाहृतमुशीमहि ॥ ६० ॥ (६)

> > Hotol Lod 2 1

भा०—(यः) जो (यज्ञस्य) इस प्रवोक्त महान् विश्वमय यज्ञ का (प्रसाधनः) संचालन करने हारा (तन्तुः) तन्तु के समान सबको बांधने हारा होकर (देवेषु) समस्त प्रायों और समस्त लाकों और दिष्य पदार्थों में (बाततः) फैला हुना है (तम्) उस (ब्राहुतम्) श्रति आदर योग्य, प्रजनीय श्रानन्दमय प्रभु को हम (ब्रशीमहि) सेवन करें, उसका दिये का भोग करें। या उसी श्रानन्दन्स को श्रापनी श्रातमा में श्राहुति करके ससका मोग करें।

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ [ तत्र स्क्तमेकं, पष्टिश्च ऋचः । ]

#### [ २ ] रोहित, परमेश्वर और ज्ञानी ।

श्रक्षा ऋषिः । अध्यात्मै रोहितादित्यो देवता । १, १२-१५, ३९-४१ अनुष्टुमः, २३, ८, ४३ जगत्यः, १० आस्तारपंक्तिः, ११ ब्रहतीगर्मा, १६, २४-आर्थी

५९, ६०-ऋग्वेदे वन्धुः सुवन्धुः श्रुवन्धुर्विभवन्धुश्च गौपायना ऋषयः, विश्वे-देवा देवताः ।

गायत्री, २५ वकुम्मती वास्तार पंक्तिः, २६ प्ररोद्ध यति जागता सुरिक् काती, २७ विराद् जगती, २९ वार्हतगर्भाऽनुष्टुप्, ३० पञ्चपदा उिष्णगर्भाऽति जगती, ३४ व्यापी पंक्तिः, ३७ पञ्चपदा विराह्गर्भी जगती, ४४, ४५ जगत्यी [ ४४ च्तुष्पदां पुरः शाकरा सुरिक्, ४५ अति जागतगर्भी ] । पर्चत्वारिशहचं सुक्तम् ॥

### उदंस्य क्रेतवों दिवि शुका भ्राजन्त ईरते । श्रादित्यस्यं नृचचंस्रो महित्रतस्य मीद्धपं: ॥ १ ॥

भा०—( मीद्धषः ) समस्त संसार के जीवन-सेचन करने हारे ( मिह-त्रतस्य ) महान् कर्म, जगत् के सर्जन, पालन, संहार आदि कार्यों के करने षाले ( आहिस्थस्य ) सूर्य के समान सबको अपने वरा में कर लेने वाले ( नुचचसः ) सर्व मनुष्यों के कर्म, कर्म फर्लों के द्रष्टा ( अस्य ) इस परमा-स्मा के ( ग्राकाः ) ग्रुद्ध कान्ति सम्पन्न ( आजन्तः ) सर्वत्र प्रकाशक, दीसि-मान ( केतवः ) ज्ञापक किरगों के समान प्रज्ञान युक्क चिह्न ( उद् ईरते ) उदित होते और सावाद होते हैं।

दिशां प्रकानां खर्यन्तमार्चिषां सुएक्तमाशुं प्रतयन्तमर्श्वे । स्तवांम सूर्यं भुवंनस्य गोपां यो रुश्मिसिर्दिशं ख्राभाति सर्वाः॥२॥

भा०—( दिशाम् ) दिशाओं को जिस प्रकार सूर्य अपने तेज से प्रका-शित करता है उसी प्रकार ( अचिषा ) अपनी ज्ञानज्योति से (प्रज्ञानां ) योगियों की ऋतम्मरा प्रज्ञाओं को ( स्वरयन्तम् ) प्रकाशित करते हुए, ( सुपचम् ) शोभन सीति से सबके आश्रय-दाता और ( अर्थावे ) महान् विस्तृत आकाश में जिस प्रकार सूर्य अपने तेज से ज्यास होता और गिति करता है उसी प्रकार ( अर्थावे ) अर्थाव, ज्ञान-सागर रूप में ( आश्रम् )

<sup>[</sup>२] २- 'श्विगं प्रशानं ' इति पेटलाक्षणिकाभिमतः । 'प्रशानं स्वदयन्तो अर्चि-'] (च०) ' दिशाभाति ' इति पप्प० सं०।

सर्वव्यापक एवं (पतयन्तम्) योगियों को ज्ञान कराते हुए (भ्रवनस्य) उत्पन्न संसार के (गोपाम्) परि-पालक (सूर्यम्) उस सूर्य की (स्तवाम) हम स्नृति करते हैं (यः) जो (रिसाभिः) किरयों के समान व्यापक प्योर सब जगत् के चण करने हारी शक्तियों से (सर्वा: दिशः) समस्त दिशाश्रों को (श्रामाति) प्रकाशित करता है।

यत् प्राङ् प्रत्यङ् स्वधया यासि शीमं नानां रूपे श्रहंनी कर्षि माययां। तदांदित्य महि तत् ते महि अवो विश्वं पिट भूम जायसे ॥ ३॥

भा०—हे परमात्मन् ! ( यत् ) जो तू ( प्राङ् ) पूर्व दिशा में श्रीर. ( प्रत्यङ् ) पश्चिम दिशा में ( स्वध्या ) अपनी धारणा शक्ति से ( शीमम् ). अति शीघता से ( यासि ) सूर्य के समान गीत करता या ज्यापता है श्रीर ( माथया ) अपनी ' माया ' दिन्य ज्ञानशिक से ( नानारूपे ) नाला ; प्रकार के ( श्रहनी ) दिन श्रीर रात ( किंपे ) बनाता है ( तत् ) वही है - ( श्रादित्य ) सबके आदानकारक परमात्मन् ! ( मिहि ) तेरा महान् कार्य . है । श्रीर ( तत् ) वह तेरी श्रचित्य ( मिहि ) महान् ( श्रवः ) कीर्ति है ( यत् ) कि ( एकः ) तृ शक्ते जा ही । विश्वं भूम ) समस्त संसार के ऊपर ( परिजायसे ) सूर्य के समान प्रकाशक श्रीर जीवनप्रद रूप में सामर्थ- चान् होकर विराजता है ।

खिपुश्चितं तुर्राशुं श्राजंमानं वहंन्ति यं हरितंः सुप्त बुद्धीः । स्रुताद् यमत्त्रिर्दिवंमुश्चिनाय तं त्वां पश्यन्ति परियान्तंमाजिम् ॥४॥

भा०—(बह्नीः) नाना संख्या वाली या बड़ी बड़ी (सप्त) सात दिशाएं जिस प्रकार सूर्य को धारण करती हैं उसी प्रकार सात (हरितः) हरण करने वाली प्राण बृत्तियां (यं बहन्ति) जिस श्रात्मा को वहन या

<sup>ं</sup> ४-( तृ० च० ) ' स्रुतादिव मित्रदिवमन्यनाय तं त्वा परयेम पर्यन्तिमानिन् ' इति पैप्प० सं० ।

धारण करती हैं और (यम्) जिसको (अिलः) सर्वे ज्यापक सर्वे जगत् को अपने में लीन करने-हारा (अताद्) प्रस्नवर्ण-शिल गतिशील संसार से (दिवम्) बौलोक, मोच में (उत् निनाय) ले जाता है (तं) उस (खा) तुमें (विपश्चितम्) ज्ञान, कर्म के संचय करने-हारे (तरिण्म्) संसार को पार करने वाले, शुक्क (आजमानम्) अति देदीप्यमान तेजस्वी धारमा को विद्वान् लोग अपना (आजिम्) प्राप्त करने योग्य चरम-सीमा स्वरूप परव्रक्ष के प्रति (परियान्तम्) गमन करते हुए (परयन्ति) साझात् दर्शन करते हैं।

मा त्वां दभन् परियान्तंमार्जि स्वम्ति दुर्गां श्रतिं याहि शीमंस्। दिवं च सूर्य पृथिवीं चं देवीमंहोरावे विग्नमानी यदेषिं॥ ४॥

सा०—हे आत्मन् स्पं ! ( श्राजिम् ) चरम सीमा, मोच पद तक ( परियान्तम् ) पहुंचते हुए ( त्वा ) तुककां ( मा दमन् ) हिंसक काम कोध श्रादि मानस शत्रु तुक्ते न मारं। तू ( दुर्गान् ) कठिन २ दुर्गम स्थानों श्रीह श्रवसरों, प्रकोभनों को भी ( शीभम् ) श्रतिशीव्र ( श्रतियाहि ) पार कर ! ( स्वस्ति ) तेरा मोच मार्ग में सदा कस्याण हो । तू ( यद् ) जब ( शहोरात्रे विमानः ) दिन रात्रि को नाना प्रकार से बनाता, ।वेताता हुणा हे ( सूर्य ) सूर्य समान तेजस्विन् योगिन् ! ( दिवं ) श्रीकोक के समान प्रकाशमान श्रीह ( प्रयिवीम् च ) पृथिवी स्रोक के समान सर्वाश्रय परमात्मा के पास ( पृषि ) पहुंचता है ।

स्ट्रस्ति तें सूर्य चरसे रथांय येनोभावन्तीं परियासि खदाः। यं ते वहान्ति हारितो वहिष्ठाः शतमश्ट्रा यदि वा सूत्र बुद्धीः॥ ६॥

५-(प्र०) ' पर्यन्तम् ', (द्वि०) ' सुगेन दुर्गम् ' इति पैप्प० सं०। ६-(प्र०) ' चरतुरथासि ' (द्वि०) ' पर्यासि ' (च०) ' तमारोइ मुख्यास्यम्बम् ' इति पेप्प० सं०।

भा०—हे सूर्य ! सूर्य के समान देदीप्यमान श्रात्मन् ! (ते रथाय स्वस्ति) तेरे रमणकारी उस स्वरूप के लिये 'स्वस्ति ' है अर्थात् वह बहुत उत्तम है। (येन) जिससे (उमी अन्ती) दोनों सीमाश्रों को (सद्यः) श्रीध्र ही (पिरयासि) प्राप्त होता है। श्रीर (ते) तेरे (यम्) जिस स्वरूप को (विहेष्ठाः) वहन करने-हारी (हरितः) श्रीत शीध्रगामिनी, रश्मियों के समान चित्त-वृत्तियां या प्राण्य-वृत्तियां या (शतम्) सी, संकर्षों (श्रवा) व्यापन शील किरणें श्रीर (बह्नीः) बड़ी विशाल (सप्त) सात दिशाएं जिस प्रकार सूर्य को धारण करती हैं उसी प्रकार उस श्रात्मा को (शतम् श्रवाः) सी व्यापनशील हद्यगत नाडियां श्रीर (सप्त बह्नीः) सात सुख्य प्राण् जिसको (वहन्ति) धारण करते हैं।

'शतं चैका हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिःस्तैका । इति उप०। 'सप्तास्या रेवतीरेवदूष 'इति ऋ०।

चुलं सूर्वे रथंमंशुमन्ते स्योनं चुविद्धमित्रं तिष्ठ वाजिनम् । यं ते वहन्ति हरिते। विदेष्ठाः शतमश्वा यदि वा सुप्त बुद्धीः ॥७॥

भा०—हे (सूर्य) सूर्य ! सूर्य समान तेजस्विन् आत्मन् ! तू (सुखम्)
सु=डत्तम ख=ज्ञानेन्द्रिय श्रीर प्राणेन्द्रिय के मार्गो से युक्त, (श्रंशुमन्तं) श्रंशु=
रासों के समान उत्तम सुवबद्ध मनोरश्मियों से सम्पन्न, (स्थोनं) सुखकारी
(सुविद्धम्) सुखं से एक लोक से लोकान्तर में वहन करने वालें (वाजिनम्) वाज श्रर्थात् बल से सम्पन्न (स्थम्) उस स्थ रूप् भौतिक श्रोर
श्रभौतिक सूच्म स्थ पर (श्रिधितिष्ठ) विराजमान हो । (ते.यम्) तेरे जिस
स्थ को (विद्याः) वहन करने में समर्थ (हरितः) गति-शील प्राण्य
(श्रश्वाः शतम्) व्यापक, शत नादियां (यिद्द वा) श्रथवा (बद्धाः सप्त)
श्रिति बलवती सात प्राण्य वृत्तियां (वहन्ति) धारण करती हैं।

७-( दि० ) 'स्योनोऽस्यं नह्निम् ' इति पैप्प० संव 1-

खुप्त सूर्यी हरितो यातं हे रथे हिर्रायत्वचसो बृहतीरयुक्त ।

श्रमोचि शुको रर्जसः पुरस्तादु ग्रिष्ट्रय देवस्तमो दि<u>ष्ट</u>मारुहत्॥८॥ भा०—( सूर्यः ) सूर्यं, सूर्यं के समान तेजस्वी श्रातमा ( सप्त ) सात (।हररायत्वचतः) सुवर्णं के समान तेजोमय स्नावरण वाली (हहतीः) बढ़ी, विशास कार्य करने में समर्थ सात (हरितः) हरग्र-शीस प्राण-शक्तियों को ( यातवे ) अपनी जीवन यात्रा के लिये ( रथे ) अपने रमण साधन देह में घोड़ों को रथी के समान (अयुक्त) जीड़ता है और वही (रजसः परस्तात्) सब जोकों के परे विद्यमान सूर्य के समान ( शुकः ) श्रांत श्रुचि, दीसिमान् होकर (रजसः परस्तात्) रजो गुण से परे (श्रमोचि) युक्त हो जाता है और वही (तमः) तमः=श्रन्थकार के समान तसोगुगा को (विध्य) तूर करके (दिवम् ) चौलोक या प्रकाशस्त्रक्य मोन्नमय धाम परमेश्वर को ( स्नारुहत् ) प्राप्त होता है।

डत् केवुनां बृहता ट्रेव त्रागन्नपां हुक् तमोभि ज्योतिरश्चेत् ।

विज्यः सुंगर्णः स जीरो इग/ख्युद्दितेः पुत्रो सुननानि विश्वां॥ १॥ भा०—( देवः ) प्रकाशमान श्रात्मा सूर्य के समान ( बृहता केतुना ) बड़े भारी प्रज्ञान से ( उत् आगन् ) जपर बाता है, उदित होता है बीर वह (तमोभि: ) बन्धकारी और तामस भावस्यों से (ध्रपानुक्) सर्वथा मुक्र होकर (क्योतिः) परम ज्योति, परमेश्वरीय प्रकाश को (अश्वेत्) धारमा करता है। वह प्रकाशवान् श्रात्मा (श्रादितेः) उस महान् श्रस्तरह परमेश्वरी यिक्नि का ( पुत्र: ) पुत्र होकर उसके अनुग्रह से अनुगृहीत होकर

८-( प्र० ) 'सप्त शुर्: '( ए० ) ' शकः ' ( हि० ) ' अथुनक '

९-( रु० ) ' द्यपणैः स्थिनिते ' ( च० ) ' मादित्याः पुत्रं नाथगामस्य-

( दिग्यः ) दिग्य शक्ति से युक्त ( सुपर्याः ) उत्तम प्रज्ञान से सम्पन्न होकर ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोकों को सूर्य के समान ( विश्वास्थ्यत् ) विविधः प्रकार से प्रकाशित करता है ।

खुद्यन् रुश्मीना तंत्रुषे विश्वां कृपाणि पुण्यासि । खुमा संयुद्धौ ऋतुंनुा वि भांकिसवाँङ्योकान् पंरिभूर्झाजंमानः॥१०(७)

भा०—हे आदित्य आत्मन् ! तू ( उधन् ) उदिन होता हुआं सूर्यं के समान ही (रश्मीन् ) रश्मियों को (श्रा तनुषे ) चारों श्रोर फॅकता है श्रीर (विश्वा रूपाणि ) समस्त रूपां=प्राणियों को (पुष्यसि ) पुष्ट करता है श्रीर (कर्ना) ज्ञान श्रीर कर्म सामर्थ्यं से (आजमानः ) श्रीत प्रदीस होकर (सर्वीन् लोकान् परिभूः) समस्त लोकों में व्यापक या गतिमान् सूर्यं के समान कामचारी होकर (उभा समुद्री) दोनों समुद्रों, इह श्रीर श्रमुक दोनों लोकों को (विभासि) प्रकाशित करता है। आदित्यो ह वै वाह्यः प्राण उदयति। एप होनं चानुषं प्राणमनुगृह्णानः। इत्यादि प्रश्न० उप० ३। ॥

पूर्वापुरं चरतो माययैतौ शिशु क्रीडंग्तौ परि यातोर्णवम् । विश्वान्यो भुवंना धिचप्रे हैर्एयैर्न्यं हरितौ वहन्ति ॥ ११ ॥

अथर्वे० ७। ८१। १ ।। १४। १। ३३॥

भाव ( एता ) ये दोनां ( क्रीडन्ता ) खेलते हुए (शिश् ) दो यालकां के समान परमात्मा श्रीर श्रातमा दोनों ( मायया ) माया-श्रलों किछ शुद्धि से ( श्रर्णवं परियातः ) समुद्र तक पहुंचते हैं उन दोनों में से ( ग्रन्यः ) एक ( विश्वा ) समस्त ( भ्रवनः ) लाकां को साचीरूप से ( विचष्टे ) देखता है ( श्रन्यः ) दूसरे को ( हैरग्यैः ; हिरग्य, श्रभिरमग्रीय

१० ( द्वि० ) ' प्रजाः सर्वाः विषय्यसि ' इति पैप्प० सं०। ११-( च० ) 'ऋतुँरन्यो विद्धजायसे नदः' इति अपर्व ० ७। ८। १। १॥

इन्द्रिय श्रादि गम्य, भोग्य विषयों द्वारा (हरितः ) हरखशील प्रावागय ( वहन्ति ) घारण करते हैं।

द्विचि त्वात्त्रिरवारयुत् सुर्यो मासांयु कर्तिये। स पंषु सुर्वृतुस्तपुन् विश्वां भूताञ्चाकंशत् ॥ १२ ॥

भा०-हे स्यं) स्यं शासन् ! (श्रतिः) सर्वन्यापक एवं प्रतयकाल में सचको अपने भीतर से लेने वाला परमात्मा ( खां ) तुम्म को ( दिवि ) धी-स्रोक में सूर्य के समान (मासाय') मास⇒उत्तमकर्म या तपखा के (कत्तेत्रे) करने के लिये (दिनि) प्रकाशमान मोचलोक में ( प्रधारयत ) स्थापित करता है । ( सः ) वह ( एपः ) यह सूर्य के समान ( विश्वा भूता ) ( सुशतः ) उत्तम शीते से एत, स्थिर होकर ( तपन् ) तेज से परितस होकर समस्त प्राणियां के प्रति ( अवचाकशत् ) प्रकाशित होता है, उनको ज्ञान प्रदान करता है।

डुमावन्त्रौ समंदेशि वृत्सः संमातरांत्रिव । नुन्बेर्तिदिनः पुरा ब्रह्मं देवा श्रमी बिंदुः ॥ १३ ॥

भा०—( वस्तः ) बचा जिस प्रकार ( मातरी इव ) मं।ता पिता दोना ' के प्रति ( सम् ) समान भाव से प्रेम में श्राकर्षित होकर जाता है उसी प्रकार हे मुमुची आत्मन् ! तू (उभी बन्ती सम् धर्षसि) दोनी श्चन्त=चरम श्रारमा श्रीर परमात्मा दोनों के प्राप्तव्य स्वरूपों को प्राप्त होता है। ( नतु ) निश्रय से ( एतग् ) इस परम ध्येयस्वरूप को ( पुरा ) पूर्व-काल के ( श्रमी देवाः ) वे पारंगत विद्वान् पुरुष ( ब्रह्म विद्वः ) ब्रह्मरूप से साचात् करते थाँर जानते हैं।

यत् संगुद्रमनुं थ्रितं तत् सिषाप्रति स्यैः। श्रध्वाम्य विततो महान् पूर्वेश्वापरंश्च यः ॥ १४ ॥

१, मसी परिणामे दिवादिः।

स्०२। १६

भा०—(स्थें:) सूर्य के समान तेज से युक्त आत्मा (तत्) उसं परमरस को (सिपासित) प्राप्त करना चाहता है (यत्) जो (समुद्रम् श्रनुश्रितम्) समुद्र के समान श्रानन्दरस के सागर परमेश्वर में विद्यमान है। (श्रस्य) इस तक पहुंचने के लिये (य:) जो (पूर्वः) पूर्व, जो पहले चला श्राया है श्रीर (य: श्रपरः च) जो 'श्रपर' श्रागे भी चलना है वह समस्त (श्रथ्वा) मार्ग (महान् विततः) बढ़ा भारी उसके समज विस्तृत है। श्रर्थात् ब्रह्म का मार्ग महान् है जिसका श्रागा श्रीर पीछा दोनों विशाल हैं। पूर्याव्रह्म का मार्ग श्रनन्त है।

्तं समांग्रोति ज़ूतिभिन्ततो नापं चिकित्सति । तेना पृतस्य भृज्ञं देवानां नार्व रुन्यते ॥ १४ ॥

भा०—वह योगी सूर्य के समान तेजस्वी आतमा भी (ज्तिभिः) अपने ही मानस ज्योतियों या ज्ञान के अति वेगों से (तम्) उस सुदूर-वर्ती परब्रह्म मार्ग को (सम् आमोति) प्राप्त कर लेता है (ततः) तब वह (न अपविकित्सिति) उसे त्याग कर फिर कुमार्ग या संशय या अम में नहीं जाता। (तेन) इसी कारण लोग (देवानां) विद्वान् लोगों के निमित्त (अमृतस्य) अब के। भन्नं) भोग को (न अवस्त्थते) नहीं रोकते।

उदु त्यं जातवेंदसं देवं वंहन्ति केतवं: । दृशं विश्वांय सूर्यम् ॥ १६ ॥

स्थवं २०। ४७। १३ ॥ ऋ०१। ५०। १ । यजु०७। ४१।

भा०-( केतवः ) ज्ञान-वान् पुरुष ( त्यं जातवेदसम् ) उस परम सर्वंज्ञ परमेश्वर ' जातवेदा ' को ( उद् वहन्ति ) उत्तम लोक में प्राप्त करते

१५-( दि॰ ) ' जिगित्सति ' ( नि॰ ) ' तेनामृतस्य अप्तर्ग देवानां नाव-रुत्यते ' इति पैप्प॰ सं॰ ।

१६ -( प्र० ) ऋग्वेदेऽस्य सक्तस्य प्रस्तण्यः काण्य ऋषिः । सूर्यो देवता ।

हैं और ( विश्वाय सूर्यम् ) समस्त संसार के प्रेरक सूर्य परमात्मा को (दृशे ) साचात् दर्शन करने का यस्न करते हैं।

श्रपु त्ये तायबौ यथा नत्त्रंत्रा यन्त्यक्ताभेः। सराय बिश्वचंत्रसे ॥ १७ ॥

ऋ०१।५०।२॥ सम्बं २०।४७।१४ **॥** 

भा०—( विश्वचन्नसे ) समस्त विश्व को देखने वाले या समस्त विश्वं को श्रपने प्रकाश से प्रदीस करने वाले (सुराय) सूर्य के तीन प्रकाश के कारण ( यथा ) जिस प्रकार ( अनताभिः ) ऋपने दीसियौं या अन्धकारमय रात्रियों सिहत (अपयन्ति ) विलुस हो जाते हैं उसी प्रकार (विश्वचन्से स्वाय ) सर्वेद्रष्टा सूर्य के समान योगी के प्रबल प्रमान से ( १ये ) वे नाना प्रकार के (तायवः) चोर स्वभाव, श्रज्ञान श्रन्धकार के गहरे पहें में छिप कर विषय वासना रूप से आत्मा को छुलने, खुभाने वाले भीग और वञ्चनाकारी जोग भी ( अपयन्ति ) भाग जाते हैं।

श्रदंश्रनस्य केतवो वि रुमयो जनाँ श्रद्धं । श्राजन्तो श्रुग्नयों यथा ॥ १८ ॥

अरु १। ४०। ३।। बजु०८। ४०। सपर्व०२०। ४७। १५।।

भा०—( ग्रस्य ) इस परमात्मा के ( केतवः ) ज्ञान कराने हारे विद्वान् पुरुष भी (रशमयः) सूर्य की किरणों के समान (जनान अनु) सर्व साधारया-जनों के हित के लिये उनमें (वि श्रृटुश्रन्) नाना प्रकार से दिखाई देते हैं। वे तो इस लोक में सालात् ( यथा ) जिस प्रकार ( आज न्तः ) त्वम-चमाते प्रकाशमान (भ्रम्नयः ) श्रश्चि ही उस प्रकार तपस्वी,

६९-( प्र१ ) ' सहस्रमस्य ' इति सूरु ।

# · वर्षाणिर्देशवदेशतो ज्योतिष्कदंसि सर्थ। बिश्वमा भासि रोचन ॥ १६॥

辺の 2.1 40 18 11

भा०—है (रोचन) प्रकाशस्वरूप, सर्व प्रकाशक आत्मन् ! पर-सारमन् ! तू (तरिषाः ) सवको तराने-हारा (विश्वदर्शतः ) सूर्य के समान सबको दर्शाने वाला, एवं सब संसार के लिये परम दर्शनीय है । श्रीर है (सूर्य ) सर्वोत्पादक सूर्य ! तू ही (ज्योतिःकृत् श्रीस ) समस्त सूर्य चन्द्र नचत्र श्रादि ज्योतियों के रचने-हारा है । तू सचमुच (विश्वस् श्रामासि ) समस्त विश्व को प्रकाशित करता श्रीर सर्वत्र स्वयं प्रकाशित होता है ।

' तस्य भासा सर्वेभिदं विभाति '। उप॰।

प्रत्यङ् देवानुं विशंः प्रत्यङ्ङदेषि मार्तुः । प्रत्यङ् विश्वं स्व/र्देशे ॥ २० ॥ ( व ) ⊹

夜0 2 1:40 1 4 11

भा०—है भ्रात्मन् ! तू (देवानां ) देवों, इन्द्रियों या प्राणीं की वनीं (विशः) प्रजा श्रीर (मानुत्रीः विशः) मनुष्य प्रजाश्रों के भी (प्रत्यङ्) साम्रात् होकर (उद् एपि) उदित होता है। (स्वः) समस्त सुखमय लोक को (टुशे) साम्रात् दर्शन कराने के लिये (विश्वम्)समस्त दिश्व के भी (प्रत्यङ्) प्रति तुम श्रपना साम्रात् दर्शन देते हो।

येनां पावकु चर्चासा भुर्एयन्तुं जन्तुं अहुं। दं वं कृण पश्यांसि ॥ २१ ॥

双0 2 1.40 | 年 |

१९-( ए० ) 'रोचनम् 'इति ऋ० |

२०-( हि० ) 'मानुषान्' इति ऋ० ।

भा०—है (पावक) परमपावन परमात्मन् ! है (वरुषा) सर्वे. કુશુ श्रेष्ठ एवं सबसे वरण करने योग्य ! (येन चहसा) जिस दया की दृष्टि से ( मुरचयन्तम् ) प्रजा के भरमा पापमा करने वाले पुरुष को श्रीर (जनान् अनु) मनुष्यों को (स्वं) तू (परयक्ति) देखता है उसी से हमें भी देख।

वि द्यामेषि रजस्पृथ्यहुर्मिमानी श्रक्तिः।

पर्यन् जन्मानि स्यै॥ २२॥ ऋ०१।५०।७॥ . भा०—है ( सूर्य ) प्रेरक, उत्पादक आत्मन् ! जिस प्रकार सूर्य ( श्र-मतुभिः ) अपने दीक्षियों से ( श्रहः मिमानः ) हिन को मांपता हुश्रा श्राकाश में उदित होता है उसी प्रकार तू भी (अक्तुभि: ) अपने ज्योतिमेंय ज्ञान साधन इन्दियों से ( पृथु रज: ) महान्, विस्तृत लोकों को ( मिमान: ) ज्ञान करता हुआ श्रीर (जन्मानि) नाना जन्मों को (पश्यन्) देखता हुआ (द्याम्) उस प्रकःशामान ब्रह्ममय लोक को (वि एपि) विशेष

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपचते ॥ गीता ॥ खुत त्वां हरितो रथे वहींन्त देव सुर्थ।

श्रोचिष्केंशं विचन्त्रसम् ॥ २३॥ २०१। ५०। ८॥ भा०—हे (सूर्य ) सूर्य के समान तेजस्विन् श्रास्मन् ! (शोचित्केः शम् ) दीक्षि के श्रावरण या स्वरूप से युक्त (विचचणम् ) विशेष रूप से ज्ञान दर्शन करने-हारे विज्ञान वान् श्रात्मा रूप (त्वा ) तुमको हे (देव) दर्शन-वान् श्रात्मन् ! (सप्त हरितः) सात हरगा-शील, वेगवान् प्राग ( वहन्ति ) धारण करते हैं।

२२-' उद् बामेषि ' इति साम**ा । ' र**जस्फ्टनहामि-' इति ऋ० । २३-( तृ० ) 'विचयूण ' इति ऋ०। 'प्रकृपिय ' इति सै० सं०।

श्रयुक्त सुप्त शुन्ध्युवः सुरो रथस्य नृप्त्य/:।
तिभिर्याति स्वयुक्तिभि:॥ २४॥ अ०१।५०।९॥

भा०—(स्रः) स्यं के समान सर्व प्रेरक ज्ञान-वान् आतमा (रथ-स्य) रमण साधन इस देहरूप 'रथ' के (नप्तः) साथ सम्बद्ध (सस) सात (शुन्ध्युवः) श्रति वेग युक्त, शुद्ध प्राणों को (श्रयुक्त) श्रपने श्रधीन योग मार्ग में नियुक्त था समाहित करता है, श्रीर (ताभिः) उन प्राणों से ही (स्वयुक्तिभिः) श्रपने योग के श्राठा उपायों से (याति) परम पद तक प्राप्त करता है।

रोहिंतो दिवसार्वहत् तर्पसा तप्रस्वी । स योजिमैति स उंजायते पुनः स देवानामर्थिपतिर्वभूव ॥२४॥

भा०—(रें।हितः) रें।हित, तेजस्वी सूर्य के समान आत्मा (तपसा) तप से (तपस्वी) तपस्वी होकर (दिवम्) प्रकाशमान परमेश्वर था मोख को (आरुहत्) प्राप्त होता है। वही पुनः (योगिम् एति) योगि या इग्रं लोक या जन्म स्थान, मनुष्य आदि योगि को प्राप्त होता है। (सः उ पुनः जायते) वह ही पुनः २, वार २ उत्पन्न होता है (सः) वह ही (देवानाम् ) प्राह्म विषयों में कीड़ा करने वाले प्राणों का (अधिपतिः) स्वामी (अभूव) होता है।

परमात्मा पत्त में — रोहित. सर्वोत्पादक, परमेश्वर अपने तप से तपस्वी है। वह (योनिम्) योनि प्रकृति को प्राप्त होकर जगत् का प्रादुर्भाव करता है स्पीर समस्त अग्नि 'वायु ' आदि देवों का स्वामी ही रहता है।

२४-(दि०) ' निष्त्रयः ' इति साम०। २५-(प्र०) ' दिवमाकभीत् ' इति वृष्प० सं०।

यो विश्वचंषीिण्ठत विष्मतोमुखो,यो विश्वतंस्पागिष्ट्त विश्वतंस्पृथः। SEGN सं बाहुभ्वां भरिते सं पतिबैद्याविष्टिषिनी जनयेन् द्वेव एक: ॥२६॥

. स० १० । ८३ । ३ ॥ युन् ० १७ । १९ ॥ भा०---( यः·) जो परमात्माः ( विश्ववर्षणिः )ः समस्त जगत् काः द्रष्टा, सब श्रोर चतु से सम्पन्न (उतः) श्रौर (विश्वतोसुतः) सब श्रोर को मुखों वाला है।'(यः विश्वतः' पायिः) जिसके सर्वत्र हाथ हैं श्रीर जो ( विश्वतस्पृथः ) सर्वत्र न्यास है वह ( एकः देवः ) एके सात्र सब का द्रष्टा सब का प्रकाशक उपास्य-देव विश्व के प्राणियों पर दया करकें ( द्यावा-प्रथिवी ) हो। श्रीर पृथिवी इन दोनों में ,विद्यमान समस्त, चराचर संस्तार को ( पतंत्रे: ) कारको हारा ( संजनयन् ) भली प्रकार उत्पन्न कृरता हुन्या (बाहुन्याम्) अपनी बाहुयों से, अपने हाथों से मानो सब को (सं

भरति ) भन्नी प्रकार भरख पोषया करता है। पंज्याद द्विपदी भूयो वि चक्रमें द्विपात् विपादम्भ्येति प्रश्चात् । दिपांचे वर्पटो वि चंकमे त एकपदस्तुम्बं समासते ॥ २७॥

पूर्वार्थः १०। ११७। ८ ( प्र० द्वि० ) अथर्वे, १३ । ३ । २५ ।

भा०—( एकपाद् ) 'एकपात्' एक चरख वाला (:द्विपदः भूयः विच कमें ) दो चरण वाले से श्रिष्ठिक गति करता है। श्रीर (हिपात्) 'द्विपात्' दो चरमा बाला (त्रिपादम्) 'त्रिपात्' या तीन चरमा वाले को (पश्चात्) पीछे से श्राकर भी (श्रामें पृति) पकद खेता है। (हिंपात् ह)

२६-( प्र० ) ' विश्वचर्षणि स्तविश्वतोसुखो विश्वतो बाहुस्त ,विश्वतस्पात् ' . ( रु० ) ' सं बाहुम्यां धमति ' ( च० ) ' यानाभूमी ' इति ऋ० ; . . 'यो निश्वचक्षु'रिति मै॰ सं॰। ( तु॰) ' नमति.' इति तै॰ सं०। 'धमत्' इति में ं सं०। 🗇 . . . . . . . .

' द्विपात्' दो चरण वाला ( पट्पदः मृयः विचक्रमे ) ' पट्पद " से भीः प्रधिक बेग से चलता है श्रीर (ते ) वे सब ( एकपदः ) 'एकपात्' एकः चरण वाले के ( तन्वं ) 'तनुं शरीर के आश्रय पर ही ( सम् श्रासते ) विराजते हैं।

वायुरेकपाद् तस्य म्राकाशं पादः । गो० पू० २ । = ॥ म्रादित्यित्रपात् तस्येमे लोकाः पादाः । गो० पू० २ । = ॥ चन्द्रमा द्विपात् तस्य पूर्वपका परपची पादौ । गो० पू० २ । = ॥ द्विपादाः अयं पुरुपः । श० २ । ३ ॥ ४ । ३३ ॥ म्राप्तिः पट्पादस्तस्य पृथिन्यन्तिरिन् धौ एप श्रोपधिवनस्पतयः इमानि भूतानि पादाः । गो० पू० २ । ६ ॥ म्रार्थात् वायु चन्द्र से भी शीम्र गामी है श्रीर चन्द्र सूर्यं को शाशे संक्रमण में पीछे से जा पकदताः है । श्रीर यह द्विपात् पुरुष समस्त भ्राप्ति को भ्राप्ते वश करता है से सबः 'एकपात्' परमात्मा या 'वायु' सब प्राणों के प्राण्य पर भ्राश्रित है ।

श्चतंन्द्रोः यात्यन् हरिको यदास्थाद् द्वेरूपे छंग्रुते रोचंमानः । केतुम।नृयमसहंमानो रजांखि विःवां श्चादित्य प्रवतो विभांसि ॥२=॥ः

मा०—हे ( आदित्य ) आदित्य ! आदित्य के समान तेजस्वी आसन् ! सूर्थ जिस प्रकार ( विश्वा रजांसि सहमानः ) समस्त लोकों और घूलि-पटलों को अपने तेज से दूर करता हुआ। केतुमान् ) राश्मयों से युक्त होकर ( प्रवतः ) दूर से ही प्रकाशित होता है उसी प्रकार तू भी ( विश्वा रजांसि ) समस्त प्रकार के रजों, विकारों को ( सहमानः ) अपने तपोवज्ञ से दूर करता हुआ ( उद्यन् ) उनसे उत्पर उठता हुआ। ( केतुमान् ) ज्ञानवान् होकर ( प्रवतः ) दूर से ( विभासि ) प्रकाशित होता, प्रसिद्ध होता है । और जिस प्रकर ( अतन्दः ) विना अस्त हुए सूर्य दिशाओं में गति करता है तो। ( है रूपे कुगुते ) दो रूप, दिन और रात्रि के प्रगट करता है उसी प्रकार

२८-( द्वि० ) विवि रूपं झुणुषे रोचमानः "इति पेप० सं० ।

आदित्य योगी मी ( अतन्द्रः ) तन्द्रा रहित, आसस्य रहित होकर ( गास्यन् ) मोच-मार्ग में गति करने की इच्छा करता हुआ ( यदा ) जब ( हरितः ) अपने हरणशील प्राणों को ( आस्थात् ) वरा करता है तब ( रोचमानः ) अति प्रकाशमान होता हुआ ( द्वे रूपे ) दो रूपों को (कुणुते ) प्रकट करतह है । दो रूप=सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात, निवींज और सवीज ।

बरमुहाँ श्रंसि सुर्ये बडांदित्य मुहाँ श्रंसि । यहांस्तें महतो मंहिमा त्यमांदित्य मुहाँ श्रांसि ॥ २६ ॥

मा०—( बद् ) सत्य निक्षय से हे (सूर्य ) सूर्य के तेजिस्वन् भातमन् ! तू ( महान् भाति ) महान् है । हे ( आदित्य ) आदित्य समान आत्मन् ! ( बद् ) सचगुच ( महान् भाति ) तू महान् है ( महतः ते ) तुमा महान् की ( महान् मिहमा ) बन्नी महिमा है । ( त्वम् ) तू है ( आदित्य ) सूर्य के समान प्रकाशक परमेश्वर ! तू ( महान् भाति ) 'महान्" सब से वही है ।

रोचंसे दिवि रोचंसे क्रान्तरिंतु पतंत्र पृथिव्यां रोचंसे रोचंसे क्राप्तवर्गतः । डुमा संगुद्री बच्या व्यापिथ देवो देवासि महिषः स्वर्जित् ॥ ३०॥ (१)

भार है (पतङ्ग) ज्ञान-ऐस्वर्ध को प्राप्त आत्मन् ! तु सूर्थ के समान (दिवि) शौ श्राकाश में या ज्ञानमय मोचपद में (रोचसे) प्रकाशित होता है। (श्रन्तरिचे) श्रन्तरिच में सूर्थ के समान तू श्रन्तः । करणा में प्रकाशित होता है, (प्रियच्याम्) इस प्रविधि पर (रोचसे)

२९ ( ए॰ च॰ ) भहस्ते सतो महिमा पनस्यते अथा देव महान् अनि " इति ऋ॰, यजु॰। 'सहिमा पनिध्म महादेव महान् असि इति सान० । ३०- स्निन् ' इति पैथा० संब ।

प्रकाशित होता है ( अप्सु अन्त: ) प्रकृति के स्वम परमाणुओं श्रीर प्रजाश्रों के भीतर भी तू ( रोचसे ) शोमा देता है । और तू ( रूच्या ) अपनी रुचि= कान्ति से ( उमा समुद्रों ) दोनों समुद्रों को स्पूर्य के समान ही दोनों लोकों को ( व्यापिथ ) व्यास होता है और हे ( देव ) देव ! प्रकाशमन् ! तू ही ( देव: ) उपाखदेव ( महिष: ) सब से महान् और ( स्वर्जित् ) स्व:, ज्ञान श्रीर प्रकाशमय लोकों को अपने वश करनेहारा है ।

श्रवीङ् पुरस्तात् प्रयंतो व्युष्य श्राश्चविष्धित् पृतयंन् पत्नङ्गः। विष्णुर्विचिन्तः शर्वसाधितिष्ठन् प्र केतुनां सहते विश्वयेजंत् ॥३१॥

मा—-(पतङ्गः) योग सिद्ध ऐरवर्य विभूति को प्राप्त होनेहारा सूर्य के समान योगी ब्राल्मा ( अर्वाङ्) नीचे या समीप, उरे या प्रागे (परः स्तात्) दूर, परे श्रीर ( व्यथ्वे ) विशेष मार्ग के बीच में भी ( प्रयतः ) उत्तम रीति से प्राणायाम, यम, नियम श्रादि श्रष्टांगों में जितोन्द्रिय होकर ( श्राशुः ) कार्य करने में शीप्रकारी प्रवल, वेगवान् (विपश्चित्) ज्ञानसम्पन्त मेधावी होकर ( पत्यन् ) विभूति श्रीर ऐरवर्यवान् होता हुश्रा या ब्रह्म मार्ग में जाता हुश्रा (विष्णुः ) श्रपने ही प्रन्तरात्मा में प्रविष्ट होकर विष्णु-स्वरूप, ध्यानी ( विचितः ) विशेष रूप से संज्ञानवान् , सम्यग्दर्शी होकर ( श्रवसा ) श्रपने बल, सामर्थ्य से ( श्रधितिष्ठन् ) सय पर वश करता हुश्रा ( केतुना ) श्रपने ज्ञान तेज से ( विश्वम् एजत् ) समस्त गतिमान् संसार को ( प्रसहते ) श्रपने वश करता है।

चित्रिश्चिक्षित्वान् मंहिपः सुंपुर्ण आं रोचयुन् रोदंसी श्रुन्तरित्तम् । आहोरात्रे परि सूर्ये वसाने प्रास्य विश्वां तिरतो दीर्याणि ॥ ३२ ॥

<sup>ं</sup> इंड्-(प्र०) ' अर्वाक् ' इति पैप्प० सं०। इंड-(द्वि०) ' रोदसीम् ' इति पुप्प० सं०।

भा०—(चित्रः) समस्त संसार के संचय करने हारा (चिकित्वान्) ज्ञानी ( महिपः ) महान् ( सुपर्याः ) उत्तम पालन शक्ति से युक्त (रोदसी) चौ पृथिवी और (अन्तरिचम्) अन्तरिच को (रोचयन्) प्रकाशित काता है (सूर्य ) सूर्य को (परिवसाने ) आश्रय करके रहने वाले (श्रहो-रात्रे ) दिन श्रीर रात भी (श्रस्य ) इस परमेश्वर के (विश्वा वीर्यांगि) समस्त वीथीं को ( प्र तिरतः ) बतलाते हैं, बढ़ाते हैं। तिग्मो विश्राजन् तन्वं शिशानोरंगमासः प्रवतो ररांगः। ज्योतिष्मान् पृत्ती मंहिषो वंयोधा विश्वा आस्थात् प्रदिशः कल्पमानः ॥ ३३ ॥

भा०—(तिमाः) प्रति तींच्या (विञ्राजन्) विशेष रूप से देवी-ध्यमान (तन्वं शिरानः) श्रपने श्रापको तपस्या से श्रति तीचण करता हुआ ( घ्ररंगमासः प्रवतः ) ग्रत्यन्त गति करने वाले ( प्रवतः ) प्राचीं से (रराणः) शीव्रता से रमण करता हुव्या (ज्योतिष्मान् ) ब्रहामय ज्योति से युक्त होकर (पची) धातम-परिग्रह या दमन-शक्ति से युक्त होकर. ( महिषः ) महान् आतमा ( वयोधाः ) बल- और प्राया को धारया करने में समर्थ होकर (विश्वाः ) समस्त ( प्रदिशः ) दिशाझों को सूर्य के समान ६वयं समस्त ज्ञान साधन इन्द्रियों को (कल्पमानः ) विरचता एवं सामर्थ्य-वान् करता हुन्ना ( त्रास्थात् ) स्थिर रूप से विराजमान रहता है । धित्रं <u>देवानां केतुरनींकं</u> ज्योतिष्मान् मृदिशः सूर्यं <u>दु</u>द्यन् । <u>डिवाकरोतिं द्यम्नैस्तमांसि</u> विश्वां तारीद् दु<u>श</u>्तानिं शुकः ॥३४॥ व्यथर्वे ०२३।१०७।१३॥

भार-( देवानां ) देव, क्रींदाशील, विषयआही इन्द्रियों को (केतु:) ज्ञान प्रदान करने वाला (चित्रम्) विचित्र या समूहित (अनीक्रम्)

१२-' तन्त्वः शिशानोऽरंगमासु भवतोरहाणाः ' इति पैप्प० सं०।

बलस्वरूप ( ज्योतिष्मान् . तेजस्वी, ज्ञान ज्योति और योग तेज से सम्पन्न, विशोका, ज्योतिष्मती प्रज्ञा से सम्पन्न योगी (स्यं) स्यं समान ऋति- तेजस्वी होकर ( उद्यन् ) उदित होता है जिस प्रकार स्यं ( द्युग्नेः ) अपने तेजों या किरयों से (तमांसि दिवा करोति ) अन्धकारों को दिन के प्रकाशों में बदल देता है उसी प्रकार वह योगी भी समस्त (तमांसि ) तामस कायों को भी अपने ( द्युग्नेः ) ज्ञानमय प्रकाशों से ( दिवा करोति ) दिन के समान श्रेत करता है अर्थात् कृष्या-कर्मों को शुक्लकर्मों में बदल देता है । तब वह स्वयं ( शुक्तः ) शुक्त, दीसिमान् तेजस्वी, शुक्लकर्मी योगी होकर ( विश्वा दुरितानि ) समस्त प्रापःकर्मी को ( तारित ) तर जाता है ।

ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।
तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयित तत् प्रम् ॥ गी० १ । १६ ॥
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं खोकिममं रिवः ।
चेत्रं चेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयित भारत ॥ गी० १३ । ३३ ॥
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ गी० ४ । ३६ ॥

चित्रं देवानामुद्गादनीकं चजुमित्रस्य वरुणस्यानः । श्रापाद् चार्वापृथिवी स्रम्तारीतं स्यैश्रात्मा जर्गतस्त्रस्थुषंश्र ॥३४॥ गजु०६।४२॥१३।४६॥अर्थं०२०।१०७।१४॥ स० १।११५।१॥

भा०—(देवानाम्) विद्वानों के लिये ' चित्रम्) श्राति श्रद्भुत, (श्रानी-कम्) बल, (भित्रस्य) मित्र, सबको स्नेह करने वाले (वरुणस्य) सर्वे (श्राने:) ज्ञानी पुरुष को (चन्नु:) सर्वे पदार्थों को दर्शोने वाली श्रांख बही परमात्मा (जगत्) जंगम श्रीर (तस्थुपः) स्थावर का मी (श्रारमा) श्रात्मा. श्रन्तर्थामी परमात्मा (खावापृथिवी श्रन्तरिचम्) खो, पृथिवी श्रीर श्रान्तरिच को मी (श्राप्राद्) पूर्ण, ज्यास कर रहा है।

३५-( २० ) 'आप्राचाना ' इति ऋ०।

उपद्रशनुमन्ता च भर्ता भोक्षा महेरवरः । परमास्मेति चाप्युक्रो देहोस्मिन् पुरुषः परः ॥ गी० १६ । २२ ॥ समं सर्वेषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । विनन्यत्स्विनस्थन्तं यः प्रथितं स प्रथितं ॥ १६ । २७ ॥

ड्या पर्तन्तमकुणं सुं ग्रंणं मध्ये ढिवस्तुर्राणं भ्राजमानम् । प्रयाम त्वा सिवतारं यमाहुरजंभं ज्योिर्थदिविन्द्दिन्तः ॥ ३६॥

भा०—( डच्चा पतन्तम् ) उँचे पद्, मोच को जाते हुए ( अरुयाम् ) ज्योतिर्मय ( सुपर्या ) उत्तम ज्ञान सम्पन्न ( हिवः मध्ये ) द्योतोक के बीच मं सूर्य के समान ( आजमानम् ) श्राते देदीध्यमान ( तरियाम् ) सर्व हुःख-सादक ( सवितारम् ) सर्व शेरक. सर्वोत्पादक ( स्वाम् ) तुभको ( श्रजसम् ) अविनाशी, नित्य ( ज्योतिः ) ज्योति के रूप मं ( पश्याम ) हम साचात् करें ( यत् ) जिसको ( श्रतिः ) सबको अपने भीतर कोलने वाला मुख्य प्राया ( श्रविन्दत् ) धारण करता है ।

द्विवस्पृष्ठे धार्वमानं सुप्रश्वमिदित्याः पुत्रं नायकांम् उपंयामि भीतः। स नंः सूर्ये प्रतिर द्विमायुर्मा रिषाम सुमृतौ ते स्याम॥ ३७॥

भा०—(दिवस्पृष्ठे) धौजोक, आकाश के उपिर देश में (धाव-मानं) गति करते हुए सूर्य के समान देदीन्यमान, उस मोचमय तेजोमय जोक में गति करते हुए (सुपर्णम्) उत्तम ज्ञान और पाजना से युक्र, (श्रदिखा: पुत्रम्) श्रदिति के पुत्र आदिख योगी अथवा अखण्ड ब्रह्म के उपासक श्रात्मा को स्वयं (नायकाम:) ऐरवर्य प्राप्त करने की इच्छा करता हुश्रा (भीत:) मृत्यु से भयभीत होकर (उपयामि) उसकी शरण जाता हूँ। हे (सूर्य) सूर्य ! वल्लमान तेजिस्तिन् आत्मन्! (स:) वह त्

३६-( तृ॰ ) ' पर्येम त्वा ' इति पैप्प० सं० ।

(नः) हमें (दीर्घम् आयुः) दीर्घ आयु (प्रतिर) प्रदान कर हम (ते सुमतो ) तेरी उत्तम बुद्धि या ज्ञानोपदेश के श्रधीन (स्याम) रहें श्रीर (मारिपाम) कभी पीदित न हों।

सृहस्रह्मधं वियंतावस्य पृत्तौ हरेंहुँसस्य पतंतः खर्गम्। स देवान्तसर्वो तुरंस्युप्दयं संपश्यंन् याति सुवंनानि विश्वां ॥३८॥ अर्थवं० १० । ८ । १८ ॥ १३ । ३ । १४ ॥

भा०—(सहस्त-अह्न्यम्) हज़ारों दिनों या युगों में बीतने योग्य (स्वर्गम्) विस्तृत आकाश भाग में (पततः) जाते हुए सूर्यं के समान (हरेः) अति पीतवर्णं एवं गितशील, परम आत्मा के (पद्मी) दोनों पद्म, दोनों मार्ग, रात दिन (वियतौ) विशेष रूप से नियम बद्ध हैं। (सः) वह (सर्वान् देवान्) समस्त देवें, प्रार्थों को (उरिस) अपने छाती पर, अपने हृदय में (उपदच) धारण करके (विश्वा भुवनानि) समस्त लोकों को (सं पश्यन्) देखता हुआ (याति) विचरण करता है।

> सहस्रयुगपमैन्तमहर्थेद् ब्रह्मखो विभुः । रात्रियुगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः । श्रन्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वोः प्रभवन्त्य हरागमे । राज्यागमे प्रजीयन्ते तत्रैवान्यक्रसंज्ञके ॥ गी० द्र । १७ । १८ ॥

रोहितः कालो श्रमञ्द् रोहितोग्रे प्रजापंतिः। रोहितो युक्कानां मुखं रोहितः खर्ररामरत्॥ ३६॥

३८-( तु० ) 'स विश्वान् देवान् ' इति पैप्प० सं०। ३९-(प्र० ) 'रोहितो लोको भवत् ' (च० ) 'रोहितो ज्योतिरुच्यते ' इति पैप्प० सं०। भा०—( रोहित: ) रोहित, सर्वोत्पादक, तेजस्वी वह परम श्रात्मा ही ( काल: ) कालस्वरूप ( श्रमवत् ) है। ( श्रप्रे ) सृष्टि के पूर्व में (रोहित:) यही सर्वोत्पादक परमेश्वर ( श्रजापित: ) प्रजापित, प्रजा का पालक धाता था। (रोहित: यज्ञानाम् मुखम् ) 'रोहित ' ही यज्ञों का मुख था श्रीर उसी (रोहित: ) रोहित ने (स्वः श्राभरत् ) समस्त स्वर्ग या श्रानन्दधाम को भरपूर कर रखा है।

श्रहमेवाचयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः । स्त्युः सर्वहरश्राहमुद्भवश्र भविष्यताम् ॥ गी० १० । ३३ ॥ रोहिंतो लोको श्रंभण्यु रोहितोत्यंतपुद् दिवंम् । रोहिंतो रुश्मिभिभूमिं समुद्रमनु संचंरत्॥ ४०॥ (१०)

. भा०—(रोहितः) रोहित ही (लोकः श्रभवत्) यह दूरयमाय जगत् समस्त पदार्थों का दर्शक लोक है अर्थात् यह उसी की शक्ति का विकास है।(रोहितः) यह सर्वांत्पादक ही (दिवस्) सूर्य का (श्रति श्रम्तपत्) श्राति तीव्रता से तपाता है।(रोहितः) 'रोहित ' ही सूर्य के समान (रिश्मिमिः) श्रपनी शक्तिमय रिश्मियों से (मूमिम् समुद्रम् श्रनु) भूमि श्रीर समुद्र पर भी (श्रनु संचरत्) विचरता है, नाना प्रकार से प्रकट होता है।

सर्वा दिशः समंचर्द रोहितोत्रिपतिर्द्धिः । दिवं समुद्रमाद् भूर्मि सर्वं भूतं वि रंक्तति ॥ ४१ ॥

भार ( दिवः ) श्रोतांक, सूर्यं का भी स्वामी ( रोहितः ) रोहित परमेश्वर ( सर्वाः दिशः सम् अचरत् ) समस्त दिशाओं में ब्यापक है क्योंकि

४०-(प्र०) 'रोहितो भूतो मक्त' (तृ०) 'भूम्यम्' इति पैप्प० सं०। ४१-(प्र०) 'संचरित ' (द्वि०) 'तो अपि ' (तृ०.) 'भूम्यं ', (च०) 'सर्वेकोकान् वि 'इति पैप्प० सं०।

·(।देवम् ) श्राकाश (समुद्रम् ) समुद्र (श्रात् मृसिम् । श्रीर मृसि को भी न्यापक कर वहीं (सर्वम् ) समस्त (भूतम् ) उत्पन्न प्राणिसंसार की वह (वि रचति ) विविध प्रकार से रचा करता है।

श्रारोहंन्छुको बृंहतीरतंन्द्रो हे छपे छंगुते रोचंमानः। चित्रश्चिकित्वान् मंहिषो वातंमाया यावंतो खोकानुमि यद् विभाति ॥ ४२॥

भा०—( शुक्तः ) श्रांति तेजस्वी, सूर्यं जिस प्रकार ( बृहती ) आकाश के महान् प्रदेशरूप दिशाश्रों के उत्पर ( आरोहन् ) चढ़कर ( रोचमानः ) श्रांति कान्तिमान् होकर भी ( द्वे रूपे कुछते ) दो रूप दिन श्रीर रात्रि को प्रकट करता है उसी प्रकार ( शुक्तः ) शुक्त, तेजस्वी शुक्त योगी, श्रास्मा ( बृहतीः ) प्राणों या श्रम्य श्रात्माश्रों पर ( शारोहन् ) श्रारूढ़ होकर उनपर सश करता हुश्रा ( श्रतन्दः ) श्रात्मस्य रहित होकर निदावृत्ति पर भी वश करके ( रोचमानः ) श्रति तेजस्वी होकर ( द्वे रूपे कुणते ) दो रूप सम्प्रज्ञात को प्रकट करता है । वह ( चित्रः ) श्रद्शुतरूप ( चिकित्वान् ) ज्ञानी ( महिषः ) श्रात्मा ( वातम् श्रायाः ) वातप्रप्राण के बन्न पर गति करता हुश्रा ( यात्रतः ) जितने भी लोके हैं उन सव ( लोकान् श्रमि ) लोकों में ( विभाति ) विशेषरूप से प्रकाशित होता है । वहां विचरता है । प्राणाः वै बृहत्यः । ऐ० ३ । १४ ॥ श्रात्मा वै वृहती । तां० ७ । प्र ॥

४२-( तृ० ) 'वातमापः' इति हैनरिः कामितः । 'वातमायः' इति रुड्विग्-कामितः पदपादः । ' आरोहन् शुक्रो बृहतीशुक्तो अमर्त्याः कुणुषे वीर्याणि ' दि० य० । ' सुपर्णो महिषं वातरंह या सर्वोल्लोकानिम् ० ' इति पैप्पक सं० 1

ख्रभ्य र्न्यदेंति पर्युन्यदंस्यतेहोरात्राभ्यां महिषः कल्पंमानः । स्र्यं व्यं रजांसे ज्ञियन्तं गातुविदं हवामहे नार्यमानाः॥ ४३॥

भा ॰ — जिस प्रकार सूर्य ( अन्यत् अभि एति ) दिन रात दोनों में से जब एक 'दिन' भाग पर आरूढ़ होता है और ( अन्यत् परि अस्यते ) तब दूसरे रात्रि भाग को सदा परे हटाता है और इस प्रकार वह ( मिहणः ) महान् सूर्य ( अहोरात्राभ्याम् ) दिन रात दोनों से ( कल्पमानः ) सामर्थ्यवान् होता है, उसी प्रकार राक्रिशाली परमेश्वर दिन और रात्रि के समान उदय अस्त होने वाले जगत् के सर्ग प्रलय दोनों स्थितियों में से जब एक पर आरूढ़ होता है तो दूसरे को दूर करता है । इस प्रकार ( वयम् ) हम ( नाधमानाः ) उपासना करते हुए उपासक लोग ( रजिशे) रजीगुया में ( चियन्तम् ) निवास करते हुए ( सूर्यम् ) सब के प्रेरक, प्रकाशक ( गातुविदम् ) समस्त ज्ञान और यज्ञ या संसार के अपने भीतर ले लेनेहारे परमेश्वर की ( हवा-

पुर्धेवीमो मंहिषो नाथंमानस्य गातुरदंब्यचत्तुः परि विश्वं बभूवं । विश्वं संपर्यन्तस्रिविद्त्रो यजेत्र हुदं श्वंगोतु यद्दहं भवीमि ॥ ४४ ॥

भार ( महिषः ) वह महान् परमात्मा ( पृथिवीपः ) समस्त पृथिवी को नाना भोग्य-पदार्थों से पूर्ण करने वाला ( नाधमानस्य गातुः ) याचना प्रार्थना करने वाले श्रपने स्तुतिकर्ता उपासक के लिये जाने योग्य मार्ग के समान श्रीर ( श्रद्रव्धचतुः ) श्रविनाशी, सर्वेद्दश चत्तु के समान ( विश्वं परि वभूव ) इस विश्व में व्यापक है। वह परमेश्वर ( विश्वं सम्परयन् )

४२-( प्र० ) ' एतिसचीयं वासवमहोरात्राभ्यां- '( च० ) ' नाथमानाः '

४४-( प्र० ) ' वाधमानस्य ' ( द्वि० ) 'अद्मुतच्छुः परिसंबमूव' ( च० ) ' शिवाय नस्तन्या शर्मे बच्छात् ' इति पैप्प० सं० ।

विरव को भली प्रकार देखता हुआ ( सुविदत्रः ) उत्तम ज्ञान श्रीर कल्याण दानशील श्रीर ( यजत्रः ) उपासना करने योग्य है वह ( यद् ) जो कुछ ( श्रहम् ) में ( ब्रवामि ) कहूं ( इदं ) उसको ( शृणीतु ) सुने । पर्यंस्य महिमा पृथिवीं संमुद्धं ज्योतिषा विश्वाजन् पि द्यामन्तरित्तम् । सर्वं सुंपर्यंगसुविद्वो यजत्र इदं शृंगोतु यद्हं ब्रवीमि ॥ ४४ ॥

भा०—( श्रस्य ) इस परमात्मा की ( महिमा ) महिमा, बड़ा भारी सामध्ये ( पृथिवीम् परि समुद्रम् परि ) पृथिवी श्रीर समुद्र दोनीं पर व्याप्त है। वह ( ज्योतिवा ) ज्योति, परम तेज से ( बाम् परि, श्रन्तरिचम् परि ) श्री श्रीर श्रन्तरिच दोनीं में न्यापक है। ( सर्वम् सम्पर्यन्० ) इत्यादि पूर्ववत्। श्रवीध्यग्निः स्रमिया जनानां प्रति ध्रेनुमिवायतीमुषासम्। यहा इंत्र प्रस्यामुक्जिहांनाः प्रभानयंः सिस्रोते नाकुमच्छं॥४६॥(११)

ऋ०५।१।१॥ यजु०१५।२४॥ साम०१।७३॥

भा०—( जनानाम् ) मनुष्यों की ( सिमधा ) काष्ट से प्रव्यक्ति श्रिशिक्षां की श्रिश्च प्रातः काल के श्रवसर ( श्रवोधि ) जागती है, ( धेनुम् इव ) श्रीर जिस प्रकार वच्छा दूध पिलाने वाली गाय के प्रति चला जाता है उसी प्रकार वह श्रिश्च प्रतुद्ध होकर मानो ( श्रायतीम् ) प्राप्त होती हुई उपा के पास पहुंचती है। ( यह्नाः ) जिस प्रकार शिशु पत्ती ( उजिनहानाः ) उड़ते २ ( वयाम् प्र ) शाखा पर चलं जाते हैं उसी प्रकार सूर्य के ( भानवः ) किरण ( श्रव्छ ) भली प्रकार ( नाकम् प्र तिस्तते ) नाक श्राकाश तक पहुंचते हैं।

४५-( द्वि॰ तृ॰) ' अहोरात्राभ्यां सह सबसाना उपानियुः प्रतराद् अनि-ष्टम् ' इति पैप्प॰ सं॰।

४६-( च० ) ' सस्जे ! इति प्ष्प० सं । ' सस्रते ैं इति साम० ।

श्रध्यातम में—( जनानां समिधा श्रद्धिः श्रबोधि ) जव विद्वान् जनों का श्राप्ति श्राप्तिस्प श्रातमा उत्तम सम्यक् ज्ञान से प्रबुद्ध होता है। तब ( धेनुम् प्रति इव ) जिस प्रकार बछ्डा गाय के प्रति जाता है उसी प्रकार उनका श्रारमा (श्रायताम् उपासकाति) प्राप्त होती हुई विशोका ज्योतिकाती प्रज्ञा की तरफ़ बढ़ता है। (यह्ना इव वयाम्) जिस प्रकार पद्मीगया शाखा पर जाते हैं उसी प्रकार ( भानवः ) कान्तिमान, ग्रुक योगी ( नाकम् प्रसिस्नते ) सुखमय परसात्मा की भ्रोर गति करते और उसीका श्रवलम्ब लेते हैं।

॥ इति हितीयोऽनुवाकः ॥ [ तत्रैकं स्त.म् , पर्चत्वारिंशदृचः । ]

-----

[ ३ ] गोहित, ब्यात्मा ज्ञानवान् राजा भीर परमात्मा का वर्र्यान ।

मका ऋषि: । अभ्यात्मम् । रोहित आदित्य देवता । १ चतुरवसानाष्ट्रणा आकृति:, र-४ व्यवसाना पर्पदा [२,३ अप्टिः,२ भुरिक्,४ अप्ति शाकरगर्मा धृतिः ], ५-७ चतुरवसाना सप्तपदा [ ५, ६ शाकरातिशाकरगर्भा प्रकृतिः ७ अनुष्टुप् गर्भाति धृति: ], ८ त्र्यवसाना षट्पटा अत्यष्टिः, ६-१९ चटुरवसाना [ ९-१२, १५, १७ सप्तपडा सुरिग् अतिधृतिः, १५ निचृत् , १७ क्वतिः, १३, १४, १६, १६ अष्टपदा, १३, १४ विक्वातिः, १६, १८, १९ आकृतिः, १६ अुरिक् ], २०, २२ व्यवसाना अष्टपदा अत्यिष्टिः, २१, २३-२५ चतुरवसाना अष्टपदा [२४ सप्तपदा-कृतिः, २१ आकृतिः, २३, २५ विकृतिः ]। पद्विंशत्यृचं सक्तम् ॥

य इमे द्यावांपृधिवी जुजान यो द्रापि कृत्वा अवंनानि वस्ते । मस्मिन् छियन्ति मुदिशः षडुर्वीर्याः पंतुक्को अर्नु विचाकंशीति । तस्यं देवस्यं कुद्धस्यैतदागे। य एवं विद्यांसं ब्राह्मणं जिनाति । इद् वेंपय रोहित प्र चिंग्यीहि ब्रह्मरुय प्राते मुरुन पाशांन् ॥१॥ भा० — (यः) जो (इमे) इन दोनों ( चावापृथिवी ) द्यो, आकाश और पृथिवी को ( जजान ) उत्पन्न करता है और (यः) जो ( सुवनानि ) समस्त लोकों को अपना ( दापिम् ) वस्त्र या चोला यनाकर उनमें (वस्ते ) निवास करता है । अथवा (यः द्रापिं कृत्वा सुवनानि वस्ते ) जो जो अपने आपको समस्त लोकों का आवर्ष वस्त्र बनाकर समस्त सुवनों को आच्छा-दित करता है । ( यास्मन् ) जिसमें ये ( पट् ) छः ( उवींः ) विशाख ( प्रदिशः ) दिशाएं ( वियन्ति ) निवास करती हैं ( याः, अनु ) जिनमें ( पतङ्गः ) नित्य गतिशील सूर्य उस परमास्मा की शक्ति से अनुप्रिणित होकर ( विवाकशीति ) विशेषरूप से प्रकाशित होता है । ( यः ) जो पुरुष ( एवं विद्वांसं ) इस प्रकार विद्वान् ( आहाणं ) अद्यवेत्ता ब्राह्मण्य का जिनाति विनाश करता है ( एतड् ) यह ( आगः ) अपराध । तस्य ) उस ( कुद्धस्य देवस्य ) कुद्ध देव परमेश्वर के प्रति ही है । हे ( रोहित ) रोहित, लोहित, तेजित्वन्, राजन् ! तू ( ब्रह्मध्यस्य ) ब्रह्मधाती को ( उद्वेष्य ) कम्पा दे, ( प्रक्षिणीहि ) नाश करदे और उस पर ( पाशान् प्रति गुरुष ) पाश हालः कर बांध ले ।

यस्माद् वातां ऋतृथा पर्वन्ते यस्मात् समुद्रा श्रवि द्वित्तरन्ति । तस्यं ट्रेवस्यं । ० । ० ॥ २ ॥

भा०—( यस्मात् ) जिस परमेश्वर के बल से ( वाताः ) वायुर्ष् ( ऋतुथा ) ऋतुओं के अनुकृत ( पवन्ते ) वहा करती हैं और ( यस्मात् ) जिस सूल से या जिसके आश्रय पर ( समुदाः ) समुद्र, नदियों के प्रवाह. ( श्रिध विचरन्ति ) विविध दिशाओं में प्रवाहित होते हैं । ( तस्य देवस्य. ) इत्यादि पूर्ववत् ।

यो मारयंति प्राण्यंति यस्मांत् प्राण्नित सुवंनानि विश्वा । त्र

भा०—जो (यः) परमेश्वर (मारयिक) सबको मारता है (प्रायाचीत) भीर प्राण देता, जिलाता है और ( यसमात् ) जिस ग्रादिकारण से ( विश्वा सुवनानि ) समस्त उत्पन्न होने वाले लोक श्रीर प्राणि मूत (प्राणन्ति) प्राण धारण करते हैं ( तस्य : ) उसः । इत्यादि पूर्ववत् ।

यः मारोन् द्यानांष्ट्रश्चिना तुर्पर्यत्यपानेनं समुद्रस्यं जुटर् यः पिपितिं॥ तस्यं ।। ४॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (प्रायोन) प्राया शक्ति से (धावापृथिवी) श्राकाश श्रीर पृथिवी को श्रीर देह में मस्तक से चरण तक को ( तपैयति ) नुस करता झौर ( यः ) जो ( अपानेन ) ' अपान ' शक्ति से ( समुद्रस्य ) समुद्र के ( जटरं ) भीतरी भाग को एवं देह में मल मुत्रादि त्यागने वाले द्वारों के जठर या मध्य भाग को ( निपति ) पालन पोपण करता है (तस्य०) इत्यादि पूर्ववत् ।

यस्मिन् बिराट् परमेधी प्रजापंतर्गनवैश्वान्रः सह एङ्क्या श्रितः। यः परंस्य प्रार्णं पंरमस्य तेजं श्राद्दे । तस्यं० ॥ ४॥

भा०—( यस्मिन् ) जिस सर्वाश्रय परमातमा में ( विराद् ), विराद् पृथिवी, (परमेधी) परमेष्ठी, श्रापः, (प्रजापतिः ) प्रजापति, वायु (श्राप्ति ) श्रक्षि (विधानरः ) समस्त प्राणियों में व्यापक श्राकाश श्रीर श्रात्मा (सह पङ्सया ) श्रपने पांचों ज्ञानेन्द्रियों के विषयों सहित ( श्रितः ) श्राश्रित है। थ्रीर (यः) जो (परस्य) घर हूरस्य भुवन के (प्रायाम्) प्राया श्रीर (परमस्य) परम सर्वोच सूर्थ के सी ( तेजः ) तेज को (आददे ) स्वयं धारमा करतः है ( तस्य० ) उस० इत्यादि पूर्ववत् ।

इयं पृथिवी विराट्। गो० ड० ६। २॥ त्रापों वै प्रजापातिः परमेष्टी ता हि परमे स्थाने निधन्ति । स० ८ । २ । ३ । १३ ॥ स आपोऽभवत् । परमाद्वा पुतत्स्थानाव् वर्षति यव् दिवस्ततप्रमेधी नाम । य० ११ । १ । १६ ॥

एतद् वै प्रजापतेः प्रत्यत्नं रूपं यद् वायुः । को० १६।२॥ स एपवायुः प्रजापतिः प्रेन्द्रभेऽन्तरित्ने समन्तं पर्यक्रः । य० ८।३।४।११॥ एप प्रजापतिः प्रेन्द्रभेऽन्तरित्ने समन्तं पर्यक्रः । य० ८०।६॥१।६॥ वै बहुतो वैश्वानरो यदाकायः । य० १०।६॥१।६॥

यस्मिन् षडुर्वीः पञ्च दिशो अधि श्रिताश्चतंस्र आपो यहस्य-त्रयोत्तराः। यो अन्तरा रोदंसी कुद्धश्चचुँपैचंत । तस्यं०॥६॥

भा०—( यस्मिन् ) जिस में (पंट् उर्वीः ) छुहों विशाल दिशाएं ग्रीर ( चतत्तः ) चार ( ग्रापः ) घापः च्यास प्रजाएं ग्रीर ( यज्ञस् ) यज्ञ देवोपासन के निद्शेक ( त्रयः ) तीन ( ग्रज्ञराः ) ग्रज्ञरिनाशो चेद ( श्रिताः ) ग्राप्रय जिये हुए हैं । ग्रीर ( यः ) जो ( रोदसी अन्तरा ) ( श्रिताः ) ग्रीर भूमि के वाच में ( क्रुद्धः ) ग्रीत क्रोधयुक्त, दुष्टों के प्रति सदा क्रोपकारी होकर ( चज्जुपा ) ग्रपने प्रकाशमान पूर्व रूप चज्जु से मानो निरक्तर ( ऐज्ञत ) देखा करता है ( तस्य० ) इत्यादि पूर्ववत् ।

यो त्रंत्रादो त्रज्ञंपतिर्धेभूत्र ब्रह्मंग्रस्पतिरुत यः। भूतो मंश्विष्यद् भुवंनस्य यस्पतिः। तस्यं०॥७॥

भा०—(यः) जो स्वयं परमेश्वर ( श्रजादः) समस्त विश्व को अपना
श्रज्ञ बना कर खाजाता है श्रौर स्वयं ( श्रज्ञपितः वभूव ) श्रज्ञमय समस्त
खोकों का पित=स्वामी है ( उत ) श्रौर (यः) जो ( श्रह्मणः पितः) श्रह्मवेद का स्वामी है । ( भूतः भविष्यद् ) जो स्वयं भूत श्रौर भविष्यत् रूप
होकर ( भुवनस्य ) इस भुवन, उत्पन्न होने हारे वर्तमान जगत् का भी
होकर ( भुवनस्य ) इस भुवन, उत्पन्न होने हारे वर्तमान जगत् का भी
होकर ( भुवनस्य ) इस भुवन, उत्पन्न होने हारे वर्तमान जगत् का भी
होकर ( भुवनस्य ) इस भुवन, उत्पन्न होने हारे वर्तमान जगत् का भी
होकर ( भुवनस्य ) वस भुवन, उत्पन्न होने हारे वर्तमान जगत् का भी
होकर ( भुवनस्य ) वस भुवन, उत्पन्न होने हारे वर्तमान जगत् का भी

७- भूतो मृतिष्यन् <sup>१</sup> इति ह्विटनिकामितः ।

श्रहोरात्रीवीमितं विशद्कं त्रयोवशं माधं यो निर्मिमीते। तस्यं०॥ = ॥

भा०-( श्रहोरात्रैः ) दिन श्रीर रातीं से ( विभित्रम् ) विशेष रूप से परिमित (त्रिंशद-अङ्गे) तीस अङ्ग अर्थात् अवववीं से वने (त्रयोदशं मासम् ) १३ वें मास को भी (य: ) जो पूरी तरह से ( निर्मिमीते ) बना देता है वह न्यवस्थापक परमेश्वर है। ( तस्य • ) इत्यादि पूर्ववत् । कृष्णं नियानं हरंयः सुपूर्णा श्रापो वसाना ट्विसुत् पंतन्ति । त त्रावंबृत्रुक्त्सदेनाहतस्य । तस्यं ।। ६॥

भा०-( सुपर्याः ) शोभन शीते से गमन करने हारे पिचर्यों के समान साक्षिक ज्ञान से युक्त ( हरयः ) श्रति उज्वल रूप, श्रज्ञाननाशक मुक्तारमा जन, सूर्य-किरखों के समान ( अपः बसानः ) ज्ञान रूप जलीं को धारण करते हुए ( कृष्णम् ) सूर्य के सत्तान आकर्षणकारी ( नियानम् ) सबके परम गन्तन्य परमेश्वर श्रीर (दिवम् ) प्रकाशमय मीच लोक की तरफ ( उत्पतिन्त ) ऊर्ध्व गति करते हैं । और पुनः मोच काल के उपरान्त ( ऋतस्य ) परम श्राहम-ज्ञान के ( सदनात् ) श्राश्रय से ( श्रा ववृत्रम् ) पुनः इस लोक में लीट त्राते हैं। ( तस्य • ) इत्यादि पूर्ववत्। यत् ते चन्द्रं कांश्यप रोचनावृद् यत् संद्वितं पुष्कृतं भ्रित्रभांतु ।

भा०-है ( करवप ) सर्वदद्या परवक ! परमेश्वर ( यत् ) जो ( ते ) त्तेरा ( चन्द्रम् ) सर्व आह्वादकारी ( रोचनावत् ) दीतियुक्त ( पुष्कलम् ) पुष्टिकारी, बलप्रद, ज्ञतिकाधिक (संहितम् ) एकत्र संचित (चित्रभानु ) विविध कान्तिसय, दीक्षिमय, प्रकाशस्वरूप रूप है ( बस्मिन् ) ।जिसमें

यस्मिन्त्सूर्यो ऋर्पिताः सुप्त सुक्तम् । तस्ये०॥ १०॥ (१२)

१०-(दि०) 'पुष्करम् ' इति सचित्।

(सूर्याः) सूर्यं के समान देदीप्यमान, तेजस्वी (सप्त) सात भुवन श्रीर प्राण भी (साकम्) एक साथ ही (श्रीपैताः) श्राश्रित हैं। (तस्य॰) हत्यादि पूर्वेचत्।

वृहदेनमनुं वस्ते पुरस्तांद् रथंतरं प्रति गृह्णाति पृश्चात्। ज्योतिवैसांने सदमप्रमादम्। तस्यं०॥ ११॥

भा०—(एनम् पुरस्तात्) इसको आगे से (बृहत्) 'बृहत्' महान्, शौः आकाश (अनुवस्ते) आच्छादित करता है और (पश्चात्) पीछे से (रथन्तरम्) रथन्तर=पृथिवी (प्रतिगृह्णाति) सम्भाजे रहती है। देनों (ज्योतिः) उस ज्यातिःस्वरूप रोहित परमात्मा को (वसाने) वस्त्र के समान धारण या आच्छादित करते हुए (अप्रमादम्) विना प्रमाद के, सुदृद्, जगमग (सदम्) मकान के समान वने हैं। (तस्य॰ इत्यादि) पूर्ववत्।

'द्योवें बृहत्'। श० ६। १। २।३७॥ रथन्तरं हि इयं पृथिवी। श० १। ७।२।१७॥ श्रध्यातम में — प्राणो बृहत्। ता० ७।६।१४।१७॥ मनो वे बृहत्। ए० ४। २८॥ वाग् वे रथन्तरम्। ता० ७।६।१७॥ श्रपानो रथन्तरम्। ता० ७।६।१४।१७॥ यथा वे पुत्रो ज्येष्ठ एवं वे बृहत् प्रजापतेः। ता० ७।६।६॥

वृहट्न्यतः प्रज्ञ श्रासीद् रथंतरमृन्यतः सर्वते सुधीची । यद् रोहिंतमजनयन्त देवाः । तस्यं० ॥ १२ ॥

भा०—उस 'रोहित ' आत्मा का ( अन्यतः पचः ) एक तरफ्त का पच, वाजू ( वृहत् ) यह 'बृहत् ' चौ या प्राण् ( ग्रासीत् ) हे और ( अन्यतः ) दूसरी ओर का पच ( रथन्तरम् ) ' रथन्तर ' पृथिवी और आपान हैं। वे दोनों ( सबले ) बल से युक्त और ( सफ्रीची ) सदा साथ रहने वाले हैं। ( यद् ) जब ( रोहितम् ) श्रात्मा को ( देवाः ) देवगण, पन्च-

भूत श्रादि श्रीर उनके बने स्चम श्रुन्दियगया श्रीर राजा को प्रजा के विद्वान्गया, ( श्रजनयन्त ) प्रकट रूप से उत्पन्न करते हैं। स वर्षणः सायम्बिभीवित् स मित्रो भवति प्रातकत्वन् । स संविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तंपित मध्यतो दिव्म । तस्यं०॥ १३॥

भा०—(सः) वह सर्वश्रेष्ठ 'वरुणः' सबके वरण करने योग्य, सब का वारक परमेश्वर ही (सायम्) सायङ्काल, अन्धरा आजाने के अवसर पर (अिंक्षः भवति) अिंक्ष के समान प्रकाशक होता है। (सः) वह (प्रातः) प्रातःकाल के अवसर पर (उचन्) उदित होते हुए सूर्य के समान सब का (मिनः) परम स्नेही, सर्वोपकारक। भवति) होता है। (सितता) सूर्य जिस प्रकार। अन्तरिचेण याति) अन्तरिच से गमन करता है उसी प्रकार वह भी (सितता) सब का गरेक होकर (अन्तरिचेण) अन्तरिच भाग, भीतरी अन्तःकरण द्वारा वह सर्वत्र व्यापक रहता है। वही (इन्द्रः) सर्वेश्वर्यवान् (भूखा) होकर (दिवम् मध्यतः) आकाश के वीच सूर्य के समान (तपित) प्रतस होता है। (तस्य०) इत्यादि पूर्ववत्। सहस्र्वाह्म वे वियंतावस्य प्रची हरेंद्वेसस्य प्रतंतः स्वर्गम्। स देवान्त्सर्यानु रंस्युपद्वर्य स्रंपश्यन् यादि भुवनानि विश्वा। तस्यं०॥ १४॥

भाव-ध्याख्यादेखोत्रयर्वे॰ १०१८। १८॥ और १३। २।३८॥ में । श्रयं सा टेवो श्रप्स्वान्तः सहस्रमूलः पुरशाको अस्तिः । य इदं विश्वं भुवनं जुजानु । तस्यं०॥ १४॥

१५- पुरुशाख: १ इति हेनरिकामित: ।

भा०—(यः) जो (इदम्) इस (विश्वम्) समस्त (भुवनम्) संसार, लोक को (जजान) उरपन्न करता है (श्रयं सः देवः) वह देव यह है जो (श्रप्सु श्रन्तः) समस्त प्रजाश्रों, लोकों ग्रीर प्रकृति के मृज परमाणुत्रों के भीतर व्यापक श्रीर (सहस्तमूजः) सहस्तें ब्रह्माण्डों या समस्त जगत् का सूल श्राधार या मृज कारण (पुरुशाकः) महान् शक्तिशाली श्रीर (श्रितः) इसको प्रजयकाल में स्वयं जीजने वाला है। जन्माद्यस्य यतः॥ वेदान्त सूत्र १ १ १ १ ॥ (तस्य०) इत्यादि पूर्वंवत्।

शुक्रं वंहन्ति हर्रयो रघुप्यदों देवं दिवि वर्चंखा श्राजंमानम् । यस्योध्या दिवं तुन्वर्धस्तपंन्त्युर्वाङ् खुवर्गैः पट्टरैर्वि भांति । तस्यं० ॥ १६ ॥

भा०—(दिवि) आकाश में (वर्षसा) तेज से (आजमानम्) देदीप्यमान (देवम्) उस सर्व प्रकाशक (शुक्रम्) शुद्ध ज्योतिर्मय, परमेश्वर को (रघुष्यदः) अति तीन्न, वेगवान् (हरयः) किरणों के समान गतिशीज जोक या ग्रुमुचुजन (वहन्ति) अपने में धारण करते या प्राप्त करते हैं। और (यस्य) जिसके वनाये (ऊर्ध्याः) ऊपर विद्यमान (तन्वः) पिण्ड, ज्योतिर्मय सहस्रों खोक (दिवं तपन्ति) आकाश को प्रकाशित करते हैं और जो (अवीङ्) नीचे के प्रदेश में भी (सुविधैः) उत्तमवर्ण के (पटराः=पटलेः) तेजोमय सूर्यों से (विमाति) विविध प्रकार से शोभा देता है। (तस्य ० हत्यादि) पूर्वयत्।

येनादित्यान् हरितः कुंबहन्ति येन युक्कनं वृहको यन्ति प्रजानन्तः । यदेकुं ज्योतिर्वेहुभा विभाति । तस्यं० ॥ १७ ॥

भा०-( येन ) जिस के बल से प्रोरित होकर ( हरितः ) हरशाशील क्षेपवती शक्तियां ( आदित्यान् ) सूर्यों को ( सं-वहन्ति ) निरन्तर चला रही

हैं, (येन यज्ञेन) जिस यज्ञरूप सव के उपास्य-देव के संग से (बहदः) बहुत से मुक्त जीव (प्रजानन्तः) उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न होकर (यन्ति) मांचधाम को प्राप्त होते हैं। (यट्) जो (एकम्) एकमात्र (ज्योतिः) ज्योति होकर स्वयं (बहुधा) नानारूपों से (विभाति) प्रकाशित होता है (तस्य०) इस्यादि पूर्ववत्।

खुत्र युंक्षान्ति रथुमेकंचक्रमेको अभ्वां वहति खुप्तनामा । त्रिनाभि खुकमुजरमनुर्वे यश्चेमा विश्वा भुवनाधि तस्थः । तस्यं । १८॥ अर्थः ९।१।१॥ ॥०१।१६४।१॥

श्(o-( सप्त ) सात शिर्षेगत प्राण् ( एकचक्रम् रथम् ) एक कर्त्तां से युक्त रथ को ( युञ्जान्त ) उसमें जुतकर वहन करते हैं । श्रीर (एक: ) एक ( अरवः ) उन सब का भोक्ना ( सप्तनामा ) सातों का नाम धारण करके उनको ( बहति ) धारण करता है । ( त्रिनामि चलम् ) तीन सरन, रजः, तसः इनमें बंधा हुआ, तीन नाभियों से युक्त चक्र=कर्त्ती वह आत्मा ( श्रजरम् ) कभी न अर्थि होने वाला ( श्रनर्वम् ) विना घोड़े के चलनेहारें चक्र के समान स्वयं भी (अनवेम् ) दूसरे किसी अन्य प्रेरक की सहायता न लेता हुआ स्वयं चेतन विद्यमान है ( यत्र ) जिसमें ( इसा ) ये ( विश्वा भुवनाति ) समस्त लोक और इन्द्रिय आदिगण (तस्थुः) स्थिर हैं। (तस्य०) इत्यादि पूर्वेवत् । श्रथवा--( एकचक्रम् रथम् ) एक मात्रकर्त्ता भ्रांर रमण करने योग्य घातमा में (सप्त युञ्जन्ति ) सात चत्तु आदि प्राण ( युम्जन्ति ) जब योग देते हैं, संयुक्त हो या समाहित होकर रहते हैं तब वह ( एक: श्रश्वः सप्तनामा वहति ) एक ही भोक्रा सातें। का नाम धारण करके स्वयं उनको धारण करता है। "श्रोत्रस्य श्रोत्रमुत मनसो मनो वाचो ह वाचमुत प्राणस्य प्राणः " इति केनोपनिपद् व्याख्या देखी श्चर्यं ० ६ | ६ | २ ॥

श्राष्ट्रधा युक्तो वहित् वहिंगुः धिता देवानां जिन्ता मंतीनाम् । ऋतस्य तन्तुं मनंसा मिमानः सर्वो दिशः पवते मात्ररिश्वा । तस्यं । १६॥

भा०—( देवानां पिता ) देवों, समस्त दिव्यगुण धारण करने वाले महदादि का (पिता ) पालक खाँर (मतीनां ) मननशील समस्त चेतन प्राणियों या स्तुतियों, वेदवाणियों, स्तम्भनकारी शक्तियों का (जिनता ) उत्पादक, उनको प्रादुर्भाव करने वाला (उर्जः) आति भयंकर, महान् वल-शाली (विद्वः) सबको वहन करनेहारा परमात्मा (श्रष्टधा युक्तः) श्राठ रूपों से विविध प्रकार ये संयुक्त होकर समस्त संसार को (वहति ) धारण कर रहा है। (ऋतस्य) सर्गमय यज्ञ के (तन्तुं) सूत्र को श्रपने (मनसा) मनः-शिक्त, संकल्प से ही (मिमानः) निर्माण करता हुआ (मातिरिश्वा) मातृ=सबकी धारक प्रकृति में भी व्यापक परमेश्वर (सर्वाः दिशः पवते ) समस्त दिशाओं में व्याप्त है।

श्रष्टघा युक्तः—भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । श्रष्टंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टघा ॥ गी० । श्र० ७ । ४ ॥

'जनिता मतीनाम्'—श्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मेपराम् । जीवसूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ गी०७१४॥ एतद्योनीनि भूतानि सर्वायीत्युपधारय ॥

सम्यञ्चं तन्तुं प्रदिशोनु सर्वा श्रन्तगीयुज्यामुमृतंस्य गर्भे । तस्यं० ॥ २० ॥

भारा (सम्यन्वं ) सर्वन्यापक उस (तन्तुम् ) विस्तृत, परम सूच्म सूत्र के (श्रतु) श्राश्रय पर ही (सर्वाः प्रदिशः ) समस्त दिशाएं श्राश्रित हैं। वे उसी (गायज्याम् श्रन्तः ) समस्त जीव संसार के प्रायों के रचा करनेहारी शक्ति के भीतर और ( अमृतस्य गर्भे ) श्रमृत, परम मोचमय देव के (गर्मे) गर्भ में विद्यमान हैं।

'जगन्ति यस्यां सविकासमासतः।' साधः ॥

निम्रुचंस्तिको ब्युषों ह तिस्रस्नीणि रजाँछि दिनों श्रङ्ग तिस्रः। विद्या तें स्रग्ने त्रेथा जनित्रं त्रेथा देवानां जनिमानि विद्य। तस्यं०॥ २१॥

भा०—(तिसः) तीन (निम्नुचः) अस्त काल हैं। (तिसः) तीन (च्युषः) उपाकाल हैं। (स्त्रीधि रजांसि) तीन रजस् हैं। (श्रङ्ग) हे जिज्ञासो (तिसः दिवः) तीन धौ=ब्राकाश हैं। हे (ब्रग्ने) असे ! ज्ञानस्वरूप परमेश्वर (ते) तेरे (त्रेषा) तीन प्रकार के (जनित्रम्) प्रकट होने के स्वरूप को हम (विद्या) जाने। श्रीर इसी प्रकार (देवानाम्) समस्त देवों के (त्रेषा जिनमानि) तीन र प्रकार के प्रादुर्मांव होने के रूपों को भी (विद्या) जाने। (तस्य०) इत्यादि पूर्ववत्।

'रजांसि'—इमे वै लोकाः रजांसि। श०६। ३।१।१८॥ दांवें मृतीयं रंजः। श०६। ७। ४।१॥ तिस्नः दिवः, श्रम्तिवेंधुत् सूर्याः। श्रद्धः । तै०३। ८। १६। ४॥ रात्रिः पुष्टः। श०१३। २।१।६॥ श्रद्धांत्रेष्टः। तै०३। ८। १६। ४॥ रात्रिः पुष्टः। श०१३। २।१।६॥ श्रद्धांत्रम्, श्रिवेंविक, श्रिभौतिकमेदेन तिस्रो खुपाः, तिस्रो निम्नचः। वि य श्रौणींत् पृथिचीं जार्यमान् स्ना संमुद्दमदंधाद्वन्तरिंते। तस्र्यं०॥ २२॥

भा०—(यः) जो (जायमानः) सृष्टिरूप में श्रपनी शक्ति को प्रकट करता हुश्रा (पृथिवीम्) पृथिवी को (वि श्रीगोंत्) विविध श्रावरणों से श्रान्क्कादित करता है। वह इस पृथिवी के (श्रा) चारों श्रोर (समुत्रम्) समुद्र को (श्रद्धात्) स्थापित करता है। समुद्र सहित पृथिवी को (अन्तरिचे अद्धात्) अन्तरिच में स्थापित करता है (तस्य०) इत्यादि पूर्ववत्। त्वमंग्ले कर्ता है (तस्य०) इत्यादि त्वमंग्ले कर्ता है (तस्य०) इत्यादि त्वमंग्ले कर्ताभाः केतुभिः केतुभिः हित्वेश्वेकः सामिद्ध उद्देशेचथा दिवि। किम्भ्या/र्चन्म्कतः पृश्चिमात्यो यद् रोहितमजनयन्तं देवाः। तस्यं०॥ २३॥

भा०—( केतुभिः ) अपने ज्ञापक किरगों से ( हितः ) धारित (अर्कः) सूर्य के समान ( समिद्धः ) अतिदीस तेजोमय ( अर्कः ) सब के अर्चना-योग्य होकर है ( असे ) ज्ञानमय ! प्रकाशस्वरूप ! तू अपने ( केतुभिः ) प्रज्ञापक, ज्ञान करानेहारे ( क्रतुभिः ) कमों से (दिवि ) महान् आकाश में ( उद् अरोचथाः ) सर्वोपरि चमकता है । य आन्मदा वंतदा यस्य विश्वं उपासंते प्रशिपं यस्यं हेवाः ।

य आत्मदा वल्दा यस्य विश्व डुपासत प्राशप् यस्य द्वाः । योर्डस्येशे द्विपदो यश्चतुंष्पदः । तस्यं० ॥ २४ ॥

भा०—प्रथम तीन चरणों की न्याख्या देखो, श्रथ्यं० ४। २। १॥ (तस्य० इत्यादि) पूर्वेवत्।

एकंणुद् द्विपंद्रो भूगो वि चंक्रमे द्विणात् त्रिपांद्मभंगे/ति प्रश्चात्।

चतुंष्पाचके द्विपंदामभिख्ये छंपश्यंन् पद्भिमुंपतिष्ठंमानः।

तस्यं द्वेवस्यं कुद्धस्यैतदागो य प्रचं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति।

इद् वेपय रोहित् प्र विशिद्धि ब्रह्मज्यस्य मुख्य पाशांन्॥ २४॥

श्र० १०। ११०। ८॥

भा० — प्रथम दो चरणों की व्याख्या देखो अथर्व० १३।२।२७ (प्र० द्वि०)॥ श्रीर (चतुष्पाद्) चार पैर वाला (द्विपदम्) दो पैर वालों के (श्रिभिस्वरे) शासन में (पंक्रिम्) पांच की पंक्षि को (सम्परयन्) देखता हुआ श्रीर (उपतिष्टमानः) उसकी सेवा में उपस्थित होकर (चक्रे)

कार्यं करता है। अध्यासमाँ — चतुष्पात् अन्तःकरण्यन्तुष्य 'द्विपद' मनुष्यां के कर्म-ज्ञानमय श्रात्म के शासन में रहकर पांची ज्ञानन्दियों को वश करता है। श्रथवा चतुष्पात् ब्रह्म, स्वयं मनुष्यों के श्रभिस्वरे=प्रकाशसय हृदय में ( पंक्रिम् ) कर्मी के परिखतफला को देखता हुआ स्वयं उसको शप्त होता है, ( तस्य० ) इत्यादि पूर्ववत् ।

कृष्णायाः पुत्रो श्रर्जुनो राज्यां वृत्सो/जायत । स ह द्यामि रोहति रहां रुरांड रोहित: ॥ २६ ॥ (१४)

भा०-( कृष्णायाः पुत्रः ) कृष्णा रात्रि के ( पुत्रः ) पुत्र ( श्रर्जुनः ) श्वेत. दिन होता है और जैसे (राज्याः) रात्रि का (वत्तः) आच्छादक पुत्र दिन या सूर्य (अजायत ) उत्पन्न होता है। (सः ) वह (चाम् ) आकाश में ( श्रिधिरे।हित ) उपर चड़ता है। वैसे (रोहित: ) रोहित, कोहित, ज्ञानवान् , दीक्षिमान्, गुक्त जीव (रुहः रुरोह) समस्त उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार राजा भी जाल वस्त्रों को धारण करता हुआ (कृष्णायाः) पृथ्वी का पुत्र होकर ( रुहः ) समस्त उच पदों को प्राप्त करता है ।

रात्रिवें कृष्णा शक्तवत्सा तत्या श्रसावादित्यो वत्सः। श० ६।२।३। ३०॥ ऋर्जुनो ह वै नाम इन्द्रो यदस्य गुह्यं नाम। श० १ । ४ । ३ । ७ ॥

श्रध्यात्ममें-सबको श्राकर्पण करने वाली परमशक्ति परमेश्वरी का प्रश्न ही ' अर्जुन ' यह जीव है। वह ' शी ' मोचपद को प्राप्त होता है बह ( रही ररोह ) समस्त खोकों को प्राप्त होता है ।

॥ इति वृतीयोऽनुवाकः ॥

[ तत्रैकं स्तम् , षट्विंशतिर्श्रचः । ]

**\$0**<**\$**0<

# [ ४ (१) ] रोहित, परमेश्वर का वर्णन।

श्रद्धा ऋषिः । अध्यात्मं रोहितादित्यो देवता । फ्रिन्ड्य छन्दः । षट्पर्यायाः । मन्त्रोक्ता देवताः । १-११ प्राजापत्यानुष्टुमः, १२ विराह्गायत्री, १३ आसुरी उष्णिक् । त्रयोदस्रचे प्रथमं पर्यायस्क्रम् ॥

#### स पंति सबिता स्व/दिवस्पृष्ठेंबचाकंशत् ॥ १ ॥

भा०—(सः) वह (सविताः) सूर्यं के समान स्योतिष्मान् (स्वः) परम सुखमय मोचलोक में (एति) न्याप्त है (दिवः पृष्ठे) चौः, श्राकाश के उच्चतम भाग में सूर्यं के समान वह प्रकाशमय मोचधाम में (श्रावचाकशत्) प्रकाशित है।

#### र्शिममि नेम आर्थतं महेन्द्र प्त्यार्थतः ॥ २ ॥

भा०—सूर्यं की (रिश्मिभिः) किरणों से (नभः) अन्तरिच भाग जिस प्रकार (आमृतम्) पूर्णं हो जाता है उसी प्रकार प्रम आस्मा के प्रकाश स्योतियों से (नभः) अप्रकाशमान समस्त जड़ जगत् (आमृतम्) पूर्णंकर जगमगाता है। श्रीर (महेन्द्रः) वह महान्, इन्द्र ऐश्वर्यवान् (श्रावृतः एति) प्रकाश से श्रावृत विभृतिमान् होकर समस्त जोकों से श्रावृत है।

# स धाता स विवृत्ती स वायुर्नेभ उचित्रतम्। ०॥३॥

भा०—( सः धाता ) वह सब का पालक पोपक, ( सः विधर्ता ) वह सब को बिशेषरूप से धारण करने वाला या विविध प्रकारों से धारण करने वाला या विविध प्रकारों से धारण करने वाला है। ( स वायुः ) वह सर्वव्यापक, सबका प्रेरक, सूत्रात्मा, प्राणों का प्राण्य 'वायु' है। वही ( नभः ) सब को एक सूत्र में बांधने वाला 'नभ' है। वही ( उच्छितम् ) सब से ऋधिक ऊंचा है। ( महेन्द्रः एति झावृतः ) वही सब लोकों से विराद् महैश्वर्यवान्, महाराज होकर प्रकट होता है।

सोर्थमा स वर्षणः स रुद्रः स महादेवः।०॥४॥

भा०—(सः) वह ( श्रयंमा) सर्वेश्रेष्ठ स्वामी, समस्त गतिमान् पराधों का नियन्ता, न्यायकारी 'श्रयंमा' है ( स वरुणः ) वह सर्वेश्रेष्ठ, सर्वेवरणीय, सबका वारक 'वरुण' है। (सः रुदः) वह स्वयं सब के कष्टी पर श्रांसू बहाने वाला, करुणामय, दुष्टों को रुलाने वाला, सर्वोपदेशक सर्वेच्यापक ' रुद्द ' है। (सः महादेवः) वह महान् उपास्यदेष, देवों का भी देव है।

सो श्रुग्निः स ड सुर्युः स ड एव मंहायुमः। ०॥ ४॥

भार (सः अधिः) वह सर्वेत्रकाशक, सर्वेच्यापक, सर्वे का अप्रयो तेजोमय ज्ञानवान् 'अधि' है। (सः उ स्यैः) वह ही स्यै, सबका, प्रेरक उत्पादक, प्रकाशक है। (स उ एव महायमः) वह ही सहान् नियन्ता 'महायम' है।

तं बुत्सा उपं तिष्टुन्त्येकंशीर्षाणो युता दर्श। ०॥६॥

भा०—(तम्) उस आस्मा के समीप (बल्लाः) दश पुत्र जिल्ल प्रकार (प्कशीर्षाणः) एक अपन शिरो माना पर स्थित मुख्य गृहपति या पिता के अधीन रहते हैं उसी प्रकार (दश बल्लाः) दश बल्ल वास करने हारे प्राण्य (एकशीर्षाणः) एक शिरो माना में विश्वमान होकर (उप तिश्विता) उसके अधीन होकर रहते हैं। परमात्मपत्त में—बायु, आदिन्य, दिशा, श्रोषधि, वनस्पति, चन्द्रमा, मृत्यु, आपः आदि दशों प्राणों के मृता-पदार्थ लेने या दश दिशाएं दश बल्ल हैं।

पुश्चात् प्राञ्च आ तंन्विन्ति यदुदेति वि भांसित । ०॥ ७॥ भा०—वे दशों प्राण् (पश्चात् ) पीक्ने से (प्राप्तः ) आगे को (ब्रा तन्विन्तः ) फैलते हैं, भीवर से बाहर को ब्राते हैं (यद् ) जब वह श्रादिखम्य प्राण्यासा (उद् एति ) उदित होता है ब्रोर तब वह (वि भासित ) विविधरूपों में प्रकाशित होता है।

तस्युप मार्वतो गुणः स पंति शिक्याकृतः ॥ = ॥

भा०—(तस्य) उस आतमा का (एपः) यह (मास्तः गणः) भरुत् सम्बन्धी गण् है। (सः) वह प्राण्यगण् और देवगण् (शिक्याकृतः एति) मानो इस मूर्धा में और उस महान् प्रमात्मा में ऐसे प्रतीत होता है जैसे एक खिक्के में घरा हो।

र्शिमिर्भिन्भ श्राष्ट्रंतं महेन्द्र प्त्यात्रृंतः ॥ ६ ॥

भा०-- ब्याख्या देखो इसी सुक्र की २य ऋवा।

तस्युमे नव कोशां विष्टुम्भा नवधा हिताः ॥ १०॥

भाव-( तस्य ) उस आत्मा के ( इमे ) ये साजात् ( नव कोशाः ) नव कोश हैं। वे ही ( नवधा ) नव प्रकार के ( विष्टम्भाः ) विविधक्ष से उसके स्तम्भन करने वाले, रोकने वाले, वन्धनरूप में (हिताः) स्थित हैं।

स्र गुजाभ्यो वि पंश्यति यत्रं ग्रासति यच्च न ॥ ११ ॥

भा०—(सः) वह (यत् च प्रायति) जो प्राया लेता है (यत् च न) ध्रीर जो प्राया नहीं लेता उन (प्रजास्यः) समस्त प्रजाध्रों को (विषश्यति) विशेषरूप से देखता है। या समस्त प्रजाध्रों के हित के लिये उन पर निरीक्षण करता है। 'साची चेता केवलो निर्गुण्या'। उप०।

'प्रजाभ्यः' द्वितीयार्थे चतुर्थी । हितार्थे इति ह्विटनिः ।

तिमदं निगतं सहः स एष एकं एक्वृद्देकं एव ॥ १२ ॥

भा०—(तम्) उसको ही (इदं) यह समस्त (सहः) शक्ति (निगतम्) पूर्णरूप से प्राप्त है। (सः एपः एकः) वह यह एक ही है। (एकः एव) एकमात्र स्वयं समर्थ और (एकः एव) ऐथर्य में एक, छिद्वितीय ही है।

ह्रते श्रस्मिन् देवा पंकुवृतों महान्ति ॥ १३ ॥ (१३.)

भा०—( एते देवाः ) ये समस्त देव, दिव्य पदार्थ और देव, विद्वान्गायः ( ऋस्मिन् ) उस परमेश्वर में ही (एकबृतः मवन्ति) एकत्र हो, उसमें भ्राश्रित होकर रहते हैं ।

#### ( २ ) श्रद्धितीय परगेखर का वर्रान ।

१४ अरिक् साम्नी तिब्बुप्, १५ आसरी पंक्तिः, १६,१६ प्रानापत्याऽतुब्दुप्, १७,१८ आसरी गायशि । अष्टचे द्वितीयं पर्यायसक्तम् ॥

क्रीतिश्च यगुश्चाः मंश्च नमंश्च ब्राह्मण्यक्तेसं चात्रं खात्रार्यं च ॥१४॥ य पुतं देवमंक्वृत् वेदं ॥ १४॥

भा०—वही परनेश्वर (कीतिः च ) कीति श्रीर (यशः च ) यश, वीर्य श्रीर (श्रम्भः च ) 'ग्रम्भ' न्यापक सृष्टि का श्रादि सूलकारण जल श्रीर (नभः च ) नमस्≈महान् श्राकाश या वल (ब्राह्मणवर्चसम् च ) ब्रह्मतेज, ब्रह्मवर्चस् 'श्रज्ञं च )श्रक्षश्रीर (श्रज्ञाचं च )श्रश्रादि पदार्थों का भोग सामर्प्य ये सब उस पुरुष को प्राप्त होते हैं। (यः एतं देवं) जो विद्वान् उस उपास्यदेव परनेश्वर को (एकबृतम् वेद् ) एक रूप से सदा वर्तमान, ग्राह्मण्ड, एक रसरूप् में जानता है।

न द्वितीयो न तृतीर्यश्चकुर्थी नाप्युच्यते । ०॥ १६॥ न पंञ्चमो न बुद्धः संघुमो नाप्युच्यते । ०॥ १०॥ नाष्ट्रमो न नंबुमो दंशुमो नाप्युच्यते । ०॥ १८॥

भार न्वह परमेश्वर (न द्वितीयः) न दूसरा है, (न वृतीयः) न तीसरा, ( चतुर्थः न श्रपि उच्यते ) श्रीर चोधा भी नहीं कहा जाता। (न पन्चमः) न पांचवां है ( न पहः ) न जुटा, (न ससमः) सातवां भी नहीं ( उच्यते ) कहा जाता। ( न श्रष्टमः ) न श्राठवां है, (न नवमः) न नवां श्रीर ( दशमः श्रिप न उच्यते ) दशवां भी नहीं कहा जाता। प्रत्युत वह सब से 'प्रथम' सर्वश्रेष्ठ सब से श्रद्धितीय श्रीर सब से सुख्य है।

स सर्वस्मे वि पंश्यति यचं प्राणित यच न। ०॥ १६॥ तिमदं निगंतं सहः स एष एकं एकुन्नदेकं एव। ०॥ २०॥ सर्वे अस्मिन् देवा पंकुन्तो भवन्ति। ०॥ २१॥ (१६)

भार ( यत् च प्राणित ) जो वस्तु प्राण लेता है और ( यत् च न ) जो प्राण् नहीं भी लेता ( सर्वस्मै ) उस सब चराचर पदार्थ को ( सः वि-परयति ) वह विशेषरूप से देखता है। ( तम् इदं नि-गतम् ) उसमें यह समस्त जगत् आश्रित है। ( सः सहः ) वह परमात्मा शाकिस्वरूप सबका संचालक प्रवर्तक है। ( एपः एकः ) वह एक ही है। ( एकशृद् ) वह एक स्स, अखण्ड चेतनस्वरूप है। और वह ( एकः एव ) एक ही आहितीय है। ( सर्वे आस्मिन् देवाः एकशृतो भवन्ति ) उस सर्व शाकिमान् परमात्मा में समस्त वस्तु आदि लोक। एकशृतः ) एकमात्र आश्रय में विद्यमान, उसी में लीन होकर रहता है।

# (३) परमेश्वर का वर्णना

२१ भुरिक् प्राजापत्या त्रिन्हण्, २३ आर्ची गायत्री, २५ एकपदा आसुरी गायत्री, २६ आर्ची अतुन्हण्, २७, २८ प्राजापत्याऽनुन्हण् । सप्तर्च तृतीयं पर्यायस्क्तम् ॥ व्रह्मं च तपश्च कृतिर्द्ध्य यशुष्ट्याम्मंश्च नर्मश्च ब्राह्मण्यक्कंसं चात्रं चात्रां च ॥ २२ ॥

भूतं च भन्यं च श्रद्धा च रुचिश्च म्वर्गेश्चं ख्घा चं ॥ २३॥ य एतं देवमेंकुवृतं वेदं ॥ २४॥

भार ( यः एतं देवम् ) जो इस देव को ( एकवृतं वेद ) एकमात्र, प्रखयड, एकरस, चेतनरूप से वर्तमान जान खेता है उसको ( ब्रह्म च )

साचात् ब्रह्म-वेद, (तपः च) तप, (कीर्तिः च) कीर्ति, (यशः च) यश, (अन्मः चः) व्यापकशक्षि, (नमः च) बल, श्रवन्धकशक्षि, (ब्राह्मण्यं वर्चसम्) ब्राह्मण्यं का ब्रह्मतेज (अञ्चं च) अञ्च और (अञ्चाद्यं च) अञ्च आदि का मोग सामर्थ्य, इसी प्रकार (भूतं च) भृतकाल (भन्यं च) भन्य, भविष्यत् (अञ्चा च) सत्य धारणा (क्विः) क्वि, कान्ति, यथेष्ट श्रीमिन्ताणा, (स्वर्यः च) सुलमय लोक (स्वधा च) और 'अमृत 'मोहपद भी प्राप्त होता है।

स एव मृत्युः छोडे्मतुं छोडे्म्वं र् स रक्तः ॥ २४ ॥ स रुद्रो वंषुवर्तिर्वेखुदेयं नमोद्याके वंषर्कारोनु संहितः॥२६॥

भा०—( सः एव मृत्युः ) वह परमात्मा ही ( मृत्युः ) सब प्राणियों के प्राणों को देह से जुदा करने वाला 'मृत्युः 'है। ( सः अमृतम् ) वही परमेश्वर ' अमृत ' प्राण्यापद है। ( सः अम्बम् ) वह ' अम्ब ' कभी न पैदा होने वाला या महान् स्तुति योग्य है। ( सः रहः ) वही सब का रहक है। ( सः रहः ) वह ' रुद्र 'है। ( सः वसुवनिः ) वह समस्त वास करने होरे जीवों और लोकों का एकमात्र भजन करने और आजीविका देने वाला है। सालात् ' अभि ' रूप है, और वही ( वसुदेये ) यज्ञ में देय=दान करने योग्य आहुति में ( नमोवाके ) और ' नमः ' वचन प्र्वंक करने योग्य ईश्वरप्रार्थना स्तुति आदि अह्मयज्ञ में भी ( वपट्कारः ) नमः और 'स्वाहा ' और वषट वौषट् आदि स्वरूप होकर ( अनुसंहितः ) निरन्तर समस्य किया जाता है।

'वसुः'— यज्ञो वै वसुः। श० १ १७ । १ । १ । १ । स एवो ऽसि-रत्र वसुः। श० १ । १ । १ । १ । इन्द्रो वसुधेयः। श० १ । द्रा २ । १६ ॥ श्रक्तिवें वसुविनः। श० १ । द्रा २ । १६ ॥ यज्ञौ वै नमः। श० ७ । ४ । १ । ३० ॥ श्रक्षं नमः। श० ६ | ३ । १ । १६ ॥ वाग् वै रेतः रते एव एतत् सिञ्चिति । पट् इति ऋतवो वै पट् । तृतुषु एतद् रेतः सिंचिति सदेष वपट्कारः । २०११ ७ । २ । २ १ ॥

तस्यमे सर्वे यातत् उपं प्रशिपंमासते ॥ २७ ॥

तस्यामू सर्वा नर्त्तंत्रा वर्शे चन्द्रमंसा छह॥ २०॥ (१७)

भा०—(तस्य) उसके (प्रशिषम्) शासन को (सर्वे) स्व (यातवः) गतिमान सूर्यं, प्रह श्रादि पिगड श्रीर समस्त जंगम प्राणी भी (उप श्रासते) मानते हैं। (तस्य वशे) उसके वश में (चन्द्रमसा सह) चन्द्रमा सहित (श्रमु) ये (सर्वा) समस्त (नचत्रा) नचत्रगण भी हैं।

# ( ४ ) परमेश्वर का वर्शन।

२९, ३३, ३९, ४०, ४५ आसुरीगायभ्यः, ३०, ३२, ३५, ३६, ४२ प्राजा-पत्याऽनुब्दुभः, ३१ विराड् गायभी, ३४, ३७, ३८ साम्न्युब्बिशहः, ४२ साम्नी-बृहती, ४३ आर्पी गायभी, ४४ साम्न्यनुब्दुष् । सप्तदर्श्च चतुर्थं पर्यायसक्तम् ॥

#### स वा अह्नोंजायत तस्पादहरजायत ॥ २६॥

भा०—(सः वै) वह सूर्य जिस प्रकार (श्रद्धः श्रजायत) दिन से उत्पन्न होता है श्रौर (तस्माद्) उस सूर्य से (श्रद्धः) दिन (श्रजायत) उत्पन्न होता है उसी प्रकार इस प्रत्यन्त संसार के रूप से ब्रह्म की सत्ता प्रकट होती है श्रौर वास्तव में उस परमेश्वर से यह जगत् श्रपनी सत्ता को प्रकट करता है। श्रथात् उस से उत्पन्न होता है।

स वै राज्यां अजायत तस्माद् रात्रिरजायत ॥ ३०॥

भा०—(सः वा) वह सूर्य जिस प्रकार (राज्याः अजायत) रात्रि के छत्तर काल में उदित होकर रात्रि से उत्पन्न होता प्रतीत है और सूर्य के अस्त हो जाने पर रात्रि के आजाने से (तस्माद् रात्रिः अजायत) उस सूर्य से रात्रि होती प्रतीत होती है उसी प्रकार वह परमेश्वर उस महा प्रलय की घोर रात्रि से ही जाना जाता है, वस्तुतः उस परमेश्वर से ही वह प्रत्य काल की रात्रि भी उत्पन्न होती है ।

स वा श्रुन्तरिचादजायत् तसांदुन्तरिचमजायत्॥ ३१॥

भा०—(सः वा अन्तरिक्षाद् अजायत) वह सूर्य जिस प्रकार अन्तरिक के होते हुए बाद में वह भी अन्तरिक से होता प्रतीत होता है और (तस्माद्) उस सूर्य की सत्ता को देख कर अन्तरिक की सत्ता प्रतीत होती है। उसी प्रकार अन्तरिक से परमेश्वर की सत्ता है और वस्तुतः उस परमेश्वर से ही अन्तरिक उत्पन्न होता है।

स वै वायोरजायत तसांद्र वायुर्रजायत ॥ ३२ ॥

भार (वै) इसी प्रकार (सः) वह परमेश्वरी शक्ति (वायोः) वायु से (श्रजायत ) प्रादुर्भूत या प्रकट होती है। श्रीर (वायुः) यह वायु (तस्मात् श्रजायत ) उस परमेश्वर से उत्पन्न होता है।

स वै द्विवो/जायत तस्माद् चौरध्यंजायत ॥ ३३॥

भा०—(वै) निश्चय से (विवः) धौतांक, महान् स्राकाश से (सः स्रजायत) वह प्रकट होता है (तस्माद्) उससे (धौः श्रिष स्रजायत) धौ, वह महान् स्राकाश उत्पन्न होता है।

स्र वै दिग्भ्यो/जायत् तस्माद् दिशो/जायन्त ॥ ३४ ॥

भा०—(सः वै दिग्म्यः श्रजायत ) उस परमेश्वर का सत्व दिशाश्रों में प्रकट होता है श्रीर (तस्मात्) उसं परमेश्वर से (दिशः श्रजायन्त) दिशाएं उत्पन्न होती हैं।

स वै भूमेरजायत तस्माद सुमिरजायत ॥ ३४ ॥

भा०---उसी प्रकार ( सः वै थुमेः श्रनायत ) वह भूमि से प्रकट होता है, ( तस्माद् भूमिः श्रनायत ) श्रीर इससे यह भूमि उत्पन्न होती है।

# स वा भ्रानेरंजायत तस्मांद्राग्निरंजायत ॥ ३६ ॥

भा०—(सः वा ख्राप्तेः श्रजायत) जिस प्रकार सूर्य श्रीप्ते तत्व से उत्पन्न होता है और (तस्माद् श्रीप्तः श्रजायत) उस सूर्य से श्रीप्ते उत्पन्न होता है उसी प्रकार वह परमेश्वर श्रीप्त की महान शक्ति से स्वयं प्रकट होता छीर श्रीप्त उसी से उत्पन्न होता है।

#### स वा श्रद्धधो/जायत तस्मादापोजायन्त ॥ ३७ ॥

भार — (सः वा अद्भयः अजायत) वह सूर्य जिस प्रकार जतों से उत्पक्ष होता है और (तस्माद् आपः अजायन्त) सूर्य से वे जल वर्षाधारा रूप से उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार वह परमेश्वर (अद्भयः अजायत) जलों से प्रकट होता है और वे जल उस परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं।

स वा क्रुभ्यो/जायत तस्माहचोजायन्त ॥ ३८॥

भा०—(सः वा) वह परमेश्वर (ऋग्भ्यः अजायत) ऋचाओं से प्रकट होता है और वे (ऋचः) ऋचाएं (तस्मात् अजायन्त) उससे ही उत्पन्न होती हैं।

स वै युद्धादंजायत् तम्मांदु युद्धो/जायत ॥ ३६ ॥

भा०—( सः वे बज्ञाद् भजायत्) वह बज्ञ से प्रकट होता है भौर उससे यज्ञ उत्पन्न होता है।

स युज्ञस्तस्यं युज्ञः स युज्जस्य शिर्रस्कृतम् ॥ ४० ॥

भा०—( सः यज्ञः ) वह परमेश्वर स्वयं यज्ञस्वरूप, साचात् प्रजापित है। ( तस्य ) उसका स्वरूप ही ( यज्ञः ) यज्ञ है। ( सः ) वह परमेश्वर 'श्रोइस्' रूप से ( यज्ञस्य ) यज्ञ का (शिरः कृतम् ) शिरोभाग बना हुन्ना है। मैपा एकाचरा ऋग् ( श्रोइस् ) तपसोधे शदुर्वसूव।……एषे व यज्ञस्य पुरु-स्ताद् युज्यते एषा पश्चात् सर्वतः एतया यज्ञस्तायते। इति गोपथ० १। २२॥ स स्तंनयति स वि द्यातिते स उ अश्मानमस्यति ॥ ४१ ॥

भा०-( सः स्तनयति ) वही परमेश्वर मेघ होकर गर्जता है ( स वि-शोतते ) वह विश्वतरूप से चमकता है । (सः उ ) श्रीर वह ही ( श्ररमानम् भस्यति ) ऊपर से भ्रोत्ता बरसाता है (

पापार्य वा भुद्रायं वा पुरुषावासुराय वा ॥ ४२ ॥ यहां कृषोष्योषंधीयंद्वा वर्षसि मृह्या यहां जन्यमवीवृधः ॥४३॥ तार्वास्ते मघवन् महिमोपौ ते तुन्य/ः शतम् ॥ ५४ ॥ उपों ते वध्वे बद्धांनि यदि वासि न्य/बुँदम्॥ ४४॥

भा(०-( पापाय वा पुरुपाय ) पापी पुरुष के सुख के लिये (ब्रदाय वा पुरुवाय ) भद्द, कल्यायकारी सञ्जन पुरुष के लिये, (श्रमुराव वा ) वा केवल प्रायादि में रमण करने वाले भागी विलासी प्ररूप या बसवान प्ररूप के तिये तू (यद्वा) जो कुछ भी (ओवधीः) अञ्चादि ओवधियाँ को -( कुछोषि ) उत्पन्न करता है । यद् वा वर्षांसि ) और जो भी तू वर्षांता है श्रीर (यह वा) जो भी तू (जन्यम्) उत्पन्न होने वाले शाशियों की ( अवीष्ट्रधः ) बुद्धि करता है, हे ( सबदन् ) सर्वेश्वर्य के स्वामी प्रमेश्वर ! ( तादान् ) उतना सब ( ते महिमा ) तेरा ही महान् ऐश्वर्य है, तेरी ही महिमा है। ( उपो ) श्रीर ये सब भी ( ते ) तेरे ही ' शतम् तन्त्रः ) सैकड़ों स्वरूप हैं। ( उपो ) ये सब भी ( ते ) तरे ही ( वध्वे≃वहे ) कांटि संख्या-स्मक देह में (बद्धान ) करोड़ों सूर्य बंधे हैं । (यदि वा) वा यों कहें कि स्वयं( नि-श्रर्श्वदम् ) 'खरबां' संख्या में तू ही ( ऋसि ) है।

( ५ ) परमंश्वर का वर्शन।

४६ मासुरी गायकी, ४७ वनमन्या गायत्री, ४८ साम्नी विष्यक्, ४९ निवृत् साम्नी बुहती, ५० प्राजापत्यानुष्टुप , ५१ विराह गाथती। षड्चारमकं पन्चमं पर्यायस्तम् ॥

४५- वध्वे बद्धानि ', 'बह्रे बह्नानि ', 'बह्रे बह्नानि' इत्यादि बहुंशा पाठाः ।

भूयानिन्द्रों नमुराद् भूयांनिन्द्रासि मृत्युभ्यं: ॥ ४६॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्षवान् परमातमा (नमुराद् भूयान्) नमुर अर्थात् सृत्यु के न होने अर्थात् अमर रहने से भी अधिक ऐश्वर्यवान् है और हे इन्द्र ! परमेश्वर तू ( मृत्युभ्यः ) सब मौतों से भी ( भूयान् ) वड़ा श्रीर अधिक शक्किशाली है।

भूयानरात्याः शच्याः पतिस्त्विमन्द्रासि विभ्ः प्रभूरिति त्वोपाः साहे वयम् ॥ ४७ ॥

भार हे इन्द्र ! परमेश्वर तू ( अरात्याः भूयान् ) अराति=दरिद्रता या कृपणा से भी अधिक बलशाली, अधिक ऐश्वर्यवान् है। ( शच्याः पतिः त्वम् असि ) समस्त शक्ति का स्वामी तू स्वयं है। ( विमूः प्रभूः इति )' विभूं नाना सामर्थ्यों से सम्पन्न और ' प्रभू ' उत्तम सामर्थ्यवान् इन नामों से ( वयम् ) हम ( त्वा उपास्महे ) तेरी उपासना करते हैं।

वर्मस्ते अस्तु पश्यत् पश्यं मा पश्यत ॥ ४= ॥

भाग — हे (परस्त ) दर्शनीय, श्रथवा सर्वेद्रष्टः ! परयत ! परमात्मन् ! (ते नमः श्रस्तु ) तुभे हमारा नतस्कार हो । हे (परयत ) सर्वेद्रष्टः ! (मा परय ) सुभे श्रपने उपासक को दया कर देखिये ।

श्रुनार्धेनु यशंखा तेजंसा ब्राह्मणवर्द्धसेनं ॥ ४६॥

भा०- श्रीर दया करके आप सुके ( श्रताखेन ) श्रत्न श्रादि के सीरा सामर्थ्य, ( यशसा ) दीर्थ, ( तेजसा ) तेज श्रीर ( ब्राह्मणवर्षसा ) ब्राह्मण, वेद के विद्वानों के बज्ज से बढ़ाइये ।

अस्भो असो महः सह इति त्वीपांस्महे व्यंम् । • । • ॥ ४० ॥

५०-५४-(।०।०॥) उमयोर्विन्द्रोः स्थाने 'नमस्ते अस्तु 'इति 'अञ्चाधेने'ति च मन्त्रद्धयं नैदिकैः परिपक्षते ।

1

भा०—हे परमात्मन् ! ( वयम् ) हम (त्वा ) श्रापकी ( श्रम्भः ) 'श्रम्भः' सर्वन्यापक शान्त जल के समान सर्वेशाख्यद, (श्रमः ) ज्ञान-स्वरूप ( महः ) महान् तेजस्वरूप, परमयूजनीय ( सहः ) 'सहः' सर्वेवंश थिता ( इति ) इन गुर्णों से ( उपास्महे ) उपसना करते हैं।

श्रमभी श्ररुषं रेज़तं रज़: सह इति त्वोपसिहं व्यम् ।०।०॥४१॥(१६)

भा०—हे परमात्मन् ! ( वयम् ) हम ( घम्मः ) अल के समान सब प्राणीं के उत्पादक ( श्रक्षाम् ) प्रकाशस्वरूप ( रजतम् ) चित्त के श्रतु-रक्षक, श्रानन्दस्वरूप, ( रजः ) समस्त लोकी श्रीर पेश्रीय विभृतियों से सम्पन्न, ( सहः ) सब के वश करनेहारे. परम बलस्वरूप ( इति ) इन गुर्णी श्रीर रूपों से ( स्वा उपास्महे ) तेरी उपसना करते हैं।

#### ( ६ )

५२, ५१ प्राजापत्यानुष्डभौ, ५४ भाषीं गायत्री, श्रेषास्त्रिण्डमः । पञ्चर्च वष्ठं पर्यावस्क्तम् ॥

डुरु: पुश्च: सुभूर्भुड़ इति त्वोपस्मिहे ब्रयम् । ०। ०॥ ४२॥

भा०—हे परमातमन् ! ( वयम् ) हम लोग ( उरः ) 'उरु' सर्वशक्ति-मान्, महान् ( पृथुः ) ऋति विस्तृत, सर्वस्थापक 'पृथुः' ( सुमूः ) उत्तम शक्तिरूप्र में समस्त पदार्थी में वर्तमान 'सुमू' ( भुवः ) अन्तरिच के समान ज्यापक था सर्वत्र का उत्पादक ' भुवः ' इत्यादि गुर्थों। और रूपों से ( त्वा उपास्सहे ) हम तेरी उपासना करते हैं।

प्रयो वदो व्यचों लोक इति त्वोपांसाहे व्यम्। ०। ०॥ ४३॥

भा० — हे परमात्मन् ! ( वयस् ) हम ( त्वा ) तुक्त को ( प्रथः ) सब से श्रधिक विस्तृत, ' प्रयः ', ( वरः ) सब से वरणीय, सर्वश्रेष्ठ ' वर ', ( व्यचः ) सबसे महान् , सब में व्यापक ' व्यचः ', ( बोकः ) सबका द्रष्टा, 'ज्ञोकः' हुन नामों गुणों श्रीर रूपों से (त्वा उपास्महें) तेरी उपासना करते हैं। भवंद्रसुरिद्दंसुः ध्यद्रंसुर्ायद्रंसुरिति त्वोगांसाहे व्यम्।०।०॥४४॥

भार — हे परमेश्वर ! ( वयम् ) हम ( स्वा ) आपको ( भवद्वसुः ) समस्त उत्पन्न होने हारे चर अचर पदार्थों में ससने हारे सर्वान्तर्यामी ' भवद्-वसु ' ( इदद्वसुः ) परम ऐश्वर्यवान् सूर्यादि पदार्थों में भी वास करने हारे, ' इदद् वसु ' ( संयद्-वसुः ) समस्त ऐश्वर्य को एकत्र एक काल में धारण करने वाले ' संयद्-वसुः ) समस्त ऐश्वर्य को एकत्र एक काल में धारण करने वाले ' संयद्-वसु ' शौर ( आयद् वसुः ) समस्त लोकों को वश करने हारे. केन्द्रस्थ महा सूर्यों के भी भीतर शक्ति रूप से बसने वाले ' आयद्-वसु ' ( इति ) इन नामों, गुणों और रूपों से भी ( स्वा उपास्महे ) तेरी उपासना करते हैं।

नर्मस्ते श्रम्तु पश्यत् पश्यं मा पश्यतः ॥ ४४ ॥ यशंखा तेजंसा ब्राह्मणुवर्चुसेनं ॥ ४६ ॥ (२०) श्रवी ४८, ४९ ॥

भा०—ध्याख्या देखो पम्चम पूर्वाय सूक्त के ४८, ४६ मन्त्र ॥

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

[ तत्र पर्वयविर्कतम् एकं स्कम् , ऋचश्च पर्वचाशत् ]

इति श्रयोदशं काएडं समाप्तम् । चतुर्भिरतुवाकैश्च स्कैश्चापि चतुर्मितैः । अष्टाग्रीतिशतेनिमः पूर्यतेऽसौ त्रयोदशः॥

वार्यवस्वंक्षचन्दान्दापादकृष्णाष्टमीतिथी । शताङ्केऽधर्वयः कार्ग्डं त्रयोदशमपूर्यतः ॥ इति प्रतिष्ठितविद्यालंकार-मीमांसातीर्थविरूदोपशोभित-स्रीमन्जयदेवशर्मणा विरचिते-ऽधर्वणो ब्रह्मवेदस्यालोकमान्ये त्रयोदशं काण्डं समाप्तम् ।

५५- सनद्रसुर्नृथद्रसु- ' इति ह्रिटनिकामितः ।

#### धे श्रो३म् क्ष

# श्रथ चतुर्दशं कार्यस्

orthed before

# [१] गृहाश्रम प्रवेश और विवाह-प्रकरणा ।

साविश्री सूर्या ऋषिका । आत्मा देवता । [१-५ सोमस्तुतिः ], ६ विवाहः, २३ सोमार्को, २४ चन्द्रमाः, २५ विवाहमन्त्राशिषः, २५, २७ वध्वासःसंस्परीमोचनी, र-१२, १६-१८, २२, २६-२८, ३०, २४, ३४, ४१-४४, ५१, ५२, ५५, ५८, ५६, ६१-६४ अमुष्डुमः, १४ विराट् प्रस्तारपंक्तिः, १५ आस्तारपंक्तिः, र९, २०, २३, २४, ३१—३३, ३७, ३९, ४०, ४५, ४७, ४९, ५०, ५३, ५६, ५७, [ ५८, ५९, ६१ ] त्रिन्दुमः, ( २३, ३१, ४५ व्रह्तीयर्माः ), २१, ४६, ५४, ६४ जगत्यः, ( ५४, ६४ सुरिक् क्रिन्डमी ), २९, २५ पुर-स्ताट्बृहत्यौ, ३४ प्रस्तारपंक्तिः, ३८ पुरोवृहती त्रिक्टा परोडिणक् , [४८ फव्या-

पंक्तिः ], ६० पराऽनुब्दुप् । चतुःषष्ट्युचं स्क्तम् ॥

ष्ट्रत्येनोत्तंभिता भूभिः सूर्येगोत्तांभेता दौः। कृतेनांदित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः॥ १॥

至0 20121121

भा०—( सत्येत ) सत्यने या सत्य=सत्त्ववान् , सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ने ( शूमि: ) भूमि को ( उत् तमिता ) उठा रक्खा है । ( सूर्येण ) सूर्य ने (चाः उत्तिभताः ) चाः, प्राकाश, त्राकाशस्य पिएडां को ( उद तमिता ) उठा रक्खा है । (ऋतेन ) ' ऋत '≔तप के बल से ( आदित्याः ) भादित्य, ऋतुगया ( तिष्ठन्ति ) स्थिर रहते हैं । ( दिवि ) प्रकाशमान सूर्य

<sup>[</sup>१] १-( प्र० ) ' सत्वेनोत्त- ' इति पैप्प० सं० ।

के आश्रय पर (सोमः) सोम, चन्द्र (आश्रितः) आश्रित है । (दिवि सोमः अधिश्रितः) प्रकाशमान सूर्य के समान तेनस्वी पुरुप में सोम= वीर्य आश्रित है ।

सोमेनादित्या <u>ब</u>लिनः सोमेन पृथिवी मही । अथो नर्त्तेत्राणामेषामुपस्थे सोम स्राहितः ॥ २॥

ऋ०१०।८१।२॥

भा०—( श्रादित्याः ) श्रादित्य ब्रह्मचारीगण ( से।मेन ) वीर्यं के बल से ( बिलनः ) बलवान् रहते हैं । ( सोमेन ) सोम, धीर्यं के बल पर ही ( प्रथिवी ) यह प्रथिवी, सूमिरूप श्री भी ( मही ) पूज्य, बड़ी शिक्षशालिनी है । ( श्रथो ) श्रीर ( एवाम् ) इन ( नचन्नाणाम् ) नचनों के ( उपस्थे ) संमीप, वीच में ( सोम: ) चन्द के समान ( नचनाणाम् ) श्रपने स्थान से च्युत न होने वाले दृढ़ तपस्वियों के बीच भी ( सोमः ) वीर्यं ही ( श्राहितः ) स्थित होता है ।

सोमं मन्यते पिण्वान् यत् संर्णिषन्त्योषंधिम् । सोमं यं ब्रह्माणों विदुने तस्यांश्नाति पार्थिवः ॥ ३॥

双012012211

भा०—(पिवान्) सोमपान करने वाला पुरुष (सोमं) उसको ही सोम (मन्यते) समक्त लेता है (यत्) जिसे लोग (श्रोषधिम्) श्रोषधि रूप में (सं पिंपन्ति) पीसा करते हैं । परन्तु (यम्) जिस वेदज्ञान को (ब्राह्मणः) ब्रह्मवेत्ता, वेदज्ञ पुरुष (सोमम्) सोम रूप से (विदुः) जानते हैं (तस्य) उसको (पार्थिवः) पृथिवीवासी पुरुष या राजा भी (न श्रक्षाति) भोग नहीं करता। 'वेदानां दुह्यं भूग्वाङ्गिरसः सोमपानं

२-(च०) 'नाम्नाति कश्चन ' इति ऋ० । (६०) 'पिषन्ति ' इति कचिन्। 'पिशन्ति 'इति पैप्प०सं०।

मन्यते । सोमात्मको हायं वेदः । तद्य्येद् ऋचोक्नं सोमं मन्यते पृषिवान् ०। विकार प्राप्त प्राप्त । विकार प्राप्त प्राप्त ।

यत् त्वां सोम प्र पिचनित् तत् आ प्यायसे पुनः । वायुः सोमस्य रिक्ता समानां मास आकृतिः ॥ ४ ॥

भा०—( यत् ) जब ( त्वा ) तुके हे ( सोम ) सोम ! ( प्रिप्वित्ति ) लोग भरप्र होकर पी खेते या मोग बेते हैं ( ततः ) तिस पर भी तू (पुनः) फिर ( आप्यायसे ) बढ़कर समृद्ध हो जाता है । ( वायुः ) बायु, प्राण्य वायु ( सोमस्य ) सोम=वीर्ष का ( रिषता ) रचक है । जैसे ( समानां ) वर्षों का ( मासः ) मास ही ( आकृतिः ) बनाने वाला होता है । अर्थात् जिस प्रकार चन्द्रमा चीया हो होकर पुनः बढ़कर पूरा हो जाता है । इसी प्रकार ग्रह्म से पूरा वर्ष भी अ्वतीत हो जाता है । इसी प्रकार ग्रह्मर में वीर्ष का व्यय होकर भी पुनः संचय हो जाता है । श्रीर इसी प्रकार मासों से पुनः र वर्ष व्यतीत होते जाते हैं ।

ष्ट्राच्छद्विधानैर्गुणितो वाहँतैः सोम रक्तितः। प्राव्यामिच्छृग्वन् तिष्ठस्रि न ते स्रश्नाति पार्थिवः॥ ४॥ ऋ०१०।८५।४॥

भा०—हे (सोम) सोम! वीर्यवान् पुरुष या वीर्य ! तू ( आच्छुत् विश्वानै: ) चारों तरफ़ के प्रकोट, आवरगों की रचनाओं से (गुपित: ) राजा के समान सुरिचत है और (बाईतै: ) बड़े २ शक्तिशाली पुरुषों द्वारा (रचित: ) रखा किया गया है। (आव्याम् ) उपदेश सोगों के उपदेशों और व्याख्यानों को (इत्) ही ( श्रृण्वन् ) सुनता हुआं (तिष्ठसि ) तू विराजमान है। (पार्थवः ) राजा भी (ते ) तेरा (न अश्नाति ) भोग नहीं करता। पुमान् वै सोमः स्त्री सुराः। तै० १। ३। ३। ३।३॥

४-( प्र० ) ' यत् त्वा देव ' इति ऋ०।

चित्तिरा उपबहुँगं चचुंरा श्रम्यञ्जनम् । धौर्भुमिः कोशं आसीद् यदयात् सूर्यां पतिम् ॥ ६ ॥

भा०-(यद्) जब (सूर्या) सूर्य की कान्ति के समान चित्तको प्रेरणा करने वाली स्वयंवरा नवयुवित कन्या (पतिम्) पति को ( श्रयात् ) प्राप्त होती है उस समय ( चित्ति: ) चित्त का संकल्प ही ( उपवर्हणम् ) सेज पर सिर टेकने के लिये लगे सिरहाने के समान सुखदायी ( ब्राः ) होता है। श्रीर ( चत्रुः ) चज् -- चचु में उत्पन्न प्रेम का राग ही (श्रामि श्रम्जनम्) गात्र के ऊपर बगाने के जिये सुगन्ध तैलादि के समान शान्तिदायक ( आः ) होता है ( थाः भूमिः ) श्राकाश श्रार भूमि (काराः आसीत्) ये दोनीं कोरा=खनाने बनजाते हैं।

श्रधिदैवत में - सूर्या, उपा जब अपने मित के पास जाती है तब ' चित्ति 'संकल्प उसका सिरहाना, चतु उसका गांत्रलेप, पृथ्वी और श्राकाश रसके खजाने हैं।

रैभ्यांसीदनुदेयी नाराशंसी न्योचंनी। सूर्यायां भुद्रमिद् वासे गार्थयैति परिष्ठता ॥ ७ ॥ २ अ०१०।८५।६॥

भा - ( सूर्यायाः ) सूर्या, कन्या की ( रेभी ) रेभी नामक ऋचा ( अनुदेयी ) विदाई के समय का दहेज हो । भौर ( नाराशंसी ) नाराशंसी इतिहास कथा (न्योचनी ) गृह प्रवेश के समय पहनने योग्य झोड़नी या थाभूषण् ( ब्रासीत् ) हो श्रौर ( सूर्यायाः ) सूर्या के समान कान्तिमती कन्या का ( वासः ) वस्त्र ही ( भद्रम् इत् ) श्रति कल्याणकारी सुखकारी श्रीर सुन्दर ही हो, इस प्रकार वह ( गाथवा परिष्कृता ) गाथा, रलोक, सन्त्रपाठ थादि से सुशोभित होकर तब वधू पति के घर ( एति ) त्रावे ।

७- ' परिष्कृताम् ' इति पैप्प० सं०।

स्तोमां श्रासन् प्रतिधयः कुरीर्ः छुन्दं श्रीपुशः । सूर्यायां ऋश्विनां वृराग्निरांसीत् पुरोगुवः ॥ ८ ॥

भ्रा० १० । ८५ । ८ ॥

मा०—जब (स्तोमाः) वेद के स्तुतिपाठ, (प्रतिधवः) उस कन्या कं 'प्रातिधि 'प्रातिपालक हों। श्रीर (सूर्यायाः) कन्या की (सुन्दः) श्रमिलापा (कुरिरम्) करने योग्य, अपने पति से मिलने की परम अभिलापा—मैथुन' (श्रीपशः) श्रीर उसके समीप शयन या सहवास की हो। हसके बाद (श्रमिला) रात दिन के समान सदा परस्पर साथ रहने वाले वे दोनों (वरा) एक दूसरे को परम्य करने वाले हों। श्रीर उसके इस कार्य में (श्रिप्तः) श्रिप्त और उसके समान ज्ञान प्रकाश से श्रुक्त साथार्थ ही (प्ररोगवः) उसका प्ररोहित या साची (श्रासीत्) हो। यहां महर्षि हथानन्दकृत संस्कारविधि में विवाह संस्कार के योग्य काल का निर्याय देखने योग्य है।

" जब कन्या रजस्वला होकर पृष्ठ ३६-३७ में लिखे प्रमाये छुद्र हो जाय तब जिस दिन गर्भाधान की रामि निश्चित की हो उसमें विवाह करने के लिये प्रथम ही सब सामग्री जोड़ रखनी चाहिये। " इति द्यानन्द संस्कारविधि १४ संस्क० ए० १४२-४३॥

कुरीरम्—क्रियते तत् कुरीरः—मैथुनं वा। इति दयानन्द उकादिशाः ध्ये । उक्षा० ४ । ३३ ॥ भ्रोपशः—श्राष्ट् उपपूर्तत् शेतेरसुन् । भ्रोपशः सहशयनम् ।

सोमों वधूयुरंभवट्टाश्वनांस्तामुभा वरा । सूर्यी यत् पत्ये शंसंन्तीं मनंसा सिवतादंदात् ॥ ६ ॥

८-( प्र० ) 'परिषयः ' इति पैप्प० सं० । ९-( च० ) 'दशत् ! इहि पैप्प० सं० !

भा०—जब (सोमः) सोम, चीर्यवान् पुरुष (वध्युः) वध् की कामना से युक्त (अभवत्) होवे। तब (अश्विनीः) स्त्री पुरुष (उभौ) होनें। दारा) परस्पर एक दूसरे का वरण करने वाले (आस्ताम्) होनें। श्रीर (यत्) जब दोनें। की अभिलाषा पूरी तरह से हो तब (पत्ये) पित की (शंसन्तीम्) अभिलाषा करने वाली (सूर्याम्) कन्या को (सविता) उसका उत्पादक पिता (मनसा) अपने मनः संकल्प द्वारा (अददात्) दान करे, पति के हाथ सौंप दे।

मनो श्रस्या श्रनं श्रासीद् दौरांसीदुत च्छदिः । शुक्रावंन्रड्वाहांवास्तां यदयांत् सूर्यो पतिम् ॥ १० ॥

भार — (यद्) जब (स्यां) कन्या (पितम्) पित के पास (स्रयात्) जावे तब (स्रसाः) इस कन्या का पित के पास जाने के लिये (सनः स्रनः स्रासीत्) मन स्रयात् चित्त या संकल्प ही रथ हो। (उत) ध्रीर (ध्रीः) च्रीः, स्राकाश या वाग् वाणी ही उस प्वेंक्र संकल्पमय मनोरथ की ( च्छिदः) कपर की छत के समान् स्रावरण ( स्रासीत् ) हो। ( स्रनह्वाही ) उस मनोरथरूप रथ को ढाने वाले वैलों के स्थान पर ( शुक्रौ ) दोनों स्त्री पुरूष के शुक्र श्रीर रज हों। स्रथवा ब्रह्मचर्य से सिन्चित वीर्य ही उस मनोरथ के पूर्ण करने वाला हो जिससे स्रगला गृहस्थ सम्पन्न हो। या दोनों स्वयं ही ( शुक्रौ ) शुद्ध चित्त, कान्तिमान् होकर उस गृहस्थ रथ के उठाने वाले हों।

ऋक्खामाभ्यांमुभिहितौ गावौ ते सामुनावैताम् । श्रोत्रे ते चुके श्रांस्तां दिवि पन्थांश्चराच्यरः ॥ ११ ॥ % १० । ८४ । ११ ॥

१०-(च०) 'सूर्या गृहम् ' इति भू०।

११-(च॰) 'श्रोत्रं ते '(दि॰) 'सामनानितः ' इति ऋ०। 'उप-हितौ ' इति पैंप्प॰ सं०।

भा०—( ऋक्सामाभ्याम् ) ऋग्वेद श्रीर सामवेद दोनों से ( श्रभि-हिती ) वँधे हुए (ते) तेरे मनोरथ रथ के (गावी) पूर्वोक्न दोनों वैत्त (सामनी) समान चित होकर (एताम् ) चर्के । हे कन्ये ! (ते श्रोत्रे) दोनों कान (ते ) तेरे मनोरथ रथ के ( चक्रे ) दो चक्र ( शास्ताम् ) रहें । (दिवि ) श्री वा वायी में तेरे उस मनोरथ रथ का ( चराचरः ) समस्त चराचर संसार ( एन्थाः ) मार्ग है ।

शुर्ची ते चुके यत्या ब्यानो खन्न झाहंतः । धनो मनुस्मयं सूर्यारोहत् प्रयुती पतिम् ॥ १२ ॥

死0 2016年12311

भा०—हे कन्ये ! (ते बत्याः ) तेरे अपने पति के गृह जाते हुए (चक्रे शुची) शुद्ध कान्तिमान् प्वांक्ष हो चक्र हों श्रीर ( श्रक्षे ) भन्न=धुरेरूप से ( ब्यानः ) ब्यान नायु जो हृदय की नाहियों में विविध प्रकार से गति करता है वह ( ब्राहतः ) लगा हो ! ( पतिम प्रयती ) अपने पती के पास जाती हुई ( सूर्यो ) सूर्य की उना के समान शुद्ध कान्ति से युक्त कन्या ( मनःमयम् ) मनोमप, संकल्प से बने मानस-स्थ पर ( ब्रारो-हत् ) चहे ।

सूर्यीयां वहतुः प्रागीत् सष्टिता यमवास्ंजत् । सुघासुं हुन्यन्ते गावुः फल्गुनीषु न्यु/हांते ॥ १३ ॥

भा० १० । ८५ । १२ ॥

भार ( स्विता ) उत्पादक पिता ( यम् ) जिस दहेज को ( अवा-भजत् ) प्रदान करता है वही ( सूर्यायाः ) सूर्या=कन्या का ( वहतुः ) दहेज ( प्र ग्रासात् ) ग्रासे जाये । ( समासु<sup>9</sup> ) समा नवजों के योग में (सावः )

१३-( २० ) ' अघासु ' ( च० ) ' अर्जुन्योः पर्युद्धते ' इति ऋ० । १. मद्याः नक्षत्राणि सिंहराज्ञौ । फल्युन्यक्षापि तनै व । अर्जुनी फल्युनी च पर्यायौ ।

सूर्य की किरगें। भी (इन्यन्तें) मारी जाती हैं, मनदी हो जाती हैं श्रीर इसी कारण (फल्गुनीषु ) फल्गुनी नचन्नों के योग में (ब्युद्धते ) विवाह किया जाता है।

यद्भिना पृच्छमानावयांत त्रिचकोर्ण वहतुं सूर्यायाः । कैर्कं चक्रं वांमास्थित् कं देष्ट्रायं तस्थशुः ॥ १४ ॥

ऋ० २०। ८४ । १४ प्र० दि०, १४ रु० व०॥

भा०—हे ( अधिना ) दिन रात्रि के समान सदा एक दूसरे के पीछे खलने हारे विवाहित वर वधुओ ! ( सुर्यायाः ) सूर्यां—उषा के समान कान्तिमती कन्या के ( वहतुं ) दहेज को लेकर जब ( त्रिचक्रेण ) तीन चक्रों वाले रथ पर सवार होकर ( यट् ) जब ( प्रच्छमाना ) अपना मार्ग पूछते हुए ( अयातं ) जम्बें तो ( वाम् ) हे स्त्री पुरुषो ! तुम्हारा ( एकं चक्रं क आसीत् ) एक चक्र कहां होता है और ( देण्ट्राय ) उपदेश के ज्ञानो-पदेश के अवण करने के लिये तुम दोना ( क्र तस्थथुः ) किस स्थान पर खड़े हुआ करते हो ।

यदयातं शुभस्पता वरेयं सूर्यामुपं ।

विश्वें देवा अनु तद् वांमजानन् पुत्रः ितंरमवृणीत पूषा ॥१४॥
. ऋ०१०।८५।१४ १० ६०१४ द० व०॥

भा०-है ( शुभस्पती ) शोभा के मालिको ! वरवधुश्रो ! तुम दोनें। जब ( उपसूर्याम् ) सूर्या=कन्या के ( वरेयम् ) वरण कार्य के श्रवसर पर, विवाह संस्कार के भवसर पर ( यव् ) जब तुम दोनें। ( श्रयातम् ) श्राते

१४-(च०) 'पुत्रः पितराववृणीत पूषा ' इति ऋ०। 'पितरावृणीत ' इति पैप्प० सं०। 'माता च पिता च पितरौ ', 'पितरम् ' इति छान्दसमेक्त्रचनम् । पैप्पलाद गतः 'पितरा=पितरौ ' इति तस्यैक न्या-ख्यानम् ।

हो (तत्) तब (विश्वेदेवाः) समस्त विद्वान् पुरुष (वास्) तुम दोनां वर वध् के विषय में (श्रजानन्) भक्षी प्रकार जान के श्रीर तुम दोनों के विवाह कर केने की श्रजुमति दें। श्रीर तब (पूषा पुत्रः) हष्ट पुष्ट पुत्र श्रपने (पितरम्) उत्पादक माता पिता को (श्रव्याति) शास करे।

अर्थात् योग्य वयस् पर विवाह होने पर दोनों के हृष्ट पुष्ट पुत्र उत्पन्न होते हैं। ये दोनों हृष्ट पुष्ट पुत्र के मां वाप बनते हैं।

द्वे तें चके स्वें ब्रह्माएं ऋतुथा विंदुः। ऋथैकं चुकं यद् गुका तर्द्छातयु इद् ब्रिदुः॥ १६॥

項の 201 (七1 28 1)

भाо—है (सूर्ये) स्वें! सीआग्यवात कन्ये! (ते) तेरे मनस्य रथ के (हे चके) ओन्न या कान रूप दोनें। चकें को (महायः) महा के जानने वाले वेदल विद्वान् (महत्या) महत्वकाल के अवसर पर (विद्वः) भली प्रकार जानते हैं! (स्रथ) और (एकचक्रम्) एक चक्र (यत्) ओ (गुहा) गुहा में, हदय के नीतर जिपा है (तत्) उसको भी (अद्धातय हत्। विद्वान् लोग ही (विद्वः) जानते हैं। कन्या की सभिलाचा वर-प्राप्ति की होती है, वह अपने कानों से योग्य वरों की क्या अवया करती है और चिक्त से योग्य वर को गुग्रती है। दोनों कान और चित्त ये तीन चक्र हैं जिनसे वह मनोरय रूप रथ पर चड़कर पति को प्राप्त करती है।

श्चर्यमणी यजामहे सुबन्धुं पंतिवेदंनम् । डुर्बोह्कामित्र बन्धंनात् प्रेतो मुंखामि नामृतः ॥ १७ ॥ ऋ॰ ७ । ४९ । १२ ॥

१७-' त्रियम्बकं यनामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् ' (च०) ' मृत्योर्सुकीय मायु-तात् ' इति ऋ०। (प्र०) तनेव ' सुगन्धि पतिवेदनम् ' (च०) 'इतोमुक्षीय मामृतः' इति यजु०। (च०) 'गुल्च मासृतः' इति फेप्प० सं०। भा०—हम कन्या पत्त के लोग ( श्रर्थमण्यः) सर्वश्रेष्ठ न्यायकारी, ( प्रितेनेदनम् ) पित को प्राप्त करानेहारे, ( सुवन्धुम् ) उत्तम वन्धुस्वरूप परमेश्वर की ( यजामहे ) प्जा करते हैं । ( उर्वारुकम् ) खरवूजा जिस प्रकार श्रपनी बेल से टूटकर श्रापसे श्राप श्रलग हो जाता है उसी प्रकार में कार्यकर्ता ( इतः ) इस पितृगृह से ( प्रमुक्चामि ) इस कन्या को पृथक् करता हूं ( श्रमुतः ) उस पितवन्धन से ( न ) कभी पृथक् न करूं। बिल उसके साथ जाइता हूं ।

प्रेतो मुञ्जामि नामुतः सुबद्धाममुतंस्करम् । यथेयमिन्द्र मीड्वः सुपुत्रा सुभगासंति ॥ १८॥

ऋ० १० । ८५ । २५ ॥

भा० — में कन्या का पिता (इतः) इस पितृकुत्त से (प्रमुक्चािम) सर्वथा इस कन्या को एथक् करता हूं। (यमुतः) वृसरे इस के पित सम्बन्ध से इसको (न प्रमुक्चािम) कभी आताग न करूँ। प्रस्तुत (अमुतः) अमुक इस दूर के पित के साथ इसको (सुवदाम्) खूब अच्छी प्रकार प्राध्यवद्ध (करम्) कर देता हूं। (यथा) जिससे हे (इन्द्र) इन्द्र! परमेश्वर (इयम्) यह (सुभगा) उत्तम सीभाग्यवाती कन्या (भीढ्वः) वीर्य सेचन में समर्थ पित के साथ रहकर (सुपुत्रा) उत्तम पुत्र बाती (असित) हो। प्रत्वा मुआमि वर्षणस्य पाशाद् येन त्वावंध्नात् सिवता सुशेवाः। अत्तस्य योनी सुकृतस्यं लोके स्थोनं ते अस्तु सुइसंभलाय ॥१६॥ अद्भुतरस्य योनी सुकृतस्यं लोके स्थोनं ते अस्तु सुइसंभलाय ॥१६॥

१८-( प्र० ) ' प्रेतो सुञ्चात मामुतः ' इति पैप्प० सं०। (प्र० ) 'सुञ्चाति' ( द्वि० ) ' करत ' इति आप० मन्त्रपाठः।

१९-(दि०) ' सुरोबं: ' इति ऋ०। (च०) ' अरिष्टां त्वा सह पत्या दथामि ' इति ऋ०।

भा०—हे कन्ये! (स्वा) तुमको में पति, (वरुगस्य) सर्वश्रेष्ठ, तेरे रचक परमेश्वर या वरुग प्रजापित पिता के (पाशात्) उस बन्धन से (प्र मुक्चामि) छुड़ाता हूं (येन) जिस बन्धन से (स्वा) तुमें (सुशेवा) उत्तम रीति से सेवा करने योग्य (सिवता) तेरे पिता ने (श्रवधनात्) बांधा था। हे कन्ये! (श्रतस्य योनी) परम सस्य ज्ञान श्रीर यज्ञ के स्थान श्रीर (सुकृतस्य) पुष्प श्रीर सस्याचरण के (लोके) लोक, गृहस्थाश्रम गें (सहसंभक्षाये) पति कं साथ सदा सुमधुर भाषण करने वाली, मञ्जु-भाषिणी या संभल सहित (ते) तुमको (स्थीनम्) सुख (श्रस्तु) ग्राप्त हो।

भर्गस्त्वेतो नंयतु हस्तुगृह्याश्विनां त्वा प्र वंहतुः रथेन । गृहान् गंच्छु गृहपंत्नी यथासों वृशिनी त्वं विद्युमा वंदासि ॥२०॥(२)

भा०—हे कन्ये ! पुत्रि ! (स्वा ) तुमको (भगः ) ऐश्वर्यवान् सौभाग्यशील वर (हतः ) इस पितृगृह से (हस्तगृहा ) हाथ से पकड़ कर, पाणिप्रहण करके (नयतु ) ले जावे । (श्रिश्वना ) श्रश्च पर आरुद वर और
उसका भाई होनों (स्वा ) तुमको (रथेन ) रथ पर बैठकर (प्र वहताम् )
ले जार्थे । हे कन्ये ! तू गृहपत्नी होकर (गृहान् गच्छ) घर को जा ।
(यथा ) जिससे (स्वं ) तू (गृहपत्नी ) गृहस्वामिनी (श्रसः ) हो
(वशिनी ) सबको वश करनेहारी, सब के तृदयहारिणी (स्वं ) तू (विदथम् ) ज्ञान से भरे वचन (श्रावरासि ) कहा कर ।

भळ, भछ, परिआपणहिंसादानेषु ( भ्वादिः )। हमाम् विष्यामि वरुणस्य पाशं थमवश्नात् सविता सुकेतः । थातुश्च योनौ सुकृतस्य लोके स्थोनं मे सह पत्या करोमि । इति तै० सं० । ( व० ) सहपत्नी वष् , इति पैरप० सं०।

२०-( प्र० ) पूपा त्वेतो ' इति भू०।

इह प्रियं प्रजाये ते सर्मध्यताम्हिमन् गृहे गाईपत्याय जागृहि। पना पत्यां तुन्वं सं स्पृंशस्याथ जिविविद्धमा वेदासि॥ २१॥

भा०—हे पुत्रि! (ते) तेरी (प्रजाये) प्रजा, सन्तान के लिये (प्रियम्) प्रिय, उत्तम २, मनोहारी, तुस्ते थिय लगने वाले पदार्थ (सम् ऋष्यताम्) अच्छी प्रकार अधिक सात्रा में प्राप्त हों। (अस्मिन् गृहे) इस घर में (गाईपत्याय) गाईपत्य, गृहपति के कार्य, गाईपत्य अप्ति की सेवा और गृहस्थकार्य के लिये (जागृहि) तु सदा जाग, सावधान रह। श्रीर (एना पत्या) इस पति के संग (तन्वं) अपने शरीर को (सं स्ट्रशस्य) स्पर्श करा, आलिङ्गन कर। (अथ) और उसके वाद (जिविं:) शरीर में बृद्ध और अधिक उमर की बूढ़ी होकर या सत्योपदेष्ट्री माता होकर (विदथम्) ज्ञानोपदेश (आ वदासि) किया कर।

डहैंय स्तं मा वि थैं।व्टं विश्वमायुर्व्य/श्रुतम् । कीडंन्त्रौ पुत्रैर्नप्तृंभिर्मोदंमानौ खस्तुकौ ॥ २२ ॥

भा० - हे वरवधू ! तुम दोनों (इह एव) इस गृहस्य श्राश्रम में (स्तं) रहे। (मा वियोष्टम्) कभी वियुक्त न हुश्रा करो। (पुनैः) पुत्रों (नप्तृभिः) नातियों से (कीइन्तौ) खेलते हुए (मोदमानौ) श्रानन्द प्रसन्त रहते हुए (सु-श्रस्तवौ) उत्तम गृह से सम्पन्त होकर (विश्वम् श्रायुः) श्रपनी पूर्णं श्रायु का (वि श्ररनुतम्) विशेष रूप से या विविध प्रकार से भोग करो।

पूर्वापुरं चंरतो माययैतौ शिशू कीर्डन्तौ परि यातोर्श्वम् । विश्वान्यो सुवंना विचर्ष कुर्तूर्न्यो विद्धंजायसे नवः ॥ २३ ॥

२१-( प्र० ) ' प्रजाया ' ( तृ० च० ) ' स्जस्त्राधाजिनी विद्यमावदायः ' ' जीनी ' इति आप० ।

२२-( च॰ ) 'स्वे गृहे र्'( डि॰ ) 'दीर्धमाञ्ज ' इति ऋ०।

भार सूर्य चन्द्र और आता, परमातमा पच में पूर्व अथर्व० ७ । 

= १ । १ ॥ और १३ । २ । ११ ॥ में कह आये हैं । यहां पतिपत्नि के सम्बन्ध में कहते हैं । (एती ) ये दोनों (शिशू) एकत्र शयन करने हारे पति पत्नी (पूर्वापरम्) एक दूसरे के आगे और पीक्षे, पतिपत्नीभाव से (मायया) माया, परम्पर के प्रेम खीखा से (चरतः) विचरण करते हैं और (क्रीइन्तों) नाना प्रकार से क्रीइा विहार करते हुए (अर्थावम्) ससार-सागर के पार (परि यातः) जाते हैं । उन दोनों में (अन्यः) एक (विश्वा सुवना) समस्त खोकों को (विचष्ट) विविध रूप से देखता है । और (अन्यः) दूसरा चन्द्रमा के समान स्त्री (अत्त्न विद्रधत्) ऋतुओं, ऋतु काखों को धारण करती हुई (नवः) सदा नवीन शरीर वाली, सुन्दर रूप (जायसे) होजाती है ।

नवोनवो भवखि जार्यमानोहां केतुरुषसांमेष्यप्रम् । भागं देवेभ्यो वि दंघास्यायन् प्र चंन्द्रमस्तिरसे द्वीर्धमायुः ॥२४॥

भा०—हे सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ! तू ( श्रद्धाम् ) विनी का ( केतुः ) प्रज्ञापक, ज्ञाता होकर ( जायमानः ) पुत्र रूप से उत्पन्न होता हुआ ( उपसाम् अप्रम् ) उपाश्रों के प्रारम्भ में सूर्य के समान ( नवः नवः भवित ) नये २ रूप में प्रकट होता है। और तू हे गृहस्थ ! निस्य ( देवेभ्यः ) विद्वानी अतिथि आदि देव के समान पूज्य पुरुषों के लिये ( भाग ) अने आदि सेवन योग्य पदार्थ ( विद्वासि ) विविध प्रकार से प्रदान करता है और ( आयन् ) सवको प्राप्त होकर हे ( चन्द्रमः ) चन्द्र के समान श्राह्मार दक्तारिन् व परिन ! तू सवको ( दीर्घाम् आयुः ) दीर्घ जीवन ( प्रतिरसे ) प्रदान करती है ।

पतिजाँयां प्रविशति गर्मों भूत्वा स मातरम् । तस्यां पुनभैवो भूत्वा दशमे मासि जायते । तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः । ऐ० ७ । १३॥ परां देहि शामुल्यं/ ब्रह्मभ्यो वि भंजा चसुं। कृत्यैषा पद्वती भूत्वा जाया विंशते पतिंम् ॥ २४ ॥

भाठ—हे नविवाहित पुरुष ! तू (शामुहबम्) शमन करने योग्य मानस दुर्भाव या मिलनता को (परा देहि) दूर करदे । श्रीर (ब्रह्मभ्यः) विद्वान् ब्राह्मणों की (वसु) धन का (वि भज) विविध रूपों में दान कर । (एपा जाया) यह जाया, स्त्री साचात् (पद्वती) चरणों वाली (कृत्या) सेना के समान हिंसाकारिणी (भूत्वा) होकर (पितम्) पित के गृह में (विशते) प्रवेश करती हैं । विद्वानों को गृह पर बुलाकर उनके ज्ञानोपदेशों द्वारा चित्त के मिलन भावों को दूर करे । नहीं तो गृहों में नववधू ही कलह का कारण हो जाती है ।

> नृत्तिल्लोहितं भविति कृत्यासृक्तिर्व्य/ज्यते । एर्थन्ते स्रस्या ज्ञातयः पतिर्वन्धेषु वध्यते ॥ २६॥

भार — हे नविवाहित ! जब इस नविवाहिता वधू का हृदय (नील को।हितम् ) नीला, लाल या शबल, तामस और राजस भावों से युक्त, मिलन (भवित ) हो जाता है तब उसकी (कृत्या ग्रासिक्तः) हिंसा के कार्य में आदत या भोगप्रवृत्ति (वि ग्राज्यते ) स्पष्ट हो जाती है। तब ( असाः ज्ञातयः ) उस कन्या के वन्धु वान्धव भी (एधन्ते ) बढ़ते हैं भीर (पितः ) पित ( बन्धेषु ) वन्धनों में ( वध्यते ) बंधता है।

श्चरलीला तुनूर्भविति रुशंती पापयांमुगा। पतिर्यद्व वृष्ट्रोडं वासंखः स्वमङ्गमभ्यूर्णुते ॥ २०॥

२५-( ए० ) 'भूत्वी' इति ऋ०। ( प्र० ) 'प्राहेहि शावल्यं' इति आप०। २६-( प्र० ) ' नीळलोहिते मदतः ' इति आप०।

२७-(प्र०) 'अश्रीरा' (च०) 'स्वमस्गमधिशस्तते 'इति ऋ०। (प्रे०) 'अश्रीरातंतुः '(च०') 'वासंसा 'इति च बहुन्न।

भा०—(यद) षाँदे (वध्वः) वधू के (वाससः) वल से (पतिः) पति (स्वम् अङ्गम्) अपना शरीर (अभि ऊर्छते) आच्छादित करे तो (अमुया) इस (पापया) पाप या बुरी रीति से (रुशती) सुन्दर शोभा युक्र (तन्ः) शरीर भी (अरबीबा) गन्दा, मिबन, शोभा रहित (भवति) हो जाता है। पति कभी अपनी स्त्री के उतरे हुए कपड़े न पहना करे।

श्राशसंनं विशसंनमधो ऋधिविकतैनम्।

चूर्योगाः पश्य ऋपाणि तानि ब्रह्मोत श्रम्भति॥ २८ ॥

. भा०—(सूर्यायाः) पुत्र प्रसव करने में समर्थ युवित के (रूपाणिः) रूपों को (परव) देख । उस में रजस्वला होने के समय अङ्गों का (आश-धनम्) कटना (विश्वसनम्) फटना और (अधि विकर्तनम्) चिरना आदि होता है। (तावि) उन सब दोपों और मिलनता के कार्यों को ( प्रह्मा उत ) ब्रह्मा, विधाता परमेश्वर या ब्रह्मज्ञानी विद्वान् ही ( शुम्मिति ) संस्कार द्वारा उसको शुद्ध करता है।

नुष्टमेतत् कद्वंकमणाष्ठवंद् शिषवृत्तैतवृत्त्वे। सूर्यो यो ब्रह्मा वेद स इद् वाधूयमईति॥ २६॥

आo—उस दशा में ( एतम् ) स्त्री का शरीर ( तृष्टम् ) तृषा, उष्णाता का रोग उत्पन्न करता है ( कटुकम् ) कटु, देह पर चिरमराहट की फुन्सियां ग्रादि विपम कष्ट उत्पन्न करता है ( अपाष्टवद् ) घृष्टित वस्तु के समान ग्रीर (विषवत् ) विष से युक्त होता है । उस समय ( एतत् ) स्त्री का शरीर ( प्रत्तवे न ) भोग करने योग्य नहीं होता । ( यः ) जो ( ब्रह्मा ) ब्रह्मवेत्ता विद्वान् इस प्रकार ( स्व्योम् ) सन्तानोत्पन्न करने में समर्थ कन्या के लक्ष्ण ( वेद ) जानता है या जो स्वर्ण कन्या को पति के हाथ प्राप्त करादे

२८-( च०) ' नहातु शुन्धति ' इति ऋ०। २६--' कडुकमेतत् ' ( तृ० ) ' निवात् ' इति

वह ब्रह्मा या जो सुर्यो सुक्ष को जानता हो (सः इत् ) उसको ही (वाध्यम् ) वाध्य=वधू के विवाह के अवसर के वंस्त्र लेने ( अर्हति ) उचित हैं।

स इत् तत् स्योनं हंरति ब्रह्मा वासंः सुमङ्गलंम्। प्रायंश्चिच्चि यो श्रुध्येति येनं जाया न रिप्यंति ॥ ३०॥ (३)

भा०—(सः इत्) वह ब्रह्मवेता ही (तत्) उस (सुमङ्गलम्) शुभ, मङ्गलसूचक (वासः) वस्त्र को (स्थोनम्) सुखपूर्वक (हरति) ले लेता है (यः) जो (प्राथश्चित्तिम्) प्रायश्चित्तीय विधि को (प्राथ्येति) पृदता है (येन) जिससे (जाया) पृत्नी (न रिष्यिति) पृति के प्रति हानि कारक नहीं होती।

प्रायश्चित्त विधान, गर्भाधान संस्कार में ओ३म् 'अप्ते प्रायश्चित्ते ॰ दृत्यादि २० मन्त्र हैं । 'चिरितव्रतः सूर्यं।विदे वधूवस्त्रं द्णात् ' इति आश्व० . गृ० सू० । १ । = । १३ ॥ गर्भाधान के पूर्व तीन रात्रि, १२ रात्रि या एक वर्ष का ब्रह्मचर्यं व्रत करके बाद में वधू के वस्त्र सूर्याविद् ब्राह्मण् को दान करे ।

युवं भगं सं भरतं समृद्धमृतं वर्दन्तावृतोधेषु ।

ब्रह्मंग्स्पते पतिमुस्यै रोंचयु चारुं संभूलो वंदतु वार्चमेताम् ॥३१॥

भा०—हे स्त्री पुरुषो ! ( युवं ) तुम दोनों ( ऋतोषेषु ) अपने सत्य भाषणा के व्यवहारों में सदा ( ऋतं वदन्ता ) सत्य का भाषणा करते हुए ( समृद्धं ) खूब समृद्ध, धन सम्पन्ध ( भगम् ) ऐश्वर्यं को ( सं भरतम् ) भली प्रकार प्राप्त करो । हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्म, वेद के परिपालक विद्वन् ! ( अस्ये ) इस कन्या के ( पतिम् ) पति के प्रति ( रोचय ) रुचि उत्पन्न करा, ऐसा उपदेश कर जिससे वह अपने पति को अधिक स्नेह से चाहे । श्रीर ( संभलः ) उत्तम मधुर भाषणा करने वाला विद्वान् ( एताम् ) इस ( वाचम् ) स्नेह भरी वाणी को ( चारु ) मली प्रकार ( वदतु ) कहे ।

३१-(दि०) ' मृत्योघेन ' (च०) ' सुभलो ' इति पप्प० सं०।

इहेर'साय न पुरो गंमाथुमं गांव: प्रजयां वर्षयाथ । शुभैयतीछस्रियाः सोमंवर्चसो विश्वो देवाः क्रञ्चिह नो मनांसि॥३२॥

भा०—हे (गावः) गाँवो या गमन करने योग्य क्षियो ! तुम (इह इंत्) यहां ही पतिगृह में ( असाथ ) रहो । तुम (परः ) दूर देश में ( न गमाथ ) मत जाओ । (इमं ) इस अपने पालक को ( प्रजया ) उत्तम सन्तान से (वर्धयाथ) बदाओ । हे (उक्तियाः) गाँवो, या उत्तम आचार वाली क्षियो ! आप लोग ( शुभं यतीः ) सुन्दरता से इधर उधर विचरती हुई ( सोमवर्चतः ) सोम, चन्द्र के समान कान्ति वाली, खेत और लाल वर्ध की या साग्य होकर रहो । ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान, श्रेष्ठ पुरुष ( वः ) तुम्हारे ( मनांसि ) वित्तों को ( इह कन् ) यहां ही लगाय रखें । इमं गांवः प्रजया सं विद्यायायं देवानां न मिनाति भागम् । श्रम्भ वं: पूषा मुरुतंश्च सर्वे श्रम्मै वं! धाता संविता सुवाति ॥३३॥

भा०—है (गावः) गौन्नो ! या गमन योग्य स्त्रियो, भूमियो ! (इमं) इस नवगृहस्य को (प्रजया) प्रजा से (सं विशाय) प्राप्त होन्नो । (जयम्) यह गृहस्य (देवानाम्) देवों, पूज्य विद्वानों और अतिथियों के (आगम्) आग को (न मिनाति) नहीं मारता, लोप नहीं करता। (वंः) तुमको (पोपा) पुष्ट करने वांला पोषक और (सर्वे वं) समस्त (मरुतः) वैस्यगया या विद्वान् पुरुष (अस्मै) इस गृहपति के निमित्त तुमे देते हैं । और (वः धाता) तुम्हारा पालक और (सविता) उत्पादक पिता और परमेश्वर भी तुमको (अस्मै सुवाति) इसके हार्यो तुम्हें देता है। ज्ञानुद्वारा ऋजवंः सन्तु पन्थांनो येशिः सखांयो यन्ति नो वर्षेयम् । सं भगेन समंग्रम्या सं घाता संजनु वर्वेसा ॥ २४॥

३३-( प्र० ) 'सं विशष्त्रम् 'इति पेष्प० सं० । ३४-'सन्तु पत्थाः 'इति ऋ० ।

भा०—(यैभिः) जिन मार्गी से (नः सखायः) हमारे मिश्रगण् (वरेयम्) कन्या वरण् के उत्सव के लिये (यन्ति) जॉर्व वे (पन्थानः) मार्ग (श्रनुचराः) कांटों से रहित श्रीर (ऋजंवः) सरल, सूधे (सन्तु) हों। (भगेन) ऐश्वर्यसम्पन्न धनाढ्य पुरुषों श्रीर (श्रयंग्णा) श्रयंमा, श्रेष्ठ राजा के (सम् सम्) साथ मिलकर (धाता) विधाता, मार्ग बनाने वाला शिख्पी उन मार्गों को (वर्चसा) प्रकाश से (सं सजतु) श्रच्छी प्रकार युक्त करे। या (धाता) परमात्मा हमें धनाढ्य पुरुषों श्रीर (श्रयंग्णा) न्यायकारी राजा सहित (सं सजतु) श्रुक्त करे।

यञ्च वर्ची श्रत्तेषु सुरायां च यदाहितम् । यद् गोष्ट्रश्विना वर्चस्तेनेमां वर्चसावतम् ॥ ३४॥

भा०--( यत् च ) श्रीर जो ( वर्चः ) तेज या बल, विक्ताकर्षण बल ( श्रवेषु ) श्रचों, पासों में या प्रेमियों की श्रांसों में है, ( यत् च ) श्रीर जो बल (सुरायाम्) विक्त को हरने वाली स्त्री या (सुरायाम्) सुरा पात्र में ( श्राहितम् ) भरा है श्रीर ( यद् वर्चः गोषु ) जो तेज, धन, समृद्धि श्रीर प्रिष्टिकारक घी दूध श्रादि सुस्वादु पदार्थों या गोश्रों में विद्यमान है (तेन) उन सब तीनों प्रकार के तेजों से हे ( श्रिष्ठना ) स्त्री पुरुषों, तुम सब ( इमाम् ) इस सीभाग्यवती नववधू को ( श्रवतम् ) सुशोभित करो ।

थेनं महानुग्न्या ज्ञञ्जमिश्वन्ता थेनं वा सुरा । थेनाचा श्रभ्यविच्यन्त तेनेमां वर्चसावतम् ॥ ३६ ॥

भा०—( येन ) जिस ( वर्चसा ) तेज या चित्ताकर्षक मनोहरता से ( महानम्न्याः ) बदी नंगी=महावैश्या का ( जघनम् ) भोगस्थान युक्त है श्रीर (येन वा) जिस चिताकर्षक गुण से (सुरा) सुरा, मच या स्त्री परिपूर्ण

१६-' महानष्न्याः ' इति सर्वत्र प्रायिकः पाठः । ' महानग्न्याः ' इति हिटनिग्रीफिशदयः ।

है श्रीर (येन) जिस चित्ताकर्षक गुण से (श्रदा:) जूए के पासे या इन्द्रियें (श्रभिश्रसिच्यन्त) भरे पूरे रहते हैं (तेनं) उस (वर्चसा) चित्ताकर्षक गुण्यमय तेज से (इमां) इस स्त्री को हे (श्रिश्वनी) स्त्री पुरुषो या कन्या या वर के माता पिताओ तुम भी (श्रवतम्) सुरोशित करो।

साधारण लोग जिस चित्ताकर्षण से वेश्या, सब श्रीर जुशों में सुकते है वह सब प्रलोभक चित्ताकर्षक गुण उस नववधू में प्राप्त हों जिससे नव-विवाहित श्रपनी स्त्री को त्याग कर श्रन्य व्यसनों में मनोयोग न दे। यो श्रानि्ष्मो द्वाद्यंद्रप्स्व न्त्रंय विश्रांस ईंडेते श्रध्वरेषुं। श्रपां नवानमधुंमतीर्वो द्वा याभिरिन्द्रों वानुधे द्वीर्या/वान्॥ ३७ ॥

भा०—(यः) जो अग्नि परमेश्वर (अनिध्मः) विना इँधन के जलों में विद्यमान विद्युत के समान समस्त प्रजाओं में (दीदयत्) प्रकाशित होता है, (यं) जिसकी (अध्वरेषु) यज्ञों में (विप्रासः) विद्वान् मेधावी पुरुष (ईंढते) उपासना करते हैं। वह (अपां नपात्) प्रजाओं का परि-पात्तक, प्रभु, परमेश्वर (मधुमतीः) मधु=जीवन और ज्ञान=आनन्दरस से परिपूर्ण (अपः) प्रजापं, सत्कमें और सद् बुद्धियां (दाः) प्रदान करेन्। (याभिः) जिनसे (वीर्यांवान्) वीर्यंवान् पुरुष (वानुधे) बदता है।

> इद्महं रुशंन्तं धामं तंनूहृष्टिमपोहामि । यो भुद्रो रोंचनस्तमुदंचामि ॥ ३८ ॥

भार — (इदम् ) यह (श्रहम् ) में (रुशन्तं ) नाश करने वाले, (तनुदूर्विम् ) शरीर के दूर्वित करने वाले और (आमं) शरीर को जकदने वाले रोग को (श्रप् ऊहामि) शरीर से दूर करता हूं। और (यः) जो

३७-( च॰ ) <sup>4</sup> नीर्याय <sup>1</sup> इति ऋ०।

३८- ततुद्धिमधितुदामि '( तु० च० ) ' यः शिवो मही रोचनस्तेनत्वा-मपितुदामि ' इति पैप्प० सं० ।

(भदः) सुखकारी (रोचनः) सुन्दर वर्ष है (तम्) उसको (उद् श्रचामि) अपर जिड़कता हूं।

वर वधू के उबटन आदि से शरीर के मल को दूर करें और उत्तम शरीर वर्षा करने के पदार्थों का उपयोग करें।

श्रास्यै ब्राह्मणाः स्तपंनीर्हरुन्त्ववीरष्नुचिद्यंजन्त्वापः । श्रुर्युःणो श्रुग्नि पर्येतु पूप्न प्रतीत्तन्ते स्वश्रंरो द्वेवरंश्च ॥३६॥

भार — (ब्राह्मग्दाः ) ब्रह्म, वेद के जानने हारे विद्वान् पुरुष ( श्रस्य ) इस कन्या को ( स्नंपनीः ) नहं जाने के बीग्य ( श्रपः ) जलों को ( श्राहरन्तु ) लावें श्रीर वे ही (श्रवीरक्षीः ) वीर्य श्रीर संन्तान को नाश न करने वाली ( श्रपः ) जलों श्रीर उत्तम उपदेशों श्रीर कंमी को ( उद् श्रजन्तु ) प्राप्त करावें । कन्या स्नानादि करके ( श्रयंग्यः ) श्रयंमा, परमेश्वर या राजा के प्रतिानिधि ( श्रप्तिम् ) श्रक्षि की ( परि एतु ) प्रदक्षिणा करे श्रीर ( पूपन् १ ) प्रपा -वर श्रीर ( श्रश्वरः ) कन्या का भावी समुर श्रीर ( देवरः च ) देवर, पति का छोटा भाई दोनों श्रीर श्रंन्य सम्बन्धी ( प्रतीक्षन्त ) उसकी प्रतीक्षा करें, उसे देखा करें ।

बोधायन गृह्यसुत्रे—श्रथैनां प्रदक्षिणमाप्ति पर्याणयित श्रथंम्यो अप्ति परियन्तु वित्रं प्रतीवन्तां श्रश्चवो देवराश्च । इति ॥ शं ते हिरंएग्यं शामुं खुन्त्वापः शं मेथिभैवतु शं युगस्य तर्यं । शंतु त्रापंः शृतपंत्रिता भवन्तु शमु पत्यां तुन्व १ सं स्पृशस्व ॥४०॥(४)

३९-(द्वि०) ' उदयन्तु ' इति ह्विटिनिः । अस्यै ब्रोह्मणाः स्नेपनं हरन्तु अवीरक्षीरुदचन वापः ।

 <sup>&#</sup>x27; पूषन् सुपां सुलुक् ' इति विमक्तिलोपः । अर्थमणोऽधिं परियन्तुक्षिप्रम् प्रती-क्षन्तां श्रश्नवो देवराश्चेति आपस्त० मन्त्रयाठः । ( २० ) ' पर्येतु भोषम् ' इति ह्विटनिकामितः ।

भा०—हे नंववंधु ! (ते ) तुं में (हिरंग्यं शंम्) यह सुंवर्णांदि का आभरण सुंखकारी हो। (आप: शम् उ सन्तुं), जल भी तुमें सुखकारक हों। (सेथि:) परस्पर का संग-लाभ भी तुमें सुखकारक हो। धीर (युगस्य) तुम युगल हुए जोदे का (तधी) परस्पर का आधात प्रतिधात भी (शम्) सुखकारी हो। (ते) तुमें हे वधु ! (शतपवित्राः) सिंकहों प्रकार से पवित्र करने वाले (आप:) जल और स्वच्छ जलों के समान पवित्र आसजन तुमें (शम् भवन्तु) कल्याणकारी हों। धीर तू (शम् उ) सुखपूर्वक हो। धपने (पत्या) पित के शारीर के साथ धपने (तन्वं) आरीर का (संस्थारव) स्पर्श करा। पूर्व काल में विवाह में काष्टरतम्भ (मेथि) गाड़ा जाता था, उसके साथ भी स्त्री को बांधते थे और वैक्तों के जूए का स्पर्श भी कराते थे। वे रुदियां केवल कमकाण्ड की थीं, जिनमें काष्ट-स्तम्म पुरुष का श्रीर जुआ सुसंगत स्त्री पुरुष का प्रतिनिधि हैं।

से रथंस्य सेनंषुः से युगस्यं शतकतो । श्रुपालामिन्द्र त्रिष्पूत्वाक्षंग्रोः सर्यत्वचम् ॥ ४१ ॥

भा०—हे (शतकतो ) सैंकड़ों कर्म करनेहारे परमात्मन् ! हे शत-प्रज्ञ श्राचार्य ! तू (रथस्य ) रथ श्रर्थात् रमण् करने योग्य शरीर के (खे ) छिद्र इन्द्रियों में श्रीर (श्रनसः) प्राण्मय जीवन के (खे ) श्रवकाश भाग, जीवन काल में धौर (श्रास्य ) परस्पर मिलकर जोड़ा बने श्रुगल पति पिल के (खे ) गृह में, हे इन्द्र परमेश्वर (श्रपालाम्) अपाला=श्रवला युवती स्त्री को (त्रिः पूला) मन, वागी श्रीर कर्म, तीनों प्रकार से पवित्र करके (सूर्यत्वचम् ) सूर्य के समान कान्ति वाली (श्रक्रणोः) कर देता है।

४१-( रु०) 'पूत्वी' इति ऋ०।

ष्ट्राशासांना सौमनुसं ग्रुजां सौभांग्यं र्यिम् । पत्युरज्जेवता भूत्वा सं नंह्यस्वामृतांय कम् ॥ ४२ ॥

भा०—(सामनसम्) उत्तम चित्त, (प्रजाम्) उत्तम सन्तान, (साभा-स्यम्) उत्तम साभाग्य श्रीर (रियम्) धन समृद्धि की (श्राशासाना) छाशा करती हुई हे वधु ! तू (पत्युः) श्रपने पति के (श्रनुवता) श्रन्-फूल वर्तनेहारी (भूता) होकर (श्रमृताय) श्रमृत, पूर्ण १०० वर्ष की छायु प्राप्त करने श्रथवा सुख, प्राण, श्रमृत या प्रजा लाम के जिये (सं नहारव) श्रपने को कटियद्ध कर, तैयार हो।

> यथा सिन्धुंर्नदीनां साम्राज्यं सुपुत्रे चृषां । एवा त्वं सम्राह्येधि पत्युरस्तं प्ररेत्यं ॥ ४३ ॥

भा० — (नदीनां) नादेयां के बीच में (यथा) जिस प्रकार (सिन्धुः) समुद्र सब से बढ़ा होने के कारण (साम्राज्यं सुपुदे) उन पर शासनं करता है उसी प्रकार (वृषा) वीर्यसेचन में संमर्थ युवकं पति है स्त्रि! तेरे लिये (साम्राज्यम् सुपुदे) साम्राज्य बनाता है। उसका वह स्वयं महाराजा है। (एवा) उसी प्रकार (श्वम्) तू (पर्युः श्वस्तम्) पति के घर (परेत्य) पहुंच कर (साम्राज्ञी) महाराणी (एषि) बन कर रह ।

मुम्राह्येधि ऋग्रुरेषु सुम्राह्युत देवुषु । जनान्दुः सुम्राह्येधि सुम्राह्युत श्वश्र्वाः ॥ ४४ ॥

भा०-हे वधु ! तू (श्रशुरेषु )श्रशुरा में (सम्राज्ञी एधि ) महा-राखी होकर रह । (उत् देवृषु सम्राज्ञी )श्रीर देवरों के बीच में भी महा-

४२-( द्वि॰ च॰) - प्रचोबहुरशोबलम् । इन्द्राण्यनुवता सन्नहोऽमृतायकम् ॥ र इति पैप्प॰ सं॰ ।

४२- सम्राज्ञी श्रद्धोरे सन, सम्राज्ञी श्रद्धां सन । ननान्दरि सम्राज्ञी सन सम्राज्ञी स्रिधिरम् १ इति ऋ० ।

1

राणी बनकर रह । ( ननान्दुः सम्राज्ञी ) ननद के समस् भी तू महाराणी के समान श्रादरयुक्त होकर रह । ( दस श्रश्र्वाः सम्राज्ञी ) श्रोर सास की दृष्टि में भी महाराणी बनकर रह ।

या श्रक्तंन्त्रचयुन् यार्थ्यं तित्वरे या देवीरन्ताँ श्रभितो दंदन्त । तास्त्वां जरसे सं व्यंयुन्त्वायुंध्मतीदं परि धत्ख वासं:॥ ४४ ॥

भा० — हे ( आयुष्मति ) दीर्घ आयु वाली श्रीमति ! वरानने ! (याः) जिन सादियों को ( देवीः ) घर की उचम देवियों ने स्वयं ( अक्टन्तन् ) काता, ( अवयन् ) स्वयं छुना, ( याः च ) श्रीर जिनको ( तत्निरे ) ताना श्रीर ( याः ) जिनके ( आभितः अन्तान् ) दोनों तरफ़ के श्रंचरी को ( ददन्त ) गांठ देकर बनाया ( ताः ) वे सादियाँ ( स्वा ) तुमको ( जरसे ) घृद्धावस्था तक ( सं व्ययन्तु ) आच्छादित करें । हे आयुष्मति ! ( इदं ) यह ( वासः ) वस्त्र ( परिधरस्व ) पहन के ।

जीवं र्चदित् वि नंयन्त्यध्वरं द्वीर्धामनु प्रसिति दीध्युर्नरः । ब्रामं पृत्रभ्यो य द्वदं संमीरिरे मयः पतिभ्यो जनये परिष्वज्ञे ॥४६॥ ऋ० १०। ४०। १०॥

भा०—( जीवं रुदन्ति ) विदाई के ख़वसर पर लोग अपने प्रेमी जीव ' के जिये रोया करते हैं। इसी कारण वे ( अध्वरं ) पवित्र यज्ञ कर्म को

४५ - (प्र०) ध्या अतन्तत १ (द्वि०) ध्याश्च देवीस्तन्तू न मितोततन्थ १ इति पा० गृ० स्०। देव्योऽन्तान् १ (तृ०) तास्त्वादेवीजरसा संव्ययस्त्र १ पा० गृ० स्०, मै० मा० । गृह्यस्त्रेषु ध्यमितोततन्थ १ इति स पाठः । ध्यमितोददन्त १ इत्यनुकृत्यप्रवृत्तः । ध्यमितस्ततन्थे ति सन्ध्यनुसारः पाठः ।

४६-( ४० ) ' विमयन्ते क्षण्यरे ' ( द्वि० ) 'दीर्घायुः' ( तृ० ) ' स्मे-रिरे जनयः ' इति ऋ १ ।

( वि नयन्ति ) न्यर्थ कर देते हैं। ( नरः ) नेता लोग ( दीर्वाम् ) लम्बे दीर्घकाल के लिये लोग (प्रसितिम् ) भविष्य के फांसे को (दीध्युः) विचारा करते हैं। वास्तव में ( ये ) लोग (पितृभ्यः ) माता पिताम्रा के विथे ( हदम् ) इस विवाहरूप ( वामम् ) सुन्दर कार्यं को ( सम् ह्राँरिरे ) रचते हैं वे (पतिस्यः) पातियों के लिये (जनये) अपनी स्त्री के (पहि. व्वजे ) आर्थिंगन का ( मयः ) सुख भी उत्पन्न करते हैं । ऐसे अवसर पर श्रपने सम्बन्धियों की विदाई के लिये नहीं रोना चाहिये।

स्योनं घुवं प्रजायै धारयामि तेश्मनि हेन्याः पृथिन्या उपस्थे । तमा तिष्ठानुमादयां सुवचां दीर्घ त त्रायुं: सिवता हंगोतु ॥४७॥

भा०-हे वधु ! (दंब्याः ) देवी (पृथिन्याः ) पृथिची की (उपस्थे) गोद में (ते) तेशे (प्रजाये) उत्तम प्रजा के जिये (खोनं) सुलकारक ( धुवम् ) स्थिर ( प्रश्मानं ) शिलाखराढ को ( धारवामि ) स्थापित करता हैं। (तम् आतिष्ठ) उस शिला पर पैर् रखकर लड़ी होजा। ( अनुमाद्याः ) त् प्रसन्न हो । (सुनर्चाः ) उत्तम तेज वाली हो । (सिवता ) सर्वोत्पादक परमेश्वर (ते आयुः) तेरी आयु को (दीर्धम्) दीर्ध (क्रणीतु) करे। येनान्निरसा भूम्या हस्तै जुन्नाह दक्षिणम् ।

तेनं गृह्वामि ते हस्तं मार्व्याथिष्टा मर्या खुह प्रजयां च धनेन च ॥४८॥

भा०—हे वधु ! (येन) जिस प्रयोजन से (ऋद्रिः) ग्राप्ति, राजा ( श्रस्ताः ) इस ( भूम्याः ) सूमि, पृथिवी का ( दित्तिम् हस्तम् ) दायां हाथ ( जम्राह ) स्वयं ग्रहण करता है ( तेन ) उसी प्रयोजन से में पृति ( ते ) तेरे ( दानिशं हस्तं ) दायें हाथ को ( गुजासि ) ग्रहण करता हूं । हे वधु !

४७-( प्र० ) ' भुवं स्थोनं ' ( २० ) 'तमारोहानुमाद्यास्त्रीरा ' ( द्वि० ) ' पृथिज्याम् , त्वायुः ' इति पृष्पः सं ।

(मा न्यथिष्टाः) तृ दुःखित मत हो। (मया सह) मेरे साय (प्रजया)
प्रजा श्रीर (धनेन च) धन से समृद्ध हो।
देवस्ते सिवता हस्ते गृह्धातु सोमो राजा सुम्रजसं कृणोतु।
श्राक्षिः सुभगा जातवेदाः पत्ये पत्नी जरदंधि कृणोतु॥ ४६॥

भा०—हे वधु ! (देवः ) देव, वीर्यदान करने में समर्थ ( सविता ) प्रजा का उत्पादक युवक वर (ते हस्तं ) तेरे हाथ को ( गृह्वातु ) ग्रहण करे । और ( सोमः ) उत्पादक, ( राजा ) देदीप्यमान कान्तिमान तेजस्वी पुरुष तुमे ( सुप्रजसम् कृषीतु ) उत्तम प्रजा से युक्त करे । ( जातवेदाः ) विद्वान, प्रज्ञावान, ( श्रिक्षः ) ज्ञानप्रकाशक श्रिक्षः चार्च ( पर्थे ) पित के लिये ( पर्तीं ) परनी को ( सुमगाम् ) सुभगा, सौभाग्यवती और ( जरविमे ) वृद्धावस्था तक जीवन निर्वाह करने में समर्थ ( कृषोतु ) करे । गृह्णामि ते सौभग्यत्वाय हस्तं मया पत्यां जुरद्धियथासः । भगो श्रर्थमा संविता पुरिधिमेह्यं त्वादुर्गाहर्षपत्याय देवाः ॥४०॥ (४)

भू ० १० । ८४ । ३६ IE

भार — हे वधु ! मैं वर (ते हस्तम्) तेरे हाथको (सीभगत्वाय) सीभाग्य की वृद्धि के लिये (गृह्णामि) ग्रहण करता हूं। (यथा) जिससे तृ (भया पत्या) मुक्त पति के साथ (जरदृष्टिः) जरावस्था तक जीवित (असः) रह। (भगः) पृथ्वर्यवान, (अर्थमा) न्यायकारी, (सविता) सर्वी-त्यादक परमेश्वर और तुम्हारे पिता और (पुरंधिः) समस्त पुर=पूर्ण जगत् को धारण करने वाला परमेश्वर या (पुरन्धिः) ये स्त्रियं और (देवाः) ये देव, विद्वान्गण (त्वा) तुक्तको (गाईपत्याय) गृहपति, गृहस्थ के कार्य के लिये (महाम् श्रदुः) ग्रुक्त सींपते हैं।

५०-( ५० ) ' गृम्णामि ' इति ऋ० । ' सुप्रजास्त्वाय ' इति आपस्त० ।

भगस्ते हस्तंमग्रहीत् सिवता हस्तंमग्रहीत्। पन्ती त्वमंखि धर्मणाहं गृहपितिस्तवं॥ ४१॥

भा०—हे वधु ! (ते हस्तम्) तेरे हाथ को (भगः) ऐश्वर्यसम्पन्न युवा (श्वप्रहीत्) प्रहण करता है। (सविता) प्रजा के उत्पादन करने में समर्थ पुरुष (हस्तम्) तेरे हाथको (अग्रहीत्) प्रहण करता है। (त्वम्) तू (धर्मणा) धर्म से मेरी (पत्नी) गृहपत्नी है। श्रीर (श्रहम्) में (धर्मणा) धर्म से (तव) तेरा (गृहपतिः) गृहपति, गृहस्वामी हूं।

> ममेयमंस्तु पोष्या महां त्वा दाद् बृहस्पतिः। मया पत्यां प्रजावति सं जीव शुरद्ः शृतम्॥ ४२॥

भा०—(मम) मेरी (इयम्) यह वधू (पोष्या) पोषण करने योग्य (श्रस्तु) हो। हे वधू ! (स्वा) तुमको (बृहस्पतिः) वेद के विद्वान् आचार्य और समस्त संसार के स्वामी परमेश्वरने (महाम्) मेरे हाथ (श्रदात्) सींपा है। हे (प्रजावति) उत्तम प्रजा उत्पन्न करने में समर्थ भाविनी प्रजावति ! तू (मया पत्या) सुक्त पति के साथ (शतस्) सो (शरदः) वर्ष तक (सं जीव) भन्नी प्रकार जीवन धारण कर।

त्वष्ट्रा वास्रो व्याद्धाच्छुभे कं बृहस्पतेः प्रशिषां कर्त्वीनाम्। तेनेमां नारीं सिव्वता भगश्च सूर्यामित परि धत्तां प्रजयां॥ ४३॥ ऋ॰ १०। ८५। खिल्यु ।

५१-( प्र ॰ ) ' थाता ते ' ( द्वि ॰ ) 'सर्विता ते' ( तृ ॰ च ॰ ) 'अगस्ते इस्त ॰, अर्थमाते इस्त ॰ ' इति पैप्प ॰ सं ॰ ।

भर-(तृ०) 'प्रजानती' इति इन्चित्। (प्र०) 'प्रुनैधि पोज्ये म्यि ' इति ऋ० खिलेषु।

५३-( तु० ) ' नार्य ' इति पेप ए सं । i

भा०—( दृहस्पतेः ) महान् ब्रह्माण्ड और वेद के परिपालक प्रमेश्वर भार भाचार्य और भन्य (कवीनाम्) कान्तदर्शीं, दीर्घंदर्शी विद्वानों की (प्रशिषा) भाजा से (त्वष्टा) शिल्पी ने (शुभे) शोमा के लिये ही (वासः) वस्त्र श्रीर निवासगृह भी (न्यद्धात् कम्) बनाये हैं (तेन) इसालिये (सविता) सर्वोत्पादक श्रीर (भगः च) ऐश्वर्यवान् प्रभु (इमां नारीम्) इस स्त्री को (सूर्याम् इन) भ्रापनी जगद्-उत्पादनकारियी शक्ति के समान ही (प्रजया) प्रजा से (परिधत्ताम्) शुक्त करे।

इन्द्राग्नी द्यावांपृथिवी मांतारिश्वां मित्रावदंखा मगौ श्रुश्वि<u>नो</u>भा । बृ<u>ह</u>स्पतिर्मेदतो ब्रह्म सोमं इमां नारी प्रजयां वर्वयन्तु ॥ ४४ ॥

भा०—(इन्द्रामी) इन्द्र झीर झिम, मेघ और अमि, विद्युत् (द्यावापृथिवी) हैं। झीर पृथिवी (मातिरेखा) आकाश में व्यापक वायु (मिन्नावरुषा) मिन्न खीर वरुषा, प्राया खीर अपान (भगः) ऐश्वर्यशील, सूर्यं, (उमा अधिना) दोनों अधिगण, दिन और रात्रि अथवा नर नारी (बृहस्पितः) वेदों का स्वामी परमेश्वर (मस्तः) विद्वान प्रजाएं (ब्रह्म) वेद ज्ञान (सोमः) उत्पादक यह सोम नामक पति ये सख (इमाम् नारीम्) इस स्त्री को (प्रजया वर्धयन्तु) प्रजा से बदती दें।

बृड्स्पर्तिः प्रयुमः सूर्यायाः शृषिं केशां श्रकल्पयत् । तेनेुमामंश्विना नारीं पत्ये सं शोभयामसि ॥ ४४ ॥

भा०—(बृहस्पतिः) ब्रह्माग्ड के स्वामी परमेश्वर ने (प्रथमः) प्रथम ही (सूर्यांगाः) पुत्र प्रसव करने में समर्थ स्त्री-जाति के (शीपें) शिरपर (केशान्) केशों को (श्रकल्पयत्) बनाया है। (तेन) उस कारण ही

५४-( च० ) 'नार्य ' इति पेंप्प० सं०।

५५-( प्रव ) ' प्रथमः ' इत्यधिक उपसर्गः, इति ह्निटनिकामितम् ।

हे ( श्रश्विना ) स्त्री पुरुषो ! (इसास नारीम् ) इस स्त्री को ( पत्ये ) पति के वित्ताकषेण के लिये इस (संशोभयामसि ) भली प्रकार सुशोभित करें। इदं तद्रुपं यदवंस्त योषां जायां जिल्लासे मनसा चरन्तीम्। तामन्वंर्तिष्ये सार्विधिनेवंग्वै: कडमान् विद्वान् विचंचर्ते पाशांन्॥४६

मा०—(इदम् तत् रूपम्) यह वह बाह्य सुन्दर रूप है (यत्) जिसको (योषा)) नवयुवती प्रायः (श्रवस्त) धारण किया ही करती हैं। परन्तु मैं (मनसा) सबे मनसे (चरन्तीम्) सत् श्राचरण करती हुई (जायाम्) श्रपनी पत्नी को (जिज्ञासे) ठीक २ प्रकार से जान केना चाहता हूं। मैं (नवावैः) नवीन सुन्दर गति वाले या नवागत (सिकिन्धः) मित्रों सिहत (ताम्) उसका (श्रवु श्रातिष्ये) श्रवुगमन करूंगा उसके पीछे २ जाऊंगा। (इमान् पाशान्) इन प्रेम के पाशों को (कः) कीन (विद्वान्) जानता हुश्रा ज्ञानी पुरुप (वि चचर्त) काट सकता है। श्रवं वि ष्यां मि मित्रें कुपमंस्या वेदित् पश्यन् मनंसः कुलायंम्। न स्तयंमिश्च मनुसोदंमुच्ये स्वयं श्रंश्नानो वर्रणस्य पाशान् ॥ ४०॥

भा०—( श्रहम् ) में ( श्रस्याः ) इसके ( रूपम् ) रूपको ( परयन् ) देख कर श्रीर में ( मिय ) श्रपने में ( श्रस्याः ) इसके ( मनसः ) चित्रके ( कुलायम् ) विश्रामार्थ बने घोंसले के समान श्राश्रयस्थान ( चेदत् इत् ) जानता हुश्रा ही ( विष्यामि ) इसके सम्बन्ध में चिविध प्रकार से विचार करता हूं कि में ( स्तेयम् ) कभी चुराकर (न श्रिष्ठा) न खाऊं । में ( स्वयं ) श्रपने श्राप ( वरुणस्य ) वरुण-राजा के समान श्रेष्ठ पुरुप के ( पाशान् ) पाशों को, व्यवस्था वन्धनों को ( श्रध्नानः ) श्रपने ऊपर बांधता

५६-( तृ • ) ' अनुवर्त्तिव्ये ' इत्यस्य कदाचित् संहितायाम् । 'अन्वर्त्तिव्ये' सन्धिरछान्दसः ।

५७-( च० ) ' पाशम् ' इति पैप्प० सं०।

हुआ ( मनसा उद् अमुच्ये ) अपने चित्त से उसे मुक्क करता हूं, स्वतन्त्र करता हूं। अथवा—( वरुणस्य पाशान् स्वयं अश्नानः ) वरुण परमेश्वर के बनाये दुष्टों को दगड़ देने वाले पाशों को शिथिल करता हुआ अपने को चौर्य अदि पापों से ( उद् अमुच्ये ) मुक्क करता हूं।

प्रत्वां मुञ्जामि वर्षणस्य पाशाद् येन त्वावध्नात् सिवता छुशेर्नाः। डुरुं लोकं छुगमञ्ज पन्थां कुणोमि तुभ्यं छहर्पत्न्ये वधु ॥ ४८॥

मा०—हे (वधु) शियतमे वधु! (स्वा) तुमको (वरुणस्य) घरमात्मा या उत्पादक प्रभु के उस (पाशात्) पाश से (प्र मुक्चामि) भन्नी प्रकार मुक्त करूं (येन) जिससे (सुशेवाः) उत्तम सेवा करने योग्य सुखप्रदाता (सविता) उत्पादक प्रभु या पिता (स्वा श्रवधनात्) तुमे पितृ ऋण् रूप बंधन से बांधता है। (उरुम् लोकम्) इस निशाल लोक को और (श्रत्र) इस लोक में विस्तृत (पन्थाम्) जीवन-मार्ग को में (सहपत्न्य) सहधमेचारिणी (तुभ्यम्) तुम अपनी स्वामिनी के लिये (सुगम्) सुगम, सुख से जाने योग्य (कृणोमि) करता हूं।

उद्यच्छध्वमपु रक्षां हनाथेमां नारी सुकृते दंघात ।

धाता विष्रश्चित् पर्तिमस्यै विवेद् भगो राजां पुर एंतु प्रजानन्।।४६॥

भा० है वीर पुरुषों! ( उद् यस्कृष्वम् ) अपने शस्त्रों को उटाओं। 'ध्रौर ( रजः) राजस, दुष्ट पुरुष को ( अप हनाथ ) मार मगाओ। ( हमाम् नारीभ् ) इस नारी को ( सुकृते ) पुग्य कार्य या पुग्य पुरुष के हाथ ( दुधात् ) प्रदान करो। ( विपिश्चित् ) ज्ञानवान् खुद्धिमान् ( धाता ) विधाता, पिता ( अस्य ) इसके योग्य ( पितिम् ) पित को ( विवेद ) जाने, प्राप्त करे। ( मगः) ऐश्वर्यवान् ( राजा ) विक्तको अनुरंजन करने में समर्थ

५८-' इमां विष्यामि वरूणस्य पाश तेन त्वा ' ( २० ) 'सुगमित्र' ( च० ) ' सहपत्नी वब्रः ' इति पैप्प० सं० ।

(प्रजानन् ) ज्ञानी पुरुष (पुरः प्तु ) कन्या का पाविष्रहण करने के लिये श्रागे श्रावे ।

भगंस्ततत्त्व चृतुरः पादान् भगंस्ततत्त्व चृत्वार्युष्पंतानि । त्वष्टां विषेश मध्यतोनु वर्शन्त्सा नों अस्तु सुमङ्क्ती ॥ ६० ॥

भा०—( भगः ) ऐश्वर्यवान् पुरुष इस पलंग के ( चतुरः पादान् ) चारों पैरों को ( तत्त्व ) गढ़ता या गढ़वाता है श्रीर ( भगः ) ऐश्वर्यवान् पुरुष ही ( चत्विर ) चार ( उष्पलानि—उत्पदानि ) पायों पर क्षणने वाले दग्डों को ( तत्त्व ) बनवाता है । ( त्वष्टा ) शिल्पी पुरुष ( मध्यतः श्रनु ) बीच के ( वश्रीम् ) रास्त्रियों को ( पिपेश ) सुन्दर २ बनाता है । ( सा ) वह नववष् ( सुमङ्गली ) शुभ मङ्गल वस्त्र धारण करती हुई ( नः ) हमारे सौभाष्य के लिये ( श्रस्तु ) हो ।

सुर्किशुक्तं वंडतुं डिश्वर्कपुं हिर्रायवर्णं सुवृतं सुचक्रम् । श्रा रोह सुर्ये श्रवतंस्य लोकं स्योनं पतिभ्यो वहतुं क्रंणु त्वम् ॥६१॥ ऋ० १०,। ८५ । २०॥

भा०—है (सूर्यें) सावित्रि ! सूर्यें ! कन्ये ! (सुर्केयुकस्) उत्तम उत्तम अनावरी तोते आदि पित्रेयों की आकृति से सुसरिजत, (विश्वरूपं) नाना प्रकार के, (हिरण्यवर्णम्) सुवर्ण के रंग के सुनहरे, (सुवृतम्) सुंदर अने हुए (सुवकस्) उत्तम चक्रों से युक्त (वहतुम्) रथ पर (आरोह ) चर । और (पतिभ्यः) पितयों और देवरों के लिये (स्वम् ) दू (वहतुम्)

६०-( द्वि.० ) 'चत्वायरपदानि ' ( तुं० ) 'मध्यतो वरधाण् ' इति पैष्प० सं० । 'चष्पलानि ' इति हिटनिकामितः ।

६१-(प्र०) 'सुर्किञ्चकं शल्मलीम् ' (च०) 'पतये वहतुं क्रणुष्व ' इति पैप्प० संव् । (द्वि०) 'सुवर्णवर्ण सुकृतं ', 'वामृतस्य नाभिम् ' इति मै० मा०। (तु०) 'सुकृ अस्य लोके ' इति पैप्प० संव्।

इस रथको ( श्रमृतस्य लोकं ) श्रमृत के लोक के समान ( स्रोनम् ) मुख-कारी वना ।

श्रम्रातृष्मीं वरुणापंश्रष्मीं वृहस्पते । इन्द्रापंतिशीं पुत्रिणीमास्मभ्यं सनितर्वह ॥ ६२॥

भा०—है ( चरुण ) दरुष ! परमेश्वर ! हे ( बृहस्पते ) बृहस्पते, विश्व-पते ! हे इन्द्र ! हे ( सिवतः ) जगत् उत्पादक परमेश्वर ( अस्मभ्यम् ) इमारे ध्विये इस वधू को ( अआतृष्ट्यीम् ) आता का नाश न करने वाली ( अप-शुष्टीम् ) पशुओं का नाश न करने वाली और ( अपितिष्ट्यीम् ) पित का नाश न करने वाली ( पुत्रिणीम् ) पुत्र संतान वाली बना कर ( अस्मभ्यं वह ) हमें प्राप्त करा ।

मा हिंसिष्टं कुमार्थें! स्यूर्णे देवहते पृथि । शालांया देव्या द्वारं स्थोनं क्रंगमो वधूपुथम् ॥ ६३ ॥

मा० — हे स्त्री पुरुष ! (कुमार्थम् ) कुमारी कन्या को (देवकृते ) देव, परमेश्वर कें बनाये (स्थुयो ) इस स्थिर (पिथ ) संसार-मार्ग में (मा हिंसिएम् ) मत मारो । हम जोग (देन्याः शालायाः ) दिन्यगुण से युक्त शाला के (द्वारम् ) द्वार को श्रीर (वधूपथम् ) नववधू के मार्ग को भी (स्योनम् कृएमः ) सदा सुखकारी शान्तिमय बनाया करें ।

ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्वे ब्रह्मांन्ततो मध्यतो ब्रह्मं सुर्वतः। श्रुनुच्यार्था देवपुरां प्रपद्मं शिवा स्योना पंतिक्रोके वि राज ॥६४॥ (६) .

भार — ( श्रपरम् ) पक्षात् भी ( ब्रह्म ) वेदिविहित कर्म ( युज्यताम् ) हुत्रा करे । (पूर्वम् ब्रह्म ) पहले भी ब्रह्म=वैदिक कर्म या वेदपाठ हो

६२-(द्वि०) 'अपातिर्त्ती' (तृ० च०) 'इन्द्रापुत्रप्तीं रूक्ष्म्यं तार्मस्यै सवित: सुव श्विति आपस्त०।

( अन्ततः ब्रह्म ) अन्त में भी ब्रह्म=वेदपाठ हो ( मध्यतः ब्रह्म, सर्वतः ब्रह्म ) भीच में श्रीर सब समय में वेदपाठ हो । ( अनाव्याधाम् ) पीड़ा, हिंसा आदि कष्टों से रहित ( देवपुराम् ) विद्वान् श्रेष्ठ पुरुपों की नगरी को ( अपच ) प्राप्त होकर ( पतिलोके ) पतिलोक में ( शिवा ) श्रुम कल्याणकारिणी श्रीर ( स्योना ) सबको सुखकारिणी होकर ( विराज ) पतिगृह में मानपूर्वक निवास कर ।

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ [ तत्रैकं सक्तम् , चतुःपष्टिश्च ऋचः । ]

## [ २ ] पति पत्नी के कर्सन्यों का वर्शन।

सावित्री सर्या ऋषिका । सर्थः स्वयमात्मतया देवता । [१० यक्ष्मनाशनः, ११ दम्पत्योः परिपन्थिनाशनः], ५, ६, १२, ३१, ३७, इ०, ६०, ४० जगत्यः, [३७, ३६ अरिक् त्रिष्टुमौ], ९ त्र्यवसाना पट्पदा विराह् कत्यष्टिः, १३, १४, १७-१९, [३५, ३६, ३८], ४१. ४२, ४६, ६१, ७०, ७४, ७५ त्रिष्टुमः, १५, ५१ अरिजौ, २० पुरस्ताद् बृहती, २३, २४, २५, ३२ पुरोब्रहती, २६ त्रिपदा विराह् नामगायत्री, ३३ विराह् कास्तारपंक्तिः, ३५ पुरोब्रहती त्रिष्टुप्, ४३ त्रिष्टुमार्भा पंक्तिः, ४४ प्रस्तारपंक्तिः, ३५ पुरोब्रहती त्रिष्टुप्, ४३ त्रिष्टुमार्भा पंक्तिः, ४४ प्रस्तारपंक्तिः, ४७ पथ्याबृहती, ४८ सतः पंक्तः, ५० उपरिष्टाद् ब्रहती निवृत्, ५२ विराट् परोध्मिक्, ५६, ६०, ६२ पथ्यापंक्तिः, ६८ पुरोष्टम्, ६९ त्र्यवसाना पट्पदा, कातिशक्ती, ७१ ब्रहती, १-४, ७-११, १६, २१, २२, २७-१०, ३४, ४५, ४६, ५३-५८, ६३-६७, ७२, ७३ अनुष्टुमः। पञ्चसप्तत्युचं सक्तम् ॥

तुभ्यम्रे पर्यवहन्त्सूर्यी वंहतुनां सह । स नुः पतिभ्यो जायां दा ऋग्ने प्रजयां सह ॥ १ ॥

भ्रा १० । ८५ । ३८ ॥

<sup>[</sup>२] १-(तृ०) 'पुनः ' इति ऋ०, पैष्प०ं सं०।

भा०—हे ( श्रञ्जे ) ज्ञानवान् परमेश्वर ! श्रौर श्राचार्य ( तुभ्यम् श्रञ्जे )
तेरे समत्त हम युवक खोग (वहतुना सह ) दहेज श्रौर रथ के सहित
( सूर्योम् ) वरणीय सिवश्री कन्या को ( पिर श्रवहन् ) परिण्य करते हैं । .
( सः ) वह तू ( नः पितभ्यः ) हम पितयों को ( प्रज्या सह ) प्रजा सिहत
( जायाम् ) श्री, पत्नी को ( दाः ) प्रदान करे ।

'सूर्याम्' 'जायाम्, 'पतिभ्यः' इत्याचेकवचन बहुवचनं जात्याख्यायाम् ।

पुनः पत्नीमग्निरंदादायुषा सह वर्वसा ।

द्रीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवांति शरदः शतम् ॥ २ ॥

ऋ०१०।८५। इस्।

भा०—( पुनः ) कन्या के पिता के 'देने के उपरान्त भी ( पत्नीम् ) पत्नी को ( प्राप्तिः ) ज्ञानी पुरोहित और परमेश्वर ( श्रायुषा वर्चसा सह ) श्रायु श्रीर तेजः सहित ( श्रदाद् ) कन्या को प्रदान करता है । ( श्रस्थाः ) इसका.( यः पितः ) जो पित है वह ( दीघाँयुः ) दीधं श्रायु वाला होकर ( शर्तं शरदः ) सौ वरसों तक ( जीवाति ) जीवे ।

सोमस्यं जाया प्रंथमं गन्ध्रवस्तेपंरः पातैः।

तृतीयों ऋग्निष्टे पतिस्तुरीयंस्ते मनुष्युजाः ॥ ३॥

४० १० । ८५ । ४० ॥

भा०—( प्रथमम् ) पहले ( जाया ) स्त्री (सोमस्य ) सोम की होती है। है जाये !(ते) तेरा (श्रपरः ) दूसरा (पतिः ) पति (गन्धर्वः ) शन्धर्वः है। श्रीर (ते) तेरा (तृतीयः पितः ) तासरा पति (श्राप्तिः ) श्रप्ति है। श्रीर (मनुष्यजाः ) मनुष्यों से उत्पन्न पति (तुरीय ) चौथे नम्बर पर हैं।

३-(प्र० द्वि०) ' सोम: प्रथमो विविद्दे गन्धर्वो विविद्द उत्तरः ' इति म्ह०। तन्नैव स्० (च०) ' तुरीयोहं मनुष्यनः ' इति पा० गृ० स्०।

महर्षि दयानन्द के मत में — स्त्री का प्रथम पति 'सोम', दूसरा नियोग् गज 'गन्धर्व', तीसरा नियोगज ' छाग्नि ' श्रीर शेप सब चौथे से लंकर ११ वें तक नियुक्तपक्ति 'मनुष्य' नाम से कहाते हैं [सस्यार्थ सग्रु० ४]

याज्ञवल्क्यस्तु—सोमः शौचं ददावासां गन्धर्वश्र शुमां गिरम्। पावकः सर्वमेध्यस्वम् मेध्या वे योपिता हातः॥

तत्र मिताचरा—परिणयनात् पूर्वं सोमगन्धर्ववह्वयः स्त्रीर्भुक्त्वा तासां शौच-मधुरवचनसर्वमेध्यत्वानि दत्तवन्तः । तस्मात्स्त्रियः स्पर्शाः जिङ्गनादिषु मेध्याः शुद्धाः स्यृताः ।

विश्वहस्मृतिश्च—पूर्वं स्त्रियः सुरैर्भुक्ताः सोमगन्धर्वविद्विभिः । गच्छन्ति मानुपान् पश्चात् नैता दुष्यन्ति घर्मतः ॥ तासां सोमो दद्य्क्वौचं गन्धर्वः शिक्षितां गिरम् । श्राप्तिश्च सर्वभक्तत्वं तस्माक्षिकस्मपाः स्त्रियः ॥

(3014,41)

श्राठ वर्ष तक सोम भोगता है, रजोदर्शन के पूर्व तक गन्धर्व श्रीर रजोदर्शन में श्रिप्त भोगता है। फलतः स्त्री शरीर में जल, वायु, श्रिप्त तीनों तत्वों के विशेष भोग को सोम, गन्धर्व श्रीर श्रीन देवों का भोग कहा है। नियोग पद्य में — महर्षि दयानन्द का श्रीभन्नाय भी स्पष्ट है।

सोमो ददद् गन्यवीर्य गन्यवी दंदद्ग्नये । रुपि च पुत्रांश्चांदाद्रग्निर्मद्यमथो इमाम् ॥ ४॥

भा०—( सोम: ) सोम कन्या को ( गन्धवीय ददद् ) गन्धवी के हाथ प्रदान करता है। ( गन्धवी: ) गन्धवी ( श्रम्भये ददद् ) उसे श्राप्त के हाथ

४- ' सोमोऽददाद्रन्थवीय गन्थवीऽशये ददात् । पश्च मसं पुत्राक्षाहिददात्यथी स्वाम् ' इति मैं विज्ञातः ।

प्रदान करता है (श्राग्नः) श्राग्न (रियम्) वीर्य या रज श्रीर पुत्रों को (ददद्) प्रदान करता हुआ (इमाम्) इस कन्या को (श्रथो) तदनन्तर (मह्मम् श्रदाद्) मुक्त पति को प्रदान करता है।

श्रा चौमगन्तसु मृतिचाँजिनीवसून्य/श्विना हृतसु कामां अरंसत । श्रभूंतं गोपा मिथुना श्रुंभस्पती प्रिया श्रर्यम्यो दुर्थां श्रशीमहि ॥४॥ १० १० १० १२॥

भा०—( सुमतिः ) उत्तम मति ( नाम् ) तुम दोनों स्त्री पुरुषों को ( झा झगन् ) प्राप्त हो । हे ( खिक्षनों ) पति पत्नी, स्त्री पुरुष ! झाग दोनों ( नाजिनीवस् ) वाजिनी—वीर्यशक्ति को धन के समान सञ्चय कर वीर्यवान् होकर ( शुभःपती ) शोभा, झपनी शारीर की सुन्दरता की रक्षा करते हुए, ( गोपा ) झपनी इन्दियों की रचा करते हुए ( मिथुना ) परस्पर संयुक्त, जोदा होकर गृहस्थ के मैथुन धर्म से ( झभूतम् ) रहो । और हम सब लोग ( झर्थम्यः ) श्रेष्ठ राजा और परमेश्वर के ( प्रियाः ) मिय होकर ( हुयांन् ) गृहों के सुखां का ( अशीमिह ) भोग करें ।

सा मन्द्रशाना मनंसा शिवेन रृपि घेढि सर्वेवीर वचस्य/म् । सुगं तीर्थं सुंप्रपार्णं शुंभस्पती स्थार्णं परिष्ठामपं दुर्मेति ह्रंतम् ॥६॥ ऋ०१०।४०।१३॥

भार — (सा ) वह स्त्री (शिवेन ) सुखी, कल्याण से पूर्ण (मनसा ) चित्त में (मन्दसाना) स्तुति श्रीर गुणानुवाद करती हुई ( वचस्यम् ) प्रशंस-नीय ( सर्ववीरं ) समस्त पुत्रों से युक्त ( रियम् ) बच्च श्रीर धन को ( धीद्द )

५- अयंसत र इति भा ।

६-(प्र० दि०) 'ता मन्दसाना मनुषोदुरोण आधत्तांरिय सहबीरं वचस्यवे '
(तृ०) 'कृतं तीर्थ' (च०) 'पथेष्ठाम्' इति ऋ०। तभैव (दि०)
' दश्चीरं ' इति आपस्त०।

धारण कर । हे ( ग्रुभरपती ) नगर की शोभा युक्र पदार्थों के स्वामी स्त्री पुरुषों ! श्राप दोनों (तीर्थ सुगम्) सुख से विहार करने योग्य जलाशय श्रीर (सुप्रपाण्म्) सुख से जलपान करने योग्य घाट बनवाश्रो श्रीर (पिथिष्टाम्) मार्ग में खड़े ( स्थाखुम् ) चुनों को लगवाश्रो श्रीर ( दुर्मतिम् ) दुष्ट बुद्धि मा दुःख के श्रनुभव को, शरीर के, दुःख की दशा को ( हतम् ) दूर करो।

या श्रोपंत्रयो या नृद्धो<u>ई</u> यानि त्तेत्रांखि या वनां । तास्त्वा वधु प्रजावंतीं पत्ये रत्तन्तु रुत्तसः ॥ ७ ॥

भा०—(याः स्रोपधयः) जितनी स्रोपधियां हैं, (याः नद्यः) जो मिदियां हैं, (यानि चेत्रािख्) जितने चेत्र हैं, (या वनािन) जितने वन हैं (ताः) वे सब हे वधु ! (पत्ये) पिति के हित के जिये (प्रजावतीं त्वाम्) प्रजा से युक्त गर्भिखी तुक्तको (रचसः) विश्वकारी, गर्भीपघातक दुष्ट पुरुष स्रौर वाधक कारण से (रचतु) रचा करे।

एम पन्थांमरुज्ञाम सुगं स्वंस्तिवार्हनम् । यस्मिन् बीरो न रिष्यंत्युन्येषां विन्दते वस्तुं ॥ ८॥

भा॰—हम लोग (इमं पन्थाम्) इस मार्ग को (श्रारुत्ताम्) प्राप्त करें, उसपर चलें जो (सुगम) सुख से चलने योग्य श्रीर (स्वस्तिवाहनम्) जिसपर सुख से रथ, घोड़े श्रीर हाथी श्रादि चल सकें। (यस्मिन्) जिस सं (वीरः) वीर्यंवान् पुरुष, राजा (न रिष्यति) कभी क्लेश नहीं पाता प्रत्युत (श्रन्येषां) श्रीरां के (वसु) धन श्रादि सम्पत्ति श्रीर श्रावास योग्य गृह श्रादि पर भी (विन्दते) श्राधिकार प्राप्त करता है।

७-'यानि धन्वानि ये वनाः' (च०) 'प्रत्येमुञ्चत्वंहसः' इति आपस्त०। ८-(प्र० द्वि०) ' सुगं पन्थानमारुक्षामरिष्टं स्वास्ति- ' इति आपस्त०।

हुदं सु में नरः श्रासुत् ययाशिषा दंपती वाममंश्नुतः । ये गन्ध्रवी ऋष्मुरसंश्च देवीरेषु वानस्पृत्येषु येधि तस्थः । स्थोनास्ते श्रास्ये वृष्वे भवन्तु मा हिंसिषुर्वहृतुमुद्यमानम् ॥ ६॥

भा०—हे (नरः) नेता पुरुषा ! (म) मेरा (इदम्) यह प्रार्थना वचन (सु श्युतः) भली प्रकार सुनो । (यया) जिस (ब्राशिषा) स्राधीन वांद या श्रारा से (दम्पती) स्त्री पुरुप, वर वधू (वामम्) रमणीय, धनका सुखपूर्वक (श्ररनुतः) मोग करते हैं। (ये) जो (गन्धवांः) पृथ्वी या वायी के धारण करनेहारे पुरुष और (देवीः अप्सरसश्च) उत्तम ज्ञानपूर्ण देवी, स्त्रियां (पृषु) इन (वानस्पत्येषु) वनस्पतियों से पूर्ण जंगलों में (श्राधितस्थुः) श्रधिकारी रूप से रहते हैं श्रथवा—(गन्धवांः अप्सरसः च) पुरुप और स्त्रियां जो (वानस्पत्येषु श्रधितस्थुः) वृष्ठ स्त्रीर तता के समान परस्पर मिलकर घर बना कर रहते हैं। (ते) वे (श्रस्थ) इस (वध्वै) नव वधू के लिये (स्थोनाः भवन्तु) सुखकारी हों वे (क्रह्मानम्) उठाकर ले जाये जाते हुए, गुजरते हुए (वहतुम्) दहेज या रथ को (मा हिंसवुः) विनाश न करें, न लूटें पाटें।

ये वृध्व/श्चुन्द्रं बंद्वतुं यदमा यन्ति जन्तै अनुं । पुनस्तान् यक्षियां देवा नयन्तु यत् आगंताः ॥ १० ॥ (७) ऋ०। १०। ८४। ३१ ॥

भार भार (ये) जो (यचमाः) पूजा करने योग्य, झादर सत्कार के योग्य अतिथि जोग (जनान् अनु) सर्वेसाधारण मनुप्यों के साथ २ (वध्यः) नववधूके (चन्द्रम्) आहादकारी (वहतुम्) रथ या दहेज को

९-( च० ) ' एषु बृक्षेषु वानस्यत्येष्वासते ' ( पं० ) ' क्षिवास्ते '

<sup>(</sup> प० ) ' उद्यमानम् ' इति आप० ।

१०-(द्वि०) ' बनादनु ' इति ऋ०।

देखने के जिये (यन्ति) श्रावें (तान्) उनको (यज्ञियाः देवाः) यज्ञ, विवाह कृत्य के करने वाले विद्वान् ब्राह्मण् या रचक लोग (पुनः) फिर (नयन्तु) श्रादर संस्कार से उसी स्थान पर पहुंचा दें (यतः श्रागताः) जहां से वे पधारे हों।

यज्ञ='जन्ज'=विवाह की वारात। 'यज्ञियाः देवाः'=वारात के रचक लोग।
मा विदन् परिपुन्थिनो य श्रासीदंन्ति दंपंती ।
सुगेनं दुर्गमतींतामपं द्वान्त्वरांतयः ॥ ११ ॥

भाग १०। १५। हर ।।

भा०—(ये) जो (परिपान्धनः) मार्ग के चोर, लुटेरे लोग (श्रासी-इन्ति) समीप श्राफटकें वे (इम्पती) पति पत्नी. वरवधू को (मा विदन्) जान भी न पार्वे। (इम्पती) वर वधू दोनीं (सुगेन) उत्तम मार्ग से (हुर्गम्) दुर्गम वन पर्वंत के प्रदेश को (श्रांत इताम्) पार कर जांय। ध्यार (श्ररातयः) शत्रु लोग (श्रप झान्तु) दूर भाग जांय।

सं कांशयामि वहुतुं ब्रह्मंगा गृहैरघांरेण चर्चुषा मित्रियेण । पूर्यार्णादं विश्वकंषुं यदस्ति स्थोनं पतिभ्यः सर्विता तत् कृंगीतु ॥१२॥

भाग-मैं (वहतुम्) वधू के रथ और दहेज को (गृहै:) घरों या घरके पुरुषों को (श्रघोरेखा) श्रघोर: स्त्रीम्य और (मित्रियेखा) मित्रता या स्नेह से भरे (चजुषा) चजु से (सं काशयामि) दिखलाऊं। (यत्) जो (विश्वरूपम्) नाना प्रकार के श्रामुपक्षादि पदार्थ (पर्यानद्धम्) चारी तरफ सुसम्बद्ध रूप में बंधा या पहना है उसकी (सविता) सर्वोत्पादक

११-( तु० ) 'सुगेभिः' इति ऋ०।

१२-( च॰ ) ' क्रणोतु तत् ' इति वैष्प० सं०,। ( हि॰ ) ',चक्क्षया मैशेण ' ( रः॰ ) ' यदस्याम् ' इति आपस्त० ।

परमेश्वर (पितभ्यः ) पित श्रौर उसके भाई देवरों के लिये (स्योर्न) सुख-कारी (कृषातु ) करे ।

शिवा नार्गियमस्त्रमार्गा हिमं धाता लोकम स्यै दिंदेश।
तामर्थमा भगो श्राश्विनोभा प्रजापितः प्रजयां वर्श्यन्तु ॥१३॥
भंति — (नारी) नारी, स्ती (शिवा) कल्याणकारिणी होकर (इयम्)
इस ( अस्ताम् ) गृह को ( आगज् ) आवे ( आता ) धारण पोपणक्ती
परमेश्वर ( अस्तै ) इस वधू के लिये ( इसं लोकम् ) इस लोक को (दिदेश)
नियत करता है। ( अर्थमा ) न्यायकारी परमेश्वर या राजा ( भगः ) ऐश्वर्यधान् धनाइय पुरुष और ( उभा ) होनों ( अरिवना ) स्त्री पुरुष लोग और
( प्रजापितः ) प्रजा का पालक, स्वामी परमेश्वर ( ताम् ) उस वध् को
( प्रजया ) उत्तम प्रजा से ( वर्धयन्तु ) बढ़ावें, बढ़ने दे।

ध्रात्मन्वत्युर्वेरा नार्रायमागृन् तस्यौ नरो वपत् बीजंमस्याम्। सा वंः प्रजां जनयद् वृत्त्रणांभ्यो बिस्रती दुग्यप्टंपमस्य रेतः ॥१ं४॥

भा०— (आत्मन्वती) सुदृद शरीर वाली ( उर्वरा ) पुत्रोत्पादन करने में अति उत्तम, भूमिस्वरूप ( इयम् ) यह ( नारी ) स्त्री ( आगम् ) तुन्हें प्राप्त हो । हे ( नरः ) पुरुषो ! तुम लोग ( अस्थाम् ) इस प्रकार की सुदृद्ध शरीर वाली, उर्वरा, सन्तानोत्पादन में समर्थ, उत्तम उपजाऊ भूमि में ( वीजम् ) वीज ( वपत ) बोजो । ( सा ) वह ( वः ) तुन्हारे लिये ही ( ऋषभस्य) वीथवान् श्रेष्ट पुरुष के ( दुन्धम् ) पूर्ण निपिक्त ( रेतः ) वीथै को ( विअती ) धारण करती हुई ( वच्नणाभ्यः ) वच्नणा, कोलों से ( प्रजां ) ग्राणा को ( जनयत् ) उत्पन्न करे ।

चेत्रभृता स्पृता नारी बीजमृतः स्मृतः पुमान् । केन्नबीजसमायोगात्सम्भवः सर्वदेहिनाम् ॥ मनु० ६ । ३३ ॥

स्०२।१६ नारी त्रेत्र है, पुरुष वीज है। हेन्न श्रीर वीज के योग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती हैं। कुरान में—" तुम्हारी बीवियां तुम्हारी स्रोतियां हैं "।

प्रतिं तिष्ट बिराडांसे विप्णुंरिबेह संरस्वति। ासिनाँवालि प्र जायतां भगंस्य सुमृतावंसत् ॥ १४ ॥

भा•— हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! स्त्री ! तू ( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठा को मास हो । तू (।विराड् असि ) साज्ञात् विराट् विशेष रूप से शोभा देने वाली चौलोक या पृथिनी के समान है। श्रौर है पुरुष ! ( इह ) इस स्त्री के प्राति तू भी ( विब्सुः इव ) विब्सु, ब्यापक सूर्य के समान है । हे ( सिनी-वाति ) सिनीवाति, स्त्री ! ( त्रजायताम् ) सुख से तेरी सन्तान उत्पन्न हो श्रीर तू (भगसा) ऐश्वर्यवान् पति के (समतौ) श्रुभ सित या श्राज्ञा में (असत्) रह।

योपा वै सिनीवाली । श०६ । १ । १ । १०॥ योपा वै सरस्वती वृपा पूपा। २०२। १।१।११॥ ' प्रजायताम् ' 'श्रसत्' इति वचन-व्यत्ययः ।

उद् वं कुर्भिः श्रम्यां हुन्त्वा<u>यो</u> योक्त्रांगि मुञ्चत । माडुंण्ङ्रत्वौ ब्ये/नसा<u>य</u>ुक्त्यात्रश्चं<u>न</u>मारंताम् ॥ १६ ॥

भा०—हे (शम्याः श्रापः ) शान्त गुर्गो से युक्र, शम साधन से स्० ह। इह। १३॥ सम्पन्न, शान्तिकारक श्राप्त पुरुषो ! (वः) श्राप लोगों का (क्रिमें:) कपर उठने का उत्साह ( उत्-हन्तु ) कपर को बढ़े । श्राप लोग ( योक्त्राणि ) निन्दित कार्यों को (प्रमुन्चत) छोड़ दो या छुड़ाओं। हे स्त्री पुरुष!

१६-( च० ) ' न्येनाध्न्यौशूनमारताम् ' इति ऋ० । ऋग्वेदे निशामित्र

तुम दोनों ( श्रदुष्कृतों ) दुष्ट कर्मों से रहित ( वि-एनसों ) पाप से रहित निष्पाप रहते हुए ( श्रध्न्यों ) कभी भी मारने या दख्ड देने योग्य न होकर ( श्रद्धनम् ) श्रसुख, दुःखदायी क्लेश को ( मा श्रा श्ररताम् ) कभी प्राप्त न होश्रो ।

ष्ठघोरचजुरपंतिझी स्योना शुग्मा खुशेवा खुयमां गृहेभ्यः । खीरस्टेंबुकांमा सं त्वयैथिषीमहि समनुस्यमाना ॥ १७ ॥

近 0 く 0 | ( と 1 よ 8 月

भा०—हे नववधु ! तू (गृहेश्यः ) हमारे गृहवासियों के जिये (अघोर-चतुः ) घोर=कृर चतु से रहित, साम्य दृष्टि से सम्पन्न (अपितिन्नी) पित को नाश न करनेहारी, पित के प्रति प्रेमयुक्त (स्योना) स्खदायिनी (सुशेवा) उत्तम सेवा करनेहारी, (सुयमा) उत्तम रूप से नियम व्यवस्था में रहने और गृह को उत्तम नियम व्यवस्था में रखनेहारी (वीरस्ः) वीर बाजकों को उत्पन्न करने वाली (देवृकामा) पित से उत्तर कर देवर को सन्तान निमित्त चाहने वाली (सुमनस्यमाना) उत्तम चित्त वाली हो। (स्वयां) तुक्त से हम लोग (सम् एप्रिपीमिहि) अच्छी प्रकार प्रजा, धन और सुख से सम्पन्न हो।

श्रदेवृद्यपतिष्तिहै विश्वा प्रश्नम्यः स्यमा सुवर्चाः । प्रजावती वीरस्टैवृद्यामा स्योनेमम्पिन गाहीपत्यं सपर्ये ॥ १८॥ ॥ ४८॥ ४४॥

१७, १८-( च० ) 'स्योनान्त्वेषिपीमहि सुमनस्यमानाः ' इति पैप्प० सं०। 'अयोरचक्षुरपतिम्नि पिष शिवापशुम्यः सुमनाः सुवर्चाः । वीरस्रेवृकामा स्योना शंनो मवद्विपदे शं चतुष्पदे ' इति ऋ०। ( तः० ) 'देवृक्तामा, देवकामा 'श्र्युममधा पाठौ। गृह्यस्त्रेषु ऋग्वे-दगतः पाठः प्रापिकः।

भाо—हे नववधु ! तू (श्रदेवृच्नी अपितच्नी) देवर श्रीर पितृ को विनाश न करनेहारी होकर (इह एधि) इस घर में श्रा। श्रीर (पशु-भ्यः) पशुश्री के (सुयमा) उत्तम रीति से दमन करने वाली (सुवर्चाः) उत्तम तेजस्विनी श्रीर (शिवा) सुखकारिणी (प्रजावती) प्रजा से सुक्र, (चीरस्ः) वीर वालकों को प्रसव करनेवाली (देवृकामा) पिति से सन्तान के श्रभाव में देवर की कामना करने वाली होकर (गाईपत्यम्) गृहपित स्वरूप (श्रिप्तम्) श्रपने गृहस्थ के नेता पित को (सपर्य) गाईपत्याप्ति देव के समान ही पूजा कर।

'द्रेष्ट्रकामा'—देत्रराद्वा सिपण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्गियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिचये ॥ मनु० ६ । 🖈 ॥ यस्या स्त्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु० ६ । ६६ ॥

पाणिब्राह पति की सन्तान के नाश हो जाने पर नियोग विधि से देवर, सव्भाव में स्विष्ट पुरुष से स्त्री सन्तान प्राप्त करें। वाखी से प्रतिज्ञा मन्त्रों द्वारा पति को वर लंने पर भी नियोग विधि से ही देवर उस कन्या को स्वीकार करें।

जिंच्ड्रेतः किमि्च्छन्द्रीदमागां श्रद्धं त्वेंडे श्रभिभूः स्वाद् गृहात्ं। शून्युवी निकीते याजगन्त्रोतिष्ठाराते प्रपंत मेह रंखाः॥ १६॥

भा०--हे श्रलांदिम ! ( उत् तिष्ठ ) तू उठ खड़ी हो । वतला ( किम् हूच्छुन्ती ) क्या चाहती हुई सू ( इदम् श्रागाः ) इस घर में श्रायी है । ( श्रहम् )

१९-( ए० ) ' आजगन्य ' इति कचित् । ( प्र० ) ' छत्तिष्टथादः कि.म् , आगाहं त्वे ', ' अशून्वे ' इति पैप्प० सं० ो ' त्वा । इडे ' इति द्विदिनसम्मतः पदच्छेदः ।

में ( अभिभूः ) सामर्थ्यवान् पुरुष ( स्वात् गृहात् ) अपने घर से ( त्वा ) तु में ( ईंडे ) बाहर करता हूं । हे ( निक्रंते ) पापरूप (या ) जो त् ( शून्येषी ) गृह को स्ना करना चाहती हुईं, घरको उजाइ कर देने की इच्छा करती हुईं ( आजगन्धः ) आई है, तो हे ( अराते ) आदानशील ! अरमण-स्वमावे ! अलिक्स ( उत्-तिष्ठ ) उठ, तू ( प्र पत ) परे भाग । ( इह मार्थ्याः ) यहां मौज मत कर, यहां मत रह । नववध्रूष्ण गृहलक्सी को प्राप्त करके घरमें से अलक्सी को दूर करना उचित है।

खुदा गाहिंपत्यमसंपर्थेत पूर्वमिन्नि बुधूरियम् । श्राया सर्रस्वत्यै नारि पितुभ्यंश्च नमर्स्कुरु ॥ २० ॥ ( ⊭ )

भा०—( यदा ) जब ( इयम् चषुः ) यह नववम् ( गार्हपत्यंम् ) गार्ह-पत्य ( श्रीभम् ) श्रीभ को ( श्रसपर्येंत् ) सेवा करती है ( श्राञ्च ) तब ही है ( नारि ) श्री ! तू ( सरस्वत्ये ) तरस्वती, वेदवायी का पाठ कर श्रीर ( पितृश्यः च ) श्रीर घर के वृद्ध पालक पिता श्रादि को भी ( नमः कुरु ) श्रमस्कार किया कर श्रायांत् नववभ् श्राभिहोत्र के पश्चात् ही वेद का स्वा-श्याय श्रीर वृद्धों को नमस्कार किया करे ।

शर्म वर्मेंतदा ह्रंरायी नायी उपस्तरे।

सिनीवालि प्र जांयता भगंस्य सम्तावंसत्॥ २१ ॥

उत्तरार्धः समर्वे० १४ । २ । १५ । तृ० च० ॥

भा०—हे पुरुप वर ! ( श्रस्थ ) इस ( नायें ) श्री के लिये ( शर्म ) सुखदायक श्रीर ( वर्म ) कष्ट के निवारक ( एतत् ) यह सम पदार्थ ( उप- स्तरे ) बिस्तर पर श्रोदने बिछाने के लिये ( श्रा हर ) ले श्रा, उपस्थित कर । हे ( सिनीवालि ) स्त्रीजनो ! यह वधू ( प्र जायताम् ) उत्तम रीति से

२१-( द्वि० ) ' नार्या उपस्तिरे ' शति हिटनिसम्मतः ।

पुत्र उत्पन्न करे श्रीर ( भगस्य ) ऐश्वर्यशील पति के ( सुमती ) उत्तम मित के अधीन (असत्) रहे।

यं वल्वंजं न्यस्यंष्ट् चमं चोपस्तृणीथनं ।

तदा रोहतु सुमुजा या कुन्यां बिन्दते पार्तम् ॥ २२ ॥

भा•—(यम् ) जिस (वल्वजम्) बल्वज नामक घास को (न्यस्थथ) नीचे बिछाती है। (श्रथ) श्रीर उसके ऊपर ( चर्म च ) चर्म भी (उप-स्तृग्गिथन ) बिछा देती हो (तद्) उस पर (या कन्या) जो कन्या (पतिम्) पति को (विन्दते) वस्ती है वह (सुप्रजा) उत्तम प्रजा वाली होकर ( श्रा रोहतु ) चड़े, विराजे ।

उपं स्तृणीिहे बल्वंजुमिध चमंणि रोहिंते । तत्रोंपुविद्रयं सुमुजा इममुन्नि संपर्यतु ॥ २३ ॥

भा०—हे पुरुष ! तू प्रथम (बल्वजम् ) नर्म वास के आसन को ( रोहिते चर्माणि श्रधि ) रोहित नाम मृग के लाल चर्म प्र ( उपस्तृगीहि ) बिछा दे (तत्र ) उस पर (सुप्रजा ) उत्तम सन्तान से युक्त पत्नी बैठकर ( इयम् अभिम् ) इस गाईपत्य श्रक्षि श्रीर परमेश्वर की (सपर्थतु ) उपां-सना और श्रशिहोत्र करे।

श्रा रोंह बर्मोपं सीदाग्निमेप देवो हंन्ति रज्ञांसि सर्वा ।

इह प्रजां जनयु पत्यें श्रासी सुंज्येष्ठयो भंवत् पुत्रस्तं प्रवः ॥२४॥ भा०—हे सुभगे ! ( चर्म श्रारोह ) सोहित, सृगचर्म पर चढ़ । उस पर बैठ ग्रीर ( श्रमिम् श्रासीद ) परमेश्वर की उपासना कर । ( एपः देवः) यह उपास्यदेव प्रकाशस्वरूप (सर्वा) समस्त (रज्ञांसि) विप्रकारियों की (हिन्त ) विनाश करता है। (हह) इस गृह में (श्रस्मै पत्वे) इस पति

११-( च० ) ' सपर्यत ' इति कचित्।

के लिये (प्रजां जनय) प्रजा उत्पन्न कर। (ते एषः पुत्रः) यह तेता पुत्र (सुज्येष्ट्यः) उत्तम श्रेष्ठ गुर्यों से सम्पन्न (भवत्) हो।

वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानांकपाः प्रश्वो जायमानाः । ः सुमङ्गस्युपं सी<u>डे</u>ममुर्गिन संपंत्नी प्रति भूषेद्व देवान् ॥ २४ ॥

भा०—जिस प्रकार ( अस्याः ) इस ( मातुः ) माता पृथ्वी के ( उप-स्थात् ) गोद से ( नानारूपाः ) नाना प्रकार के ( जायमानाः ) उत्पन्न होनेहारे ( प्रयाः ) जीव उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार इस वध् रूप माता के गर्भ से भी नाना सन्तितयां उत्पन्न होकर ( वि तिष्ठन्ताम् ) नाना जीवन-प्यों पर प्रस्थान करें । हे नववधु ! तू ( सुमङ्गजी ) शुम मङ्गजशुक्त होकर ( इमम् ) इस ( अक्षिम् ) गाहंपत्य अक्षि, तत्प्रतिनिधिरूप पति एवं प्रसेश्वर को ( उप सीद ) उपासना कर, सेवा कर और ( सम्पन्ती ) उत्तम गृहपत्नी होकर ( इह ) इस गृह में ( देवान् ) देवों, विद्वान् अतिथियों को ( प्रति भूप ) सेवा कर ।

चुमङ्गृली प्रतरंगी गृहागौ चुशेचा पत्ये श्वश्चंराय शंभूः। स्योना श्वश्र्वै प्र गृहान् विशेमान् ॥ २६॥

भा०—( सुमङ्गली ) उत्तम मङ्गलमय चिहों से युक्त श्रीर ( गृहाशां शतरणी ) गृह के जनों को दुःख से पार लगाने वाली ( पत्ये ) पित की ( सुशेवा ) उत्तम रूप से सेवा करनेहारी ( श्रयुराय ) श्रयुर को ( शरम्ः) कल्याण श्रीर सुख देने वाली ( श्रथ्ये ) सास को ( स्थोना ) सुखी करनेहारी होकर ( इमान् ) इन ( गृहान् ) गृहजनों के बीच में ( श्रविश ) प्रवेश कर।

स्योना भंव श्वशंरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः । स्योनास्य सर्वस्य विशे स्योना पुष्टायेषां भव ॥ २७ ॥ भा०—हे नववधु ! (श्रश्चरेम्य:) श्रश्चरों के जिये (स्योना भव) सुखकारियी हो (पत्ये गृहेभ्यः) पित के अन्य गृहजनों के जिये (स्योना) सुखकारियी हो (श्रस्ये) इस (सवस्ये) समस्त (विशे) प्रजा के जिये (स्योना भव) सुखकारियी हो। श्रोर (एपां) इन सब के (पुष्टाय) पुष्टि समृद्धि के जिये (भव) हो।

खुमुङ्गलीरियं ब्रधूरिमां समेत पर्स्यत । सीभांग्यमस्य दृत्वा दीभांग्येविषरेतन ॥ २८ ॥ या दुर्हादीं युव्वतयो याश्चेह जंरतिरापे। वर्चो न्वर्रस्य सं दुत्ताथास्तं विषरेतन ॥ २६ ॥

11 EE | 45 | 05 OF

भा०—हे सद पुरुषो ! (इयम् ) यह ( सुमङ्गलीः ) शुभ मङ्गलमयी ( वध्ः ) नववध् है । ( सम् एत ) आओ, पधारो । ( हमां पश्यत ) इसको हेसो । श्रीर ( श्रस्ये ) इसको ( सीभाग्यम् ) उत्तम सीभाग्य का आशी-बीद ( दत्वा ) प्रदान करके ( विपरेतन ) श्राप अपने २ घरों को पधारें । ( याः ) जो ( युवतयः ) जवान स्त्रियां ( दुईादः ) दुष्ट हृद्य वाली हैं वे ( होर्भाग्येः ) दीर्भाग्यें सहित ( विपरेतन ) लीट जावें । श्रीर ( याः च ) जो ( हह ) इस स्थान पर ( जरतीः श्रिप ) वृद्ध स्त्रियां भी हैं वे ( श्रस्य ) इसको ( नु ) ही ( वचैः ) तेज ( सं दत्त ) प्रदान करें । ( श्रथ ) श्रीर श्रनन्तर ( श्रस्तं ) श्रपने २ घर को ( विपरेतन ) लीट जावें ।

कृत्रमुप्रस्तंरणं वृद्धं विश्वां कृपाणि विश्वंतम् । श्रारोहत् सूर्या सांवित्री वृंहते सौर्भगाय कम् ॥ ३० ॥ (६)

२८-( तृ० च० ) ' सौभाग्यमस्त्रै दत्त्वायायाऽस्तं विषरेतन ' इति ऋ० । ' सौभाग्यम् । अस्ये । दत्वाय । अथ । अस्तम् । विषरा । इतन ' इति पद्दपाठः । इत्येव प्रायो गृह्यस्त्रेषु । 'दौर्माग्येन' परेतन इति पैप्प० सं० ।

भावित्री) प्रजा उत्पन्न करने में समर्थ (सूर्या) सूर्य के समान कान्तिमती कन्या (बृहते सीमगाय) वहे मारी सीमाग्य के लिये (कम्) ही (कनमप्रस्तरण्यम्) सुनहले विद्योने से सजे (विश्वा रूपाणि) नाना सुन्दर रूपों के (विश्वतम्) धारण करने वाले (वहां) रथ पर (श्वारोहत्) सवार हो।

श्रा रोंह तल्पं सुमनुस्यमांनेह प्रजां जंनय पत्ये श्रस्मै । इन्द्राणीवंसुबुधा बुध्यंमाना ज्योतिरत्रा उपसः वर्तं जागरासि ॥३१॥

भा०—हे नववधू ! तु ( सुमनस्यमाना ) शुभ चित्तवाली होकर ( तरुपम् ) सेज पर ( आरोह ) चढ़ । ( असेंम पत्ये ) इस पति के लिये ( प्रजां जनय ) प्रजा को उत्पन्न कर । तु ( इन्द्राणी इव ) इन्द्र परमेश्वर की परम शाकि या इन्द्र राजा की स्त्री महाराणी के समान ( सुबुधाः ) उत्तम ज्ञान सम्पन्न होकर ( ज्योतिरम्रा ) नचन्न=ताराओं वाली ( उपसः ) उपाओं में ही ( बुध्यमाना ) सचेत होकर ( प्रति ) प्रतिदिन ( जागरिस ) जागा कर । प्रातः सूर्य उगने से पूर्व नचन्नों के होते २ प्रथम पत्नी को जागना चाहिये ।

द्देवा श्रय्ये न्य/पद्यन्त पत्नीः सर्मस्पृशन्त तुन्व/स्तुनूभिः। सूर्येवं नारि वि््ककंपा महित्वा प्रजार्वती पत्या सं भंवेह ॥ ३२ ॥

भार (श्रद्धे) पूर्वकाल में 'देवाः ) देवगण, विद्वान् लोग भी (पत्नीः) श्रपनी पत्नियों के साथ ( नि श्रपण्यन्त ) एक सेज पर स्रोते हैं श्रीर (तन्दः) श्रपने शरीर को (तन्भिः ) श्रपनी स्त्रियों के शरीर के साथ ( सम् श्रस्पु-श्रान्त ) स्पर्श कराते, श्राखिंगन करते हैं । है ( नारि ) स्त्रि—तू (सूर्यों इव)

३१-( तृ० ) 'इन्द्राणीव सुप्ता कुध्य-' ( च० ) 'प्रति चाकारः' इति पैप्प० सं० । ३२-( प्र० ) '्देवाञ्चे ' इति पैप्प० सं० ।

सूर्य परमेश्वर की उत्पादक शक्ति के समान ही (महित्वा) श्रपने नहें पृथ्वयं से (विश्वरूप) विश्वरूप हो, नाना सामर्थ्यवती होकर (प्रजावती) अजा से सम्पन्न होकर (इह) इस लोक में (पत्या) पति के साथ (संभव) मिलकर सन्तान उत्पन्न कर।

उत्तिष्ट्रेतो विश्वावसो नर्मसेडामहे त्वा।

जामिमिच्छ पितृषटं न्य/कां स ते भागो जुनुपा तस्यं विद्धि ॥३२॥
ऋ० १०। ८५। २२ प्र० दि० २१ तृ० च०।।

भा०—हे (विश्वावसो) समस्त प्रकार के धनों के स्वामिन् ! वर पुरुष ! (इतः) तू यहां से (उत्तिष्ठ) उठ (स्वा) तेरी (नमसा) नम-स्कार द्वारा (इडामहे) हम पूजा करते हैं। (पिनृसदम्) पिता के घर में रहने वाली (न्यक्राम्) श्रति सुशोभित, सुस्नाता, श्रव्जनादि से सुशोभित (जामिम्) कन्या था वधू को तू (इच्छु) प्राप्त कर, उसकी कामना कर। (स:) वह (ते) तेरा (भागः) भाग है (जनुषा) उत्पत्ति कमें से (तस्य) उस को (विद्धि) श्राप्त कर।

जािमः भागिनी इति बहवः । जनयन्ति श्रस्याम् इति निर्वचनात् जािमः कन्या पत्नी वा । इस मन्त्र से विवाहितिषि के उत्तर पितृगृह में ही चतुर्थीं कर्म में वर वधू को एकान्त तल्पारोहण् की श्राज्ञा दी जाती है । श्रुप्खरसं: सधुमादं मदन्ति हिब्धिनमन्त्ररा सूर्यं च । तास्ते जनित्रमाभ ताः परेहि नमस्ते गन्धर्वेतुनां कृणोिम ॥३४॥ प्रविष्टं स्थवे० ७ । १०९ । ३ प्र० हि० ।

३३-( प्र० ) ' उदीर्श्वातो निश्वा- ' ( तृ० ) ' अन्यामिच्छ ', ' व्यक्ताम् ' इति ऋ० । ' उदीर्प्वात पतीहोषा निश्वानष्ठं नमसागीभिरीहे ' इति पैप्प० सं० । ' पितृषदं नित्तोमिति ' इति आपस्त० । ३४-( प्र० ) ' याप्सरसः स ' इति पैप्प० सं० ।

मा०—( हविर्धानम् सूर्यम् च अन्तरा ) हविर्धान अर्थात् पृथ्वी श्रीर सूर्यं के बीच में (अप्सरसः ) स्त्रियां (सघमादम् ) एक ही साथ श्रानन्द उत्सव में मिलकर (मदिन्त ) प्रसन्न होकर हर्षं प्रकट करें । हे गन्धवं ! पुरुष (ताः ते जनित्रम् ) वे तेरी जाया हैं (ताः श्रमि परा हहि ) तू उनके समस जा । हे गन्धवं ! युवा पुरुष ! (ऋतुना ) कन्या के ऋतुकाल के अवसर पर ही (नमः ते कृत्योमि ) तेरा आदर सत्कार करता हूं ।

गन्धर्व-ऋतुना इत्येकं पदम् पदपाठे । गन्धर्व ऋतुनिति पदद्वयम् इति श्रीक्रिथः ।

नमी गन्यवस्य नमंखे नमो भामीय चत्तुंषे च रूएमः । विश्वावसो ब्रह्मणा ते नमोभि जाया श्रंप्यरसः परेहि ॥ ३४ ॥

' भा०—( गन्धर्वस्य ) गन्धर्व, युवा पुरुष के (नमसे) बत्त चीर्यं के जिये ( नमः कृषमः ) हम आदश् भाव प्रकट करें। और ( भामाय ) उसके अति दीसिमान् क्रोधपूर्यं ( चत्तुषे ) दृष्टि के लिये भी ( नमः कृषमः ) हम ज़मस्कार करते हैं। हे ( विश्वावसो ) नाना धनों के स्वामिन् ! ( ते ) तेरा हम ( ब्रह्मया ) ब्रह्म, वेदमन्त्र द्वारा ( नमः ) पूजा करते हैं। तु ( जायाः ) अपनी जाया, स्त्री रूप ( अप्सरसः ) स्त्रियों के ( अभि ) पास ( परेहि ) जा। ' विश्वावसो, जायाः, अप्सरसः ' इत्यादिषु प्कवचनबहुवचेन जाःया- क्यायाम् बोध्ये।

राया वयं सुमनंसः स्यामोदितो गंन्ध्रवेमावींद्रताम । स्त्रगन्तस देवः पर्मं सुघस्थमगंन्म् यत्रं प्रतिरन्तु आयुं:॥ ३६॥

<sup>।</sup> ३५-(प्र०) 'गन्धर्वस्य मनसे' इति ह्विटनिकामितः। 'गन्धर्वस्य नमसो नमो मासाय' (तृ०) 'विश्वावसो नमो ब्रह्मणा ते कृणोमि' इति पैप्प० सं०। ३६-(च०) ' अगन्म वयम् ' इति पैप्प० सं०। ' यत्र । प्रतिरन्तः। आहुः ' इति काक्मीरवैदिकाभिमतः पदपाठः।

भा०—( वयम् ) हम लोग ( राया ) धन-सम्पन्न होकर भी ( सुमनसः ) एक दूसरे के प्रति श्रुम चित्त वाले, निष्कलह होकर प्रेम से ( साम ) रहें। श्रोर ( इतः ) यहां से ( उत् ) अर्ध्व स्थान पर ( गन्धवम् ) पुरुप को ( श्रवीवृताम् ) हम प्राप्त करें। ( सः देवः ) वह देव ( परमम् सथस्थम् ) परम जब समान स्थान गृहाश्रम में ( श्रगत् ) प्राप्त होता है ( यत्र ) जहां हम भी ( श्रायुः ) दीर्धं जीवन ( प्रतिरन्तः ) प्राप्त करते हुए ( श्रगन्म ) उस स्थान पर जावें।

सं पितरावृत्विये स्जेथां माता पिता च रेतंसो भवाथः। मर्यं इव योषामधिरोहयैनां प्रजां क्वंत्वाथामिह पुंष्यतं र्यिम् ॥३०॥

भा०—हे (पितरी) माता श्रीर पिताश्रो! ( ऋ िये वे ) ऋ तुकाल के श्रवसर पर तुम परस्पर ( संस्रजेथाम् ) संगत हुश्रा करो, परस्पर मिला करो। ( माता च पिता च ) तुम माता पिता ही ( रेतसः ) श्रपने वीर्थ से पुत्र रूप में ( भवाथः ) उत्पन्न हुश्रा करते हो। हे पुरुष ! ( एनाम् योपाम् ) इस श्रपनी पत्नी को (मर्थ इव) मर्द के समान ( अधि रोहर ) श्रपने सेज पर चढ़ा। हे स्त्री पुरुषो! ( इह ) इस लोक में ( प्रजाम् कृपवाथाम् ) प्रजा को उत्पन्न करो श्रीर ( रथिम् पुष्यतम् ) वीर्थ को पुष्ट किये रहो।

तां पूर्वं छिवतंमामेर्ययस्य यस्यां बीर्जं मनुष्यार्श्वपंन्ति । या नं ऊरू उंशती विश्वयांति यस्यांमुशन्तेः प्रहरेम् शेपंः ॥ ३८॥ ऋ० १० । ८४ । ३० ॥

३७-( प्र० ) ' पितरा बृद्धये ' इति पैप्प० सं० । ( तु० ) ' अधिरोहय शेप पना'मिति कैन्यनकामितः स्पष्टार्थः ।

श्रात्विये ' इति पदपाठः । तत्र पितरौ इत्यस्य विशेषणं 'ऋत्विये' इति स्त्रीलिंगप्रयोगश्चिन्त्यः ।

३८-( तृ० ) 'विश्रयाते ' ( च० ) ' प्रहराम श्रेपस् ' इति ऋ ०, पेंप्प॰ सं०। 'तां न · · · · विश्रयाते · · · · प्रहरेम श्रेपस् ' इति हि० सृ०

भा०-हे पूपन् ! पापक पते ! तू (ताम् ) उस परम शियतमा (शिवतमाम् ) प्रति कल्यासकारिसी उस स्त्री को (ऐरयस्व ) प्राप्त कर, (यस्याप् ) जिसमें ( मनुष्याः ) मनुष्य, मननशील पुरुष ( बीजम् ) श्रपना बीज ( वपन्ति ) बोते हैं। (या ) जो स्त्री ( उशर्ता ) कामना करती हुई (नः) हमारे लिये ( ऊरू ) अपनी दोनें। जंघाएं ( विश्रवाति ) स्रोलकर धर दे और (वस्ताम्) जिसमें हम (उरान्तः) कामना करते हुए ( शेपः ) प्रजनन श्रंग को ( प्रहरेम ) प्रवेश करावें । श्रा रोहोरुमुपं धत्स्व हस्तं परि प्वजस्व जायां श्लेमनुस्यमानः। मुजां हंखाथामिह भोदंमानौ दीर्घं वामायुं: सविता हंखोतु ॥३६॥ भा०-हे पुरुष ! ( ऊरुम् ) अपनी पत्नी को प्रेम से अपनी जंघा पर ( आरोह=आरोहय ) चढ़ा ले । ( इस्तम् ) अपने हाथ को या बाह्नु की ( उपधरस्व ) उसके सिरहाने के समान लगा दे । श्रीर ( सुमनस्वमानः ) शुभ चित्त वाला होकर ( जायाम् ) श्रपनी स्त्री को ( परिष्वजस्व ) श्रार्लि॰ गन कर । हे स्त्री पुरुषो ! ( इह ) गृहस्थ में ( सोदमानी ) परस्पर प्रसन्त रहते हुए, म्रानन्दिवनोद करते हुए तुम दोनों ( प्रजाम् ) उत्तम सन्तानो-रपत्ति ( क्रुयवाथाम् ) करो । ( सविता ) सब संसार का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर ( वां ) तुम दोनों की ( दीर्घम् आयु: ) दीर्घ आयु ( कृषाोतु ) करे । श्रा वां प्रजां जनयतु प्रजापंतिरहोर्।त्राभ्यां समनक्त्वर्थमा । श्रदुर्भेङ्गली पतिलोकमा विशेभ श नो भव द्विपदे शं चतुं-इपदे ॥ ४० (१०) ऋ०१०। ८५। ४३॥

स् । ' सा नः पूषा शिवतमेरय सा न उन्ह उश्रती बिहर । यस्यामुशन्तः प्रहराम श्रेपं यस्यामुकामा बहवोनिविष्ट्ये 'पा० गृ० स्०। ३९- वारोहोस्मुपवर्हस्य वाहुम् 'इति आपस्त । (तु ) 'रोदमानौ ' ( च० ) 'दीर्घ त्वायुः स- इति पैप्प० सं०। ४०-( प्र० ) ' आ नः प्रजां '( द्वि० ) ' आजरसाय सम- ' ( तु० ) ' अदूर्मद्वाळी: प- '( च० ) ' अंनो अस्तु ' इति ऋ० ।

स्रु० २ । ४२

भा०-( प्रजापतिः ) प्रजायों का स्वामी, परिपालक परमेश्वर ( वां ) तुम दोनों की ( प्रजाम् ) प्रजा को ( जनयतु ) उत्पन्न करे ( श्रर्थमा ) न्याय-कारी प्रभु तुमको ( अहोरात्राभ्याम् ) दिन और रात ( सम् अनक्र् ) एक दूसरे के साथ सदा परस्पर मिलाये रखे। हे वधू ! त् ( श्रदुर्मङ्गली ) दुःख-दायी स्वरूप की न होकर (इमं) इस (पतिलोकम्) पतिगृह में (श्राविश) प्रेविष्ट हो और (नः) इमारे (द्विपदे) दो पैर के मनुष्या श्रीर (चतुष्पदें) पशुत्रों के लिये ( शं शं भव ) सदा कल्याणकारिणी, शान्तिदायिनी हो। ट्टेबेर्ट्डर्त मर्तुना खाकमेतद् वार्धूयं वासो बुध्व/श्च वस्त्रम् । यो ब्रह्मरों चिकितुपे दर्दाति स इद् रत्तांसि तल्पानि हन्ति ॥४१॥ भा०-( देवै: ) देव, दानशील वर कन्या के निमित्त देने वाले और ( मनुना ) मनु=प्रजापित, वर कन्या के पिता द्वारा ( दत्तम् ) प्रदान किये ( वाध्यम् वासः ) वध् के वरण करनेहारे वर का वस्त्र (वध्वः च वस्त्रम्) वध् के विवाहकाल के वस्त्र ( एतत् ) इस सबको ( साकम् ) एक साथ ही (यः) जो पति (चिकितुषे ब्रह्मणे) विद्वान् ब्राह्मण को (ददाति) प्रदान करता है ( सः इत् ) वह ही ( तल्पनि=तल्प्यानि ) तल्प प्रर्थात् सेज के कपर होने वाले ( रत्तांसि ) विहों या बाधक कारणों को ( हन्ति ) नाश कर देता है। १४। १। २४॥ मन्त्र में 'वाध्यवस्त्र' के दान का वर्णन पूर्व श्रा चुका है। फल यहां दर्शाते हैं।

यं में द्वती ब्रह्ममागं वंधूयोर्वाधृयं वासो ब्रध्व/श्च वस्त्रम् । युवं ब्रह्मसोनुमन्यमानौ बृहंस्पते साक्षमिन्द्रेश्च दृत्तम् ॥ ४२ ॥

४१-( च० ) 'तल्पानि 'इति ह्विटनिकामितः। 'तर्प्यानि 'इति पैप्प० सं०। (द्वि० ) 'वाधूयं वथ्यो वासोस्याः 'इति पैप्प० सं०। , ४२-(५० द्वि० ) 'यो नोदिति ब्रह्ममागं वध्योत्रीसो वथ्यश्च वस्त्रम् ' (च० ) ' अत्ताम् ' इति पैप्प० सं०।

भार — है ( बृहस्पते ! ) बृहस्पते, बहे २ लोकों के पालक श्रीर (हन्दः च) ऐश्वर्यशील परमेश्वर ! तुम दोनों (वध्योः) वध् की कामना करने हारे वर का (वाध्यम् ) कन्या को वरण करने के समय का (वासः ) वस्त्र श्रीर उसी समय का (वध्वः च वस्त्रम् ) वधू का वस्त्र इन दोनों के बने (यम् ) जिस ( ब्रह्मभागम् ) ब्राह्मण के भाग को तुम दोनों श्राप (मे ) मुक्त ब्राह्मण को (दक्तः ) प्रदान करते हो यह एक प्रकार से (युवम्) तुम दोनों ( श्रनुमन्यमानो ) परस्पर श्रनुमित करते हुए ही ( श्रह्मणे ) ब्राह्मण को ( दक्तम् ) प्रदान करते हो।

स्योनाद्योनेरिष्टे बुर्ध्यमानौ हसामुदौ महंछा मोदंमानौ । सुगू सुंपुत्रौ सुंगृहौ तंराथो जीवावुषसो विभातीः ॥ ४३ ॥

भा०—(स्योनाद्) सुखकारी (योनेः) सेज या शयनस्थान से ( श्रिध बुध्यमानौ) जागकर उठते हुए ( हसासुरी) परस्पर हंसी, विनोद युक्त होकर और ( महसा ) तेज और बल से ( मोदमानौ) परस्पर श्रानन्द्विनोद करते हुए (सुगू) उत्तम इन्द्रियों या गौओं से सम्पन्न श्रीर (सुपुत्री) उत्तम पुत्रों से युक्त और (सुगृहौ) उत्तम गृह से सम्पन्न होकर (जीवी) श्रीनों जीव-वर वधू, सुख से जीवन बीताते हुए (विभातीः) विविधरूप से प्रकाशमान ( उपसः) उपाओं, दिनों को ( तराथः) न्यतीत करें। नवं वसानः सुर्भिः सुवासां द्वदागीं जीव व्यसों विभातीः।

भा०—में गृह का स्वामी (नवं वसानः) नये वस्त्र पहन कर (सुरभिः) सुगान्धित पदार्थों से युक्त (सुवासाः) उत्तम वस्त्रों से सुशोभितं होकर (जीवः) सुख से जीवन धारण करता हुन्ना (विभातीः उपसः)

४३—( तृ॰ च॰ ) 'सुभी सुयुतौ सुकृतौ चरातो जीवा उपासो विभातीः ' इति पैटप॰ सं॰। 'चराथः' इति कचित्।

विशेषरूप से प्रकाश वाली उपाश्रों में निस्य प्रतिदिन ( उद् श्रमाम् ) उठा फरूं । श्रीर (पतत्री) पत्ती (श्रायदात् इव) श्रयद से निकल कर जिम प्रकार याहर श्रा जाता है श्रीर श्रयदं से मुक्त हो जाता है उसी प्रकार में (विश्वस्मात् प्रचसः ) समस्त पाप से ( पीर श्रमुन्ति ) ऊपर होकर उससे मुक्त हो जाऊं ।

शुम्भंनी द्यावांपृथिवी श्रन्तिसुम्ने महिंवते ।

थार्पः प्रप्त संस्रुबुर्देवीस्ता नो मुञ्जन्त्वंहंसः ॥ ४४ ॥

अधर्व० ७ । ११२ । १ ॥

भर०—(शुस्भनी) सुहावने, मनभावने, शुभिचन्तक (धावापृथिवी) धी श्रीर पृथिवी के समान रचक श्रीर श्राश्रयमूत माता पिता (श्रन्तिसुन्ने) समीप रहकर सदा सुख देने हारे (मिहिनते) बढ़े २ कार्य करने वाली हैं। (सह) सातों प्रकार की (देवी:) ज्ञान दर्शन कराने वाली (श्राप:) ज्ञालधाराश्रों के समान स्वच्छ ज्ञानधाराएं (सुसुदु:) सदा बहें। (ता:) वे सब (न:) हमें (श्रंहस:) पाप से (सुन्चन्तु) सुक्न करें।

सूर्यायें देवेभ्यो मित्राय वर्षणाय च । ये भूतस्य प्रचेतस्रस्तेभ्यं इदर्मकर् नमः ॥ ४६॥

羽 201 (七十201

भा०—(सूर्याये) संसार को उत्पन्न करनेहारी जगदम्बा शक्ति को, (देवेभ्यः) श्रिप्ति, जल, सूर्य श्रादि देवों, (मित्राय) सब के स्नेही श्रीर (बरुणाय) सब के वरणीय श्रेष्ठ परमेश्वर के लिये श्रीर (ये) जो (भूत-स्य) विश्व के (प्रचेतसः) उत्कृष्ट ज्ञान करानेहारे गुरु (तेभ्यः) उन सब को (इदम् नमः) यह नमस्कार (श्रकरम्) करता हूं।

४५-( दि०) 'यन्तु सुस्ने' (तृ०) 'आपः सप्त स्नवन्तीः' इति पेप्प० सं०। ४६-(च०) ' इदं तेम्योऽकारं नमः ' इति ऋ०। ' तेभ्योहमकारं नमः ' इति पेप्प० सं०।

य ऋते चिद्धिर्थिषं: पुरा जुत्रुभ्यं श्चातृद्दं: । संप्रांता खेर्षे मुबवां पुद्धवयुर्विःकंत्री विह्नं पुनः ॥ ४७॥ : ३०० । १ । १२॥

भार — (यः) जो मघवा परमेश्वर (ऋते) विना (झिमिश्रिषः) चिपकने के पदार्थों, गोंद, सरेस आदि के और विना जोड़ने के पदार्थ की ख आदि के (चित्) भी और (जतुभ्यः) गर्दन की हंसुली की हड़ियों में (आतृदः) छेद किये विना ही (संधिम्) संधियों को (संधाता) जोड़ता है और (विद्धतं) कुल अंगों को भी (पुनः) फिर (निष्कर्ता) दीक कर देता है यह (पुरुवसुः) इन्द्रियों में बसनेहार आत्मा के समान समस्त जोकों में बसनेहारा परमात्मा ही (मघवा) परमेश्वर है।

ष्प्रपासत् तमं उच्छुतु नीलं िशङ्गंषुत लोहिंतं यत् । निर्देहनी या पृंपातक्योसिन् तां स्थाणावध्या संज्ञामि ॥ ४८॥

भा०—' नीलम्) नीला (पिशङ्गम्) पीला (उत) और (यतः) को (लोहितम्) लाल रंग का (तमः) पाप या मलिन पदार्थ है वह (अस्मत्) हम से (अप उच्छृत्) दूर हो। (या) जो (निर्देहनी) ज्ञलानेहारी (पृषातकी) स्पर्श से ही दुःख देने वाली, रोगादि पीहा या भविचा (अस्मिन्) इस वरवध् के दिये वस्त्र में या संसार में (तां) उसको (स्थायाँ) स्थाया, कृव में या परव्रहा में (अधि ख्रासजामि) स्थायाँ के क्या दं। अर्थात् वस्त्रगत सब दुष्प्रभावों को वृक्ष के प्रभाव से और अविधा के दुष्प्रभावों को बहा के आश्रय से दूर करूं।

४७-ऋन्वे रे मेधातिथिमेञ्यातिथी काण्वावृषी । इन्द्रो देवता । ( च २ ) ' पुरु-वसुरिष्कर्ता विकृतं पुनः ' इति ऋ ० । ( प्र० ) ' यहते ' ( दि० ) 'जर्तुभ्यः' ( त्र० ) 'पुरोत्रसुः' इति तै० आ ० । ( द्वि० ) 'आरिदः ' इति पेप्प० सं० ।

यावंतीः कृग्या उंप्रवासंने यावंन्तो राह्यो वर्रुणस्य पाशाः। च्यृंद्रयो या श्रसंमृद्रयो या श्रसिन् ता स्थाणावधिसादयामि॥४६

भा०—( यावतीः ) जितने (कृत्याः ) हिंसाकारी प्रयोग और हानि कारक कियाएं ( उपवासने ) वरवधू के वस्त्र में हैं और ( यावन्तः ) जितने ( राज्ञः ) राजा ( वरुणस्य ) वरुण परमात्मा के ( पाशाः ) पाश हैं । और ( याः ) जितनी ( च्युद्धयः ) द्रित्ताएं और ( याः ) जो ( श्रस्य सद्धयः ) दुरवस्थाएं ( श्रस्मिन् ) इस वस्त्र में एवं संसार में हैं ( ताः ) जनको ( स्थाणो ) वृत्त में, एवं वृत्त के समान दूरस्थ परमात्मा के श्राक्षय में ( श्रिध साद्यामि ) कोइता हूं।

या में थ्रियतमा तुनूः सा में विभाग्र वासंसः। तस्याग्रे त्वं वनस्पते नीविं छंग्रुष्व मा वयं रिषाम ॥ ४०॥ (११)

भा०—(या) जो (मे) मेरी (श्रियतमा) श्रांति श्रिय (तन्ः) देह है (सा) वह मेरी देह (वाससः) इस वस्त्र से (बिभाय) भय खाती है। इसिलिये है (वनस्पते) वृत्त (श्रश्रे) पहले (तस्य) उस वस्त्र को (त्वं) तू (नीविम् कृष्णुष्व) श्रपने तेष में बांध ले। जिससे (वयम्) इम (मारिषाम) कभी पीढ़ित न हों।

ये अन्ता यावंतीः सिच्चो य श्रोतंत्रों ये च तन्तंवः । वाष्ट्रो यत् पर्लीभिष्ठतं तन्नंः स्योनसुपं स्पृशात् ॥ ४१ ॥

भा०—( ये श्रन्ताः ) जो वस्त्र की जो मालरें हैं, (यावतीः सिचः) श्रीर जितकी किनारियां हैं ( ये श्रोतवः ) जो बाने श्रीर ( ये च तन्तवः) जो ताने के

४६-( प्र० ) ' कृत्या पश्चाचाने ' ( च० ) ' अस्मिन् ता स्ता नो मुञ्चामि सर्वम् ' इति पैप्प० सं० ।

५१- वासो यत् पत्नीभृतं तन्त्वा तस्योनमुपस्युशः ' इति पैट्या सं ।

स्त हैं ( यत् वासः ) श्रौर जो वस्त्र ( पत्नीभिः ) गृहदेवियों ने ( उतम् ) वुना है ( तत् ) वह ( वः ) हमें ( स्योनं ) सुखपूर्वक ( उपस्पृशात् ) शरीर को छुए । यहां 'वासो यत् पत्नीभृतम्' यह पैष्पत्नादपाठ सुसंगतः है । कपड़ा जो पत्नी ने धारण किया है ।

ष्ट्रशतीः कृन्यलां हुमाः पितृलोकात् पति यतीः । श्रवं दीचामस्चनत् स्वाहां ॥ ४२ ॥

: भा० — ( उशतीः ) पित की कामना करती हुईं ( इमाः ) हैं ( कन्यताः ) कन्याएं ( पितृलोकात् ) पिता के घर से ( पितं यतीः ) पितृ के पास जाती हुईं ( दीज़ाम् ) व्रतदीजा, दृद व्रत को ( अव अस्जत ) धारण करती हैं । ( स्वाहा ) यही सब से उत्तम शिज़ा है वा यही एक यहादुति या यश का कार्य है ।

· बृहस्पति॒नावंसुष्टां विश्वें <u>दे</u>वा श्रंघारय**न्** ।

वची गोपु प्रविद्धं यत् तेनेमां सं छुंजामसि ॥ ४३ ॥

भा०—( बृहस्पति ) बृहस्पति प्रसेश्वर की ( अवस्ष्टास् ) रची हुई दीना को ( विश्वे देवा: ) समस्त देव, विद्वान्गस्य ( अधारसन् ) धारस करते हैं । अतः दीना के कारस ही (यत् वर्चः) जो तेज, वीर्य, ज्ञान और आंदरंभाव ( गोषु ) गौओं या वेदंबासियों में ( प्रविष्टम् ) विधमान है ( इमाम् ) इस कन्या को ( तेन ) उसी तेज, वीर्य और आंदरभाव से ( सं सुजामसि ) युद्ध करते हैं ।

बृहस्पितिना॰। तेजो गोषु प्रविष्टं यत् तेनं०॥ ४४॥ बृहस्पितिना॰। भगो गोषु प्रविष्टो यस्तेनं०॥ ४४॥ बृहस्पितिना॰। यशो गोषु प्रविष्टं यत् तेनं०॥ ४६॥

५३-' दीक्षामसक्षतम् ' इति पूर्वमन्त्रादीक्षापदस्यानुवृ तः ।

बृहस्पतिना० । पयो गोपु प्रतिष्टुं यत् तेनं० ॥ ४७ ॥ बृहस्पतिनावंसृष्टुां विश्वें देवा श्रंधारयन् । रखा गोपु प्रविष्ट्रो यस्तेनेमां सं सृंजामसि ॥ ४८ ॥

भा०—( बृहस्पित ना० इत्यादि ) सर्वं पूर्ववत् । (गोपु ) गोश्रों में ( पत् तेजः प्रविष्टं ) जो तेज प्रविष्टं है, ( यत् भगः ) जो ऐश्वर्यं है, ( यद् षशः ) जो यश है, ( यत् पयः ) जो पुष्टिकारक दुग्धं है ( यः रसः ) जो रस, श्रानन्दं है ( तेन ) उन सब पदार्थीं से हम ( इमां सं स्जामिस ) इस कन्या को भी संयुक्त करते हैं ।

यदीमे केशिनो जनां गृहे ते समनंतिपु रोदेन क्रग्टन्ते धम्। श्राग्निष्ट्वा तस्मादेनंसः सविता च प्र मुंश्रताम्॥ ४६॥

भा०—हे गृहस्थ पुरुष ! ( यद् ) जब ( इमे ) थे ( केशिनः ) लम्बे केशों वाले, केश खोलकर ( जनाः ) पुरुष ( ते ) तेरे ( गृहे ) घर से ( रोदेन ) अपने रोने चिल्लाने से ( अधम् ) पाप या बुरे दृश्य या विष्न ( कृश्वन्तः ) करते हुए ( सम अनर्तिषुः ) बहुत नाच कृद करें अपने ग्रामा फेंके, विलाखें तो ( तस्माद् ) उस ( एनसः ) बुरे कार्य या पाप से ( खा ) तुमे ( आन्तः ) ज्ञानी पुरुष ( सविता च ) उत्पादक परमेश्वर ( प्रमुक्चताम् ) सदा भजी प्रकार बचावें ।

यद्ययं दुंहिता तर्व विकेश्यरुंदद् गृहे रोदेन क्रएवृत्यर्घम् । श्रानिन्द्वा०॥६०॥ (१२)

प्र९—( प्र० ) ' यदमी ' ( द्वि० ) ' क्रण्वतीऱ- ' इति पेप्प० सं० । ६०—( प्र० ) ' यदस्तै दुहिता तव विकेष्वरुष्त्र । ' वाहूरोधेन क्रण्वस्यवस् । इति पेप्प० सं० ।

भा०—( शदि ) यदि ( इयम् ) यह ( तव ) तेरी ( दुहिता ) सव कामों को पूर्ण करने हारी स्त्री या दूर देश में विवाह के निमित्त दी गयी कृत्या ( विकेशी ) बाल खोल २ कर ( गृहे ) घर मर में ( रोदेन ) अपने रोने से ( अधम् ) दुरा, दु:खदायी दृश्य ( कृष्वती ) उपस्थित करती हुईं ( अष्ट्रत् ) रोवे तो ( अप्तिः स्वा॰ इत्यादि ) अभिन=आचार्य और सविता= परमेश्वर या तुम्हारे पिता तुम्हें इस दुरे दृश्य से मुक्त करें । याजामयो यद्यं वृत्तयों गृहे ते सुमनंतिषु रोदेन कृरावृती प्रम् । श्रानिष्ट्या ॥ ६१ ॥

भा०—( यत् ) यदि (जामयः ) वहनं या कन्याएं, ( यद् युवतयः ) विद युवती श्वियां ( रोदेन अवम् कृषवतीः सम् अनिर्तेषुः ) अपने रोने विद्वाने के सहित उत्पात मचाती हुई हाथ पैर फैंकें तो ( अप्निः त्वा॰ इत्यादि ) इस बुरे कार्य से आचार्य और पिता तुमें मुक्त करें । यत् तें ग्रजायां प्रशुपु यद्वां गृहेषु निष्ठिंतमञ्क्राद्धिर्धं कृतम् । श्रुग्निस्युत्वा तस्मादेनंसः सञ्जिता च प्र मुंश्चताम् ॥ ६२ ॥

भार०—हे गृहपते ! (यत्) जो (प्रजायाम्) तेरी प्रजा में (यद् वा पृश्चपु गृहेषु) और जो तेरे पशुश्रों झौर गृहों में (श्रवकृद्धिः) उपद्रव-कारियों से (कृतम्) किया गया (श्रवम्) उपद्रव (निष्ठितम्) उठ खदा हो (श्रक्षिः वा० इत्यादि) ज्ञानी श्राचार्य और सविता पिता और परमेश्वर इस पापरूप उपद्रव से मुक्त करे।

ष्ट्रयं नार्युपं ब्र्ते पूल्यांन्यावपन्तिका । द्वीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवांति शरदः शतम् ॥ ६३ ॥

६३- ' पूल्पानि, पूल्यानीत्यनेन संदिखते वर्णाकृतिसाम्याद । ' (च०)
' एथन्तां पितरो मम 'इति पैप्प० सं०। (द्वि०) ' गुल्पानि ' इत्या-

भा०—( इयं नारी ) यह स्त्री ( पूल्यानि ). फुल्लियों या खीलों को आवपन्तिका ) अग्नि में आहुति करती हुई ( उपबूते ) परमात्मा से प्राथना करती है कि ( मे पितः ) मेरा पित ( दीर्घायुः ) दीर्घ आयु वाला ( प्रस्तु ) हो । और वह ( शरदः शतम् ) सो बरस तक ( जीवाति ) जीवे ।

इहेमाविन्द्र सं तुद चक्रवाकेव दंपती । प्रजयैनी स्वस्तुको विश्वमायुर्व्य/श्तुताम् ॥ ६४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमेखर ! (इमैं।) इन दोनों (चक्रवाका इव) चक्रवा चक्रवी के समान परस्पर प्रेम से बंधे (दम्पती) पति पत्नीभाव से मिले हुए जोड़े को (सं नुद्) प्रेरणा कर कि (एनैं।) वे दोनों (सु-अस्तकै।) उत्तम घर में रहते हुए (प्रजया) अपनी प्रजा सहित (विश्वम् आयुः) समस्त आयु का (वि अश्नुताम्) नाना प्रकार से भोग करें।

यदांखुन्द्यासुंपुधाने यद बांपुवासने कृतम् ।

विवाहे कृत्यां यां चुकुरास्नाने तां नि दंध्मास ॥ ६४ ॥

भा०—( यत् ) जो ( श्रासन्धाम् ) श्रासन्दी, या खाट या प्लङ्ग पर ( यद् ) जो ( उपधाने ) सिरहाने श्रीर ( यद् वा ) जो ( उपवासने ) वस्त्रों पर श्रीर ( विवाहे ) विवाह के समय ( यां कृत्याम् ) जिस घातक विपम प्रयोग को करते हैं ( तां ) उसको हम ( श्रास्ताने ) स्नान कराने वाले हारा ही ( नि दध्मसि ) दूर करते हैं । चौकी, गहा, विद्योना, वस्त्र पह-नाना श्रादि सब कार्यों की जिम्मेदारी नाई पर रखनी चाहिये।

पस्तम्त्र । 'कुल्पाानि ' इति कचित् । 'छाजान् आवपन्तिका ' (च०) 'पपन्तां ज्ञातयो मम ' इति पा० गृ० स्०। ' इतं वर्षाण जीवतु ' इत्यधिकः पामै० मै० त्रा०।

६४-( तृ० ) ' प्रजावन्तौ स्वस्तकौ दीर्धमा० ' इति पैप्प० सं० । ६५-' आसन्या उप-' इति पैप्प० सं० ।

यद् दुंष्कृतं यच्छमंलं विवाहे वंद्वतौ च यत्। तत् संभुलस्यं कम्बुले मुज्महें दुंरितं व्यम्॥ ६६॥

भा०—(यद्) जो (विवाहे) विवाह के अवसर पर और (यत् च) जो कुछ (वहता) दहेज में या रथ में (दुःकृतम्) बुरा, विक्रकारी कार्य और (यत् शमलम्) जो शमल, घृणित, मिलन कार्य किया हो (वयम्) हम (तत् दुरितम्) उस बुरे कार्य को (सम्भलस्य) मधुर भाषी वरके प्रशंसक पुरुष के (कम्बले) कम्बल में (मुख्यहे) शुद्ध करें। अर्थात् जो पुरुष कम्या के पिता के समन्त वर के गुण वर्णन करता है उसका उसके कार्य के प्रतिफल में कम्बल दिया जाता है। वही विवाह के अवसर पर होने वाले विक्र और शुटिका जिम्मेवार है। जैसे मृत्य के कार्य की शुटिको उसके वेतन में. से पूर्ण करते हैं उसी प्रकार विवाह कार्य की शुटिको सम्भल के वेतन रूप कम्बल में से पूर्ण कर लेना चाहिये।

चुंभूले मलं सादिखत्वा कंग्वले दुंरितं वयम्। अभूम युक्तियां: शुद्धाः प ग्रा आयूंषि तारिषत् ॥ ६७॥

भा० — (सम्भले) वर के प्रशंसक 'संभल ' नामक पुरुप पर (मलं) विवाह के प्रवसर पर होने वाले दोष को अथवा दोष की उत्तर-दायिता को (सादियता) डाल कर और (वयम दुरितम्) हुई प्रिटिकों (कम्बले) कम्बल पर डाल कर हम (याज्ञियाः) विवाह यज्ञ में आये वाराती लोग (शुद्धाः) शुद्ध, निदोंष (अभूम) रहें। वह 'सम्भल 'ही (नः) हमारे (आरंपुषि) जीवनों को उस अवसर (प्रतारिषत्) सुरिचित रखता है। वही वरातियों के सुखपूर्वक रहने आदि का उत्तरदायी होता है।

६६-( तृ० ) 'संमरस्य ' इति पैप्प॰ सं० । ६७-( च० ) 'तारिषम् ' इति पैप्प० सं० ।

कृत्रिमः करटंकः शतदन् य एषः । भ्रायस्याः केश्यं मलुमपं शीपुरियं/लिखात् ॥ ६८ ॥

भा०—वालों को वधू कंबी से सवारा करे। (यः एपः) जो यह (शतदन्) सेंकड़ों दांतों वाला (कृत्रिमः) कृत्रिम (कण्टकः) कण्टक श्रर्थात् कंबा है वह (श्रस्थाः) इस वधू के (शीर्षण्यम्) सिर के श्रीर (केश्यम्) केशों के (मलम्) मलको (श्रप् श्रप् विखात्) बाहर निकाल कर दूर करे।

श्रङ्गांदङ्गाद् व्रयमस्या श्रप् यच्मं नि दंध्मासि । तन्मा प्रापंत् पृथिवी मोत देवान् दिवं मा प्रापंदुर्वेर्न्तिरिच्चम् । श्रूपो मा प्राप्तमसंमेतदंग्ने युमं मा प्रापंत् प्रितृश्च सर्वान् ॥६६॥

भा०—(वयम्) हम लोग (अस्याः) इस वध् के (अङ्गात् अङ्गात्) एक एक अङ्ग से (यचमम्) रोगांश को (अप निद्ध्मासि) दूर करें। (तत्) वह मल (पृथिवीम् मा प्रापत्) पृथिवी को न प्राप्त हो, (मा उत देवान्) देवी, विद्वानों एवं दिव्य पदार्थों को भी प्राप्त न हो (उत्त अन्तरिचम्) विशाल अन्तरिच और (दिवम्) धो को भी (मा प्रापत्) प्राप्त न हो। हे अप्ने (एतत् मलम्) यह मल (अपः मा प्रापत्) जलों में भी स जाय। (यमं सा प्रापत्) यम ब्रह्मचारी और व्यवस्थापक और (सर्वान् च पितृन्) समस्त प्रजा के पालकों को भी (मा प्रापत्) प्राप्त न हो। प्रस्युत तुम में ही सस्म हो जाय। वेद के सिन्दान्त से मल को अप्नि में ही जलाना चाहिये। गृह्यस्त्रों में कन्या के सर्वोङ्ग दोषों को श्मन करती हुई आहुतियां देते हैं।

६८-(प्र०) 'कृत्रिमः कंकदः' (तृ०) 'अपास्यात् केरयम्' इति पेप्प०सं०। 'कद्कतः' इति चक्चित्।

६९-( प्र० द्वि० ) ' योऽयमस्यागुप यक्षमं निथक्त नः ' इति पैप्प० सं० ।

भा०—हे वधू ! (त्वा) तुमको मैं ( पृथिव्याः पयसा ) पृथिवी के पुष्टिकारक पदार्थ, अब से ( सं नहामि ) मली प्रकार बांधता हूं । श्रीर ( श्रोपधीनाम् पयसा ) श्रोपधियों के पृष्टिकारक रस से ( स्वा सं नहामि ) तुमे भली प्रकारक बांधता हूं । (त्वा ) तुमे ( प्रजया ) प्रजा श्रीर ( धनेन ) धन के बल से ( सं नहामि ) बांधता हूं । (सा ) वह तू ( सं नहा ) खूब उत्तम शींत से मेरे संग बद्ध होकर ( हमस् ) इस ( वाजम् ) वीर्य को ( युवृहि ) धारण कर उत्पन्न कर । विवाह की उत्तर विधि मैं ' श्रन्न- पाशेन मिणना ' इत्यादि तीन मन्त्रों से मात वरवधू कम से खाते हैं उससे प्रस्पर एक दूसरे को बांधते हैं ।

श्रमोहर्मस्मि सा त्वं सामाहमस्म्यृक्तं द्यौरुहं पृथिवी त्वम्। ताथिह सं भेवाव प्रजामा जनयावहै ॥ ७१ ॥

भार पाति पत्नी का जोड़ा कैसा है ? हे वधु ! ( श्रहम् ) मैं पति ( श्रमः श्रह्मि ) 'श्रम' यह मुख्य प्राग्य हुं और ( सा त्वम् ) तृ वह 'वाक्'

७०—' सं त्वा नद्यामि पयसा घृतेन सं त्वा नद्यामि अप ओषपीभिः।
सं त्वा नद्यामि प्रनयाहमय सा दीक्षितासनवो वाजमस्ये॥' इति तै० सं०।
७१—(प्र०) ' अमृहमस्मि ' इति तै० मा०। ' सा त्वमस्यमोहमस्मि '
इति पा० गृ० स्०। (च०) ' तवेह सं वहावहै ' ऐ० मा०।
' त्वेहि संभवाव सहरेतो दघावहै पुंसे पुत्राथ वेत्तवें ' इति तै० मा०।
' संरभावहै ', ' दघातवे ', ' वित्तवे ' इति शत०। ' त्वेहि विवहावहै
प्रजां प्रजनयावहै ' इति आ० गृ० स्०। ' त्वेहि विवहावहै सह रेतोदघावहै प्रजां प्रजनयावहै, पुत्रान् विन्दावहै वहून् ते सन्तु जंरदष्टयः ' इति
प्रा० गृ० स्०।

है। ( ग्रहं साम ) मैं सामवेद या गायन हूं श्रोर ( त्वम् ऋक् ) तू ऋग्वेद की ऋचा या गानपद है। ( ग्रहं द्योः ) मैं द्योः, महान् श्राकाश हूं ( त्वम् पृथिवी ) तू पृथिवी है। (तौ ) वे दोनों इम ( सम् भवाव ) एकत्र हों, मिलें श्रोर ( प्रजाम् ) प्रजा को ( श्रा जनयावहै ) उत्पन्न करें।

> जुनियन्ति नावर्यवः पुत्रियन्ति सुदानंवः । श्रारिप्रासः सचेवहि बृहते वार्जसातये ॥ ७२ ॥

> > ऋ०७।९६।४॥

भा०—( अप्रवः ) श्रविवाहित पुरुप ( नौ ) हम दोनों के समान ही ( जानियन्ति ) प्रथम स्त्री की इच्छा करते हैं । श्रौर ( सुदानवः ) उत्तम दानशील, वीर्यदान में समर्थ या धनाद्य पुरुष ( पुत्रियन्ति ) पुत्रों की कामना करते हैं । हम दोनों ( श्रीरष्टासू ) प्राणों को सुरचित रूप से रखते हुए ( बृहते ) बड़े भारी ( वाजसात्ये ) बलवीर्य के लाभ के लिये ( सचे-विह ) परस्पर मिलकर रहें ।

ये पितरों वधूदर्शा इमं वंहतुमार्गमन् । ते श्रुस्ये वृथ्वे संपंतन्ये प्रजावुच्छमं यच्छन्तु ॥ ७३ ॥

भा०—(ये) जो (पितरः) गुरु, माता, पिता, वृद्ध पालकजन (वधूदर्शाः) वधू को देखने के निमित्त से (इयं) इस (वहतुम्) विवाह

७२- ' नो ऽग्रवः ' इति ह्विटनिकामितः । ' जनीयन्तोन्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः ' इति ऋ० । तत्र विस्तृष्ठ ऋषिः । सरस्वान् देवता ।

७३-( रु० ) ' सम्पत्ये, इति क्रचित्।

७४--' पूर्वी । आगन् ' इति पदच्छेदः । ' पूर्वी । आ-अगन् ' इति ह्निटनि-कामितः ।

में ( आगमन् ) पधारे हैं (ते ) वे ( पत्न्ये ) मेरी परनी ( असी वध्ये ) इस वध् को ( प्रजावत् ) प्रजा सहित ( शर्म ) सुख प्राप्त करने के आशी-धौद ( सं यच्छन्तु ) प्रदान कीं ।

येदं पूर्वार्गम् रशनायमाना,प्रजामस्यै द्रविशं चेद्व दृत्त्वा । तां वंद्वन्त्वर्गतस्यानु पन्थां विराडियं स्त्रेम्जा श्रत्यजैषीत् ॥ ७४ ॥

भा०—(या) जो (इदं) यह सुसम्बद्ध (रशनायमाना) रस्सी के समान, या शृंखला के समान एक के बाद दूसरी वंश प्रश्परा (पूर्वों) हम से पूर्व (आ अगन्) आती चली आ रही है वह (अस्ये) इस वधू को (प्रजाम्) प्रजा और (द्वंवियां चं) धन (दत्वा) देकर (ताम्) उसको (अगतस्य) भविष्यत् के (पन्थाम्) मार्ग पर (अनु वहन्तु) लें जांय। और (इयं) यह (विराष्ट्) विशेषरूप से शोभा या आनन्द देने वाली पत्नी (सुप्रजा) उत्तम प्रजा युक्त होकर (अति अजैपीत्) सब से आगे वढ़ जाय।

एषाऽस्य पुरुषस्य परनी विराद्। श॰ १४। ६। ११। ६॥ विराद् विरमणाद् विराजनाद्वा । दे० य० ६। १२॥

प्र वुंध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीघीयुत्वायं मृतशार्रदाय । गृहान् गंच्छु गृहपंत्नी यथासी द्वीर्घ तु झा्युं: सवितार्छणोतु ॥७४॥(१४)

भा०—हे बधु ! तू ( सुबुधा ) उत्तम ज्ञान युक्त, एवं सुख से शीव्र जागने वाली होकर ( बुध्यमाना ) प्रातः सचेत जागृत रहकर (शतशारदाय) सौ वरस के (दीर्घायुत्वाय ) दीर्घ जीवन के खिये ( प्र बुध्यस्व ) खूब प्रच्छी प्रकार जागृत रह, सचेत रह । ( गृहान् गच्छ ) तू घर में ऐसे जा,

७५-( तु० ) ' गृहान् प्रेहि सुमनस्यमाना ' (ूच० ) ' तायुः सवि- ' इति परेप्य० सं० ।

प्रवेश कर (यथा) जिस प्रकार (गृहपत्नी श्रसः) तू गृह स्वामिनी हो। ( स्विता ) सर्वोत्पादक परमात्मा (ते आयुः दीर्धम् कृणोतु ) तेरी श्रायु को लम्बा करे।

॥ इति दितीयोऽनुवाकः ॥

[ तत्रैकं स्क्तम् , ऋचश्च पञ्चसप्ततिः । ]



हंति चतुर्दशं काण्डं समाप्तम् । अनुवाकयुगं स्कयुगं चैव चतुर्दशे । एकोनचत्वारिंशत्स्याच्छतं तत्र ऋचां गणः॥

वाग्यवस्वंङ्कचन्द्राब्दाषादशुक्तस्य पञ्चमी । भृगौ चतुर्देशं काग्रहमाथवेग्रामुपारमत् ॥

इति प्रतिष्ठितविषालंकार-मीमांसातीर्थविरुदोपशोभित-श्रीमज्जयदेवशर्मणा विरचिते-ऽथर्मणो ब्रह्मवेदस्यालोकसाध्ये चतुर्दशं काण्डं समाप्तस् ।



# 8% श्रो३म् अ%

## ष्ठथ पञ्चदशं कार्यस्

#### ~~~ @:@:@:~~

# [ १ (१) ] त्रात्य प्रजापति का वर्षान ।

भध्यात्मकम् । मन्त्रोक्ताः उत जात्यो देवता । तथ अष्टादश पर्यायाः । १ साम्नीपंक्तिः, १ दिपदा साम्नी बृहसी, १ पंकपदा यज्ञेनीश्ची अनुष्टुप् , ४ पंकपदा विराह् गायत्री, ५ साम्नी अनुष्टुप् , ६ प्राजापत्या बृहसी, ७ आसुरीपंक्तिः, ८ त्रिपदा अनुष्टुप् । अर्थने प्रथमं पर्यायसक्तम् ॥

#### ं बात्यं श्राष्ट्रीदीयंमान एव स प्रजापंति समैरयत् ॥ १ ॥

भा०—( ब्रात्यः ) ' ब्रास्य ' वैकारिक श्रहंकार श्रादि प्राकृतिकगण का स्वामी, या सब देह से श्रावृत जीवों का स्वामी, या स्वामीरूप से वरण करने हारे जीवों या श्रधीन प्रजाशों का हितकारी राजा के समान प्रश्रु, या सब व्रतों का एकमान्न उपास्य, ब्रास्य प्रमेश्वर ( ईयमानः ) गति करता ( ग्रासीत् ) रहता है। ( सः ) वही श्रपने को ( प्रजापतिम् ) प्रजा के पालक प्रजापति, मेघ, प्रजन्य श्रीर श्रात्मा के रूप में ( सम् ऐरयत् ) प्रोरित करता है, प्रकट करता है।

श्रियन्ते देहेन इति शताः, तेषां समूहाः श्राताः, जीवसमूहाः । तेषां पति-र्वात्यः परमेश्वरः । वृण्वते इति व्रताः, त्रेभ्यो हितः व्रात्यः । व्रतेषु भवो वा श्रात्यः ।

<sup>[</sup>१] १- वात्यो वा इदमय आसीत् ' इति पैपा क्लं ।

स प्रजापंतिः सुवर्णमात्मन्नंपश्यत् तत् प्राजनयत् ॥ २ ॥

भा॰—(सः प्रजापितः) वह प्रजापित (श्रात्मन्) श्रपने श्रात्मा में ही (सुवर्णम्) सुवर्ण=तेजोमयरूप को स्वयं (श्रपश्यत्) देखता है। (तत्) वह ही (प्रश्रजनयत्) पुनः संसार को उत्पन्न करता है। तदेकमभवृत् तल्लुलामंमभवृत् तन्मृहद्भवृत् तज्ज्वेष्टमभवृत् तद्श्रह्माभवृत् तत् तपीभवृत् तत् सुत्यमंभवृत् तेन प्राजायत॥३॥

भा०—(तत्) वह (एकस् अभवत्) एक है, (तत् जलामम् अभवत्) वह जलाम=सब से सुन्दर, एवं सबका योनि, स्थान, सबके उत्पादक बीजों को धारण करनेहारा (अभवत्) रहा। (तत्) वह (महत् अभवत्) सब से महान् रहा। (तत् ज्येष्टम् अभवत्) वहीं 'ज्येष्ट' था, (तद् ब्रह्म अभवत्) वह बहा था। (तत् तपः अभवत्) वह तप था। (तत् सस्यम् अभवत्) वहः सस्य था। (तेन) उस परमेश्वर के सामर्थ्य से यह (प्र अजायत) सुन्दर संसार ऐसे सुन्दर रूप में उत्पन्न हुआ और होता है।

सो/वर्धत स महानमवृत् स मंहादेवो/भवत् ॥ ४ ॥

भा०—( सः श्रवर्धत ) वह श्रीर भी बढ़ा।(सः महान श्रभवत् ) वह 'महान्' हुश्रा। इसीलिये (सः ) वह (महादेवः श्रभवत् ) 'महादेव' है।

स देवानां मीशां पर्येत् स ईशानाभवत् ॥ ४ ॥

भा०—( सः ) वह ( ईशाम् ) ऐश्वर्यशील, जगत् को वश करने वाले ( देवानाम् ) देवों, श्रिप्त, वायु, जल, श्रादि महान् शक्तियों पर भी (पिर-ऐत् ) शासक है। श्रतः ( सः ईशानः श्रमवत् ) वह 'ईशान' है।

२- शात्मनः सुपर्णमपश्यत् ' इति पैप्प० सं०। ४, ५- महादेवोऽभवत् स ईशांनोऽभवत् ' इति पैप्प० सं०।

## स पंकब्रात्यो/भवत् स धनुरादंत्त तदेवेन्द्रं धनुः ॥ ६ ॥

भा०—(सः) वह (एक बात्यः) एक मात्र बात्य है, वह एक मात्र समस्त बतों का आश्रय, सब 'बात' जीवगणों, देवगणों, भूतगणों का स्वामी उनमें एक ज्यापक सत्-रूप है। (सः) वह (धनुः) धनुष् को ('आदत्त) प्रहण करता है। (तद् एव) वह ही (इन्द्र धनुः) इन्द्र का धनुष् है। अर्थात् वह परमेश्वर धनुः अर्थात् समस्त संसार के प्रेरक बज को अपने वश करता है और वही प्रेरक बज 'इन्द्र-धनुष्' है। जिसका प्रति रूप, मेघरूप प्रजापित का 'इन्द्र-धनुष' है।

### नीलंमस्योदरं लोहिंतं पृष्ठम् ॥ ७ ॥

भा०—(म्रस्य) उस धनुष् का ( उदरम् नीलम् ) उदर मर्थात् भीतर का भाग नीला म्रौर ( पृष्ठम् लोहितम् ) पीठ का, बाहरी भाग लोहित=लाल है । नीलें नैवाप्रियं आतृंच्यं प्रोखॉित लोहिंतन द्विपन्तं विध्यतीतिं मह्मबादिनों वदन्ति ॥ ८॥

भा०—( ब्रह्मवादिनः ) ब्रह्मवादी, ब्रह्म के उपदेश ( इति ) इस प्रकार ( वदिन्त ) उपदेश करते हैं कि वह परमेश्वर अपने धनुष के ( नी लेन एव ) नीले साग से ही ( अप्रियम् ) अप्रिय ( सातृत्व्यम् ) शत्रु को ( प्र अपोंति ) आच्छादित करता, बांधता है और ( लोहितेन ) लोहित=लाल भाग से ( द्विपन्तं ) द्वेप करने हारे को ( विध्यति ) वेंधता है । ईश्वर के सत्व, रजः तसोमय त्रिगुखात्मक धनुष् के तामस भाग से आप्रिय, मृद पुरुष को आवृत करता और क्रोधात्मक द्वेपी को राजस गुख से पीदित करता है ।

(२) व्रत्य प्रजापति का वर्णन।

१-४ ( प्र० ), १ प०, ४ प० साम्नीयनुष्टुप् , १, ३, ४ ( द्वि० ) साम्नी

६- स देवानामेक बात्यः ' तिदन्द्रधनुरमकत् ' इति पैष्प० सं०।

त्रिष्टुप्, १ तृ० द्विपदा आर्पी पंक्तिः, १, ३, ४ ( च० ) द्विपदा ब्राह्मी गायत्री, १-४ ( पं० ) द्विपदा आर्पी जगती, २ ( पं० ) साम्नी पंक्तिः, ३ ( पं० ) आसुरी गायत्री, १-४ ( स० ) पदपंक्तिः, १-४ ( अ० ) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्, २ ( द्वि० ) ध्कपदा उष्टिण्क्, ३ ( तृ० ) द्विपदा आर्पी भुरिक् त्रिष्टुप्, २ ( च० ) आर्पी पराऽनुष्टुप , ३ ( तृ० ) द्विपदा विराडार्षी पंक्तिः, ४ ( तृ० ) तिचुदार्षी पंक्तिः । अष्टाविंशत्युचं द्वितीयं पर्यायसक्तम् ॥

स उदांतिष्ठत् स प्राचीं दिश्मनु व्य/चलत् ॥ १ ॥ तं बृहचं रथः नत्रं चांदित्याश्च विश्वं च देवा श्रंनुव्य/चलन् ॥ २ ॥ वृहते च वै स र्ययन्त्रायं चादित्येभ्यंश्च विश्वंभ्यश्च देवेभ्य श्चा वृश्चते य एवं दिहां ब्रात्यं सुप्रवदंति ॥ ३ ॥ वृहतश्च वै स र्ययन्त्ररस्यं चादिः त्यानां च विश्वंषां च देवानां प्रियं धामं भवति तस्य प्राच्यां दिशि ॥४॥ श्रद्धा पुंश्चली मित्रो मांगुधो विश्वानं वासोहं कुणीपं रात्री केश्चा हरितौ प्रवचीं कंत्मलिम्लिं। ॥४॥ भूतं चं भविष्यचे परिष्कृत्वौ मनो विष्यम् ॥ ६ ॥ मात्वरिश्वां च पर्वमानश्च विष्यम् थवाहो वातः सारंथी रेष्मा प्रतोदः ॥ ७ ॥ क्रीतिंश्च यशंश्च पुरः स्रावैनं क्रीतिंगंच्यत्या यशो गच्छति य एवं वेदं ॥ ८ ॥

भा०—(सः) वह ब्रात्य (उद् श्रातिष्ठत्) उठा । (सः) वह (प्राचीं दिशाम्) प्राची दिशा को (श्रनुक्यचलत्) चला ॥ १ ॥ (तम् श्रनु) उसके पीछे २ (बृहत् च स्थन्तरम् च) बृहत् श्रोर स्थन्तर (श्रादित्याः च विश्वे च देवाः) श्रादित्य श्रोर विश्वदेव (श्रनुक्यचलन्) चले ॥ २ ॥ (यः एवं विद्वांसम्) जो पुरुष इस प्रकार के विद्वान् ब्रात्य की

४- प्रियं धा भवति य एवं वेद ' इति हिटनिकामित:।

( उपवदित ) निन्दा करता है वह ( वृहते च वै रथन्तराय ) वृहत् श्रीर रथन्तर, ( श्रादित्येम्यः च विश्वेम्यः देवेम्यः च ) श्रादित्य श्रीर विश्वे देवों के प्रति ( आ वृक्षते ) भ्रपराध करता है ॥ ३ ॥

उस ब्रात्य का स्वरूप क्या है ? (तस्य) उसके (प्राच्यां दिशि) प्राची दिशा में ( श्रद्धा पुंश्रक्ती ) श्रद्धा नारी के समान है, ( मित्रः मागधः ) मित्र सूर्य उसका मागध, स्तुतिपाठक के समान हैं, (विज्ञानं वासः) विज्ञान उसका वस्त्र के समान है । ( ऋहः उप्णीपम् ) श्रहः≔िदन उसकी पगड़ी के समान है । (रात्री केशाः) रात्री उसके केश हैं। (हरिती) दोनों पीत वर्ष के उड्डवल सूर्य श्रीर चन्द ( प्रवर्ती ) दो कुण्डल हैं। (कल्मिलिः) तारे उसके (मिष्ः) देह पर मिष्यें हैं। ( भूतं च भविष्यत् च ) भूत और भविष्यत् उसके (परिस्कन्दी ) चारो पीछे चलने वाले दो पैदल सिपाही हैं । ( मनः ) मन उसका ( विषयम् ) नाना मार्गी में चलने वाला युद्ध का रथ है। ६॥ ( मातरिशा च पवमानश्र )मात-शिक्षा और पदमान दोनों ( विपथवाही ) उसके युद्धरथ के घोड़े हैं । ( वात: सार्थिः ) वात, सार्थि है । ( रेब्मा प्रतोदः ) ववरुडर उसका हराटर है ।। ७ ।। (कीर्तिः च ) कीर्ति और (यशः च ) यश उसके (पुरःसरी ) आगे चलने वाले हरकारे हैं। ( यः एवं वेद ) जो प्रजापति के इस प्रकार के स्त्ररूप का साशात् कर जेता है ( एनं ) उसको ( कीत्तिः गच्छति ) कीति प्राप्त होती है और ( बश: आ गच्छति ) यश प्राप्त होता है । महादेव के ात्रिपुर विजयी रथ के पौरांशिक अलंकार की इससे तुलना करनी चाहिये। स उदंतिं जुत् स दिसंगुां दिशमनु न्य/चलत् ॥६॥ तं यंज्ञायाज्ञियं च वामदेव्यं च युक्तरच युज्ञमानश्च पुरावंश्चानुव्य/चलन् ॥ १०॥ यज्ञायित्रयांय च वे स वांमदेव्यायं च यज्ञायं च यज्ञामानाय च पुशुभ्यस्था वृक्षिते य पूर्व विद्वांसं बात्यमुप्वदंति ॥ ११ ॥ यज्ञा- युक्षियंस्य च वै स वांमदेव्यस्यं च युक्षस्यं च यजंमानस्य च पशूनां चं प्रियं धामं भवति तस्य दक्षिणायां दिशि ॥ १२॥ उषाः पुंश्चली मन्त्रों मागुधो विक्षानुं । ० मुखिः ॥ १३॥ छुमुाबास्या/ च पौर्णमुस्ति चं परिष्कुन्द्री मनो०। ० ॥ १४॥

भा०---प्रजापति ब्रात्य का द्वितीय स्वरूप । ( सः उद् श्रातिष्ठत् ) वह प्रजापित ब्रास्य उठ खड़ा हुन्ना। (सः दिचिणाम् दिशम् श्रनुव्यचन्नत्) वह दक्तिगा दिशा की ओर चला ॥ ६॥ ( तम् यज्ञायात्रियं च वामदेव्यं च, यज्ञः च, यजमानः च पशचः च अनुन्यचलन् ) उसके पीछे यज्ञायाज्ञिय, वाम-देव्य, यज्ञ, यजमान भ्रौर पशु भी चले ॥ १० ॥ (यः एवं विद्वासं बारयम् उपवदित ) जो ऐसे विद्वान् बास्य की निन्दा करता है ( यज्ञायज्ञियाय, च, वै सः वामदेन्याय च यज्ञाय च, यजमानाय च पशुभ्यः च श्रावृश्चते ) वह यज्ञायज्ञिय, वासदेव्य, यज्ञ, यजमान, श्रीर पशुश्रों के प्रति श्रपराधी होता है। भ्रौंर (यः एवं वेद ) जो उस प्रकार ब्रात्य प्रजापित का स्वरूप जान जेता है वह ( यज्ञायज्ञियस्य च वै सः वामदेव्यस्य च, यज्ञस्य च पशूनां च त्रियं धाम भवति ) यज्ञायाज्ञिय, वामदेन्य, यज्ञ, यजमान, श्रीर पशुस्रों का भी प्रिय श्राश्रय हो जाता है। (दिच्यायाम् दिशि तस्य) दित्तेण दिशा में उसकी ( पुंश्रती उपा: ) उपा, पुंश्रती, नारी के समान है। (मन्त्रः मागधः) वेद मन्त्र समूह उसके स्तुति पाठक के समान, (विज्ञानं वासः ) विज्ञान उसके वस्त्र के समान, (श्रहः उन्मीपम् रान्नी केशाः हरितों प्रवर्तीं कल्मिलिः मिषाः ) दिन पगढ़ी, रात्रि केश, सूर्य जन्द दोनों कुरुडल श्रीर तारे गले में पड़ी मार्गियां हैं । ४ ॥ १३ ॥ ( श्रमवास्या च पौर्श्वमासी च परिष्कन्दौ मनो विपथम् ) श्रमावस्था श्रौर पौर्श्वमासी दोनीं हरकारे हैं। मन उसका रथ है। (मातरिशा च । इत्यादि ) पूर्ववत् ऋचा सं० ७८ की ध्याख्या देखो॥ १४॥

स उद्तिष्ट्रत् स प्रतिचीं दिशमनु व्यं चलत् ॥ १४॥ तं वैक्षं. चं वैराजं चापंश्च वर्षणश्च राजांनुव्यंचलन् ॥१६॥ बैक्षपाय च. वै स वैराजायं चाद्गवश्च वर्षणाय च राष्ट्र आ वृंश्चते य एवं, विद्वां छं व्यत्यं मुप्वंदति ॥ १७॥ वैक्षपस्यं च वै स वैराजस्यं चापां च वर्षणस्य च राष्ट्रं विश्वं धामं मवति तस्य प्रतीच्यां दिशि ॥ १८॥ हरा पुंश्चली हसौं मागुधों विद्यानुं । ०मणिः॥१६॥, आहंश्च रात्रीं च परिष्कृन्दी मनीं । ०॥ २०॥

भा०—वास्य का तृतीय स्वरूप। (स उद् श्रतिष्ठत्०॥ १४॥) वह व्रास्य उठा। वह प्रतीची अर्थात् पश्चिम दिशा की श्रोर चला। (तं वैरूपं च, वैराजं च, श्रापः च वरुणः च राजा श्रतुक्यचलन् ॥ १६॥) उसके पीछे पीछे वैरूप, वैराज, श्रापः, श्रीर राजा वरुण चले। (वैरूपाय च० इत्यादि॥ १७॥) जो ऐसे विद्वान् की निन्दा करता है वह वैरूप, वैराज, श्रापः श्रीर राजा वरुण का श्रपमान करता है। (वैरूपस्य० प्रियं धाम भवति) श्रीर जो उसको जान लेता है वह वैरूप, वैराज, श्रापः श्रीर राजा वरुण का प्रिय श्राश्रय हो जाता है।

(तस्यां प्रतीच्याम् दिशि ॥ १८ ॥ इरा पुंश्रकी, इसः मागधः विज्ञानं वासः इत्यादि ) ॥ १६ ॥ (श्रद्धः च रात्री च परिष्कन्दा मनः विपथम्० । ० ॥ २० ॥ इत्यादि पूर्ववत् ) उसकी पश्चिम दिशा में इरा=अन्न पुंश्रकी इस=आनन्द प्रमोद, उसका मागध=न्तुतिपाठक, विज्ञान वस्त्र, दिन पगदी रात्रि केश हैं, इत्यादि पूर्ववत् (श्रूचा सं० १) और रात्रि दो हरकारे मन रथ है, इत्यादि पूर्ववत् ऋचा (सं० १) ॥ २० ॥

स उदंतिष्ठ्त् स उदीं जी दिशमनु व्य/चलत् ॥ २१ ॥ तं श्येतं चं' नौधुसं चं सप्तर्थयंश्च सोमंश्च राजांनुव्य/चलन् ॥ २२ ॥ श्येतायं च वै स नौधंसायं च सम्विभ्यंश्च सोमाय च राह् आ वृश्चते य एवं विद्वांसं वात्यंमुण्वदंति ॥ २३ ॥ श्येतस्यं च वै स नौधसस्यं च सप्तपींणां च सोमंस्य च राह्नंः श्चियं धामं मवति तस्योदींच्यां दिशि ॥ २४ ॥ विद्युत् पुंश्चली स्तंनयित्वमांगुधे। विद्वानं वासोविश्वणीपं रात्री केशं हरिंती प्रवर्ती कंत्मलिमेणः ॥ २४ ॥ श्चृतं च विश्चंतं च परिष्कृन्दौ मनो विप्थम् ॥ २६ ॥ मात्रिश्चां च पर्वमानश्च विपथवाहौ वातः सारंथी रेक्मा प्रंतोदः ॥२०॥ केतिंश्च यशंश्च पुरः सुरावैनं कीतिंश्च

भा०—(सः उद श्रितिष्ठत्, सः उदी चीं दिशम् श्रनुच्य चलत् ॥२१॥) वह मास्य प्रजापित उठा । वह उदी ची=उत्तर दिशा में चला । (तं रयेतं च, नीधसं च सप्तर्थाः च सोमः च राजा श्रनुच्य चलन् ) उसके पीछे रयेत श्रीर नीधस सप्तर्थिगया श्रीर सोम राजा चले ॥२२॥ ( रयेताय वै० इस्यादि ॥ २३ ॥ ) जो इस प्रकार के विद्वान की निन्दा करता है वह रयेत नीधस सप्तर्थिगया श्रीर सोम राजा का श्रपमान करता है ॥ २३ ॥ ( रयेतस्य च० इत्यादि ) जो उसको जान लेता है वह रयेत, नीधस, सप्तर्थिगया श्रीर सोम राजा का श्रियपात्र हो जाता है । (तस्य उदीच्याम् दिशि ॥ २४ ॥ ) उसकी उत्तर दिशा में (विद्युत् पुंश्रली स्तनुयित्नुर्मागधः विज्ञानं वासो मायिः ॥ २४ ॥ श्रुतं च विश्रुतं च परिष्कन्दी मनो विषयम् ॥ २६ ॥ ) विद्युत् पुंश्रली है, 'स्तनयित्नुं=गर्जन स्तुतिपाठक है, विज्ञान वस्त्र है इत्यादि (देलो श्रुचा सं० ४ ) श्रुत श्रीर विश्रुत् ये दोनों उसके हरकारे हैं मन रथ है । (मातरिश्वा च० इत्यादि कीर्त्ति च यशः च ॥ २७, २८, ॥ ) पूर्ववत् , देलो ज्याख्या ( श्रुचा सं० ८ । १ ) ॥ २८ ॥

२३- 'शैंलाय ' इति कचित् ।

### ब्रान्य प्रजापित के चारों दिशाओं के प्रस्थान के चार रूप ।

| दिशा                                                                                                                           | प्राची १                                                                                                                                                                         | दक्षिणा २                                                                                                                                                                       | प्रतीची ३                                                                                  | उदीची ४                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रं अती<br>मागधः<br>चासः<br>उप्यापः<br>केशाः<br>प्रवर्तीः<br>मायाः<br>परिष्कन्दाः<br>विषथम्<br>विषथम्<br>चिषथवाहीः<br>सार्याः | वृहत्, रथन्तरम्,<br>श्रादित्याः<br>विश्वदेवाः<br>श्रद्धाः<br>मित्रः<br>विज्ञानं<br>श्रद्धः<br>हरिती<br>कल्मिकः<br>मूतं, भविष्मत्<br>मनः<br>मातरिश्वा,<br>पवमानः<br>वातः<br>रेशमा | यज्ञायज्ञियं,<br>वामदेव्यं, यज-<br>मानः, पशवः<br>उषा<br>मन्त्रः<br>विज्ञानं<br>श्रहः<br>हरिती<br>करमाजिः<br>श्रमावस्या, पीर्षं ०<br>मनः<br>मातिश्या,<br>पवमानः<br>वातः<br>रेशमा | श्रापः, वरुणो,<br>राजा<br>इरा<br>हसः<br>विद्यानं<br>श्रहः<br>रात्रिः<br>हरितौ<br>करुमद्धिः | रयेतं, नौधसं,<br>सप्तर्षयं:,सोमो<br>राजा<br>विद्युत्<br>स्तनियत्नुः<br>विज्ञानं<br>श्रष्टः<br>द्दितौ<br>कलमिकः<br>श्रुतं, विश्रुतं<br>सनः<br>मातरिश्वा,<br>पवमानः<br>वातः<br>रेशमा |

१ --- बृहत्==प्रैष्ठयं, दीर्घम् खीः, स्वर्गः, प्राणः, क्षत्रं, मनः अहः । रथन्तरम्=पृथिवी, वाक्, ब्रह्मवर्चसम्, ऋग्वेदः, अपानः, देवरथः, अन्नम्, अन्निः, प्रजननं। रथन्तरं परोक्षं वैरूपम् ।

# (३) ब्रात्य के ।सिंहासन का वर्शन।

१ पिपीलिका मध्या गायत्री, २ साम्नी ठिष्णक् , ३ याजुषी जगती, ४ दिपदा आर्ची उिध्याम् , ५ आर्ची बृहती, ६ मासुरी मनुष्टुप् , ७ साम्मी गायत्री, ८ आसुरी पंक्तिः, ९ आसुरी नगती, १० प्राजापत्या त्रिष्टुष् , ११ विराड् गायत्री । एकादशर्च

स संवत्खरम्ध्वों√तिष्ट्वतंत देवा श्रंबृवृक् बात्य किंतु तिष्ट्रसीति॥१॥

भार (सः) वह (संवत्तरम्) वर्षं भर तक ( ऊर्ध्वः श्रीतष्ट्रत्) खड़ा ही रहा। (तं देवा: श्रमुवन् ) उसकी देवों ने कहा। (ब्रात्य किं तु तिष्ठासि इति ) हे बात्य प्रजापते ! तू क्यों खड़ा है ।

# सो/ब्रवीदासुन्दीं में सं संर्ान्त्वाति ॥ २॥

भा०—(सः अञ्चवीतः) वह बोला (मे) मेरे लिये (आसन्दीं सं भरन्तु इति ) स्रासन्दी, बेठने की चौकी या पीदा या स्रासन ले सास्रो ।

# तस्मै बात्यांयास्टन्दीं समंभरन्॥ ३॥

मा०—(तस्म मात्याय) उस मात्य के लिये (भ्रासन्दीम् सम् श्रभरन्) चौंकी ले आये।

२ — यज्ञायज्ञियं=पश्चः अञ्चावम् । बामरेव्यं, पिता, भात्मा, शान्तिः भेषजं, प्रजननं, प्राजाप्तयं, प्राणः प्रशानः, यजमानल्येकः, अमृतल्येकः, स्वर्गः अन्तरिक्षम् ।ः

चैराजं=अनापति। आप=प्रजाः, वश्णो राजा नृतो राजाः शासकः । बृहत्तहेराजम् । बृहद् एतत् परोक्षं यदैरूपम् ॥

४-- इंयतं साम=पद्मावः । नौभसन्-बद्धात्रचेसन् । सप्तर्षेत्रः सप्तः प्राणाः । सोमः राज्ञाः ं अग्रानाती । वृहः वी परोश्चं नौंधसम् । स्थन्तरं हानेत् इयेतम् ॥

तस्यो श्रीष्मश्चं वसुन्तश्च हो। पादावास्तौ गरचं वर्षाञ्च हो।।।४॥

भा०-चौंकी का स्वरूप क्या या ? (तस्याः श्रीष्मः च वसन्तः च द्वी पादी श्रास्ताम् ) उस ' श्रासन्दी ' के दो पाये श्रीष्म श्रीर वसन्त रहे । श्रीर ( शरत च वर्षाः च हो ) शरत श्रीर वर्षा थे दो पाय श्रीर थे । बृहर्च रथन्तुरं चानूच्ये आस्तां यज्ञायु वियं च वामदेव्यं च तिर्इच्ये/ ॥ ५ ॥

भा०—( बृहतः चं ) ' बृहत् ' ( स्थन्तरम् च ) जीर ' रथन्तर ' ये दोनों ( श्रनूच्ये श्रास्ताम् ) दाये वार्ये की लकड़ी थे, श्रीर ( यज्ञायज्ञि-ग्रम् ) यज्ञायज्ञिय श्रीर ( वामदेव्यं च ) ' वामदेव्य ' ये दोनीं ( तिरश्च्ये ) तिरछे, सिर-पांयते की लकड़ी थे।

ऋचः प्राञ्चस्तन्तंचो यर्जुवि तिर्थञ्चः ॥ ६ ॥

भार - उस पीढ़े के (प्राध्यः तन्तवः ) सम्बे, तन्तु या निवार के पत्तेट (ऋचः ) ऋग्वेद के मन्त्र थे और (तीर्थब्चः ) तिरके तन्तु या पत्तेट ( यजूंषि ) यजुर्वेद के मन्त्र थे।

वेदं श्चास्तरंखं ब्रह्मोयुवहंग्रम्॥ ७॥

भा०-( वेदः ) वेद ज्ञानमय ( श्रास्तरणम् ) उसको विद्धौना श्रीर ( ब्रह्म उपयर्हेग्राम् ) ब्रह्म=ब्रह्मविद्या उसका सिरहाना था ।

साम(साद उंदुग्रीथो/पथ्रयः ॥ = ॥

भा०-( साम श्रासादः ) 'साम' उस पीढ़े पर वैडने का स्थान था। ( उद्गीयः उपश्रयः ) उद्गीय उसमें डासने के 'हथ्थे' लगे थे।

तामांचुन्दीं बात्य श्रारोहत् ॥ ६॥

५- 'तिरथे ' इति कचित् ।

भार — ( तास् ) उस ( श्रासन्दीम् ) चौकी, पीढ़ी पर ( ब्रास्यः श्ररो-हत् ) प्रजापति ब्रास्य चढ़ा ।

तस्यं देव जनाः पंरिष्कृन्दा स्त्रासंन्त्संकृल्पाः । प्रद्वाय्यार्थे विश्वांनि भूतान्त्रुंयुसर्दः ॥ १०.॥

भारु—(तस्य) उसके (पिरष्कन्दाः) चारों श्रीर खड़े होने वाले श्रद्भरत्तक सिपाही (देवजनाः) दिच्य शक्षियां, या देवजन, विद्वान्गण थे। (संकल्पाः) संकल्प ही (प्रहाय्याः) दृत या गुरुचर थे। श्रीर (विश्वानि भूतानि) समस्त प्राणी (उपसदः) समीप बैठने वाले उपजीवी, भृष्य, दरवारी थे।

विश्वांन्येवास्यं भूतान्युं पुसद्धे भवन्ति य पुवं वेदं ॥ ११ ॥

भार (यः एवं वेद ) जो इस प्रकार जान लेता है या जो (एवं ) झात्य प्रजापित के इस प्रकार के स्वरूप का साज्ञान्कार कर लेता है (श्रसा) उसके समीप (विश्वानि एव भूतानि ) समस्त प्राची (उपसदः भवन्ति ) निर्भय होकर उसकी शर्मों में रहते हैं ।

(४) व्रत्य प्रजापति का राजतन्त्र ।

१, ५, ६ (हि॰) दैंबी जगती, २, ३, ४ (प्र॰) प्राजापत्या गायध्यः, १ (हि॰), ३ (हि॰) आर्च्यतुष्टुभौ, १ (तृ॰), ४ (तृ॰) हिपदा प्राजापत्या जगती, २ (हि॰) प्राजापत्या पंक्तिः, २ (तृ॰) आर्ची जंगती, ३ (तृ॰) भौमार्ची त्रिष्टुप, ४ (हि॰) साम्नी त्रिष्टुप, ५ (हि॰) प्राजापत्या बहती, ५ (तृ॰), ६ (तृ॰) हिपदा आर्ची पंक्तिः, ६ (हि॰) आर्ची उष्णिक् । अष्टादश्चे चतुर्थ पर्यायस्क्तम् ॥

तस्मै प्राच्यां दृशः ॥ १ ॥ द्याष्ट्रन्तौ मासौ ग्रोतारावर्क्चर्वन् वृहर्च रथन्तुरं चांनुष्ठातारौ ॥ २ ॥ वाष्ट्रन्तावेनु माखौ शच्यां दिशो गोंपायतो बृहर्च रथन्तुरं चार्च तिष्ठतो य एवं वेदं ॥ ३ ॥

१०- प्रहाय्यो वि- 'इति कचित्।

भा॰—(प्राच्याः दिशः) प्राची दिशा में (तस्मै) उस झाव्य के ( वासन्तो मासो ) वसन्त ऋतु के दोनों मासों को ( गोप्तारी अकुर्वन् ) देवां ने रचक कियत किया। ( बृहत् च रथन्तरं च ) बृहत् श्रीर रथन्तर. दोना को ( श्रनुष्ठातारी ) श्रनुष्ठाता, कर्मकर भृत्य या सेवक कल्पित किया। (यः एवं वेद ) जो पुरुष बात्य प्रजापित के इस स्वरूप का भली प्रकार साज्ञात् कर खेता है (एनं) उसको (वासन्ती मासी) वसन्त के दोनी मास ( प्राच्या: दिशः ) प्राची दिशा से ( गोपायनः ) रक्षा करते हैं। ( बृहत् च ) यृहत् स्रोर ( रथन्तरं च ) रथन्तर दोनों ( स्रनु तिष्टतः ) उसकी सेवा करते हैं।

तस्मै दिवाणाया दिशः॥ ४॥ त्रैप्मौ मासौ गोप्तार्विक्वन् यहा-युक्तियं च वामट्रेज्यं चांनुष्ठातारौं ॥ ४॥ ग्रैप्मांवेनुं मासुौ दित्तै-ग्राया दिगो गोपायतो यज्ञायुज्ञियं च वामदेव्यं चातुं तिष्ठतो य एवं वेदं ॥ ६॥

भा॰—(तस्मै) उस ब्राव्य के (दिश्वणायाः दिशः) दिशा से (ग्रेक्मी मासी ) ग्रीक्म के दोनों मासों को (गोसारी अकुर्वन् ) गोसा, ग्रहरचक काल्पत किया (यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च श्रनुष्टातारी) यज्ञायज्ञिय भीर नामदेव्य इन दोनों को भृत्य किश्वत किया (यः एवं वेद) जो इस प्रकार के वृत्य प्रजापित के स्वरूप को साज्ञात् जान जेता है ( एनं ) उस को (ग्रैप्सी मासी) ग्रीष्म के दोनी मास (दिन्यायाः दिशः) दिशः दिशा से (गोपायतः) रक्षा काते हैं खीर (यज्ञायाज्ञियं च बामदेव्यं च) यज्ञाय ज्ञिय और वामदेव्य दोनों उसकी (श्रतु तिष्ठतः) श्राज्ञा पालन करते हैं। तस्मै वृतीच्यां दिशः॥ ७॥ वार्षिकी माखी गोप्तारावकुर्वन् वैकूपं र्च वेराजं चांतुन्ठातारौं ॥ = ॥ वार्षिकावेतुं मासौ प्रतीक्यां दिशो गोंपायतो वैकुं वं वैराजं चातुं तिष्ठतो य एवं वेद् ॥ ६॥

भा०—(तस्य प्राच्याः दिशः) प्राची दिशा से उसके लिये (वार्षिकी मासो) वर्षा के दो मासों को ( गोसारी श्रकुर्वन् ) रचक कल्पित करते हैं। श्रीर (वैरूपं च वैराजं च श्रनुष्टातारी) वैरूप श्रीर वैराज को श्रनुष्टाता, श्राज्ञा पालक स्टस्य कल्पित किया है। ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार बात्य प्रजापति के स्वरूप को साचात् जान लेता है ( एनं ) उसको (प्रतीच्या दिशः) प्रतीची=पश्चिम दिशा से पिछली तरफ से ( वार्षिकी मासी गोपायतः ) वर्षा काल के दोनों मास रचा करते हैं (वैरूपं च वैराजं च) वैरूप श्रीर वैराज ये दोनों (श्रनु तिष्टतः) स्टस्य के समान उस की श्राज्ञानुकूल कार्य करते हैं। तस्मा उदींच्या दिशः। १०॥ शार्दी मासों गोप्तार्व्वकुर्वेछ्यैतं च नौधुसं चानुकुत्रा तारों। ११॥ शार्द्वा मासों गोप्तार्व्वकुर्वेछ्यैतं च नौधुसं चानुकुत्रा वार्षे प्रतिस्ति। युवं वेद ॥ १२॥ शांप्रायतः श्रीतं चं नौधुसं चानुं तिष्ठते। य पुवं वेद ॥ १२॥

: भाо—( उदीच्या दिशः) उत्तर दिशा से ( तस्मै ) उस बात्य प्रजा-पति के लिये ( शारदी मासौ ) शरद् ऋतु के दोनों मासों को ( गोसारी ) रक्षक ( श्रकुर्वन् ) बनाया । ( श्येतं च नौधसं च श्रनुष्टातारी ) श्येत श्रीर नौधस दोनों को उसके श्राज्ञा पालक शृत्य कित्पत किया । ( यः पृतं वेद ) जो इस प्रकार बात्य प्रजापित के स्वरूप को साज्ञात् करता है ( एनं ) उसकी ( शारदी मासी ) शरद ऋतु के दोनों मास ( उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशा से ( गोपायतः ) रज्ञा करते हैं । ( श्येतं च नौधसं च ) श्येत श्रीर नौधस दोनों ( श्रनु तिष्टतः ) उसकी सेवा करते हैं ।

तस्मै ध्रुवायां द्रिशः॥ १३॥ हैमुनौ मासौ गोतारावकुर्वेन भूमि चाग्नि चांतुष्ठातारौ ॥ १४॥ हैमुनावेंतुं मासौ ध्रुवायां दिशो गोपांयतो भूमिश्चाग्निश्चातुं तिष्ठतो य पुवं वेदं॥ १४॥

भा०—( ध्रुवायाः दिशाः ) ध्रुवा≃नीचे की दिशा से (तस्मे ) उसके लिये (हैमनी मासी )हेमन्त ऋतु के दोनी मासी को (गोसारी अर्कुवन्) रहक कियत किया । (भूमि च श्रप्तिम् च श्रनुष्ठातारी ) भूमि श्रीर स्रिप्त को उसके भूत्य कल्पित किया। (यः एवं वेदं ) जो वात्य प्रजापित के इस प्रकार के स्वरूप को सावाद कर लेता है ( एनम् ) उसकी ( हैं मज़ी मासौ ) हेमन्त ऋतु के दोनों मास ( ध्रुवायाः दिशः ) ' ध्रुवा ' दिशां, प्रार्थात् भूमि की भ्रोर से, नीचे से ( गोपायतः ) रचा करते हें श्रोर ( भूमिः च ) श्रीमे भौर ( श्रिप्तिः च ) श्रिप्ति ( श्रृतु तिष्ठतः ) उसके शृत्य के समान काम करते हैं।

तस्मा अध्याया दिशः॥ १६॥ क्षेत्रियो मासौ गोप्तारावक्षेत्र दिवं चादित्यं चानुष्ठातारों॥ १७॥ शृशिरावेनं मासावृष्यीया दिशो गोपायते। द्यौधादित्यश्चानुं तिष्ठतो य एव वेदं ॥ १६॥

भा०-( उध्वायाः दिशः ) जपर की दिशा से (तस्मै ) उसके लिये (शिशिरी मासी) शिशिर ऋतु के दोनों मासों को (गोसारी) रहक ( अर्कुवन् ) किएत किया । श्रीर (दिवं च श्रादिस्यं च ) धौ=श्राकाश न्त्रीर सूर्य को (ग्रनुष्ठातारी) कर्मकर मृत्य किएत किया। १७॥ (यः युवं वेद ) जो ब्रास्य प्रजापित के इस प्रकार के स्वरूप की सावात् करसा है ( एनं ) उसकी ( कैशिरी मासी ) शिक्षिर काल के दोनों मास (जध्वीयाः दिशाः ) उत्पर की दिशा से (गोपायतः ) रहा करते हैं श्रीर (श्रीः च क्रादित्यः च ) प्राकाश श्रीर सूर्यं ( श्रमु तिएतः ) उसका भृत्य के समान काम करते हैं॥ १८॥

# (५) प्रत्य प्रजापति का राज्यतन्त्र ।

न्द्रयणसक्तम् । मन्त्रोक्तो रुद्रो देवता । १ प्र० विषदा समविषमा गायत्री, १ दि० त्रिपदा मुरिक् आर्ची त्रिष्टुण् , १-७ तृ० द्विपदा प्राजापत्यानुष्टुण् , २ प्र० त्रिपदा स्वराट् प्राजापत्या पंतिः, २-४ दि०, ६ त्रिपदा ब्राह्मी गायत्री, ३, ४, ६ प्र० न्त्रिपदा क्छमः, ५ ७ प्र० भुरिग्विपमागायत्र्यौ, ५ द्वि० निचृद् शाही गायत्री, u द्वि विराट्। पोडरार्च पञ्चमं पर्यायस्ताम् ॥

तस्मै प्राच्यां दिशो श्रान्तर्देशाद् भ्रविमेष्व।समंतुष्ठातारमकुर्वन् ॥१॥ भ्रव एंनिमेष्वासः प्राच्यां दिशो श्रान्तर्देशादंतुष्ठातातुं तिष्ठति नैनं श्रवों न भ्रवो नेशांनः ॥२॥ नास्यं प्रश्लन् संमानान् हिनस्ति य एवं वेदं ॥३॥

भार (तस्में) उस आत्य प्रजापित के लिये (प्राच्याः दिशः श्रन्त-देंशात्) प्राची दिशा के भीतरी देश से (इष्वासम्) धनुर्धिरा (भवम्) भव को (श्रनुष्ठातारम्) उसका कर्मचारी (श्रकुर्वन्) बनाया॥ १॥ (यः एवम्) जो इसके इस रहस्य को (वेद्) जानता है (एनम्) उसको (इष्वासः) धनुर्धर, (भवः) भव (प्राच्याः दिशः श्रन्तः देशात्) प्राची दिशा के श्रन्तः देश से (श्रनुष्ठाता) उसका कर्मकर होकर (श्रनुतिष्ठति) उसकी श्राह्मनुसार कार्यं करता है। (न श्रवः) न शर्व, (न भवः) न भव श्रीर (न ईशानः) न इशान ही (एनं) उसको विनाश करता है श्रीर वे भव, शर्वः, श्रीर ईशान (न श्रस्य पश्च्न्) न इसके पशुश्रों को (न समानान्) श्रीर न इसके समान, बन्धुषों को ही (हिनस्ति) विनाश करता है।

तस्मै दिल्लाया दिशो श्रंन्तर्देशाच्छ्वीमेश्वासमेनुष्टातारमकुर्वन् ॥ ४ ॥ शर्व पंनमिष्वासो दिल्लाया दिशो श्रंन्तर्देशादंनुश्वातानुं तिष्ठति नैनं०॥ ४ ॥

भा०—( दिल्लायाः दिश श्रन्तः देशात् ) दिल्ला दिशा के भीतरी भाग से देव विद्वानगण (तस्मै ) उसके लिये (शर्वम् इष्वासम् श्रनुष्टा-तारम् श्रकुर्वन् ) शर्व धनुर्धर को उसका मृत्य किएत करते हैं। (यः एवं वेद शर्वः एनम् इष्वासः दिल्लाया दिशः श्रन्तः देशात् श्रनुष्टाता श्रनु-तिष्ठति न एनं । नास्य पश्नुन् इत्यादि पूर्ववत् ) जो ब्रास्य के दूस प्रकाश के स्वरूप को जानता है शर्व धनुर्धर होकर दिवाण दिशा के भीतरी देश से उसका भूत्य होकर उसके शाज्ञानुसार कर्म करता है। श्रीर भव, शर्व श्रीर ईशान भी न उसको नाश करते हैं श्रीर न उसके मित्रों का नाश करते हैं।

तस्मै प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशात् पंशुपतिंमिण्डासमंनुष्टातार्यम-कुर्वन् ॥ ६ ॥ प्रशुपतिंरेनामिण्डासः प्रतीच्यां द्विशो स्रन्तर्दे-शादंतु० ॥ ७ ॥

भा०—( प्रतीच्या: दिशः श्रन्तः देशात् ) पश्चिम दिशा के भीतरी देश से ( तस्मे ) उस ब्रास्य प्रजापित के जिये ( इ्ष्वासम् पश्चपितम् ) वाया फॅकने वाले धनुर्धर पश्चपित को ( श्रनुष्टातारम् श्रकुर्वन् ) चाकर कियत करते हैं। (यः एवं वेद ) जी इस प्रकार के प्रजापित ब्राप्य के स्वरूप को जानता है ( पश्चपितः इष्वासः ) पश्चपित धनुर्धर ( एनम् ) उसको ( प्रतीष्ट्या: श्रन्तर्देशात् ) पश्चिम दिशा के भीतरी प्रदेश से ( श्रनुष्टाता श्रनु-तिष्टति ) भृत्य उसकी सेवा करता है ( नैनं ० ) इस्यादि पूर्ववत् ।

तस्मा उद्गिन्या दिशो श्रम्तर्देशादुश्रं देविमिष्यासमंगुष्ठातारं मकुर्वन् ॥ = ॥ ड्रय्र एंनं द्वेव दंष्वास उद्गीच्या दिशो श्रम्तः देशाक्षेत्रु० ॥ ६ ॥

(तस्मै उदीच्याः दिशः इत्यादि ) उत्तर दिशा से धनुर्धर उप्रदेव को उसका भृत्य करिपत करते हैं। (य एवं वेद इत्यादि ) जो इस प्रकार के ब्राल्य प्रजापित के स्वरूप को साचात् करता है (उप्रः देवः इष्वासः एमं उदीच्या हत्यादि ) उप्र देव, धनुर्धर उसको उत्तर दिशा के भीतरी देश से सेवा करता है। इत्यादि पूर्ववत्।

तस्मै ध्रुवायां दिशो अन्तर्देशाद् छुद्रमिन्वासमनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ १०॥ छुद्र एनिमिन्वासो ध्रुवायां द्विशो अन्तर्देशादंतु० ॥११॥

भा०—( ध्रुवायाः दिशः धन्तर्देशात् ) ध्रुवा=नीचे की दिशा के भीतरी ्रेंदेश से ( तस्मै ) उसके लिये ( रुद्रम् इध्वासम् श्रनुष्ठातारम् श्रक्तुर्वन् ) रुद्र धनुर्धर को उसका भृत्य कल्पित किया। (यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के ब्रात्य प्रजापति के स्वरूप को सांचाद करता है ( एनं रुद्र: इप्वास: ) उसको रूव धनुर्धर ( ध्रुवायाः दिशः ) ध्रुवा दिशा के ( स्रन्तः देशात् स्रनु-ष्टाता अनुतिष्ठति नास्य यः० इत्यादि ) भीतरी प्रदेश से उसकी सेवा करता है इत्यादि पूर्ववत् ।

तस्मा कुर्ध्वायां दिशो अन्तर्देशान्महदिवमिष्वासमेनुष्ठातार्यम-कुवैन् ॥ १२ ॥ महादेव एनिमिष्वास कुर्ध्वायां दिशो अन्तर्देशाः दंतु० ॥ १३॥

भा ०- ( उध्वांयाः दिशाः अन्तः देशात् तस्मै महादेवम् इष्वासम् श्रमुष्टातारम् श्रकुर्वेन् ) ऊपर की दिशा के भीतरी देश से उसके लिये 'महादेव' धनुर्धरं को उसका ऋत्य कल्पित किया ( य: एवं वेद महादेव: इप्वासः एनम्॰ ) जो ब्रात्य के ऐसे स्वरूप को साज्ञात् जान जेता है उध्वें दिशा के भीतरी देश से महादेव धनुर्धर उसका कर्म कर होकर श्राज्ञ। पात्तन करता है। ( नास० ) इत्यादि पूर्वेदत्।

त्रस्मे सर्वभ्यो अन्तर्देशभ्य ईशांनिमध्यासमंतुष्ठातारमक्कवन् ॥ १४ ॥ ईशान एनमिष्यासः सर्वभयो अन्तदेशभ्योतुः ठातानुं तिष्ठति नैनं शिवों न भवो नेशांनु: ॥ १४ ॥ नास्यं पुशून् न संग्रा-नान् हिंनस्ति य एवं वेदं ॥ १६॥

भा०-( सर्वेभ्यः अन्तर्देशेभ्यः तस्मै ईशानम् इष्वासम् अनुष्ठातारम् श्रकुर्वन् ) समस्त भीतरी देशों से उसके लिये ईशान धनुर्धर को उसका भृत्य किह्पत करते हैं । ( ईशानः एनम् इप्वासः सर्वेभ्यः अन्तः देशेभ्यः ) समस्त अन्तर्देशों से ईशान धनुर्धर ( अनुष्ठाता अनु तिष्ठति ) भृत्य उसकी

भ्राज्ञा पालन करता है ( नेनं शर्व॰ इत्यादि ) पूर्ववत् । ( नास्य पग्रूज्० इत्यादि ) पूर्ववत् । وماسيسة واستهد

# (६) व्रस्य प्रजापित का प्रस्थानी

१ प्र०, २ प्र० आसुरी पंत्तिः, ३-६, ९ प्र० आसुरी बृहती, ८ प्र० परोध्णिक् , १ दि॰, ६ दि॰ आर्ची पंक्तिः, ७ प्र० आर्ची उष्णिक , २ दि॰, ४ दि॰ साम्ती विण्डप् , ३ द्वि० साम्नी पंक्तिः, ५ द्वि०, ८ द्वि० आर्पी त्रिण्डप् , ७ द्वि० साम्नी अनुन्द्रप्, ह हि० आची अनुन्दुप् १ तृ० आपी पंचित्रः, २ तृ०, ४ तृ० निचृद् बृह्ती, रे तृ । प्राजापत्या त्रिष्टुप्, ५ तृ ०, ६ तृ । विराह् जगती, ७ तृ । आर्ची बृहती, ९ तृ० विराड् बृहती । पड्विंशत्यृचं पष्ठं पर्यायस्ताम् ॥

स धुवां दिशमनु व्य/चलत् ॥ १॥ तं भूमिंश्राग्निश्चोपंत्रयश्च वनुस्पतंपश्च वानस्पृत्याश्चं वीरुघश्चानुव्य/वलन् ॥ २ ॥ भूमेश्च घै छोडेंग्रेश्चीपंत्रीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च बीहधां च ब्रियं घामं भवति य एवं वेदं ॥ ३॥

भा०-( सः ध्वाम् दिशम् ग्रनुव्यचलत् ) वह ध्वा=भूमि की ग्रीर की दिशा को चला। (तम्) उसके साथ २ (भूमिः च ग्रप्तिः च ग्रीप-ध्यः च वनस्पतयः च वानस्पत्याः च वीरुधः च प्रमु वि श्रचलन् ) मूमि श्रीप्र, श्रोपधियां, वनस्पतियं बहे बृत श्रीर उनसे बनने वाले नाना पहार्थ या उसकी जाति की लताएं भी इसके पीछे चलीं। (यः एवं वेद) जो व्रात्य प्रजापित के इस प्रकार के स्वरूप को साज्ञात करता है (सः भूमेः च, ग्राप्तेः च, श्रोषघीनाम् च, वनस्पतीनां च, वानस्पत्यानां च, वीरुधाम् च श्चिम् धाम भवति) वह भूमि का, श्राप्ति का, श्रोषधियों का चनस्पतियों का, वनस्पति के वने विकारा का श्रीर उन लताश्री का प्रिय शाश्रय हो जाता है।

स कुंध्वी दिशमनु व्यंचलत्॥ ४॥ तमृतं चं सृत्यं च स्येश्च चन्द्रश्च नर्त्तंत्राणि चानुव्य/चलन् ॥ ४ ॥ ऋतस्य च वै स सत्य-स्यं च सूर्यंस्य च चुन्द्रस्यं च नत्तत्रांगां च प्रियं धार्म भवति य एवं वेदं ॥ ६॥

भा०-( सः उध्वाँ दिशम् श्रनु वि श्रचलत् ) वह उध्वाँ, उपर की दिशा को चला। (ऋतं च, सत्य च, सूर्यः च, चन्द्र, च नक्त्राशि च, तम् भ्रनु वि श्रचलन् ) ऋत, सत्यम्, सूर्यं, चन्द्र श्रीर नचत्र उसके साध उसके पीछे २ चले । (यः एवं वेद ऋतस्य च, सत्यस्य च, सूर्यस्य च, चन्द्रस च, नक्त्राणाम् च प्रियं धाम भवति ) जो वास्य प्रजापति कां इस प्रकार का रहस्य साचात् करता है वह ऋत, सत्य, सूर्य चन्द्र ग्रीर नचत्री का प्रिय आश्रय हो जाता है।

स उन्तमां दिशमनु व्य/चलत् ॥ ७ ॥ तमृचंश्च सामीति च यर्ज्वि न्न ब्रह्म चानुव्यंचलन् ॥ ८ ॥ ऋचां च स साम्नां च यजुंपां च ब्रह्मंगुश्च प्रियं धामं भवति य एवं वेदं ॥ ६॥

भा०—( सः उत्तमाम् दिशम् श्रतु-वि-श्रचतत् ) वह वृास्य प्रजापित उत्तमा≔सब से ऋधिक ऊंची दिशा की श्रोर चला ( तम् ) उसके पीछे पीछे ( ऋचः च, सामानि च, यज्ंिप च, ब्रह्म च श्रनु वि-श्रचलन् ) ऋग्वेद के मन्त्र, साम गायन मन्त्र, यजुर्मन्त्र और वृद्धावेद, अर्थात् अथर्ववेद के मन्त्र चले । ( यः एवं वेद ) जो ब्रात्य के इस प्रकार के स्वरूप को साचात् करता है ( ऋ चां सः, साम्नां च, यजुषां च, ब्रह्मणः च, त्रियं धाम भवति ) वह न्राग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद श्रीर अथर्ववेद के मंत्रों का प्रिय साश्रय होजाता है। स बृंहतीं दिशमनुन्य/चलत्॥ १०॥ तमितिहासश्चं पुगांगं च

गार्थारच नाराशंक्षीरचंानुःः ∫वलन् ॥ ११ ॥ दृतिहासस्यं च वै स

पुराणस्यं च गार्थानां च नाराशेसीनां च प्रियं धामं भवति य एवं वेदं ॥ १२ ॥

भा०—( सः ) वह ( बृह्तीं दिशम् श्रनुच्यचत्तत् ) 'बृह्ती' दिशा को चता। ( ११ ) ( तम् इतिहासः च, पुराखं च, गाथाः च, नाराशंसीः च श्रमु वि-श्रवत्तन् ) उसके पीछे २ इतिहास, पुराख, गाथाएं श्रीर नाराशंसिंध भी चतीं। ( १२ ) ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार जानता है ( सः वे हितहासस च, पुराखस्य च, गाथानां च, नाराशंसीनां च, थियं धाम भवति ) यह निश्चय ही इतिहास पुराख, श्रथांच् स्थित विपयक पुरातन ऐतिहा, गाथा श्रीर नाराशंसियों का भी थिय शाथय हो जाता है।

स पंरमां दिशमनु व्य/चलत् ॥ १३ ॥ तमाहिवनीयंश्च गाहैपत्यश्च दिस्णांशिश्चं युद्धश्च यंजमानश्च पुशर्यश्चानुन्य/चलन् ॥ १४ ॥ श्चाहुवनीयंश्य च वे स गाहैपत्यस्य च दिस्णाग्नेश्चं युद्धस्यं च यजमानस्य च पशूनां चं प्रियं धामं भवति य पुतं वेदं ॥ १४ ॥

भा०—( सः परमाम् दिशम् भनु वि-अचलत् ) वह परम दिशा में चला ! (तम् आहवनीयः च, गाईपस्यः च, दिशाशिः च, यज्ञः च, यज्ञः मानः च पश्चः च अनुव्यचलन् ) उसके पीछे २ आहवनीय, गाईपस्य, दाइणाग्नि, यज्ञ, यज्ञमान और पशु भी चले ! (यं एवं वेद सः वै आह-वनीयस्य वियं भाम भवति ) जो ज्ञास्य प्रजापित के इस प्रकार के सरव के जान लेता है वह आहवनीय, गाईपस्य, दिच्छानि, यज्ञ, यजमान, और पशुआँ को भी प्रिय आश्रय हो जाता है ।

सोनांदिएां दिशमनु व्याचित्त ॥१६॥ तमृतवंशवार्त्ववाश्च लोकांश्च लोक्याश्च मासांश्चार्धमासाश्चाहोरात्रे चांनुव्या/चलन् ॥१७॥ ऋतूनां च वै स श्चार्त्ववानां च लोकानां च लोक्यानां च मासानां चार्ध-मासानां चाहोरात्रयोंश्च प्रियं घामं भवति य एवं वेदं ॥ १८ ॥

भा०-सः वह वात्य प्रजापति ( श्रनादिष्ट दिशम् श्रनुव्यचलत् ) 'ग्रनादिष्टा' दिशा को चला। (तम् ऋतवः च, श्रार्त्तवाः च, लोकाः च, लौक्याः च, मासाः च, ग्रहोरात्रे च ग्रजुवि-ग्रचलन् ) उसके पीछं ग्रतु, ऋतुष्टों के अनुकूल वायु आदि, लोक, लोक में विद्यमान नाना प्राणी, सास, अर्थमास, दिनरात ये सब चले । (यः एवं वेद सः वै ऋतूनां च० ग्रहोरात्रया; च प्रियं धाम भवति ) जो बात्य के इस प्रकार के स्वरूप को साचात् करता है वह ऋतु, ऋतुयों के होने वाले विशेष पदार्थीं, लीकीं में स्थित पदार्थी श्रीर प्राणियों, मासों श्रर्धमासों दिनों श्रीर रातों का प्रिय श्राश्रय हो जाता है।

सोनां बृत्तुः दिश्रमनु व्य/बलुत् तत्ते नावृत्स्यैन्नमन्यत ॥ १६ ॥ तं दितिश्चादि रिश्लेखा चेन्द्राणी चानुत्र्यं चल्त्॥ २०॥ दितंश्च वै सोदितेश्वेडायाश्वेन्द्वाएयाश्चं श्रियं धाम अवति य एवं वेदं ॥२१॥

भार-( सः ) वह ( श्रनावृत्तां दिशम् श्रनुष्यचलत् ) ' श्रनावृत्ता ' जिधर से जौटकर फिर न श्राया जाय उसे दिशा को चला। ( ततः ) तब वह ब्रात्य प्रजापित ऋपंने को (न आनत्स्येन् ) कभीं न छौटने वाला ही ( ग्रमन्यत ) मानने लगा। (तं ) उसके पीछे ( दितिः च श्रदितिः च ). दिति श्रीर श्रदिति (इडा च इन्द्राणी च) इडा श्रीर इन्द्राणी भी (श्रनु व्य-चलन्) चले। (य एवं वेद) जो प्रजापति के इस स्वरूप को साचात् करता हैं (सः) वह (दिते: च, श्रदिते: च, इडाया: च, इन्द्राख्या: च) दिति, श्रदिति, इडा श्रोर इन्द्राणी का ( प्रियं धाम भवति ) श्रिय श्रार्थ्रय हो जाता है।

स दिशोनु व्यंचलुत् तं विराडनु व्यंचलुत् सर्वे च देवाः सर्वांश्र देवताः ॥ २२ ॥ द्विराजेश्चा वै स सर्वेषां च देवानां सर्वासां स देवतानां प्रियं धामं भवति य एवं वेदं ॥ २३ ॥ 💀

<sup>,</sup> १६- ' सोअनावृत्यां दिशम् ' इति ह्विटनिकामितः पाठः ।

भा०—( सः दिशः अनु व्यचलत् ) वह समस्त दिशाओं में चला । ( तं विराड् अनुव्यचलत् ) उसके भीके विराट् चला और ( सर्वे च देवाः सर्वाः च देवताः ) और सब देव और सब देवता भी उसके भीके चले । ( यः एवं वेदं ) जो बात्य के इस प्रकार के स्वरूप को जान लेता है (सः ) वह (विराजः च सर्वेपां च देवतानां, सर्वासां च देवतानां) विराट् का, सर्व देवें और सब देवताओं का ( प्रियं धाम भवति ) भिय भाश्य हो जाता है । स सर्वांनन्तर्वेशानन् व्यंचलत् ॥ २४ ॥ तं प्रजापांतिश्च परमेष्टी चं प्रता चं पितामृहश्चांनुव्य/बलन् ॥ २४ ॥ प्रजापतिश्च परमेष्टी चं प्रितंश्च पितामृहश्चांनुव्य/बलन् ॥ २४ ॥ प्रजापतिश्च चे स परमे- छिनंश्च पितामृहश्चांनुव्य/बलन् ॥ २४ ॥ प्रजापतिश्च चे स परमे-

भार०—(सः) वह (सर्वोन् अन्तरेंशान् श्रमु व्यवत्तत्) समस्त भीतरी दिशों में चता। (तम् अनापतिः च, परमेष्ठी च, पिता च, पितामहः च श्रमुक्यचत्तन् ) उसके पीछे प्रजापति, प्रमेष्ठी, पिता और पितामह भी चते। (यः एवं वेद) जो ममुख्य अनापति के इस प्रकार स्वरूप को साचाव् करता है। (सः वै)वह निश्चय से (प्रजापतेः च परमेष्ठिनः च, पितामहस्य च प्रियं धाम भवति) प्रजापति, परमेष्ठी, पिता श्रीर पितामह का थिय श्राश्रय हो जाता है।

### (७) त्रात्य की समुद्र विभूति।

र :चिपदानिचृद गायत्री, २ एकपदा विराड् वृहती, ३ विराड् विष्णक् , ४ एकपदा गायत्री, ५ पंक्तिः । पञ्चचै स्क्लम् ।

स मंहिमा सहंभूत्वाम्तं पृथिव्या श्रंगच्छ्त् स संमुद्रों भवत् ॥१॥

भा०—(सः) वह प्रजापति, वतर्णन, समस्त कर्मो और शक्षियों का शाश्रय 'व्रात्य' (महिमा ) महान् अनन्त परिमाण वाला (सहः) दव-शील (भूष्वा) होकर (पृथिच्याः अन्तम्) पृथिवी के सब् ओर (सगच्छ्त्) व्याप्त हो गया। (सः समुदः अभवत्) वही समुद्र हो गया। तं मृजापंतिश्च परमेष्ठी चं पिता च पितामहश्चापंश्च श्रद्धा च चुर्षे भूत्वानुब्यंवर्तयन्त ॥ २ ॥

भा०--(तम्) उसके पीछे २ (प्रजापितः च) प्रजापित (परमेष्टी च) धौर परमेष्टी (पिता च) ग्रौर पिता श्रौर (पितामहः च) पितामह (भ्रापः च, श्रद्धा च) ग्रापः श्रौर श्रद्धा (वर्षं भूत्वा) श्रौर वर्षा रूप होकर (भ्रतुवि-श्रवर्त्तन्त) रहने लगे।

पेनुमापों गच्छुत्यैनै श्रद्धा गंच्छुत्यैनं वृषे गंच्छुति य एवं वेदं ॥३॥

भा०—(यः एवं वेद) जो इसको साचात् जानता है ( एनम् ) उसको (ग्रापः ग्रागच्छन्ति) समस्त जल प्राप्त होते हैं।(एनं श्रद्धा ग्रागच्छिति) उसको श्रद्धा प्राप्त होती है। (एनं वर्षे ग्रागच्छिति) उसको वर्षा प्राप्त होती हैं। तं श्रद्धा चं युश्रश्चं लोकश्चाचं चान्नाद्यं च भूत्वाभिपृर्यावर्तन्त ॥४॥

भा॰—( तम् ) उसके चारों और ( श्रद्धा च यज्ञः च, लोकः च, श्रन्नं च श्रन्नाद्यं च भूत्वा श्रभिपर्यावर्तन्त ) श्रद्धा, यज्ञ, लोक, श्रन्न श्रीर श्रनाद्य रूप में होकर रहे ।

पेनै श्रद्धा गंच्छत्येने युक्को गंच्छत्येने लोको गंच्छत्येनुम्नं गच्छ-त्यैनेमुन्नार्थं गच्छति य पुवं वेदं ॥ ४ ॥

भा(०—( यः एवं वेद ) जो बात्य प्रजापित के इस स्वरूप की जानता है ( एनं ) उसको ( श्रद्धा श्रागच्छ्रति ) श्रद्धा प्राप्त होती है । ( एनं यज्ञः श्रागच्छ्रति ) उसको यज्ञ प्राप्त होता है । ( एनं लोकः श्रागच्छ्रति ) उसको लोक प्राप्त होता है ( एनं श्रज्ञम् श्रागच्छ्रति ) उसको श्रन्न प्राप्त होते हैं श्रीर (एनम् श्रजाद्यम् श्रागच्छ्रति) उसको श्रन्न की शक्ति भी प्राप्त होती है।

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

[ तत्र सप्त पर्यायः, द्वादशाधिकशतमदसानर्चः । ]

### ( = ) वात्य राजा ।

१ साम्नी उद्गिक्, २ प्राजापत्यातुम्डण्, ३ माची पंकिः । तृवं सुक्तम् ॥

## सो,रज्यत् ततौ राजुन्यो/जायत्॥ १॥

भा०—(सः) वह बात्य प्रजापति ( श्ररज्यत ) सबका प्रेमपात्र हो रहा। (ततः) उसके नाद, उसी कारण से वह (राजन्यः अजायत) राजन्य धर्यात् राजा हुआ।

स विशः सर्वन्धूनन्नमन्नार्यम्भ्युद्तिष्ठत् ॥ २ ॥

भा०—( स: ) वह झात्य प्रजापति ( सबन्धून् विशः ) झपने बन्धुओं सिहित समस्त प्रजाओं के श्रोर श्रवस् अवाद्यम् । अव श्रीर श्रव के समान समस्त भोग्य पदार्थी या भोग सामध्यों के (ग्रभि-उत्-श्रातिष्ठत्) प्रति उठा । सवका श्राधिष्ठाता स्वामी हो गया ।

विशां च वै स सवन्धूनां चाम्नस्य चान्नार्यस्य च प्रियं धार्म

भवति य एवं वेदं ॥ ३॥ भा०-। यः एवं वेद ) जो बात्य के इस प्रकार के स्वरूप को जानता है (सः ) वह (दिशाम् सवन्धूनां ) समस्त बन्धुन्नां सहित समस्त प्रजाश्चां का ( अन्नस्य च अन्नाद्यस्य च ) अन्न स्रोर अन्न से उत्पन्न अन्य खाद्य पदार्थी का ( त्रियं धाम भवति ) त्रिय श्राश्रय हो जाता है।

(१) त्रत्य, सभापति, समितिपाति, सेनापति स्पीर गृहपति । १ आसरी, २ आची गायझी, आची पंक्तिः । सूचे स्कल् ॥

### स विशोनु व्याचलत्॥१॥

भा०—(सः) वह ब्रात्य प्रजापित (विशः श्रनुन्यचलत्) प्रजाश्रों. की स्रोर स्राया।

तं सुभा च समितिश्च सेनां च सुरां चानुव्य/वलन् ॥ २॥

भा०—(तम्) उसके पीछे २ (सभा च, सिमिति: च, सेना च, सुरा च अनुन्यचलन् ) सभा, सिमिति, और सेना और सुरा अर्थात् श्री भी चले । सुभायांश्च वै स सिमितेश्च सेनांयाश्च सुरांयाश्च प्रियं धार्म भवति य एवं वेदं ॥ ३ ॥

भा०—( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के ब्रात्य के राजन्य स्वरूप को जानता है ( सः ) वह ( सभायाः च वे सः समितेः च, सुरायाः च, प्रियं धाम भवति ) सभा, समिति, सेना श्रीर सुरा श्रर्थात् श्री का प्रिय ब्राष्ट्रय हो जाता है।

(१०) त्रात्य का आदर, त्राह्मवत और चात्रवत का आश्रय ।

१ द्विपदासाम्नी बृहती, २ त्रिपदा मार्ची पंक्तिः, ३ द्विपदा प्राजापत्या पंक्तिः,

४ त्रिंपदा वर्धमाना गायत्री, ५ त्रिपदा साम्नी वृहती, ६, ८, १० द्विपदा आसुरी: गायत्री, ७, ९ साम्नी डिप्णिक् ११ आसुरी वृहती । पकादश्चे स्क्रम् ॥

तद् थस्यैवं विद्वान् वात्यो राज्ञोतिथिर्गृहानागच्छेत् ॥ १ ॥ श्रेयांसमेनमात्मनी मानयेत् तथां ज्ञाय ना चृश्चते तथां राष्ट्रायः ना चृश्चते ॥ २ ॥

भा०—(तत्) तो (यस्य राज्ञः) जिस राजा के (गृहान्) घरों पर (एवं विद्वान्) इस प्रकार के वात्य प्रजापित के स्वरूप को साज्ञात् करने वाला (वात्यः) व्रात्य प्रजापित (अतिथिः) अतिथि होकर (आगंच्छेत्) आवे वह (एनस्) इस विद्वान् 'वातपित ' लोकपित प्रजापित, आचार्य को (आत्मनः) अपने शिये (अयांसस्) आति अधिक कल्याया-करी अतिश्रेष्ठ मान कर (मानयेत्) उसका आदर को (तथा) वैसा करने से वह (च्याया) च्या प्रथांत् च्याव्यक्त या राज्य का (न आ वृक्षते)

श्रपराध नहीं करता ( तथा ) उसी प्रकार वह (राष्ट्राय न श्रा वृक्षते ) श्रपने राष्ट्र का भी प्रपराध नहीं करता। विद्वान् त्रतिथि की सेवा कर के राजा श्रपने चात्र तेज, बल श्रीर राज्य श्रीर राष्ट्र की हानि नहीं पहुंचाता।

श्रतो वै ब्रह्मं च चूनं चोदंति प्रतां ते श्रवतां कं प्र विशाविति॥३॥ श्रतो वै बृहस्पतिंमेव बह्य प्र विशृत्विन्द्रं चुत्रं तथा वा इति॥४॥ श्रतो वै बृहस्पतिमेव बह्य प्राविशदिन्द्रं चत्रम् ॥ ४ ॥

भा०—( श्रतः ) उस विद्वान् प्रजापति रूप श्राचार्य से ही ( ब्रह्म च ) ब्रह्म-वेद ग्रीर वेदज्ञ ब्राह्मण श्रीर ( चत्रं च ) चात्रवज्ञ श्रीर वीर्यवास् चत्रिय ( उत् अतिष्ठताम् ) उत्पन्न होते हैं । ( ते अवृताम् ) व दोनों कहत हैं। (कस् प्रविशाव ) इस दोनों ब्रह्मबत्त और चात्रवत्त कहां प्रविष्ट होकर रहें। ( श्रतः ) इस वात्य से उत्पन्न ( ब्रह्म ) ब्रह्मवल, ब्रह्मज्ञान, वेद झौर ब्राह्मण जोग ( वृहस्पतिम् एव प्रविशतु ) वृहस्पति परमेश्वर या महान् वेदज्ञ का आश्रय कें और ( चत्रम् ) चात्रवल, वीर्थ ( इन्दं प्रविशतु ) पुष्तर्यवान् राजा का आश्रय लें। (तथा वा इति ) ब्रह्म और चत्र दोनों को 'तथाऽस्तु' कह कर स्वीकार करता है। ( अतः वै ) निश्चय से उस वास्य श्राचार्यं प्रजापित से उत्पन्न ( प्रह्म ) श्रहावल ( वृहस्पतिस् एव ) बृहस्पति द्याचार्यं में (प्रश्रविशत्) प्रविष्ट है। श्रीर ( जन्नम् इन्द्रं प्रश्रविशत्) खात्रवत राजा के श्राधीन होता है।

इयं वा उं पृथिवी बृहुस्पितुर्चीरेवेन्द्रं: ॥ ६ ॥ श्चरं वा उं श्चाग्निवृद्धासार्वादित्यः चुत्रम् ॥ ७ ॥

भा०-( इयम् वा उ पृथिवी बृहस्पतिः ) यह पृथिवी ही बृहस्पति है न्त्रीर (द्यीः एव इन्दः) यह चौ इन्द है। अर्थात् बृहस्पति पृथिवी के समान सर्वाथय है ( श्रयं वा उ अग्निः ब्रह्म ) यह ब्रह्म ही अग्नि है और ( असी आदित्यः चत्रम् ) यह आदित्य ' चत्र 'है। अर्थात् ब्रह्म अप्ति के समान प्रकाशमान है घोर चत्रवल सूर्य के समान तेजस्वी है।

ऐनं ब्रह्मं गच्छति ब्रह्मवर्चसी भंवति ॥ ८॥ यः पृथिवीं बृह्यस्पतिमुग्नि ब्रह्म वेदं ॥ ६॥

भार - (यः) जो (पृथिवीम् बृहस्पतिम्) पृथिवी को बृहस्पति और ( श्रक्षिम् बहा ) श्रक्षि को बहा ( वेद ) जान लेता है ( एनं ) उसकी ( ब्रह्म आगच्छिति ) ब्रह्मबन प्राप्त होता है ( ब्रह्मवर्चसी भवति ) वह ब्रह्म-वर्षस्वी हो जाता है।

पेनमिन्द्रियं गेञ्जुतीन्द्रियवान् भवति ॥ १०॥ य आदित्यं चुत्रं दिवमिन्द्रं वेदं ॥ ११॥

भार - ( यः ) जो ( ग्रादिस्यम् चत्रम् ) ग्रादिस्य को चत्र=वीर्थ ग्रीर (दिवम् इन्द्रम् वेद्) चौ लोक को इन्द्र जानता है अर्थात् जो आदित्य के समान चात्रवल को धो लोक के समान इन्द्र राजा को जानता है ( एनम् ) उसको ( इन्द्रियम् ) इन्द्र का पृथ्वयं । श्रागच्छृति ) प्राप्त होता है श्रोर वह ( इन्दियवान् भवति ) इन्दिय=इन्द्र के देश्वर्य से सम्पन्न हो जाता है।

( ११ ) त्रातपति आचार्य का अनिध्य और आनिध्यज्ञ १ देवी पंक्तिः, २ द्विपदा पूर्वा त्रिब्हुप् अतिशक्ति, ३,-६, ८, १०, त्रिपदा आर्ची वृहती (१० मुरिक् ) ७, ९, दिपदा आजापत्या वृहती, ११ दिपदा आर्ची, अनु-ण्डुप् । एकादश्चं सक्तम् ॥

### तद् यस्यैवं विद्यान् वात्योतिंथिर्गृहानागच्छेत् ॥१॥ .

<sup>(</sup>११) १-२-" माहिराप्तिं चेटतिश्विरभ्यागच्छेत् । स्वयमेनमभ्युरेत्य बूयात् ज्ञात्य कावारसीरिति । जात्य उदक्षिति जात्य तर्पयन्निवति । पुराग्निहोशस्य

भा०—(तर्) तो (यस्य , जिस गृहस्य पुरुष के (गृहान्) घर पर (एवं विद्वान् ) इस प्रकार के प्रवापित स्वरूप को जाननेहारा (ज्ञात्यः ) ज्ञात पति, शिष्यगर्गों का ध्राचार्यं (अतिथिः) ध्रतिथि होकर (ग्रागच्छेत्) ध्रावे तव—

ख़्यमेंनमभ्युदेत्यं ब्याद् वात्य का/वात्मुवित्योंद्कं व्रात्यं तुर्पयं-न्तु व्रात्य यथां ते प्रियं तथांस्तु व्रात्य यथां ते वशुस्तथांस्तु व्रात्य यथां ते निकृतमम्तथास्त्विति ॥ २ ॥

भार०--गृहपति (स्वयम् ) अपने आप (यनम्) इसके समीप (अभि उत्-एत्य ) उसके सन्मुख, उठकर, आकर (म्यात् ) आदर सरकार प्रवेक कहे. हे (वृत्त्व ) 'ब्रात्य' जातपते ! प्रजापते ! (क अवात्सीः ) आप कहां रहते हैं । हे (वृत्त्व ) वृत्त्व, प्रजापते ! (उदकम् ) यह आपके तिये जल है । हे (वृत्त्व ) वृत्त्व प्रजापते ! (तप्रवन्तु ) वे मेरे गृह के जन आपको भोजन से तृत करें । (वृत्त्व ) हे ब्रुत्व ! प्रजापते ! (यथा ) जिस प्रकार भी (ते ) आपको (धियम् ) धिय हो (तथा अस्तु )वैसा ही हो । हे (वृत्त्व ) वृत्त्व ! (यथा ते वशः ) जैसी आपको इच्छा हो (तथा अस्तु ) वैसा ही हो । हे (वृत्त्व ) वृत्त्व ! (यथा ते वशः ) वृत्त्व ! (यथा ते विकासः ) जिस प्रकार आपको अभिजापा हो (तथा अस्तु इति ) वैसा ही हो अर्थात् वैसा ही किया जाय आप वैसा ही करने की आजा दीजिये ।

यदंनुमाह बात्यका/बात्सीरितिं प्रथ एव तेनं देव्यानानवं रुन्द्रे ॥३॥

भाग-(यद्) जो (एनम्) श्रतिथि के प्रति (श्राह्) गृहपति कहता है कि (बूल्य क स्रवास्तीः इति) हे प्रजापते जूल्य ! बूलपते ! आप

> होमादुपांञ्च जपेत् । ब्रात्य यथा ते मनस्तयास्त्वित । ब्रात्य यथा ते वश-स्तथास्त्वित ब्रात्य यथा ते प्रियं तथास्त्वित ब्रात्य यथा ते निकामस्तथा-स्तिविति ' इति आप० थ० स० ।

कहां रहते हैं ( तेन ) इस प्रकार के प्रश्न से (देवयानान् पथः एव अवरुन्धे ) देवयान मार्गों को अपने वश करता है ।

यदेनुमाह ब्रात्योंदुकामित्युप एव तेनावं रुन्द्रे ॥ ४॥

भा०—( यद् ) जब ( एनम् आह ) श्रतिथि को गृहपित कहता है कि ( ब्रात्य उदकम् इति ) हे व्यातपते ! यह जल है ( श्रपः एव तेन श्रव-रूच्धे ) इससे वह समस्त ' श्रपः ', श्राक्षजनों, प्राप्तव्य ज्ञानों श्रीर कर्मों, बुद्धियों, प्रजाश्रों को श्रपने श्रधीन करता है ।

यदेनमाह बात्यं तुर्पयुन्त्वित प्राण्येव तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥॥

भा०—( यद् एनम् म्राह ) जब इस म्रतिथि को कहा जाता है ( तर्पथन्तु इति ) कि मेरे गृहजन भ्रापको भोजन से तृस करें ( इति ) इस प्रकार ( तेन ) भोजन से तृस करने के कार्य से वह ( प्राण्यम् एव ) श्रपने प्राण्, जीवन को ( वर्पीयांसम् कुरुते ) चिर वर्षी तक रहने वाला कर लेता है अर्थात् श्रपने जीवन को ही दीर्घ करता है।

यदेनुमाहु बात्य यथां ते प्रियं तथास्त्वित प्रियमेव तेनाव रुन्हे ॥६॥

भा०—( यद् एनम् आह ) जब इस अतिथि को कहा जाता है कि ( यथा ते प्रियं तथा अस्तु इति ) कैसा आपको प्रिय हो वैसा ही हो ( तेन प्रियम् एव अवरुन्धे ) इससे वह गृहपति अपने प्रिय लगाने वाले पदार्थों पर ही वश करता है।

ऐनं प्रियं गंच्छति प्रियः प्रियस्यं भवति य एवं वेदं ॥ ७ ॥

भा०—( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के तत्व को जानता है ( एनं प्रिय थ्रा गच्छति ) उसको समस्त प्रिय पदार्थ प्राप्त होजाते हैं। (प्रिय: प्रियस्य भवति ) श्रपने प्रिय ज्ञगने वाले जन को स्वयं भी वह प्रिय हो जाता है। यदेंनुमाहु बात्यु यथां ते वशुस्तथु।स्त्वित् वशुमेव तेनावं रुन्हे॥ ॥ भा०—(यद् एनम् श्राह्) जो श्रतिथि को कहता है कि ( ग्रास्य यथा ते चशः) हे ज़ात्य जैसी श्रापकी कामना है ( तथा श्रस्तु इति ) वैसा ही हो ( तेन वशम् एव श्रवरून्धे ) इससे कामनायोग्य सब पदार्थी को नह श्रपने बश करता है ।

पेनुं वशों गच्छति वृशी वृशिनां भवाति य एवं वेदं ॥ ६ ॥

भा०—( यः एवं वेद ) जो इस तत्व को इस प्रकार साम्रात् कर बेता है ( वशः ) समस्त आभिजापा थोग्य पदार्थ ( एनं आ गम्छिति ) उसको प्राप्त होते हैं । श्रीर वह ( वशिनां वशी भवति ) वशी कोगों से भी सब से बढ़ कर वशी, सब काम्य पदार्थों का स्वामी हो जाता है ।

यदेंनुमांह बात्य यथां ते निकासस्तथास्तिवातें निकासमेव तेनावं रुन्दे ॥ १० ॥ ऐनं निकासो गंच्छति निकासे निकासस्यं भवाति य पुत्रं वेदं ॥ ११ ॥

भा०—(यद् एनम् झाह) जो श्रांतिथ को कहा जाता है कि हे ( वृक्ष्य यथा ते निकामः ) वृक्ष्य ! जो आपकी कामना है ( तथा अस्तु ) वैसा ही हो, वैसी आज्ञा कीजिये ( इति तेन निकामम् एव अवरूष्टे ) उससे वह अपने ही कामना योग्य सब पदार्थों को आप्त करता है । ( यः एवं वेद ) जो इस तत्व को जानता है ( एनं निकामः आ गच्छति ) उसको उसका कामनायोग्य पदार्थ आप्त होता है और ( निकामस्य निकामे भवति ) जिसको वह चाहता है वह भी उसके इच्छा के अधीन हो जाता है ।

### (१२) श्रतिथि यज्ञ।

१ त्रियदा गायत्री, २ प्राजापत्या बृहती, ३, ४ सुरिक् प्राजापत्याऽनुष्टुप्, [४ भ्राम्नी], ५,६,९,१० आसुरी गायत्री, ८ विराङ् गायत्री, ७,११ त्रिपदे प्राजापत्ये त्रिष्टुमी। एकादशर्च द्वादशं पर्याचयक्तम् ॥

११- निकामी ' इति हिटनिकामित:।

तद् यस्यैवं विद्वान् बात्य उद्धृतेष्वग्निष्वाविश्वितिग्नहोत्रेतिथि॰ र्गृहानागच्छेत् ॥ १॥ ख्रयमेनमभ्युदेत्यं ब्रुयादु बात्याति सृज होष्यामीति ॥ २॥

भा०-(तत्) तो (यस गृहान्) जिसके घर पर (एवं विद्वान् ब्रात्यः ) इस प्रकार ज्ञानवान् 'वा्त्य', श्राचार्यं, प्रजापति ( टद्धतेषु श्रप्तिषु ) श्रप्तियों के उद्धत होने पर, श्रर्थात् गाईपत्याप्ति से उठा कर श्राहवनीय में श्राधान किये जाने पर और ( श्राप्तिहोत्रे श्रधिश्रिते ) श्रप्तिहोत्र के प्रारम्भ हो जाने पर ( आगच्छेत् ) आवे तब गृहपति ( स्वयम् एनम् अधि-उट्-प्रय ) स्वयम् उसके लिये बादर पूर्वक उठ कर, उसके समीप बाकर ( ब्र्यात् ) कहे (ब्रास्य श्रतिसूज) हे ब्रास्य, प्रजापते ! श्राज्ञा दो (होध्यामि इति) में श्रविहोत्र करूंगा।

स चांतिसृजेजुंहुयात्र चांतिसृजेत्र जुंहुयात् ॥ ३ ॥ भा॰—( सः च त्रतिसुजेत् ) श्रीर यदि वह श्राज्ञा दे तो ( जुहुयाव् ) हवन करे । ( नच श्रतिसृजेत् न जुहुयात् ) न श्राज्ञा करे तो न होम करे ।

> त य एवं बिदुपा बात्येनातिंसृष्टो जुहोतिं ॥ ४ ॥ प्र पितृयाणुं पन्थां जानाति प्र दें ब्यानम् ॥ ४ ॥

भा०—( यः ) जो ( एवं ) इस प्रकार से ( विदुषा व्रात्येन स्रतिसृष्टः ) विद्वान् वात्य से श्राज्ञा पाकर ( जुहोति ) श्राप्तेहोत्र करता है ( सः ) वह ( पितृयागं पन्थाम् ) पितृयाग् मार्ग को ( प्रजानाति ) भली प्रकार जान लेता है श्रीर (देवयानं प्र-) देवयान मार्ग के तत्व का भी जान लेता है।

१-३- थस्योद्धृनेष्वहुनेष्वश्चित्राव्यतिथरम्यागच्छेतस्वयमेनमभ्युदेत्य ज्ञात्यातिस्ज होष्यामि इत्यति स्रष्टेन होतन्यम् । अनतिस्र<sup>०</sup>श्चेज्जुहाहोषं माह्मणमाह ' इत्यापस्तम्ब धर्म स्त्रे ।

न देवेष्वा बृंध्वते इतमंस्य भवति ॥ ६ ॥ पर्यस्यास्मिल्लोक श्रायः तंनं शिष्यते य पुर्व विदुषा ब्रात्येनातिसृष्टो जुद्दोति ॥ ७ ॥

भा०—(यः) जो (एवं) इस प्रकार (विदुपा वृत्येन श्रतिसृष्टः जुहोति) विद्वान् प्रजापित से श्राज्ञा प्राप्त करके श्राग्निद्वांत्र करता है वह (न देवेषु श्रा वृश्यते) देवताश्रों, विद्वानों के प्रति कोई श्रपराध नहीं करता। (श्रस्मिन् लोके) इस लोक में (श्रस्म) इसका (श्रायतनम्) श्रायतन श्राश्रय या प्रतिद्वा (परिशिष्यते) उसके बाद भी बनी रहती है।

अयु य एवं बिदुषा बात्येनानंतिमृष्टो जुहोतिं ॥ = ॥ न पिंतृयाणं पन्थां जानाति न देवयानंम् ॥ ६ ॥ आ देवेषुं वृक्षते अहुतमंस्य भवति ॥१०॥ नास्यास्मिल्लोक आयतंनं शिष्यते य एवं बिदुषा बात्येनानंतिमृष्टा जुंहोतिं ॥ ११ ॥

भा०—( अथ ) और ( यः ) जो ( एवं विदुषा झाल्यन ) इस प्रकार के झात्य से (अनित्सष्टः) विना आज्ञा प्राप्त किये ही ( जुहोति ) अप्तिहोन्न करता है वह ( न पितृयाणं पन्यां जानाति न देवयानम् ) न पितृयाणं के मार्ग के सत्य को जानता है और न देवयान के मार्ग को ही जानता है। वह ( देवेपु आ वृक्षते ) देवें, विद्वानों के प्रति भी अपराध करता है, उनको अप्रसस करता है। ( अस्य अहुतम् भवति ) उसके विना आज्ञा के इवन किया हुआ भी न हवन किये के समान है। वह निष्फल हो जाता है। और ( यः ) जो ( एवं विदुषा वृत्येन ) इस प्रकार के विद्वान से ( अनितस्टः ) विना आज्ञा प्राप्त किये ( जुहेति ) आहुति करता है ( अस्य अस्मिन् लोके आयतनं न शिष्यते ) उसका इस लोक में आयतन, प्रतिष्ठा भी शेप नहीं रहती।

### (१३) अतिथि यज्ञ का फल।

२ प्र० साम्नी उष्णिक् , १ द्वि० ३ द्वि० प्राजापत्यानुष्टुप् , २-४ ( प्र० ) आसरी ज्ञायत्री, २ द्वि०, ४ द्वि० साम्नी बृहती, ५ प्र० त्रिपदा निचृद् गायत्री, ५ द्वि० द्विपदा निराह् गायत्री, ६ प्राजापत्या पंक्तिः, ७ आसरी जगती, ८ सतः पंकिः, ९ अक्षरपंक्तिः । चतुर्दशर्च त्रयोदशं पर्यायसक्तम् ॥

तद् यस्यैवं विद्वान् वात्य एकां रात्रिमर्तिथिर्गृहे वसंति ॥ १ ॥ ये पृंधिन्यां पुरुषां लोकास्तानेव तेनावं रुन्द्वे ॥ २ ॥

माठ—(तद्) तो (यस्य गृहे) जिसके घर में (एवम् विद्वार्न् जात्यः) इस प्रकार का विद्वान ब्रात्य प्रजापति (एकाम् रात्रिम्) एक रात्रि भर (श्रतिथि:) श्रतिथि होकर (वसति) रह जाता है (तेन) उससे वह गृहपति (ये पृथिव्यां पुरायाः जोकाः) जो पृथिवी पर पुराय जोक हैं (तान् श्रव रुन्धे) उनको प्राप्त करता है, श्रपने वश करता है।

तद् यस्येवं विद्वान् वात्यों द्वितीयां रात्रिमतिथिर्गृहे वसंति ॥३॥ येथेन्तरिक्ते पुरायां लोकास्तानेव तेनावं वन्द्रे ॥ ४ ॥

भा०—( तत् यस्य गृहे एवं विद्वान् द्रात्यः श्रतिथिः द्वितीयां रात्रिम् वसित ) तो जिसके घर पर इस प्रकार का विद्वान् द्रात्य श्रतिथि होकर द्रूसरी रात्रिभर भी रह जाता है (ये श्रन्तिरेचे पुरुषा खोकाः तान् तेन श्रव रूच्ये ) तो वह गृहपित श्रन्तिरेच में जो पुरुष जोक हैं (तान् श्रव-रूच्ये) उनको श्रपने वश करता है।

१-५- प्करात्रं चेदितिर्थि वासयेत् पार्थिवान् लोकान् अभिनयति द्वितीय यान्तरिक्ष्यां स्तृतीयया दिव्यांश्रतुर्थ्यापरावतो लोकानपरिमिताभिरपरि-मितां लोकान्भित्रयतीति विश्वायते ' इति आपस्तम्बधमेसूत्रे ।

तद् यस्यैयं श्रिद्धान् व्रात्यंस्तृतीयां राश्चिमातिथिर्गृहे वसंति ॥४॥ ये दिवि पुरायां लोकास्तानुव तेनांव रुन्हे ॥ ६ ॥

भा०—( तत् यस्य गृहे एवं विद्वान् वृत्यः तृतीयां रात्रिम् श्रातिथिः वसति ये दिवि पुरयाः लोकाः तान् तेन श्रयक्न्धे ) तो जिस घर में ऐसा विद्वान् वृत्य तीसरो रात रह जाता है तो जो धौ जोक में पुरय लोक हैं वह गृहपति उन पर भी वश करता है । तद् यस्यैचं विद्वान् वात्यक्षतुर्थी रात्रिमतिथिशृहे वसंति ॥ ७ ॥ ये पुरयोन्तां पुरायां लोकास्तानेव तेनावं रुन्हे ॥ ८ ॥

भा०—(तद् यस्य चतुर्थो रात्रिम् वसित ये पुर्यानां पुर्या जोकाः) जिसके घर पर इस प्रकार का विद्वान् बृत्य स्रतिथि होकर रहता है वह जो पुर्य जोकों में से भी उत्तम पुर्य जोक हैं उनको अपने वश करता है। तद् यस्युवं विद्वान् बात्योपरिभिता रात्रीरतिथिकृहे वस्रति ॥६॥ य प्रवापरिभिताः पुर्यां लोकास्तानेव तेनावं उन्द्रे॥ १०॥

भा०—( तत् यस्य॰ अपरिभिताः रात्रीः अतिथिः गृहे बसित ये एव अपरिभिताः पुरुषाः लोकाः । जिसके घर पर इस प्रकार विद्वान् वास्य प्रजापित अपरिभित्, अनेक रात्रियें निवास करता है तो वह गृहपित जो अपरिभित्, असंख्य पुष्य लोक हैं उनको भी अपने वश कर लेता है। अयु यस्यात्रांत्यो बात्यबुवो नांभविश्वत्यातेंथिर्गृहानुगच्छेंत्॥११॥ कार्यदेनं न चैनं कार्यत् ॥ १२॥

भार ( श्रथ ) और ( यस्य ) जिसके ( गृहान् ) घर पर ( श्रवा-त्यः ) चात्य न होता हुआ भी ( ब्रात्यवृदः ) श्रपने को ब्रात्य बतलाता हुआ केवल ( नामविश्रती <sup>3</sup> ) नामभर धारण करने वाला ( श्रतिथिः ) श्रतिथि

नामिक्रत ' इति ह्विटिनकासितः पाठः । ' नाम-विश्रती ' अत्र इयाडि-याजीकाराणाम् पसंख्यानिमिति सोरिकारादेश्वरछान्दसः ।

( श्रागच्छेत् ) भ्रा जाय तो फिर ( करेंत् एनम् र ) क्या उसका श्रनादर करे ? ( न च एनं करेंत् ) ना । उसका भी श्रनादर न करे । परन्तु— श्रूस्यै देवतांया उद्वकं यांवामीमां देवतां वासय ष्ट्रमामिमां देवता पिर वेवेष्मीत्येन पिर वेविष्यांत् ॥१२॥ तस्यमिवास्य तद् देवतांयां हुतं भंवति य एवं वेदं ॥ १४ ॥

भा०—( श्रस्य देवताय ) इस देवता के निमित्त ( उदकं याचामि ) जल स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं। ( इमां देवता वासये ) इस देवता को में श्रपने घर में निवास देता हूं। ( इमाम् इमाम् देवतां परिवेवेषिम ) इस देवता को में भोजन श्रादि परोमता हूं ( इति ) इस प्रकार भावना से ही ( एनं ) उसके भी ( परिवेविष्यात् ) सेवा श्रुश्र्पा करे श्रीर भोजनादि दे। ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार का तत्व जानता है ( तस्याम् एक देवतायाम् ) उसही देवता के निमित्त ( श्रस्य ) इस गृहस्थ का ( तत् हुतम् ) वह त्वाग उसे प्राप्त ( भवित ) हो जाता है।

(१४) त्रात्य अन्नाद के नानारूप और नाना एश्वर्य भोग।
१ प्र० त्रिपदाऽनुष्टुष्, १-१२ द्वि० द्विपदा आसुरी गायत्री, [६-९ द्वि० भुरिक्
प्रानापत्यानुष्टुष्], २ प्र०, ५ प्र० परोष्टिणक्, ३ प्र० अनुष्टुष्, ४ प्र० प्रस्नार
पंक्तिः, ६ प्र० स्वराद् गायत्री, ७ प्र० ८ प्र० आची पंक्तिः, १० प्र० भुरिद्
नागी गायत्री, ११ प्र० प्रानापत्या त्रिष्टुष । चतुर्विशस्यृचं चतुर्दशं पर्यायस्तम् ॥
स यत् प्रान्तिं दिश्ममनु व्यचं लन्मारुतं शाशों भूत्वानुव्य/चलन्मनोंस्रदं कृत्वा ॥ १ ॥ मनंसाञ्चादेनाश्चं मन्ति य एवं वेदं ॥ २ ॥

२, ' क्पेंदेनम् ' इति पूर्वे प्रश्नाभिप्रायेण पाठः ।

भारा (सः) वह बात्य प्रजापित (यत्) बब (प्राची दिशम्) प्राची दिशा की ,श्रीर (श्रमुवि-श्रचलत्) चला तो वह (मनः) मनकां (श्रावर्त्) श्रम्न का मोक्षा (क्रवा) बनाकर (मास्तम् शर्धः भूत्वा) भारत, मरुत् सम्बन्धी वल स्वरूप होकर (श्रमुवि श्रचलत्) चला। (यः एवं वेद्) जो इस प्रकार का तत्व साचात् कर लेता है वह (मनसा) मनोरूप (श्रम्नादे ) श्रम्न के भाकृ सामर्थ्य से (श्रम्म) श्रम्न प्रथिती के श्रमादि पदार्थ को (श्राम्) भोग करता है।

सयद्दक्षिणां दिग्रमनु व्यवंतिदिन्द्रोभृत्वानुव्य/वलद् वर्लमञ्चादं कृत्वा ॥ ३ ॥ वलेंनाज्ञादेनात्रमचि य एव वेदं ॥ ४ ॥

भा०—(सः) वह ब्रात्य प्रजापति ( थव ) जब ( दिल्याम् दिशम् ) दिल्या ( दल्व्यक्ति ) दिशा की धोर ( अनुन्यचलत् ) चला तो ( यलम् अक्षादं कृत्या) यलको अखाद, भोक्षा बना कर । इन्द्रः म्र्ला अनुन्यचलत् ) इन्द्र, ऐक्षयंवान् , सम्राट होकर चला । ( यः एवं वेद बलेन असादंन अस्रम् अति ) जो ब्रात्य के इस प्रकार के स्वरूप की जानता है वह वल रूप अस्र का भोक्षा होकर भोग करता हैं।

स यत् प्रतिची दिशमनु व्यर्नलद् वर्षणो राजा भूत्वानुव्य/चलट्ट-पो/जादीः कृत्वा॥ ४॥ क्रिद्धिरंखादीभिरुत्रंमित य प्रवं वेदं॥ ६॥

मा०— ( सः ) वह जात्य प्रजापति ( यत् ) जब ( प्रतीचीम् दिशम् ) प्रतीची प्रधीत् पश्चिम दिशा की चार अनुस्थचलत् चला। वह स्वयं (वरुणः राजा भूत्वा ) सत्रके चरण करने योग्य, राजा होकर ( चपः ) समस्त ज्ञास प्रजाओं को ( चलादीः ) छन्न=राष्ट्र के भोग्य पदार्थों का भोक्ना ( क्रूस्वा ) चनाकर ( च्रनुस्यचलत् ) चला । ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के ज्ञात्य प्रजापति के स्वरूप को जानता है वह ( अद्धिः स्रजादीभिः स्रजम् अति )

स्वयं भी श्रन्न श्रादि की भोक्षी श्रांस प्रजाश्चीं द्वारा स्वयं (श्रन्नम् श्रति) श्रन्न का भोग करता है।

स यदुर्दीची दिशमनु व्यर्चलत् सोमो रार्जा मृत्वानुव्य/चलत् सप्तर्षिमिद्देत आहुंतिमचादीं कृत्वा ॥ ७ ॥ आहुंत्याचामित्र य एवं वेदं ॥ ६ ॥

भा०—(सः) वह (यद्) जव (उदीचीम् दिशम् अनुव्यचलत्) उदीची दिशा को चला तो वह (सोमः राजा भूत्वा) सोम राजा होकर (आहुतिम् अलादीम् कृत्वा सप्तिशिमः हुतः) आहुति को पृथिवी के समस्तः भोग्य पदार्थों का भोक्षी बनाकर स्वयं सप्तिरियां द्वारा प्रदीप्त होकर (अनुव्यः चलत्) चला। (आहुत्या अलावा) आहुति रूप अल की भोक्ष शिक्ष से वह (अलम् अति) अल का भोग करता है (एः एवं वेद) जो लात्य के इस स्वरूप का सालाद् करता है।

स यद् ध्रुवां दिशमनु व्यचंलुद् विष्णुंर्भृत्वानुव्य/चलद् व्रिरार्जः मञ्जादीं कृत्वा ॥ ६ ॥ विराजांन्जाद्यात्रंमचि य प्वं वेदं ॥ १० ॥ .

भा०—(सः) वह ब्रात्य प्रजापति (यद्) जब (ध्रुवाम् दिशम् अनु वि-अचलत्) ध्रुवा दिशा की ओर चला (विष्णुः भृत्वा विराजम् अन्नादीम् कृत्वा) स्वयं विष्णु होकर विराट् पृथ्वी को ही अन्न का भोक्ना बना कर (अनु-वि-अचलत्) चला। (यः एवं वेद) जो इस प्रकार ब्रात्य प्रजापति के स्वरूप को जानता है वह (विराजा अन्नास् अन्नम् अन्ति) 'विराज' रूप अन्न की भोक्नी से अन्न का भोग करता है।

स यत् प्रश्लनन् व्यचलद् रुद्रो भूत्वानुव्य/चलदोषंधीरबादिः कृत्वा ॥ ११ ॥ श्रोषंधीभिरक्षादीभिरक्षमिन् य एवं वेदं ॥ १२ ॥:

ः भा०—(सः) वह प्रजापित बात्य ( यत् ) जब ( पशून् श्रनुध्य चलत् ) पशुश्रों की श्रोर चला तब ( रुद्रः भृत्वा श्रोवधी श्रवादीः कृत्वा श्रनुध्यः चलत्) वह स्वयं ' रुद्र ' होकर श्रीर ओषधियों को श्रव की भोक्षी बनाकर (श्रनुच्यचलत्) चला। (यः एवं वेद) जो बात्य के इस प्रकार के स्वरूप को जानलेता है वह (श्रोपधाभिः श्रवादीभिः श्रवम् श्रति), श्रोपधिस्वरूप श्रव की भोक्षशिक्षयों से श्रव का भोग करता है।

स यत् प्रितृननु व्यचंत्रद् यमो राजां मूत्वानुव्य/चलत् खघाकार-मंज्ञादं कृत्वा ॥१३॥ खुघाकारेणांज्ञादेनान्नमिच्च य एवं वेदं ॥१४॥

भा०—(सः) वह (यत्) जब (पितृन्) पितृ=पालकों के प्रतिः ( अनुष्यचलत्) चला तो वह स्वयं (यमः राजा भूरवा) यम राजा होकरः ( स्वधाकारम् अन्नादं कृत्वा अनुष्यचलत्) स्वधाकार को अन्नभोन्ना बनाकर चला। (यः एवं वेद) जो बास्य के प्रजापित के इस स्वरूप को जान लेता, है वह (स्वधाकारेख अन्नादेन अन्नम् अति) स्वधाकार रूप अन्नाद से अन्न का भोग करता है।

स यन्मनुष्यार्वननु व्यचलद्विर्भूत्वानुव्य/चलत् खाहाकारमंत्रादं कृत्वा ॥ १४ ॥ खाहाकारेणांत्रादेनात्रमन्ति य एवं वेदं ॥ १६ ॥

भा०—(सः यत् मनुष्यान् श्रनुव्यचलत्) वह ब्रास्य प्रजापति जब मनुष्यों के प्रति चला तो (श्रप्तिः भूत्वा स्वाहाकारम् श्रजादं कृत्वा श्रनुष्य-चलत्) वह स्वयं श्रप्ति होकर स्वाहाकार को श्रजाद बना कर चला। (स्वाकारेग्रा श्रजादेन श्रज्ञम् श्रप्ति यः एवं वेद् ) स्वाहाकार रूप श्रजाद सं ही वह श्रज्ञ भोग करता है जो ब्रात्य के इस स्वरूप को जानता है।

स यदुर्ध्वा दिशमनु व्यचंलद् बृहस्पतिंभूत्वानुन्य/चलद् वषट्का-रमंज्ञादं कृत्वा ॥१७॥ वृष्ट्कारेगांन्नादेनार्श्वमत्ति य एवं वेदं॥१८॥

भा०—(सः यद् कर्ष्वा दिशम् अनुन्यचलत् ) वह जव कर्ष्विदेशा को चला तम्र वह स्वयं (बृहस्पतिः भूत्वा वपट्कारम् अन्नादं कृत्वा अनुन्य चलत् ) बृहस्पति होकर वपट्कार को अन्नाद बना कर चला। (यः एवं वेद) जो इस प्रकार के बात्य के स्वरूप को जानता है ( वषट्कारेग श्रक्षादेन श्रक्षम् श्रति ) वषट्कार रूप श्रक्षाद से स्वयं श्रक्ष का भोग करता है। स यद् देवाननुव्यचलदीशांनो भूत्वानुव्य कि तन्म्न्युमन्नादं कृत्वा॥१६ मृन्युनं न्नादेनाश्रमांत्र य एवं वेदं॥ २०॥

भा०—(सः यद् देवान् अनुव्यचलत्) वह जब देवें। की ओर चला तब वह (ईशानः भूत्वा मन्युम् अन्नादं कृत्वा) स्वयं 'ईशान 'हो कर और मन्यु को 'अन्नाद 'बना कर (अनुव्यचलत्) चला। (यः एवं वेद) जो प्रजापित के इस स्वरूप को जानता है वह (मन्युना अन्नादेन) मन्यु रूप अन्नाद से (अन्नम् अति) अन्न का भोग करता है। स यत् प्रजा अनु व्यचलत् प्रजापंति भूत्वानुव्य/चलत् प्राणामंन्नादं कृत्वा॥ २१॥ प्राणानांन्नादेनान्नंमन्ति य एवं वेद॥ २२॥

भा०—(सः यत् प्रजाः अनुन्यचलत् प्रजापितः भूखा प्रास् अञ्चादं कृत्वा अनु-वि-श्रचलत् ) वह जब प्रजाश्रों की और चला तब वह स्वयं प्रजापित होकर प्रास् को श्रजाद बना कर चला। यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के बात्य के स्वरूप को जानता है (प्रास्थिन अञ्चादेन) प्रास्य रूप अञ्चाद से (श्रज्ञम् श्रक्ति) अञ्च का भोग करता है।

स यत् सर्वानन्तर्देशाननु व्यर्चतत् परमेष्ठी मूत्वानुव्य/चल्द् ब्रह्मांत्रादं कृत्वा ॥२३॥ ब्रह्मंगान्नदिनान्नमित् य एवं वेद ॥२४॥

भा०—(सः यत् सर्वान् अन्तरंशान् अनु वि-अचलत्) वह जो सव 'अन्त-देंश' अर्थात् उपिद्शाओं वीच के समस्त देशों में चला तो ( परमेष्टी भूत्वा ब्रह्म अलादं कृत्वा अनुव्यचलत्) स्वयं परमेष्टी होकर ब्रह्म को अलाद बनाकर चला। (ब्रह्मगा अलादेन अलम् अति य एवं वेद ) जो इस प्रकार ब्रात्य प्रजा-पति के स्वरूप को जानता है वह 'ब्रह्म' रूप अलाद से अल्ल का भोग करता है।

### ( १५ ) त्रात्य के सात प्राणों का निरूपणा।

२ देवी पंक्तिः, २ आसुरी बृहती, ३, ४, ७, ८ प्राज्ञापत्यानुष्टुष् , [ ४, ७, ८ श्रुरिक् ], ५, ६ दिपदा साम्नी बृहती, ९ विराड् गायत्री । नवर्न पञ्चदशं पर्यायसक्तम् ॥

तस्य त्रात्यंस्य ॥ १ ॥ सुप्त प्रागाः सुप्तापानाः सुप्त ब्यानाः ॥ २ ॥

भा०-( तस्य वात्यस्य ) उस वात्य प्रजापति के ( सप्त प्राणाः ) सात प्रारा, ( सप्त भ्रपानाः ) सात ग्रपान और ( सप्त न्यानाः ) सात न्यान हैं। तस्य ब्रात्यंस्य । यो/स्य प्रथमः प्राण कुध्वी नामायं स्रो श्रुप्तिः ॥३॥

भ(०---( श्रस्य यः प्रथमः प्रागः ) जो इस जीव को प्रथम मुख्य 'प्राग्ए' ( कर्ष्यः नाम ) 'कर्ष्वं' नामक है ( तस्य वात्यस्य ) उस वात्य प्रजापित के ( भ्रयं सः ग्रांक्षेः ) वह प्रथम प्राण् यह 'श्रक्षि' है ।

तस्य बात्यंस्य । यो/स्य द्वितीयं: ग्राणः मौद्धो नामासौ स आदिव्यः॥४॥

भा०-( यः श्रस्य द्वितीयः प्रागः ) जो इसका द्वितीय प्राग् (प्रीढः नाम ) 'ग्रीढ' नाम का है ( तस्य वात्यस्य श्रसी सः श्रादित्यः ) उस प्रजा-पति बारय का वह प्राँढ प्राण वह आहिस्य है।

तस्य बात्यस्य। यो/स्य तृतीयं: प्राणुः ईम्यूंढी नामासौ स चुन्द्रमां॥४॥

भा०--( यः प्रस्य तृतीयः प्रागः श्रम्युदः नाम ) इस जीव का जो .तीसरा प्राण् 'श्रम्यूद' नाम का है ( तस्य ब्रात्यस्य ) उस ब्रात्य प्रजापति का ( श्रसी सः चन्द्रमाः ) वह 'श्रम्यूद्' श्राग् यह चन्द्रमा है ।

.तस्य ब्रात्यंस्य । यो/स्य चतुर्थः प्राणो द्विभूनीमुायं स पर्यमानः ॥६॥

भार (यः श्रस्य चतुर्थः प्रागः विभूः नाम श्रयं सः प्रवमानः ) जो इस जीव का चौथा प्राण 'विम्' नाम का है वह ( तस्य ग्रात्यस्य ) उस श्रजापति बात्य का यह 'पवमान' 'बायु' है।

तस्य ब्रात्यंस्य । यो/स्य पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम् ता इमा त्रापं: ॥७॥

भा०—(यः) जो श्रस्य इस जीव का (पन्चमः प्राणः) पांचवां प्राण (योनिः नाम) योनि नामक है (तस्य ब्रात्यस्य) उस ब्रात्य का (ताः इमाः श्रापः) वह योनि नामक प्राण ही ये श्राप≔जल हैं।

तस्य बार्खस्य । यो/स्य षुष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे प्रशवं: ॥आः

भा०—( यः श्रस्य षष्टः प्रागाः) जो इस का छठा प्रागा (प्रियः नाम) प्रिय नामक है ( तस्य झात्यस्य ते इमे पश्चवः ) उस वृत्य के 'प्रिय' नाम प्रागा वे ये पश्च हैं।

तस्यु ब्रात्यंस्य । यो/स्य सप्तमः प्राखोपंरिमिन्तो नाम् ता हुमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

भा०—( यः श्रस्य सप्तमः प्राण् श्रपितिः नाम ) जो इस जीव का सातवां प्राण् श्रपितित नामक है ( तस्य व्रात्यस्य ) उस व्रात्य प्रजापित का भी सातवां श्रपितित नामक प्राण् ( ताः इमाः प्रजाः ) वे ये प्रजाएं हैं।

#### -69/20-

### ( १६ ) त्रात्य के सात अपानों का निरूपगा।

१-३ साम्न्युष्णिहौ, २, ४, ५ प्रानापत्योष्णिहः, ६ याजुषीत्रिष्टुप् , ७ आसुरी गायत्री । सप्तर्चे षोडशं पर्यायस्तम् ॥

तस्य त्रात्यंस्य । यो/स्य प्रथमोपानः सा पौर्णमासी ॥ १॥

भार ( यः अस्य प्रथमः अपानः ) जो इस जीव का प्रथम अपान है वैसा ही ( तस्य वृत्यस्य ) उस वृत्य प्रजापित का प्रथम अपान ( सः पौर्णमासी ) वह पौर्णमासी है।

तस्य त्रात्यंस्य। यो/स्य द्वितीयोपानः सार्थका॥२॥

भा०--( यः अस्य द्वितीयः श्रपानः ) जो इस जीव का द्वितीय श्रपान है वैसे ही (तस्य वात्यस्य ) उस वात्य प्रजापित का द्वितीय त्रपान (सा अप्रका ) वह अप्रका है।

तस्य वार्त्यस्य । यो/स्य तृतीयोंपानः सामांबास्यार् ॥३॥

भा०-( यः ग्रस्य तृतीयः भ्रपान: ) जो इस जीव का तीसरा भ्रपान है वैसे ही ( तस्य वात्यस्य ) उस वात्य प्रजापति का तीसरा अपान ( सा श्रमाबास्या ) वह श्रमावास्या है।

तस्य वात्यंस्य । यो/स्य चतुर्थो/पानः सा श्रद्धा ॥ ४ ॥

भार-( यः ग्रस्य चतुर्थः श्रपानः ) जो इस जीव का चतुर्थ श्रपान है वैसं ही (तस्य वात्यस्य ) उस वात्य प्रजापित का चतुर्थ श्रपान (सा थदा ) वह थदा है।

तस्य बात्यंस्य । यो/स्य पञ्चमो/पानः सा द्वीचा ॥४॥

भा०--( यः ग्रस्य पन्चमः ग्रपानः ) जो इस जीव का पांचवा ग्रपान है वैसे ही (तस्य बात्यस्य ) उस वात्य प्रजापति का पांचवा अपान (सा दीचा ) वह दीचा है।

तस्य वात्यंस्य । योस्य पृष्ठो/पानः स युद्धः ॥ ६ ॥

भा०---( यः श्रस्य पष्टः ग्रपानः ) जो इस जीव का छुठा श्रपान है वसे ही ( तस्य वात्यस्य ) उस वात्य प्रजापति का पष्ट भ्रपान ( सः यज्ञ: ) वह यज्ञ है।

तस्य बात्यंस्य । यो/स्य सप्तमो/पानस्ता इमा दक्षिणाः ॥७॥

भा०--( य: श्रस्य सप्तम: श्रपान: ) जो इस जीव का सातवां श्रपान है ( तस्य वात्यस्य ता इमा: दिचेखा: ) उसी प्रकार उस वृत्य प्रजापति का सातवां अपान ये दक्षिणाएं हैं।

### (१७) त्रात्य प्रजापति के सात न्यान।

१, ५ प्राजापत्योबिगहौ, २, आसुर्यनुष्डभौ, ३, याजुपी पंक्तिः, ४ साम्न्युव्णिक् , ६ याजुपीत्रिष्टुप् , ८ त्रिपदा प्रतिष्ठाची पंक्तिः, ६ द्विपदा साम्नीत्रिष्टुप् , १० साम्न्य-नुष्टुप् । दश्चें सप्तदशं सक्तम् ॥

तस्य बात्यंस्य। यो/स्य प्रथमो ब्यानः सेयं भूमिः ॥१॥

भा०—( यः श्रस्य प्रथम: व्यान: ) जो इस जीव का प्रथम व्यान है वैसे ही ( तस्य वा्त्यस्य ) उस वात्य प्रजापति का प्रथम व्यान ( सा इयं भूमि: ) वह यह मूमि है।

तस्य बात्यस्य । यो/स्य द्वितीयों व्यानस्तद्वन्तरिंचम् ॥२॥

भाव — ( य: श्रस्य द्वितीय: व्यान: ) जो इस जीव का दूसरा व्यान है वैसे ही ( तस्य कृत्यस्य ) उस वृत्य प्रजापित का दूसरा व्यान ( तद् श्रन्तिरिचर् ) वह श्रन्तिरिच है ।

तस्य बात्यंस्य । यो/स्य तृतीयौ ब्यानः सा चौ: ॥ ३ ॥

भा०—(य: श्रस्य तृतीय: ब्यानः) जो इस जीव का तृतीय ब्यान है वैसे ही (तस्य वृत्यस्य सा द्योः) उस वृत्य प्रजापित का तृतीय ब्यान 'द्यों' श्राकाश है ।

तस्य वात्यंस्य । यो/स्य चतुर्थो व्यानस्तानि नत्तंत्राणि ॥४॥

भा०—( य: ग्रस्य चतुर्थ: व्यान: ) जो इस जीव का चतुर्थ व्यान है वैसे ही ( तस्य वास्यस्य तानि नक्षत्राणि ) उस वास्य प्रजापित का चतुर्थ व्यान वे नचत्र हैं।

तस्य वात्यंस्य । यो/स्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतवं: ॥ ४ ॥

भा०—(यः ग्रस्य पन्चमः न्यानः) जो इस जीव का पांचवां न्यान है वैसे ही (तस्य वृत्यस्य ते ऋतवः) उस वृत्य का पांचवा न्यान वे ऋतुएं हैं। तस्य वार्त्यस्य । यो/स्य पृष्ठो व्यानस्त अर्तिवाः ॥ ६ ॥

भा०---(यः श्रस्य पष्टः व्यानः) जो इस जीव का छुठा व्यान है वैसे ही (तस्य ब्रात्यस्य) उस ब्रास्य का छुठा व्यान (ते श्रात्तेवा:) वे ऋतु सम्बन्धी नाना पदार्थ हैं।

तस्य नात्यंस्य । यो/स्य समुमो ब्यानः स संवत्खुरः ॥ ७ ॥

भारु—(य: श्रस्य ससम: ज्यान:) जो इस जीव का सांतवां ज्यान है वैसे ही (तस्य ब्रास्यस्य स: संवरसर:) उस ब्रास्य का सांतवां ज्यान वह संवरसर है।

तस्य बात्यंस्य । खुमानमर्थे परि यन्ति देवाः संवत्स्ररं वा एत-इतवोतु परियन्ति बात्यं च ॥ = ॥

भा०—( संवत्सरं वा सनु ) जिस प्रकार संवत्सर के आश्रय में ( ऋतवः ) ऋतुगया ( परि यन्ति ) रहते हैं उसी प्रकार ( तस्य व्रात्यस्य ) उस व्रात्य प्रजापित के विषय में भी जानना चाहिये कि ( देवाः ) समस्त दिन्य पदार्थ ( समानम् अर्थम् व्रात्यं च परि यन्ति ) अपने समान स्तृति योग्य पदार्थ श्रीर व्रात्य प्रजापित के आश्रय होकर रहते हैं ।

तस्य बात्यंस्य । यदांदित्यमं भिसंबिशन्त्यंमावास्यो/बैव तत्पौर्णः मासीं चं ॥ ६॥

भा०—( यत् ) जिस प्रकार ( देवाः श्रादित्यम् ) देव=किरखें सूर्य में प्रवेश करती हैं और जिस प्रकार ( श्रमावास्थाम् ) श्रमावास्था में सब चन्द्र कताएं ज्ञुस हो जाती हैं या सूर्य और चन्द्र एक साथ रहते हैं और ( पौर्ण-मासींम् च ) जिस प्रकार पौर्णमासी में समस्त चन्द्र कलाएं एकत्र हो जाती हैं (तत् ) उसी प्रकार ये समस्त देवगण सुमुच्च ज्ञानी लोग ( तस्य व्रात्यस्य ) उस व्रास्य प्रजापित के ( श्रादित्यम् ) श्रादित्य के समान प्रकाश-मान स्वरूप में ( श्रमि सं विशन्ति ) प्रवेश करते हैं ।

तस्य जात्यस्य । एकं तदेषाममृतृत्वभित्याहुतिरेव ॥ १० ॥

भा०—(तस्य वात्यस्य) उस वात्य प्रजापित का (तत्) वह अचित्य, परम स्वरूप (एकम्) एक है। वही (एपाम्) इन देवों का (अमृतत्वम्) अमृत, मोच स्वरूप है (इति) इस प्रकार उन जीवों श्रीर देवों का उसमें जीन हो जाना भी (आहुतिः एव) आहुति ही है। यही उनका परम ब्रह्म में महान् आत्मसमर्पण है।

(१=) त्रात्य के अन्य अङ्ग प्रत्यङ्ग ।

१ देंबी पंक्तिः, २, ३ मार्ची वृहत्यौ, ४ मार्ची मनुष्डुप्, ५ साम्न्युष्णिक् । पञ्चर्चे महादशं पर्यायसक्तम् ।।

तस्य वात्यंस्य ॥१॥ यदंस्य दर्ज्ञिगमद्यसौ स ऋांदित्यो यदंस्य पुन्यमस्यसौ स चुन्द्रमाः ॥२॥

भा०—(यद् श्रस्य दिनियम् श्रानि) जिस प्रकार इस जीव की दाहिनी श्रांख है उसी प्रकार (तस्य वात्यस्य) उस बात्य प्रजापित की दाहिनी श्रांख (सः श्रादित्यः) वह श्रादित्य है। (यद् श्रस्य सन्यम् श्रानि) जो इस जीव की वायीं श्रांख है उसी प्रकार उस बात्य की बायीं श्रांख (सः चन्द्रमा) वह चन्द्रमा है।

यो/स्य दक्षिणः कर्णोयं सो श्रुक्षियों/स्य सुद्यः कर्णोयं स पर्वमानः ॥३॥

भा०—(यः श्रस्य दानिगाः कर्गाः) जो जीव का यह दायां कान है उसी प्रकार इस वात्य प्रजापित का दायां कान (श्रयं सः श्रप्तिः) यह वह श्रप्ति है। (यः श्रस्य सन्यः कर्गाः) जो इस जीव का वायां कान है वैसे ही उस वास्य का बायां कान (सः प्रवमानः) वह प्रवमान≔वायु है।

श्रद्दोरात्रे नासिके दितिश्रादितिश्रशीर्षकपुले संवत्सुरः शिरः॥४॥

भा०-उस वृत्य के ( नासिके श्रहोरात्रे ) दिन श्रीर रात दोनों नासिकाश्रों के समान है। ( दितिः च श्रदितिः च ) दिति≔द्या श्रदिति पृथ्वी ये दोनों ( शीर्षकपाले ) शिर के दोनों कपाल हैं । (संवत्सर: शिर:) श्रीर संवत्सर शिर है।

श्रह्मं प्रत्यङ् वात्यो राज्या प्राङ् नमो वात्यांय ॥ ४ ॥

भा०-जिस प्रकार सुर्य एक दिन में चलकर पूर्व दिशा से पश्चिम में अस्त हो आता है उसी प्रकार वह (ब्रात्यः) ब्रात्य प्रजापति (श्रह्मा) द्यपने अगभ्य स्वरूप से प्रत्यम् आत्मा में अदृश्य होकर रहता है। और जिस प्रकार ( राज्या ) एक राज्ञि काज के पश्चात् सूर्य ( प्राङ् ) प्राची दिशा में प्राजाता है उसी प्रकार (राज्या) रमयाकारियी। शक्ति से वह सबके ( प्राष्ट् ) सन्मुख धाजाता है । ऐसे ( ब्रात्याय ) सब वृतों कर्मी, के स्वामी प्रजापति को ( नमः ) हम सदा नमस्कार करते हैं ।

॥ इति दितीयोऽनुवाकः ॥

[ तत्रैकादश पर्यायाः । अवसानचींऽष्टोत्तरशतम् । ]



इति पश्चदशं काग्डं समाप्तम्।

श्रनुवाकद्वयं पश्चदशेऽ हादशस्त्रकम् । ऋचस्त्रवेचगएयन्ते विश्वतिश्च शतद्वयम् ॥

वागावस्वंङ्कचन्द्राब्दे श्रावगो च सिते शनी । पन्चम्यां पञ्चदशकं कारहमाधर्वेशं गतम् ॥

इति प्रतिष्ठितविद्यारुंकार-मीमांसातीर्थविरुदोपशोभित-श्रीमञ्जवदेवशर्मणा विरिचते-**S**थर्वणी ब्रह्मवेदस्यालोकसाच्ये थञ्चदशं काण्डं समासम् ।

#### क्ष ग्रो३म् क्ष

### श्रथ षोडशं काएडस्

#### 

### [ १ (१) ] पापशोधन ।

प्रजापतिदेंवता । १, ३ साम्नी बृहत्यो, १, १० याजुषीत्रिष्टुभी, ४ आसुरी गायत्री, ५, ८ साम्नीपंत्त्यो, (५ हिपदा ) ६ साम्नी अनुष्टुप्, ७ निचृट्विराड् गायत्री, ६ आसुरी पंक्तिः, ११ साम्नीटिष्णक्, १२, १३, आर्च्येनुष्टुभी त्रयोदशर्च प्रथमं पर्यायसक्तम् ॥

त्रतिसुरो द्यपां चूंपुभोतिसुरा क्राग्नयो दिन्याः ॥ १ ॥

भा०( त्रपां ) जलों का ( वृषभः ) वर्षण करने वाला सूर्य ( श्रतिसृष्टः ) श्रन्छे प्रकार से रचा गया है। इसी प्रकार ( दिब्याः ) श्रीर भी दिब्य श्रप्ति में, स्रो लोक में प्रकाशमान सहस्रों सूर्य श्रीर विद्युत् श्रादि ( श्रतिसृष्टाः ) रचे गये हैं।

हुजन् पंरिहुजन् मृग्गन् प्रमृग्गन् ॥ २ ॥ स्रोको मंनोहा खुनो निर्दोह श्रात्मदूषिस्तनूदूषिः॥३॥ इदं तमति सुजामि तं माभ्यवंतिच्चि ॥ ४ ॥

भा०—( रुजन् ) देह को तोड़ने वाला ( परि रुजन् ) सब प्रकार से देह को फोड़ता हुआ, पीड़ित करता हुआ ( सृणन् प्रसृणन् ) मारता हुआ, काटता हुआ रोग मी अधि है। वह ( श्लोकः ) अति संतापकारी, (मनोहा) मन का नाशक, चेतना का नाशक, ( खनः ) शरीर के रस धातुओं को

<sup>[</sup>१] र- 'तिर्दाहात्म ' इति पैप्प० सं।



खोद डाल ने वाला, ( निर्दाहः ) श्राति श्राधिक दाहकारी, जलम उरपन्न करने वाला, ( श्रात्मदूपिः ) श्रपने चित्त में विकार उत्पन्न करने वाला श्रीर ( तन्दूपिः ) शरीर में दोप उत्पन्न करने वाला ये सब प्रकार के भी संताप ही हैं। ( तम् ) इस उन्न प्रकार सब संतापक पदार्थों को ( इदम् ) यह इस रीति से ( श्रति स्वामि ) श्रपने से दूर करता हूं कि में ( तम् ) उस संतापकारी पदार्थ को ( मा ) कभी न ( श्रामि श्रवनिचि ) प्राप्त करूं। में उस में हुव न जाऊं।

तेन तमभ्यतिसृजामो योश्स्यान् देख्यः य वृयं द्विष्मः॥ ४॥

भा०—( तेन ) उस प्बेंक्र संतापदायक प्रदार्थ से ( तम् श्रामि ) उस पुरुष के प्रति ( श्राति सृजामः ) उसका प्रयोग करें ( यः श्रदमान् द्वेष्टि ) जो हमें द्वेप करता है ( यं वयं द्विप्मः ) श्रीर जिससे हम द्वेष करते हैं।

#### श्रपामश्रमिस समुद्रं चोभ्यवंसुजामि ॥ ६ ॥

भा०—हे अप्ते ! तू ( अपाम् अधम् असि ) जत्तां का अप्र, उनसे प्रथम उत्पन्न, उनका उपादान कारण है । हे अप्तियो ! रोगकारक संतापक पदार्थों ! ( वः ) तुमको मैं ( समुद्रम् ) समुद्र के प्रति (अभि अव सृजािम) यहा देता हूं ।

<u>योर्ड</u> प्स्वर्विनरति तं सृंजामि म्रोकं खर्नि तंनूदूर्षिम् ॥ ७॥

भा०—( गः ) जो ( श्रन्सु ) जलों में (श्रिक्षिः ) श्रिक्षि के समान संता-पक पदार्थ हैं ( तं ) उसको ( श्रित्सृजामि ) तृर करता हूँ । श्रीर ( श्रन्सु श्रन्तः ) प्रजाश्रों के वीच में विद्यमान ( श्रोकं ) चोर, ( खिनं ) सेंघ खोदन श्रीर (तन् तृष्पिम् ) शरीर के नाश करने वाले संतापक पुरुष को भी ( श्रिति सृजामि ) तूर करता हूं ।

यो र्च ऋाष्ट्रोग्निरांष्ट्रिवेश स एष यद वो छोरं तट्टेतत् ॥ ८॥

भा०—( श्रापः श्रप्तिः ) जलों के भीतर जिस प्रकार श्रप्ति प्रविष्ट होकर उसे भी तृप्त करता धीर उसको भाप बनाकर नष्ट कर देता है उसी प्रकार ( यः ) जो संतापकारी पुरुष ( यः ) तुम लोगों में ( श्राविवेश ) श्रा धुसे । ( सः एपः ) यह वह है श्रर्थात् वह उसी जलों में प्रविष्ट श्रप्ति के समान है । ( यत् ) जो पदार्थ भी ( यः ) तुमारे लिये ( घोरं ) श्रिति घोर कष्टदायी है ( तत् एतत् ), वही वह श्रिय है ।

### इन्द्रंस्य व इन्द्रियेणाभि पिञ्चेत् ॥ ६॥

भाव—हे पुरुषो ! (वः ) श्राप लोगों में से (इन्द्रस्य ) इन्द्र, ऐश्वर्य चान् पुरुष का ही (इन्द्रियेख ) राजा के ऐश्वर्य, मान प्रतिष्ठा से (श्रिमि विन्चत्) श्रमिषेक किया जाय।

## श्चित्रित्रा आणे अपं रिप्रमस्मत् ॥ १० ॥

भा०—( श्रापः ) स्वन्छ जल जिस प्रकार मल रहित होते हैं उसी प्रकार श्राप्त पुरुप भी (श्रारिपाः ) मल श्रीर पाप से रहित होते हैं। वे (श्रस्मत् ) हम से भी (रिप्रम् ) पाप श्रीर मल (श्रप् ) दूर करें।

# प्रास्मदेनों वहन्तु प्र दुष्वप्नयं वहन्तु ॥ ११ ॥

भा०—वे श्राप्त पुरुष जलों के समान ही (श्रस्मत्) हम से (एनः) याप मल को (प्र वहन्तु) दूर वहा दें श्रीर (दुष्वप्न्यं) हुरे स्वप्नों के कारण को भी (प्र वहन्तु) दूर करें।

श्चित्रेनं मा चर्जुपा पश्यतापः श्चित्रयां तुन्वोपं स्पृशतु त्वचैमे ॥१२॥ अथर्व० १० । ५ । २४ ॥

भा० —हे (श्रापः) जलों के समान स्वच्छ हृदय के श्राप्त पुरुषो ! श्राप लोग (मा) मुक्ते (शिवेन चत्रुषा) कल्याग्यकारी चत्रु से (पश्यत) देखो । श्रोर (शिवया तन्वा) कल्याग्यकारी शरीर से (मे स्वचम्) मेरी स्वचा को (उप स्पृशत ) स्पर्श करो । शिवानुग्नीनंप्सुपद्रौ हवामहे मियं तत्रं वर्च आ घंत्त देवीः ॥१३॥

भा०--हम लोग (शिवान्) कल्यास्कारी (श्रप्सुषदः) श्राप्त प्रजास्त्रों के उत्पर शासक रूप में विराजमान (शिवान्) कल्याग्रकारी ( श्रप्तीन् ) श्रम्नि के समान विद्वान् , प्रकाशमान् श्रीर श्रप्रशी नेताश्रों को हम लोग ( हवामहे ) चादर सत्कार से बुलाते हैं । हे ( देवी: ) दिन्य गुग् वाली प्रजागणो ! श्राप लोग ( चत्रं ) चात्र धर्मयुक्त बल श्रीर ( वर्चः ) तेज (आधत्त) धारण करो।

#### (२) शांकि उपार्जन।

बाग्रेवता । १ आसुरी अनुष्डुण्, २ आसुरी उष्णिक्, ३ साम्नी उष्णिक्, ४ त्रिपरा साम्नी बृहती, ५ आर्ची अनुष्टुण्, ६ निवृत् विराइ गायत्री द्वितीयं पर्यायस्क्रम् ॥

#### निर्दुरर्भुएय/ कुर्जी मधुमती वाक् ॥ १ ॥

भा०-( दुरभैण्यः निः ) दुष्ट भोजन और दुष्ट प्रवृत्ति दूर हो । क्योंकि ( ऊर्जा ) उर्ग उत्तम रसवान् श्रन से ( वाक् ) वाणी भी ( मधु-मती ) मधु से सिक्ष, ज्ञान से युक्त, मधुर होती है।

#### मधुमती स्थ मधुमतीं वाचंमुदेयम्॥ २॥

भा०-हे प्रजाजनो, त्राप्त पुरुषो ! क्षाप लोग ( मधुमती: स्थ ) मधु श्रयीत् ज्ञान से सम्पन हो, मैं भी (मधुमतीम्) मधुर, ज्ञान से पूर्ण ( वाचम् ) वाणी ( उदेयम् ) बोर्लु ।

### उपंहतो में गोपा उपंहतो गोपीथः ॥ ३॥

भा०---( मे गोपा: उपहुत: ) श्रपने रचक परमात्मा को श्रादर पूर्वक स्मरण किया जाय । श्रीर ( उपहुत: गोपीय: ) गो=वाणी का पान श्रीर पालन करनेहारे ईश्वर को श्रादर से बुलाया जाय ।

१- दुरदात्य ' इति श्रीफिथ हिटनिसम्मतः ।

# सुश्रुतो कर्यों भद्रश्रुतो कर्यों भुद्रं स्रोकें श्रूयासम् ॥ ४ ॥

भा०—(कर्यों) दोनों कान (सुश्रुती) उत्तम सुनने वाले हों, (कर्यों भद्रश्रुती) दोनों कान भद्र, सुखकारी कल्यायजनक शन्द्र का श्रवण करें। (भद्रश्लोकम्) सद्र, सुखकारी कल्यायजनक स्तृति की मैं (श्रूयासम्) सुना करूं।

सुश्रुंतिश्च मोपंश्रुतिश्च मा हांसिन्टां सौपंग्रुं चनुरर्ज्ञ ज्योतिंश।॥॥

भा०—(सुध्रुति: च) उत्तम श्रवण शक्ति श्रौर (उपश्रुति: च) सूचम श्रवण शक्ति दोनो (मा) तुभे (मा हासिष्टाम्) कभी न छोहें। श्रौर (सौपर्ण चन्नु:) मेरी श्रांख गरुड़ या वाज़ के समान हो श्रोर (ज्योति:) ज्योति, प्रकाश (श्रजसम्) निरन्तर रहे। वे कभी मुभ से दूर न हों।

# ऋषीयां प्रस्तरो/िं नमोस्तु दैवांय प्रस्तरार्थ ॥ ६ ॥

भा०—हे परमासमन् ! आप (ऋषीयां) मन्त्रद्रष्टा चिद्वानों के (प्रस्तरः श्रासि) सर्वत्र विस्तार करने हारे हैं उस (देवाय) देव स्वरूप (प्रस्ताराय) समस्त जगत् के विस्तार करने हारे प्रमेश्वर को (नमः श्रस्तु) नमस्कार है।

# (३) एैश्वर्य उपार्जन।

त्रह्माकृषिः । सादित्यो देवता । १ आसुरी गायत्री, २, ६ सार्च्यसुष्टुमौ, ५ प्राजा-पत्या त्रिष्टुप्, ५ साम्नी उष्णिक्, ६ द्विषदा साम्नी त्रिष्टुप् । षड्ड्यं स्तरीयं पर्यायस्त्रस् ।।

ं मूर्धार्ह रंखींखां मुर्घा संमानानां भ्यासम् ॥ १ ॥

भा०—( रथीग्णाम् ) समस्त रवि, ऐश्वर्यो श्रीर बलों का में (श्रहम् ) (मुशं ) शिरोमण्रि श्राधिष्ठाता, उनका बांधने वाला स्वामी वर्तु । श्रार (समानानाम्) अपने समान चल ऐश्वर्य वालों में भी सब का ( मुर्धा ) शिशेमाणि मैं ही ( भूयासस् ) हो जाऊं।

रुजरुचं मा चेनरच मा हांसिएां मुर्घा चं मा विधर्मा च मा हांसिष्टाम् ॥ २ ॥

भा-( इज:=इच: च ) नाना प्रकार की कान्तियां श्रीर तेज या रुज: शत्रुओं का हिंसाकारी वल और (वेन: च ) प्रकाश ये दोनों (मा मा हासिष्टां ) मुक्ते कभी न छोहें। ( सूर्घां च ) शिर और (विधर्मा च ) नाना प्रकार का धारक बल भी ( सा सा हातिष्टाम् ) सुसे फभी परिखाग न करें। दुबर्भ मा चमुसञ्च मा हांसिष्टां घूर्ता चं मा धुरुणंश्च मा हांसिप्टाम् ॥ ३ ॥

भा०--( उस: ) भोजन पकाने की हांडी और ( चमस: च ) चमचा दोनों ( मा मा हासिष्टां ) मुक्ते परित्याग न करें । ( धर्तां च धरुण: च ) धारगाकर्ता और धरुण=शाश्रय ये दोनों भी (मा मा हासिप्राम् ) मुक्ते ध्याग न करें।

विमोक्श्रं माईपंविश्च मा हांसिए।माईदांनुश्च मा मातुरिश्वां च मा हासिप्राम् ॥ ४॥

भा०—( विमोक: च ) जलधाराएं बरसाने वाला मेघ श्रौर (श्रार्ब-पावि: च) जलप्रद बादल की वाणी, गर्जनशील विद्युत् ( मा मा हासिष्टाम् ) मुक्ते परित्याम न करें । ( आर्ददानुः ) जलों को देने वाले सेव को ला देने वाला श्रीर ( मातारिश्वा च ) श्रन्तरित्तगामी वायु भी ( मा मा हासिष्टाम् ) मुक्ते न ह्यों हैं। एव [ चायु: ] ह्यादें ददाति इति श्रादेदानुः । श० ६। 8131411

३-वर्वश्रेतिवतुच पाठश्रिन्त्यः । ' उखश्र ' इति पेट० लाक्ष् ।

### वृहस्पतिंमी श्रातमा नृमगा नाम हद्यः ॥ ४ ॥

भा०—( बृहस्पतिः ) बृहस्पति, वागी का पालक (मे ) मेरा (श्रातमा) श्रातमा ( तृमगाः नाम ) समस्त मनुष्यों या प्रागों के भीतर मनन करने वाला श्रीर (हथ: ) हृदय में विराजमान रहता है।

श्रामुंतापं में हृद्यमुर्वी गर्व्यूतिः समुद्रो श्रांम्मि विधमिणा ॥ ६ ॥

भा० — ( मे हृदयम् ) मेरा हृदय ( श्रसंतापम् ) संताप रहित हो । मेरी ( गन्यूतिः ) गो—वाणी की गति या इन्द्रियों की पहुंच ( उर्वी ) विशाल हो । श्रीर में ( विधर्मणा ) विशेप धारण सामर्थ्य से ( समुद्रः श्रास्म ) समुद्र के समान रहूं ।

# (४) रचा, शांकि और सुख की प्रार्थना।

ब्रह्मा ऋषि: । आदित्यो देवता । १, ३ साम्न्युनुष्टुमौ, २ साम्न्युष्णिक् , ४ त्रिपदा-ऽनुष्टुप्,५ आसुरीगायत्री, ६ आच्धुष्णिक्, ७ त्रिपदाविराङ्गर्भाऽनुष्टुप् । सप्तर्च चतुर्थं पर्यायसक्तम् ॥

नाभिर्हं र्थांगां नाभिः समानानां भूयासम् ॥ १ ॥

भा०--( श्रहम् ) में ( रवीगाम् नाभिः ) समस्त ऐश्वर्यों की नाभि बन्धन स्थान, केन्द्र हो जाऊं । ( समानानाम् नाभि: भूयासम् ) श्रपने समान के पुरुषों में भी में सबको बांधनेहारा, केन्द्र होकर रहूं।

# खासदंसि सूषा श्रामृतो मत्यें वा ॥ २॥ २॥

भा०—हे श्रात्मन् तू ( सु-श्रासत्) उत्तम श्रासन वाला श्रीर (सु-ऊपाः) श्रभात के समान उत्तम प्रकाशवान्, पापों का द्राड करने वाला है वह ही ( मर्त्येषु ) मरण धर्मा मनुष्यों में ( श्रम्त: ) श्रमृत, नित्य है।

मा मां प्राणो हांसीनमो ऋषानो/बहाय परां गात्॥३॥

भा०—(माम्) सुमको (प्राया: मा हासीत्) प्राया त्याग न करे। (अपानः उ) अपान भी (मा अवहाय परा गात्) सुमे छोड़ कर परे न जाय।

सूर्यो माह्नः पारविग्नः पृथिवया वायुर्न्तरिकाद यमो मंनुष्ये/भ्यः सर्रखती पाथिवेभ्यः ॥ ४॥

भा—( स्पैं: ) स्पैं ( मा ) मुक्ते ( श्रद्धः पातु ) दिन से रहा करे । ( श्राम्तः प्राधिन्याः पातु ) श्राप्ते प्राधिनी से मेरी रहा करे । ( वायु श्रम्तिरः हात् ) वायु श्रम्तिर से श्रामे वाले उपद्रवीं से मेरी रहा करे । ( यमः- मनुष्येभ्यः ) नियन्ता राजा मुक्ते मनुष्यों से रहा करे । (सरस्वती ) ज्ञाम श्रीर वायी। मुक्ते ( पार्थिवेभ्यः ) पृथिवी के स्वामी लोगों से सुराहित रखे ।

प्राणांपानी मा मां हासिष्टुं मा जने प्र मेपि ॥ ४॥

भा—(प्राखापानी) प्राख श्रीर श्रपान दोनों (मा मा हासिष्टम्) मुक्ते त्याग न करें। में (अने) लोगों के बीच रहता हुआ (मा प्रमेषि कभी न मर्छ।

खुस्त्य दंशोपसी दोषसंश्च सर्व त्रापु सर्वगगो त्रशीय ॥ ६ ॥

भा—हे (आपः) मजाओ ! आस पुरुषो ! (अब स्वस्ति) आज, नित्य कर्याया हो (उपस: दोपस: च) दिनों और रातों का मैं (सर्व:) सर्वाङ्ग पूर्ण होकर और (सर्वश्रायाः) अपने समस्त सृत्य और बन्धुजनों सहित (अशीय) सुख सोग करूं।

शक्रंरी स्थ पुश्चो मोर्प स्थेपुर्मित्रावर्रुणी मे प्राणापानाचिनमें दर्च द्वातु ॥ ७ ॥

७- 'स्थेपु ' इति बहुत्र ।

भा०— हे आस पुरुषो ! आप लोग (शक्तरीः स्थ) शक्ति से सम्पन्न होत्रो । (पशवः) पशु लोग (मा उपस्थेषुः) मेरे-पास आवें। (मिन्ना-वर्त्त्यो) मिन्न श्रीर वरुत्य (मे) सुमे (प्रात्यापानी) प्रात्य श्रीर अपान, बल प्रदान करें। (श्रक्तिः मे दृषं द्धातु) आसि, जाठर श्रीसे सुमे बल प्रदान करें।

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

[ तत्र सप्त पर्यायः, द्वादशाधिकशतमवसानर्चः । ]

#### **₩**(0)**\***

# (५) दु:खप्त और मृत्यु से बचने के उपाय।

क्षम भ्रविः । दुःस्वप्ननाशनो देवता । १-६ (प्र०) विराद्गायत्री ( ५ प्र० सुरिक्, ६ प्र० स्वराद्) १ प्र० ६ मि० प्राजापत्या गायत्री, ए०, ६ ए० द्विपदासाम्नी बृहती । दश्चै पञ्चमं पर्यायस्क्रम् ॥

विद्य तें स्वप्त जिने शाह्यांः पुत्रों/सि यमस्य करंगः ॥१॥ श्रम्तंको सि मृत्युरांसि ॥२॥ तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स नंः स्वप्न दुष्य-प्त्यात् पाहि ॥३॥ अर्थः ७। ४६। २॥

भा०—हे (स्वप्त ) स्वप्त ! (ते जिनित्रं विज्ञ ) हम तरे उत्पत्ति स्थान को जानते हैं तू ( प्राह्माः ) प्राही ग्रंगों को शिथिज करने वाजी शिक्षि का (पुत्रः श्रासि= ) पुत्र है, उससे उत्पन्न होता है । तू ( यमस्य करण: ) यम बांध जेने वाजे कां करण, साधन है । तू ( अन्तक: श्रासि ) 'श्रन्तक' है सब चेतना वृत्तियों का अन्त करने वाजा है । तू ( सृत्युः श्रासि ) सृत्यु है । हे ( स्वप्त ) स्वप्त ! ( तं त्वा ) उस तुक्तकों हम ( तथा ) उस प्रकार ( संविज्ञ ) भजी प्रकार से जानते हैं । ( सः सः ) वह तू हमें ( दुःस्वप्त्यात् ) ( पाहि ) दुःखप्रद स्वप्त की अवस्था था सृत्यु से बचा ।

विद्य तें खप्त ज्ञिने निर्कत्याः पुत्रो/सि यमस्य कर्रणः।०।०॥४॥ विद्य तें खप्त ज्ञिनिश्चमभूत्याः पुत्रो/सि०।०।०॥४॥ विद्य तें स्वप्त ज्ञिनिश्चं निर्भूत्याः पुत्रो/सि०।०।॥६॥ विद्य तें स्वप्त ज्ञिने वें पर्राभृत्याः पुत्रो/सि०।०।॥७॥ विद्य तें स्वप्त ज्ञिने वें विद्या तें स्वप्त ज्ञिने वें वें जामीनां पुत्रो/सि यमस्य कर्रणः॥ =॥ अन्तंकोसि मृत्युरंसि॥१॥ तं त्वां खप्त तथा सं विद्य स नंः स्वप्त दुष्वप्त्यांत् पादि॥१०॥ सर्वं व १।४६।२॥

भा०—हे स्वम! (विद्या ते जनिजं) [४-=] हम तेरी उत्पत्ति का कारण्य जानते हैं। तू (निर्कालाः पुत्रः श्रसि ) निर्काल, पापप्रवृत्ति का पुत्र है। तू (अभूत्याः पुत्रः श्रसि ) 'अभूति', चेतना या एश्यर्थ की सत्ता के अभाव का पुत्र है, उससे उत्पन्न होता है। (निर्भूत्याः पुत्रः श्रसि ) 'निर्भूति', चेतनाकी बाह्य सत्ता या अपमान से उत्पन्न होता है। (परा-मृत्याः पुत्रः श्रसि) चेतनाकी सत्ता से दूर की स्थिति या अपमान से उत्पन्न होता है। (देवजामीनां पुत्रः श्रसि ) देव=इन्द्रियगत प्राणों के भीतर विद्यमान जामि=दोषों से उत्पन्न होता है। ( प्रस्तक: श्रसि तं त्वा स्वम ० इत्यादि ) पूर्ववद ऋचा २, ३ के समान।

#### 子の女子の

### (६) अन्तिम विजय, शान्ति, शत्रुशमन ।

यम ऋषिः । दःस्वप्ननाशन वया च देवता, १-४ प्राजापत्यातुष्ट्रभः, साम्नीपंक्ति, ६ निनृद् आर्ची बृहती, ७ द्विपदा साम्नी बृहती, ८ झासुरी जगती, ९ झासुरी, १० आर्ची दिष्णिक, ११ त्रिपदा यवमध्या गायत्री वार्ष्यंनुष्टुप् । यकादक्षचे वष्टं पर्याय सक्तम् ॥

श्रजैद्माद्यासंनाम्।द्याभूमानं।गसे। व्यम् ॥ १ ॥

ऋ० ट । ४७ । १८ म० दि० ॥

८- देवानां पत्नीनां गर्भ यमस्य कर '-इति अधूर्वे० १९ । ५७ । ३ ।।

भा०—( श्रद्य ) श्राज ( श्रजैष्म ) हमने श्रपनीं दुर्नृतियों पर विजय कर जिया है। ( श्रद्य श्रसनाम ) श्राज हमने प्राप्तन्य पदार्थ को भी प्राप्त कर जिया है। ( वयम् ) हम श्रद्य ( श्रनागसः ) निष्पाप ( श्रभूम ) हो गये हैं।

उष्रो यस्माद् दुष्यप्न्याद्भैष्माए तदुंच्छतु ॥ २ ॥

म् ०८।४७।१८ तृ० च०॥

भा०—हे (उपः) उपाकाल ! हम (यस्मात्) जिस (दुः स्वपन्यात्) दुःस्वम, हुरे स्वम होने से (अभैष्म) भय करते हैं (तत् अप उच्छतुं) वह दूर हो जाय।

हिएते तत् पर्रा वह शर्पते तत् पर्रा वह ॥ ३ ॥ यं द्विष्मो यच नो द्वेष्ट्रि तस्मा एनद् गमयामः ॥ ४ ॥

मा०—( द्विपते ) जो हम से द्वेष करे उसके लिये (तत्) उस दुस्वप्न को (परा वह) परे लेजा। श्रीर (शपते ) जो हमें द्वरा भला कहे उसके लिये (तत् परावह) उस दुस्वप्न को लेजा।

ड्षा देवी वाचा संविद्वाना वाग् देव्युर्धपसां संविद्वाना ॥ ४ ॥ ड्षरपतिर्वोचरपतिना संविद्वानो वाचरपतिरुषश्पतिना संवि-द्वानः ॥६॥ तेर्डसुष्मै परां वहन्त्वरायांत् दुर्णाम्नः सुदान्वाः ॥९॥

भाठ—( देवी ) प्रकाश वाली (उपा ) उपा, ( वाचा ) वाक् वेदवाखीं से ( संविदाना ) संगत हो, श्रोर ( वाग् देवी ) ज्ञान के प्रकाश से युक्तवाखी (उपसा ) पापदाहक उषा से ( सं विदाना ) संग लाभ करती हो । (उपस्पतिः ) उषा का पालक सूर्य ( वाचः पतिना ) वाखी के स्वामी विद्वान्, या परमेश्वर के साथ ( संविदानः ) संगति लाभ करे श्रोर ( वाचः पतिः ) वाखी का स्वामी विद्वान् ( उषः पतिना सं विदानः )

४-( तु० ) ' यथ ं इति द्विश्निकामितः।

उपा के स्वामी सूर्य के साथ संगति लाम करता हो। श्रधाँत् उपा के समान वाणी श्रीर वाणी के समान उपा है। वाक्पति परमेश्वर के समान सूर्य श्रीर सूर्य के समान परमेश्वर प्रकाशस्वरूप श्रीर ज्ञानस्वरूप है। (ते) वे सब श्रमुष्में) शत्रु को (श्ररायान्) धन, ऐश्वर्यों से रहित (दुर्नान्नः) बुरे नाम वाले (सदान्वाः) सदा कष्टकारी विपात्त्रयां (परावहन्तु) प्राप्त करावें। कुम्मीकां दूर्याकाः पीयंकान्॥ = ॥ जाश्रद् दुष्वप्रत्यं स्वेग्नेदुष्वप्रयम् ॥ ६॥ श्रमांगिमिष्यतो चरानवित्तेः संकुल्पानमुंच्या द्वृहः पाशांन् ॥ १०॥ तद्मुष्मां श्रम्ने देवाः परां वहन्तु विश्वर्यथासुद् विश्वरो न सुधः॥ ११॥

भा०—वाणी टपा और उनके पालक लोग (कुम्भीकाः) कुम्भीक, बड़े के समान पेट बढ़ा देने वाली जलोदर आदि, (दूषिकाः) शरीर में विपका दोप उरपन्न करने वाली और (पीयकान्) प्राण हिंसा करने वाली खारियों और रेगों को और (जायद्-दुष्वप्यम् ) जागते समय के दुस्वप्न होने और (स्वप्नेदुष्वप्यम् ) सोते समय में दुस्वप्न होने, और (वरान् अनागिस्यतः) भविष्यत् में कभी न आने वाले उत्तम एश्वर्यं, अर्थात् उत्तम एश्वर्यं के भविष्यत् में कभी न आने वाले उत्तम एश्वर्यं, अर्थात् उत्तम एश्वर्यं के भविष्यत् में न आने के कहां को (अवित्तेः संकरणान्) दृश्य लाम न होने था दरिद्रता से उठे नाना संकल्प और (अयुच्याः) कभी न कूटने वाले (दृहः) परस्पर के कलहों के (पाशान्) पाशों को हे (अग्ने ) अग्ने, शत्रुभयदायक ! राजन् ! प्रभो ! (देवाः) विद्वान् लोग (तत् ) उन सब कष्टदायी बातों को (अयुप्ते ) उस शत्रु के पास (परावहन्तु ) पहुंचावें । (यथा) जिससे वह शत्रुजन (विधः) निर्वीर्यं, वाधिया (विश्वरः साधुः न ) तकलीफ़ में पड़े मले आदमी के समान असत् ) हो जाय।

# (७) शत्रुदमन ।

यमऋषिः । दुःस्वप्ननाशनो देवता । १ पंक्तिः । २ साम्न्यनुष्टुण् , ३ आसुरी, अञ्चिक्, ४ प्राजापत्या गायत्री, ५ सार्च्युविणक्, ६,९,११ साम्नीवृहत्यः, ७ याजुपी गायत्री, ८ प्राजापत्या बृहती, १० साम्नी गायत्री, १२ भुरिक् प्राजापत्या

नुष्टुप्, १३ आसुरी त्रिष्टुप् । त्रयोदशर्च सप्तमं पर्यायस्ताम् ॥

तेनैंनं विध्याम्यभूत्यैनं विध्यामि निर्भूत्यैनं विध्यामि परांभूरयैनं विध्यामि प्राह्मैनं विध्यामि तमंसैनं विध्यामि ॥ १॥

भा०—(तेन)में उस, नाना शल से (एनं) उस शत्रु को (विध्यामि) ताइना करूं ( श्रभूत्या एनं विध्यामि) ऐश्वर्य के श्रभाव स उसको पीड़ित करूं, (निर्भूत्या एनं निध्यामि) पराजय श्रीर तिरस्कार से उसको पीड़ित करूं, ( प्राह्या एनं विध्यामि ) नाना प्रकार की जकड़ से उसको पीड़ित करूं। (तमसा एनं विध्यामि) तमः श्रन्धकार श्रीर मृत्यु से पीड़ित करूं । अर्थांत् शत्रु को शल्लास्त्र से पीड़ित करो, ऐश्वर्थ उसके पास न जाने दो, उसकी धन सम्पत्ति छीन लो, प्राजित श्रीर तिरस्कार करो, पकड़ कर केंद्र करती, श्रीर श्रन्धरे से भरे केंद्रखान में उसे डालदा ।

द्वानांमेनं घोरै: क्रूरै: प्रेषेरिभुप्रेष्यांमि ॥ २॥

भा०—( एनं ) इस शत्रु को ( देवानाम् ) देवों के, श्राप्ति सूर्यं, वायु श्रादि दिन्य पदार्थों के या विद्वानों के (घोरै:) श्राति भयानक (ऋरै:) क्रूर, कप्टदायी ( प्रेषै: ) ग्रस्त्रों द्वारा ( ग्रिमिप्रेच्यामि ) उखाद फेंकूं।

बैुखानुरस्यैनं दंष्ट्रंयोरिपं दघापि ॥ ३॥

भा॰—( एनं ) इस शत्रु को (वैश्वानरस्य दंष्ट्रयोः ) वैश्वानर नामक श्रास्त्र, महान् श्रक्षि या परमात्मा की दाहों में ( श्रिप दधामि ) धर दूं।

प्वानेवाव सा गरत्॥ ४॥

भा०--( सा ) वह दाढ़ ( एव अनेव ) इस प्रकार से या अन्य प्रकार से भी शत्रु को ( श्रव गरद् ) निगल जाय।

थों समान् हेन्द्रितमातमा हेन्द्र यं वयं हिन्मः स श्रातमानं हेन्द्र ॥४॥

भा०-(यः) जो (अस्मान्) इम से (द्वेष्टि) द्वेप करता है (तम्) उसको ( श्रात्मा ) उसका श्रपना श्रात्मा ( हेव्हु ) हेव करे श्रीर ( यं वयं द्विप्सः ) जिससे इम द्वेष करते हैं ( सः श्रारमानं द्वेष्टु ) वह भी श्रपने ही साथ द्वेप करे। शत्रु के राज्य में भेद नीति का प्रयोग करना चाहिये ।

निर्द्धिपन्तं दिवो निः पृंथिव्या निर्न्तरित्ताद् मजाम ॥ ६ ॥

भा०-( द्विपन्तम् ) द्वेप करने वाले को ( दिवः पृथिव्याः झन्त-रिज्ञात् निः, निः, निः भजाम ) यो लोक, पृथिवी लोक और अन्तरिज्ञ सीनों लोकों से निकाल बाहर करें।

सुर्यामेश्राज्ञव ॥ ७ ॥ इद्मुहमांमुष्यायुष्टेशुष्याः पुत्रे दुष्वज्यं मजे ॥ = ॥

भा॰-हे (सुयामन्) उत्तम शिति से नियम व्यवस्था करने हारे राजन् ! हे चालुप ! अपराधियों के अपराधों को भली प्रकार देखनेहारे ! ( अहम् ) में श्राथवंश पुरोहित, न्यायाधीश. ( इदम् ) यह इस प्रकार से ( अमुज्यायणे ) अमुक गोत्र के ( अमुन्याः पुत्रे ) अमुक स्त्री के पुत्र पर ( दुःस्वप्न्यं ) दुःखप्रद मृत्यु दगड का ( मृजे ) प्रयोग करता हूं । यद्दोत्रंदो श्रुभ्यगंच्छन् यद् द्रोषा यत् पूर्वी रात्रिम् ॥ ६ ॥ यजाग्रदु यत् सुप्तो यदु दिवा यश्वर्क्षम् ॥ १० ॥ यदहंरहरभिगच्छांमि तसांदेनुमवं दये ॥ ११ ॥

९—' अभ्यगच्छम् , इति हिटनिकामितः ।

भा०—(यत्) जो (श्रदः श्रदः) श्रमुक श्रमुंक श्रप्राध (श्रिभ-श्रगच्छन्) में इस श्रप्राधी का देखता हूं। (यत् दोपा यत् पूर्वं रात्रिम्) जो इस रात में श्रीर जो गयी पूर्वं की रात्रि में श्रीर (यत् जायत्) जो जागते हुए (यत् सुसः) जो सोते हुए (यत् दिवा, यत् नक्षम्) जो दिन को श्रीर जो रात्रि को श्रीर (यत्) जो (श्रद्धः-श्रदः) प्रतिदिन (श्रिभः गच्छामि) इसका श्रपराध पाता हूं (तस्मात्) इस कारण से (एनम्) इस श्रपराधी को (श्रवदये) दिखत करता हूं। तं जिहि तेन मन्दस्व तस्य पृष्टीरिष श्रिणि हि॥ १२॥ स मा जीवित् तं प्राणो जीहातु॥ १३॥

भा०—हे दरहकत्तेः ! (तं जिहि) उस अपराधी को दरह है। (तेन मन्दस्व) उस अपराधी, दरहनीय पुरुष से तू किहा कर, उसका नाक कान काट कर जीजा कर। और (तस्य) अमुक अपराधी पुरुष की (पृष्टीः अपि शृगी।हि) पसिलयों को भी तोढ़ हाज। (सः) वह अमुक अपराधी (मा जीवीत्) न जीवे। और (तं प्राग्यः जहातु) उस अपराधी को प्राग्य त्याग दे।

# ( = ) विजयोत्तर शत्रुदमन ।

१-२७ (प्र०) एकपदा बजुर्बाह्मनुष्टुभः, १-२७ (द्वि०) निचृद् गायत्र्यः, १ तृ० प्राजापत्या गायत्री, १-२७ (च०) त्रिपदाः प्राजापत्यास्त्रिष्टुभः, १-४, ९, १७, १९, २४ आसुरीजगत्यः, ५, ७, ८, १०, ११, १३, १८ (तृ०) आसुरीत्रिष्टुमः, ६, १२, १४, १६, २०, २३, २६ आसुरीपंक्तयः, २४, २६ (तृ०) आसुरीतृहत्यौ, त्रयस्त्रिश्टुचमष्टमं पर्यायसक्तम् ॥

जितमस्माक् मुद्धित्रमस्माकं मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं स्व/रस्माकं युक्कोंईस्माकं पुशाचोस्माकं प्रजा श्रुस्माकं वृीरा श्रुस्माकंम् ॥ १ ॥ तस्माद्मुं निर्मंजामोमुमांमुष्यायणुमुमुष्याः पुत्रमुस्ते यः ॥ २ ॥ स आह्याः पाश्रान्मा मोचि ॥ ३ ॥ तस्येदं वर्ष्ट्रस्तेजंः प्रणामायुर्नि वेष्ट्रयामीदमेनमधूराञ्चे पाद्यामि ॥४॥

भा०-( श्रस्माकम् जितम् ) हमारा विजय है । ( श्रस्माकम् उद्भिः क्षम् ) हमारा ही यह फल उत्पन्न हुआ है। (ऋतम् श्रस्माकम् ) यह श्रज श्रीर राष्ट्र हमारा है। ( तेजः श्रस्माकम् ) यह तेज, जात्रवज हमारा है। ( ब्रह्म अस्माकम् ) यह समस्त चेद और चेद के बिहान्, ब्राह्मण् हमारे हैं (स्व: श्रत्माकम्) यह समस्त सुखकारक पदार्थ श्रीर श्राकाश भाग भी हमारा है (यज्ञः श्रस्माकम्) यह यज्ञ, परस्पर सत्संग श्रीर दान श्रीर राष्ट्र श्रादि के समस्त कार्य हमारे अधीन हैं। (पशवः श्रस्माकम्) ये समस्त पशु हमारे हैं। ( प्रजाः श्रस्माकम् ) ये समस्त प्रजाएं हमारी हैं श्रीर ( बीराः श्रस्माकम् ) ये सब वीर सैनिक भी हमारे हैं । (तस्मात् श्रमुम् निर्-भजामः) इसलिये उस शत्रु को हम इस राष्ट् से निकालते हैं (अमुष्यायणम् श्रमुखाः पुत्रम् यः श्रसा ) श्रमुक वंश के, श्रमुक स्त्री के पुत्र श्रीर वह जो हमारा शत्रु है उसको हम राष्ट् से निकात्तते, बेदखत करते हैं। (सः ) बह ( ब्राह्या: ) अपराधी खोगों को पकड़ लेने वाली शक्ति के (पाशास्) पाश, द्रव्ह धारा से ( मा माचि ) न जुटने पावे । ( तस्य ) उसका ( इदं-वर्च: ) यह वल (तेजः) वीर्य (प्रायम् आयुः) प्राया आयु सब को (नि बेएयामि ) बांध लेता हूं, काबू कर लेता हूं। (इदम् ) यह अब मैं ( एनम् ) उसको ( श्रधराञ्चं पादयामि ) नीचे गिराता हूं ।

जितम् ०।०। स निर्ऋत्याः पाशान्मा मोवि।०॥४॥ जितम् ०।०। सोर्मृत्या पाशान्मा मोवि।०॥६॥ जितम् ०।०। स निर्भृत्याः पाशान्मा मोवि।०॥७॥ जितम् ०।०। स पर्रा भृत्याः पाशान्मा मोवि।०॥ =॥ जितम् ०।०। स देवजामीनां

पाशान्मा मोचि।०॥ जितम्०।०। स बृहुस्पतेः पाशान्मा मोंचि । ०॥ १०॥ जितम् ०। ०। स मुजापंतेः पाशानमा मोंचि ० ॥११॥ जितम् ०। ०। स ऋषींणां पाशान्मा मोसि । ०॥ १२॥ जितम् ०।०। स र्घार्षेयागुां पाशान्मा मोवि।०॥१३॥ जितम् ०।०। सोङ्गिरसां पाशान्मा मोंचि।०॥ १४ ॥ जितम् ०।०। स ऋङिरसानां पाशान् मा मोंचि । ०॥ १४ ॥ जितम् ०। ०। सोर्थर्वेगां पाशान्मा मोचि। ०॥१६॥ जितम् ०।०। स श्रांथ-र्वुगानां पाशान्मा मोवि । ० ॥ १७ ॥ जितम् ० । ० । स वनस्प-तीनां पाशान्मा मोंचि।०॥ १८॥ जितम् ०।०। स वानस्प-त्यानां पाश्चान्मा मोवि।०॥ १६॥ जितम् ०।०। स ऋतूनां पाशान्मा मौचि। ०॥२०॥ जितम् ०। ०। स त्राद्वैवानुां पाशान्मा मौचि। ०॥ २१॥ बितम् ०। ०। स मासांनां पाशान्मा मोचि। ० ॥ २२ ॥ जितम् ०। ० । सो/र्धमासानां पाशान्मा मौचि । ० ॥२३॥ बितम् ०। ०। सो/होरात्रयोः पाशान्मा मोवि । ०॥ २४॥ जितम् ०।०। स्रोह्नोः संयुतोः पाशान्मा मांचि।०॥ २४॥ जितम् ०। । स द्यार्वापृथिज्योः पाशान्मा मोचि । ० ॥२६॥ जितम् ० । ० । स ईन्द्राग्न्योः पाशान्मा मोचि । ०॥ २७॥ जितम् ०।०। स मित्रावर्षणुयोः पाश्चान्मा मोवि।०॥२८॥ जितम् ०।०।स राज्ञो वर्ष्णस्य पाशान्मा मोचि । ० ॥ २६ ॥

भा०-( जितम् । इत्यादि ) सर्वेत्र पूर्ववत् ! ( सः निर्ऋत्याः पाशात् ) वह रामु निर्ऋति, कठोर दरह व्यवस्था के पास से ( मा मोचि ) न छूट पावे। (सः) वह (श्रमृत्याः) ऐश्वर्यं के श्रमाव, (निर्भूत्याः) सम्पत्ति के छिनने, (पराभूत्याः ) ऐश्वर्य के हाथ से निकल जाने या तिरस्कार के ( पाशात् मा मोचि ) पाश से न छूट जाय ॥ १-= ॥ (सः ) वह (देव जामीनाम् ) देव विद्वानों की सहज शक्तियों, (बृहस्पतेः ) बृहस्पति, ( प्रजा-पतेः ) प्रजापति, ( ऋषीणाम् ) ऋषियों, ( आर्षेयाखाम् ) ऋषि सन्तानीं ( श्रीगरसाम् ) विशेष श्रांगिरस वेद के विद्वानों श्रीर ( श्रांगिरसानां ) उनके शिप्या, ( अथर्वणाम् ) अथर्व वेद के ज्ञाताओं और ( भ्राथर्वणानाम् ) श्रथवीश्रों के शिष्यों के (पाशात् मा मोचि) पाश से न खूट पार्वे ॥६-१७॥ ( सः ) वह ( वनस्पतीनाम् ) वनस्पतितया, प्रजापालका, ( वानस्पत्यानाम् ) उनके अधीन ग्रन्य शासकों, (ऋतूनां ) ऋतुओं, ( श्रातंवानाय् ) ऋतुओं में होने वाले पदार्थी, ( मासावाम् ) मासीं ( अर्धमासानां ) अधर्मासीं, पर्ली, ( म्रहारात्रयोः ) दिन भ्रौर रात्रि के (पाशात् मामोचि ) पाशसं न खूट पावे ॥ १८-२४ ॥ ( सः ) वह (संयतोः अन्होः ) गुजरते हुए दो दिनौं के, ( शावापृथिव्योः ) श्री श्रीर पृथिवी के, ( इन्दाग्न्योः ) इन्द श्रीर श्रप्ति के, ( मिन्नावरुखयोः ) मित्र श्रीर वरुख के श्रीर ( राज्ञः वरुखस्य ) राजा वरुख के ( पाशात् मा मोचि ) पाशसे मुक्त न हो ।

ज्ञितमस्माक्मुद्धित्रमस्माक्मृतमस्माकं तेजोस्माकं वह्मास्माकं स्व/र्स्माकं युक्कोर्ड्समाकं प्रश्वोस्माकं युजा श्रस्माकं वहिरा श्रस्माकं क्म् ॥ ३० ॥ तस्माद्मं निर्मजामोसुमासुष्यायुण्यसुष्याः पुत्रमसौ यः ॥ ३१ ॥ स सृत्योः पड्वीशात् पाशान्मा मोचि ॥ ३२ ॥ तस्येदं वर्ज्जकं प्राण्मायुनि वैष्टयामीदमेनमध्राः व्राण्मायुनि वैष्टयामीदमेनमध्राः व्राण्मायुनि वैष्टयामीदमेनमध्राः व्राण्मायुनि वैष्टयामीदमेनमध्राः व्राण्मायुनि वैष्टयामीदमेनमध्राः व्राण्मायाम ॥ ३३ ॥

भा०—(।जितम्॰ इत्यादि) पूर्ववत् । (तस्मादमुम्॰ इत्यादि) पूर्ववत् (सः मृत्योः) वह मृत्यु के (पढ्वोशात्) चरणः में पड्ने वाजे (पाशात्) पाश से (मा मोचि) छूटने न पावे। (तस्य इदं वर्चे॰ इत्यादि) पूर्ववत्ऋचा १–४ ॥

# (१) ऐश्वर्य प्राप्ति।

चत्वारि वै वचनानि । १ प्रजापितः, २ मन्त्रोक्ता देवता च, ३,४ आसुरी गायत्री, १ आसुरी अनुष्टुप्, २ आर्च्युष्णिम्, ३ साम्नी पंक्तिः, ४ परोष्णिक् । चतुर्ऋचं नवंमं पर्यावसक्तम् ॥

जितम्साक्मुद्धित्रमस्माकंमस्य/ष्टां विश्वाः पृतंना ऋरांतीः ॥१॥ अर्थाः १०।५।३६ प्र० द्वि०॥

भा०—( श्रस्माकम् जितम् ) यह जीता हुत्रा राष्ट्र हमारा है। ( श्रस्माकम् उद्भित्तम् ) यह राष्ट्र की उपज हमारी है। मैं (विश्वाः ) समस्त ( पृतनाः ) सेनाश्रों श्रौर ( श्ररातीः ) शत्रु सेनाश्रों को ( श्रभि- श्रस्थाम् ) श्रपने वश करता हूं।

तदुग्निरांह तदु सोमं त्राह पूषा मां घात् सुकृतस्यं लोके ॥ २ ॥

भा०—( अभि: तत् आह ) अभि इस बात का उपदेश करता है, ( सोम: उ तत् आह ) सोम भी इसी का उपदेश करता है। ( पृषा ) पुष्टिकारक भागधुक् नामक अध्यव ( मा ) मुक्त को ( सुकृतस्य लोके ) सुकृत अर्थात् पुराय के लोक में ( धात् ) स्थापित करे।

श्रगंनम् खर्थः ख/रगन्म सं सूर्यस्य ज्योतिषागन्म ॥३॥

भा०—हम (स्तः) सुखमय राष्ट्रको ( श्रगन्म ) प्राप्त हों, ( सूर्यस्य ज्योतिषा सम् श्रगन्म ) सूर्यं के तेज से युक्त हों, (स्तः श्रगन्म ) हम सुख-मय लोक को प्राप्त करें।

वुस्योभूयांय वस्रुमान् युक्को वस्रुं वंशिषीय वस्रुमान् भूयास्रु वसु मार्थि घेहि ॥ ४ ॥

१- 'अम्पस्थाम् ' इति मै० सं०।

<sup>ं ं</sup> ४ र⊸ं न आधात् ' इति मै० सं० ।

भा०—श्रति श्रधिक ऐश्वर्यवान् होने के लिये (यज्ञः वसुमान्)
यज्ञ, प्रजापित स्वयं वसु ऐश्वर्य से युक्त है। उसकी कृपासे में स्वयं (वसु)
ऐश्वर्य को (वंशिपीय) प्राप्त करूं। में (वसुमान् मूयासम्) धनैश्वर्य
सम्पन्न होतं। (मिये) मेरे में हे परमात्मन्! (वसुधिहि) ऐश्वर्य प्रदान कर।
यह समस्त विजयसुक्त श्रद्धात्म में अन्तः शतुओं के वशीकरण पर
भी लगते हैं। समस्त विजय करके हम (स्व:) भोच सुख का लाभ करें।

॥ इति दितीयोऽनुवाकः ॥ [ तत्र पञ्च पर्यायाः । प्यतसप्तिरवसानर्चः । ]



# इति षोडशं काग्डं समाप्तम् । षोडशे नव पर्यायाः अनुवाकद्वयं तथा । शतं तिस्रोऽवसानचीं गण्यन्तेथर्ववेदिमिः॥

वागावस्वङ्कसोमाव्दे श्रावरों च सिते शनी । एकादश्यां गतं कायडं ब्रह्मणः पोडशं श्रुमम् ॥

इति प्रतिष्ठितिन्वालंकार-मीमांसातीर्थविस्टोपशोगित-श्रीमज्जयदेवशर्मणा विरचिते-ऽयर्वणो महावेदस्यालोकमाच्ये पोढशं काण्डं समाप्तम् ।

A Popular

## क्ष ग्रो३म् क्ष

# अथ सप्तदशं कागडम्

## <del>~</del>

# [१] इयम्युदय की प्रार्थना।

ब्रह्माश्चिः । आदित्यो देवता । १ जगती, १-८ त्र्यवसाना, २-५ अतिजगत्यः ६, ७, १९ अत्यएयः, ८, ११, १६ अतिष्ठतयः, ९ पञ्चपदा शक्री, १०, १३, १६, १८, १९, २४ त्र्यवसानाः, १० अष्टपदाष्ट्रतिः, १२ कृतिः, १३ प्रकृतिः, १४, १५ पञ्चपदे शक्षयौं, १७ पञ्चपदाविराङ्गतिशक्ती, १८ भुरिग् अप्टिः, २४ १४, १५ पञ्चपदे शक्षयौं, १७ पञ्चपदाविराङ्गतिशक्ती, १८ भुरिग् अप्टिः, २४ विदाङ् अस्यिष्टः, १, ५ द्विपदा, ६, ८, ११, १३, १६, १८, ११, २४ प्रपदाः, २० कञ्जप्, २७ उपिष्टाद् वृहती, २२ अनुष्टुप्, २३ निच्द वृहती ( २२, २३ याजुष्योद्वे द्विपदे, ) २५, २६ अनुष्टुप्, २७, ३०, जगत्यौ, २८, ३० त्रिष्टुमौ । त्रिश्वद्वं सक्तम् ॥

विष्यासि सहमानं सासहानं सहीयांसम्। सहमानं सहोजितं खार्जितं गोजितं संधनाजितंम्। ईड्यं नामं ह इन्द्रमायुंष्मान् भूयासम्॥१॥ विष्यासिहं०।०।० ह इन्द्रं प्रियो देवानां भूयासम्॥२॥ विष्यासिहं०।०।० ह इन्द्रं प्रियो पंशूनां भूयासम्॥४॥ विष्यासिहं०।०।० ह इन्द्रं प्रियः पंशूनां भूयासम्॥४॥ विष्यासिहं सहमानं सासहानं सहीयांसम्। सहमानं सहोजितं

<sup>[</sup>१] १-( प्र० ) 'विपासहाम् ', ( तृ० ष० ) विश्वजितं, स्वर्जितं अभिजितं वसुजितं गोजितं संधनाजितम् । " ईडवं नाम भूया इन्द्रमायुष्मान प्रिया भूयासम् । " ' हूया देवानां प्रियो भूयासम् ' इहि च पेंप्प० सं० ।

खुर्जितं गोजितं संधनाजितंम्। ईड्यं नामं ह इन्द्रं श्रियः समा-नानां भूयासम् ॥ ४॥

भा०—में (वि-सासहिम्) विशेष रूपसे शतुओं का दमन करने वाले, (सहमानं) दमन करते हुए, (सासहानं) पुनः २ दमन करने हारे, (सहमानं) दमनकरते हुए, (सासहानं) पुनः २ दमन करने हारे, (सहमानं) दमनशील, (सहोजितम्) अपने बलसे शतु को जय करने वाले, (स्विजितम्) सुखमय राष्ट्र का विजय करने वाले, (गोजितम्) गौआदि पशुश्रों को विजय करने वाले, (सं-धनाजितम्) समस्त धन ऐश्वर्ष को विजय करने वाले, (इन्धम्) स्तुति योग्य (इन्दं नाम) इन्द्र उस ऐश्वर्यवान् सब के राजा परमेश्वर का (हे) स्मरण करता हूं। श्रीर में स्वयम् (आयुक्मान्) दीर्ष आयुवाला (भ्यासम्) होऊं॥ १ ॥ (विपासहिम्०) इत्यादि सर्वत्र पूर्ववत्, (देवानां प्रियः भ्यासम्) देवें, विद्वानों, श्रीधेक्षारियों का में प्रिय होऊं॥ २ ॥ (प्रजानाम् प्रियः भ्यासम्) प्रजाशों का प्रिय होजाऊं॥ ३ ॥ (पश्चनां प्रियः भ्यासम्) पशुश्रों का प्रिय होजाऊं॥ ४ ॥ (प्रियः समानानां भ्यासम्) अपने समान पुरुषों का प्रिय होजाऊं॥ ४ ॥ (प्रियः समानानां भ्यासम्) अपने समान पुरुषों का प्रिय होजाऊं॥ ४ ॥

उदिह्यदिहि सूर्य वर्चसा माभ्युदिहि। द्विपंश्च मह्ये रध्यंतु मा चार्ह द्विपते रधम्। तवेद विष्णो बहुधा वीर्याणि। त्वं नं: पृणीहि पृशुप्तिविश्वक्षंपैः युधायी मा घेहि पर्मे व्यो/मन्॥ ६॥

भा०--हे (सूर्य) सूर्यं, सर्वें प्रेरक प्राम्हात्मन् परमेश्वर ! ( उत् हहि-इत् हृहि ) तू उदय हो, उदय हो ! ( वर्चसा ) श्रपने तेज से ( मां ) मेरी

६-( स० ) ' स्वधायां नो घेहि ' इति पैप्प० सं० । ' स्वधायाम् ' इति सायणाभिमनः । 'उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह । द्विपन्तं मां रन्थयन् मोहं द्विपतो रथम् ' इति तै० ज्ञा० ।

तरफ को (उत् इहि) उदय हो, मेरे सामने प्रकट हो। (द्विषत् चं) हेष करने हारा (महां) मेरे (रध्यतु) वश हो। श्रीर (श्रहम् च) में (द्विषते) शत्रु के (मा रधम्) वश न हो हूं। हे (विष्णो) विष्णो ! सर्वव्यापक प्रभो ! (तव इत्) तेरे ही (बहुधा वीर्याणि) बहुत प्रकार के वीर्य, बलसाध्य कार्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं। (त्वं) तू (नः) हमें (विश्वरूपैः) समस्त प्रकार के (पशुभिः) पशुश्रों से (पृणीहि) पूर्णं कर। तू । सुधायाम्) श्रपनी उत्तम भरण पोषण् करने वाली श्रमृतरूप शिक्तं भी श्रीर (परमे ब्योमन्) परम रक्षाकारी स्थान में (मा धिहि) मुफे स्थापित कर।

उदिह्यदिहि सूर्ये वर्चेका माभ्यदिहि। यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषुं मा सुमतिं रुंधि तवे०।०॥७॥

भा०—हे (सूर्य) हृदयाकाश के परमस्य, प्रेरकप्रभो ! ( उद् हृहि उत् हृहि वर्चसा श्राभ उत् हृहि ) उदय होवो, उदय होवो मेरे समज उदय होवो, दर्शन दो । भगवन् ! ( यां च परयामि ) जिन लोगों को में देखूं श्रीर ( यान् च न ) जिनको मैं न भी देखूं ( तेषु ) उनमें भी श्राप ( मा ) मुक्तको ( सुमतिम् ) सुमति, श्रुभ, उत्तम बुद्धि श्रीर चित्त वाला ( कृथि ) करो ( तव हृत्० ) हृत्यादि पूर्ववत् ।

मा त्वां दभन्त्सिल्ले श्रप्स्व निर्मे पाशिनं उपतिष्ठ्नत्यत्रं। हित्वार्शास्ति दिव्मारुंच पतां स नो मृड सुमृतौ ते स्याम तवे०।०॥=॥

भाo-हे सूर्य ! श्रात्मन् ! हे राजन् ! जैसे (सिलले ) सिलल, जल में या गमन करने के मार्ग में (ये) जो (पाशिनः) गति रोकने वाले, पाश हाथ में

७-( च० ) 'मैं ' इति द्विटनिकामितः।

८-( दि॰ ) ' पाश्चिनम् ' ( तु॰ ) ' आरुह एतान् ' इति पेप्प॰ सं॰ ।

लिये जालवाले पुरुप ही वैसे हीं जो (अप्सु अन्तः) प्रजाओं के बीचमें (उपतिष्टान्ति) घा उपस्थित होते हैं वे (त्वा। तुमें (मा दमन्) पीहित न करें। तू. (श्रशस्तिम्) निन्दा को (हित्वा) त्याग कर ( एताम् ) उस (दिवम् श्रारुत्तः) धोलोक, मोचपद को प्राप्त हो।(सः) वह तू (नः) हमें (मृड)सुखीकर।(ते) तेरी (सुमतो) शुभमित में इम (स्थाम) रहें। (तवेट्०) इत्यादि पूर्ववत्।

त्वं नं इन्द्र महते सौभंगायादं श्रेभि: परि पाह्यक्तुभि: तवे०।०॥१॥

भा०-हे (इन्द्र) एैश्वर्यवन् ! (त्वं) तू (नः) हमें (महते सीभ-गाय ) बड़े सीमाग्य-उत्तम ऐश्वर्यी की प्राप्ति के ब्रिये अपने ( श्रदब्धेभि: ) कभी विनाश न होने वाले (अक्तुभिः ) प्रकाशों से (पीर पाहि ) सब श्रीर से रक्ता कर। (तच इत्०) इत्यादि पूर्ववत्।

त्वं नं इन्द्रोतिभिः शिवाभिः शंतंमो भव । आरोहंस्त्रिट्वं दिवो गुंगानः सोमंपीतये प्रियश्रामा स्वस्तये तवे०।०॥ १०॥ (१)

भा०-हे (इन्द्र) इन्द्र! ऐश्वर्यवन् ! साज्ञात् दृश्यमाण आत्मन् ! (स्वं) तू (नः) हमारे लिये (शिवाभिः) कल्याणकारी (ऊतिभिः) रचा करने वाली शक्तियों से (शतमः भव ) श्रति अधिक कल्याणकारी हो । हे भ्रात्मन् ! तू (त्रिदिवं) श्रति तीर्थतम, परम लोक को (श्रारोहन्) चढ़ता हुआ (दिव: ) तेजोसय परमेश्वर की ( गृखानः ) स्तुति करता हुआ ( सोम-पीतये ) शान्तिदायक ब्रह्मानन्दरस, मोद्यानन्द का पान करने के लिये और (स्वस्तये) श्रपने पर कल्याम के लिये (प्रियधासा) समस्त संसार के धारक, परम धाम का प्रिय होकर रह ।

९- अदब्धेः परि ' इति पैपा० सं । २०- इन्द्रो अद्भि: शि '-इति पेपा० सं० ।

त्विमन्द्रासि विश्वाजित् संर्वेवित् पुंरुहृतस्त्विमन्द्र। त्विमन्द्रेमं सुहव्रं स्तोममेर्यस्व स नों मृड सुमतौ तें स्याम तवे०।०॥ ११॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! विभूति सन्पन्न आत्मन् ! (त्वस्)
तू (विश्वजित् श्रसि) विश्व, समस्त संसार का विजेता है। हे (इन्द्र)
इन्द्र ! साजात् दश्यमाण् ! श्रात्मन् ! शक्तिमन् तू (त्वं सर्ववित्) तू
सर्वज्ञ श्रीर (पुरुहृतः श्रसि) बहुत ऋषि सुनियों द्वारा स्तुति योग्य है।
हे (इन्द्र) इन्द्र ! श्रात्मन् ! (त्वं) तू (इमं) इस (सुहवं) उत्तम ज्ञान
से युक्त (स्तोमम्) स्तुति मन्त्र को (श्रा ईरयस्व) उच्चारण् कर। (सः)
वह परम श्रात्मा (नः) हमें (स्वः) सुखी करे। हे परमात्मन् ! (ते सुमतौ
स्थाम) तेरी श्रुभ मतिमें हम रहें। (तव इत्) इत्यादि पूर्ववत्।

श्चर्वच्यो दिवि पृथिन्यामृतासि न तं श्रापुर्मिहिमानंमन्तरिंत्ते। श्चर्वच्येन ब्रह्मंशा वावृधानः स त्वं नं इन्द्र दिवि षंछ्रमै यच्छ तवे०।०॥१२॥

भा०—हे परमास्मन् ! (दिवि) चौ लोक प्रकाशमय मोललोक में श्रोर (पृथिव्याम्) पृथिवी लोक भी (उत्त) भी तू (श्रद्धः श्रक्षि) श्रंहिसित, श्रविनाशी, नित्य श्रमृत (श्राक्षि) है। (श्रन्तिरचे) इस श्रन्ति-रिक्तमें भी ये जीवगण् (ते महिमानम्) तेरे महान् ऐश्वर्य को (न श्रायुः) प्राप्त नहीं कर सकते। तू (श्रद्धिन) श्रहिंसित, नित्य श्रविनाशी (ब्रह्मणा) ब्रह्म के श्रीर वेद्दों के बल से (चावृधानः) वरावर बढ़ता हुश्रा (सन्) रहकर (दिवि) उस चौ लोक; मोच में (नः)

११-(प्र०) विश्वविद् '(च०) शिवाभिस्तनूभिरिभ नः सजस्व ' इति पैप्प० सं०।

१२-( प्र० ) ' दिवस्प '- इति पेंप्प० सं०।

हमें (स्वं) त् (शमें यन्छ) मुख, शरणप्रदान कर । (तव इद् ०) इत्यांदि पूर्ववत् । या तं इन्द्र तुनुरुप्तु या पृथिव्यां यान्तरुग्नौ या तं इन्द्र पर्वमाने स्वविदिं। यथेन्द्र तुन्वार्धन्तरिक्षं व्यापिथ तयां न इन्द्र तुन्वार्ध्यर्मं यच्छ तवे०। ०॥ १३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवम् परमेश्वर ! (ते ) तेरी या जो (तत्ः) निर्मायाकितिया, सर्जन शक्ति (अशु) जलों में, (या प्रथिव्याम्) जो प्रथिवी में, (या श्रमी श्रन्तः) जो श्रिक्षे के भितर और हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (या) जो रचना शक्ति (ते ) तेरी (स्विविदि) स्वः=परम वस्र आकाश तक पहुंचे हुए (पवमाने) श्रावित्य में है । और हे (इन्द्र) परमेश्वर ( यया तन्वा ) जिस विस्तृत सर्जनकारिया वायु शक्ति से (अन्तिरिचम्) श्रन्तिरक्ष को (व्यापिथ) व्याप्त करते हो । हे (इन्द्र) इन्द्र परमेश्वर ! (तया तन्वा) उस सर्जन शक्ति से (नः) हमें (शमें) सुख (यन्कु) प्रदान कर । शिवकी श्रष्टमूर्तिं, गीताप्रोक्त श्रष्टधा प्रकृति श्रथा 'पुर्यष्टक' का मृत्व यही मन्त्र है ।

त्वामिन्दु ब्रह्मंगा वृधेयन्तः छुन्तं नि वेंहुर्ऋषंयो नार्यमानास्तवे०।०॥१४

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र परमेश्वर! (खास्) तुमको (ब्रह्मखा) ब्रह्म चेदसे (वर्धयन्तः) बढ़ाते हुए सर्वत्र तेरी महिमाको गाते हुए, (नाधमानाः) प्रार्धना उपासना करते हुए (ऋपयः) ऋपि लोग (सत्रस्) श्वतन्त्र ज्ञान यज्ञ में (निपेदुः) विराजते हैं। (तव इन्द्र०) इत्यादि पूर्ववत्।

त्वं तृतं त्वं पर्येप्युत्सं सुहस्रंघारं विद्धं स्व्विंदं तवे०।०॥१४॥

भा०—हे इन्द परमात्मन् ! ( त्वं ) तू ( तृतं ) श्राति विस्तीर्थं महान् श्राकाश में (परि-एपि) ज्यापक है । (त्वं ) तू ( सहस्रधारम् ) सहस्र≈समस्त संसार को धारख पोषख करनेहारे ( विदयम् ) ज्ञान से परिपूर्णं ( स्वविंदम् )

१५- वितं <sup>2</sup> इति सायणाभिमतः।

स्तः, परम सुख, मोज्ञानन्द के लाम करानेहारे (उत्सं) उस परम स्रोत को भी (परि एपि) व्यापे हुए हैं। (तव इत्०) इत्यादि पूर्ववत्। तवं रच्चसे प्रदिशक्षतं स्वस्त्वं शोचिया नर्मस्ति वि मासि। त्विममा विश्वा सुवनानु तिष्ठस ऋतस्य पन्यामन्वेपि विद्वांस्तवे०।०॥१६॥

भा०—हे परमात्मन् ! (खं) तू (चतस्रः) चारें। (प्रदिशः) दिशाश्रों, उनमें निवास करने वाले लोकों की (रचसे) रचा करता है। श्रीर (खं) तू (श्रोचिपा) श्रपने तेज, दीति से (नभसी) नीचे श्रीर ऊपर के दोनों श्राकाशों के बीच के समस्त लोकों को भी (वि भासि) विविध रूपी में प्रकाशित करता है। (खम्) तू (इमा) इन (विश्वा सुवना) समस्त उत्पन्न होने वाले लोकों का (श्रनुतिष्ठसे) श्रनुष्टान करता है, बनाता है श्रीर उनके समस्त कार्यों का संचालन, सम्पादन करता है। तू ही (विद्वान्) सब इन्छ जानता हुआ (श्रतस्य) त्रिकाल, परम सस्य के (पन्थाम्) मार्ग का (श्रन्वेपि) श्रनुसरण करता है। (तव इत्०) इत्यादि पूर्ववत्।

पुञ्चिभः परांङ् तपुस्येकयार्वाङश्रांस्तिमेषि सुदिने वार्यमान् स्तवे०।०॥१७॥

भाश्चि है परमेश्वर ! तू (पञ्चाभेः) पाचा से भी (पराङ्) परे, बाहर की छोर (तपिस) तप रहा है और तू (एकया) एक शक्ति से (अवाङ्) उरे की छौर (तपिस) तप करता है। तू (सुदिने) उत्तम दिन=प्रकाशमय अव सर में (अशस्तिम्) निन्दनीय अविद्या को (बाधमानः) बाधता हुआ (एपि) हमें प्राप्त होता है। तवेद्॰ इत्यादि पूर्वनत्।

ब्रह्म पत्त में पांच भूत श्रीर एक परम प्रकृति । श्रध्यातम में — पांच बहिसुर्थ प्राण श्रीर एक भीतरी चिति राक्ति ।

१७-( प्र० ) ' सप्तमि: पराङ् ' इति पैप्प० सं०।

, त्वमिन्द्रस्त्वं मंहेन्द्रस्त्वं लोकस्त्वं प्रजापंतिः तुभ्यं यहो वि तायते 32,5 तुभ्यं जुह्वति जुह्वंतुस्तवे०।०॥ १८॥

भा०-हे परम श्रात्मन्! (त्वम् इन्दः ) तु (इन्द्' है। (त्वं सहेन्द्रः) तू 'महेन्द्र' है। (त्वं लोकः) तू 'लोक'=प्रकाशस्वरूप सवका द्रष्टा है। (त्वं-प्रजापतिः ) तू 'प्रजापति' समस्त प्रजाश्चीका पालक है । हे परमेश्वर ! (यज्ञःं) यज्ञ उपासना थ्रौर देव पूजा के समस्त कार्य ( तुभ्यम् ) तेरे क्विये (वितायते) विभिध प्रकार से रचे जाते हैं। (जुह्नत:) ब्राह्मित देनेहारे, (तुम्यम् जुह्मित) तेरे जिये ब्राहुति देते हैं। (तव इत्०) इत्यादि पूर्ववत्।

असंति सत् प्रतिष्ठितं <u>स्रितं भूतं प्रतिष्ठितम् । भूतं ह</u> भन्यु श्राहितं भन्यं भूते प्रतिष्ठितं तवेद् विष्णो वहुधा वीर्यो/िण। त्वं नंः पृणीिहः पुष्ठाभिर्विश्वक्रंपै: खुधार्यां मा धेहि पर्मे व्यो/मन्॥ १६॥

भा०—(सत्) सत् रूप से प्रतीत होने वाला यह व्यक्त संसार (असितं) 'असत् , श्रव्यक्र में (प्रतिष्ठितम्) प्रतिष्ठित है, श्राधित है । श्रथवा (श्रसित ) 'श्रसत्' श्रविद्यमान, चर्याभगुर इस प्राकृतिक जगत् में (सत्) निरन्तर एक रस रहने वाला, सदाविद्यमान 'सत्' ही (प्रतिष्ठितम्) सबसे प्रतिष्ठित है, वह सर्वोच्च श्रधिष्ठातृ रूप पद पर स्थित है। (सित ) 'सत्' सदा विद्यमान, सत्य विनाशी परमेश्वर पर ( स्तम् प्रतिष्ठितम् ) यह उत्पन्न संसार शाश्रित है। (भूतम्) यह उत्पन्न हुन्ना संसार, 'भूत' (भन्ये) त्रागे होने वाले

१८-( द्वि० ) त्वं विष्णुस्तवं प्रबा॰, ( तृ० ) ' तुभ्यं यक्षो यनायते

१९- भव्याहितम् १ इति पेट्यु० सं०।

१. 'असत्' शुन्देन निरस्तसमस्तोपाधिकं सन्मात्रं ब्रह्मअभिधीयते नामरूपाद्यमावेन च्छराचनिषयत्वेन द्रष्टुमईत्वान् । अथवा अनुद्भूतोद्भवाभिनं, गुणत्रयसाम्या-वस्थालक्षणं प्रधानमुच्यते । तस्यिनकृतिरूपतामानात् । इति सायणः

भविष्य पर ( श्राहितम् ) श्राश्रित है । श्रीर ( भव्यम् ) श्रर्थात् 'भव्य' भविष्यत् जो होगा वह ( भूते ) भूत, गुजरे हुए काल पर ( प्रतिष्ठितम् ) प्रतिष्ठित है है। (विष्णो ! तव इत् बहुधा चीर्याणि) हे ब्यापक परमात्मन् ! तेरे ही बहुत प्रकार के बीर्य, सामर्थ्य हैं। (त्वं विश्वरूपैः पशुभिः पृश्वीहि) तु हमें सब प्रकार के पशुश्रों से पूर्ण कर । (सुधायां परमे न्योमन् मा घेहि) उत्तम रूपसे धारण करने योग्य, सर्वोत्तम, श्रमृतस्वरूप परम रचास्थान, मोच में सुक्ते रख। श्रथवा---श्रसत्, प्रधान, प्रकृति में, 'सत्' न्यक्र, महत्तत्व श्राश्रित है। उस 'सत्' में 'भूत', पांचों तत्व आश्रित हैं। वह पांचों भूत ही 'भन्य' अर्थात् उत्पन्न होने वाले कार्य जरात् में प्रतिष्ठित हैं। श्रीर यह सर्वे कार्य जगत् 'भूत' श्रपने कारगाभूत सूचम पञ्च भूतों में श्राश्रित है। ये सब भी परमेश्वर के ही नाना श्राश्चर्यकारी कार्य हैं। शुको/सि भ्राजो/सि । स यथा त्वं भ्राजंता भ्राजोस्येवाहं भ्राजंता भ्राज्यासम् ॥ २०॥ (२)

भा०-हे परमेश्वर ! तू ( शुक्रः श्रास ) 'शुक्र' कान्तिमय, तेजोमय, एवं सय संसार का लीनरूप है। ( आजः असि ) हे परमेश्वर तु ' आज ' **अति देदीप्यमान, सबका परिपाक करनेहारा है । ( सः त्वं ) वह तू (यथा)** जिस प्रकार से ( आजता ) अपने प्रखर प्रताप से, या जगत् के समस्त पदार्थों के परिपाक करने के सामर्थ्य से ( आज; श्रसि ) तू 'आज' सबका परिपाक करनेहारा है ( एवं ) उसी प्रकार मैं ( आजता ) प्रखर प्रताप से ( आज्यासम् ) देदीप्यमान होऊं ।

रुचिरास रोनो/सि । स यथा त्वं:रुच्यां रोनोस्येवाहं पुशुर्भिश्च ब्राह्मगुवर्चुसेनं च रुचिषीय ॥ २१ ॥

२१- किनिर्सि क्वोऽसि स यथा त्वं रूच्या रोचस एवसहरूच्या रोचिषीय' इति मं॰ सै॰ ।

भा०—(स्रविः श्रासि) है हैं घर तू 'राचि', कान्ति है। तू (रोचः श्रासि) रीचस्' है। तू काल्तिमान्, आतिमनोहर है। (स त्वं) वह तू (यथा) जिस प्रकार (रुच्या) अपनी कान्तिसे (रोचः श्रांस) रोचस् रुचिकर, मनोहर है ( एवा श्रहम् ) उसी प्रकार मैं ( पश्चिभि: च ) पशुचों से श्रीर (जाह्म स्वचंसेन च) ब्रह्मतेज से (क्विपीय) चमकूं, कान्तिमान् वतुं। खुछते नमं उदायते नम् उदिताय नमः। विराजे नमः स्वराजे नर्मः सुम्राजे नर्मः ॥ २२ ॥

भा०-है परमेश्वर !(उद्यते नमः ) सूर्य के समान हृदय में कोमल मकाश से उदित होते हुए तुके नमस्कार हैं। (उत् आयते नमः) ऊपर आने वाले तुक्ते नमस्कार है। ( उदिताय नमः ) उदित हुए तुक्तको नमस्कार है। ( विराजे नमः) विविध रूप से प्रकाशमान 'विराट' रूप तुमको नमस्कार है। (स्वराजे नमः) स्वयं प्रकाशमान 'स्वराट्' रूप तुमाको नमस्कार है। (साम्राजे नमः ) समान भाव से सर्वत्र प्रकाशमान तुमः 'सम्राट्' को नमस्कार है।

श्चस्तुंचते नमोस्तमेष्यते नमोस्तमिताय नर्मः।

विराजे नर्मः स्वराजे नर्मः खुझाजे नर्मः ॥ २३ ॥

भा०—( अस्तं यते नमः) अस्त होते हुए को नमस्कार है, (अस्तम् एत्यते नमः) अस्त होजाना चाहते को नमस्कार है, (अस्तम् इताय नमः) श्रस्त हुए हुए को नमस्कार है। (विराजे नमः, स्वराजे नमः, सम्राजे नमः ) हित पूर्ववत् । यह प्रलयकालिक परमेश्वर के स्वरूप का वर्शन है । सूर्य का उदय श्रादि प्रायके जागने के समान है और श्रस्त होजाना श्रादि श्रायन के समान है। उसी प्रकार ईंश्वरी शक्ति के विषयय में भी मनु कहते हैं:-

एवं स जाप्रत्स्वप्रास्थामिदं रार्वं चराचरम् । संजीवयति चाजस्रं प्रमापयति चान्ययः ॥ ऋ० १ ॥

२२-' रोचिषीय ' इति पैटप० सं०।

इसका स्पष्टिकरण क्रान्दोग्य उपनिषद् में । देखो 'प्राण-सूर्य' का वर्णन। उद्गाद्यमाद्दित्यो विश्वेन तपंसा सह । स्परनान् मही रन्धयुर मा साहे द्विपते रंधे तवेद विष्णो वहुधा बीर्या/णि। त्वे नंः पृणीहि प्राभिविश्वक्षेपः सुधायां मा धेहि प्रमे व्योमन् ॥ २४ ॥

भू०१।५०।१३॥

भा०—( श्रयम् ) यह साचात् (श्रादित्यः ) सूर्य ( विश्वेन ) समस्त ( तपसा सह ) तप के साथ ( उत् श्रगात् ) उदित होता है । वह ( महां ) मेरे लिये ( सपत्नान् ) शत्रुश्रों को ( रन्धयन् ) मेरे वश करे श्रीर (श्रहम्) में ( द्विपते ) शत्रु के ( मा रधम् ) वश न होऊं । ( तवेद विद्यो० ) इत्यादि पूर्ववत् ।

त्रादित्य नावमार्यज्ञः शतारित्रां खुस्तये। श्रह्मित्यंपीपरो रात्रिं सुत्राति पारय ॥ २४ ॥

भा०—हे (श्रादित्य) सवको श्रपने वश में कर लेने वाले प्रकाश-मान सूर्य ! तु (स्वस्तये) समस्त कल्याय के लिये (शतारित्राम्) सेंकहाँ प्राणियों को त्राण करने में समर्थ (नावम् ) समस्त संसार को प्रेरण, श्रीर संचालन करने में समर्थ शिक्ष को (श्रा रुच:) सर्वत्र न्याप्त, श्रिधिष्ठत हो। तू (मा) सुमको (श्रहः) दिन के समय या सृष्टि काल के (श्रित श्रिपरः) पार पहुंचा श्रीर (सत्रा) साथ ही (रात्रिम् श्रित पारय) रात्रिकाल या प्रलय-काल के भी पार कर। श्रथवा (हे श्रादित्य नावमारुचः ) हे श्रादित्य ! में नाव के समान तेर्श श्राश्रय लेता हूं। तु मुक्ते दिन रात के कष्टों से पार कर।

२४-( द्वि॰ ) 'सहस्रातह ' ( तृ॰ ) 'सपत्नम् ' ( च॰ ) 'साच ' इति ऋ॰ ।

२५- 'समरन्थ ' (च०) ' द्विपतो ' (द्वि०) 'महसा इति कचित्। । २. नौ:, ग्लानुदिभ्यां डौ: नुदति प्रेंरयति इति नौ: इति दयानन्दः उ०।

71,

सूर्ये नावुमार्चन्नः शुतारित्रां खस्तये।रात्रिं मात्यंपीपुरोहः खत्रातिं ग्पर्य ॥ २६ ॥

भा०—है (सूर्य) सबं जगत् के प्रेरक सूर्य प्रमाशमन् ! (स्वस्तये) कल्याण् के लिये तृ (शतारिन्नाम्) सैंकहों कष्टों से न्नाण् करने वाली, 'नावम्) जगत् की प्रेरक शक्ति को (आरुक्तः) ब्यापना है, उस पर विधिष्ठत है। (रान्नि मा अति अपिपरः) इत्यादि पूर्ववत्।

∡जापंतेरा दृंतो ब्रह्मणा वर्मणाहं कृश्यपंस्य ज्योतिषा वर्चसा च । जरदंष्टिः कृतवींथेो विहांयाः सहस्रांयुः सुक्रंतश्चरेयम् ॥ २७ ॥

भा०—( श्रहम् ) में (प्रजापतेः ) प्रजापालक परमेश्वर के (ब्रह्मणा) ब्रह्म, वंदज्ञानरूप (वर्मणा) कवच से (श्रावृतः ) श्रावृत, सुरिक्ति श्रीर (करयपस्य ) सर्वद्या, करयप सूर्य के (ज्योतिपा) तेज श्रीर (वर्चसा) प्रकाश से युक्त होकर (जरदिष्टः) वृद्धावस्था तक भोक्ना, दीर्घायुः, (कृतवीर्यः) वीर्यवान् (विहायाः) विविध ज्ञान से सम्पन्न (सहस्रायुः) सहस्रों वर्षी का जीवन प्राप्त कर (सुकृतः) पुरुषकर्मा होकर (चरेयम्) विचर्रः।

परीं हुते। ब्रह्मणा वर्मणाहं कृश्यपंस्य ज्योतिंपा वर्चसा च । मा मा प्रापृत्तिषंत्रो दैव्या या मा मार्जुपीरवंस्तृपा बुधार्य ॥ २०॥

भा०—( श्रहम् ) में ( बहाणा ) ब्रह्म, वेदज्ञान रूप ( वर्मणा ) कवच से (परिवृतः ) सुराचित श्रौर (कश्यपस्य ज्योतिपा वर्चसा च परीवृतः ) सर्वद्रष्टा परमेश्वर के या सूर्य के समान तेज श्रौर कान्ति से युक्त होऊं (याः दैन्या ) जो दैवी श्रौर (मानुपीः ) मनुष्य सम्बन्धी (इपवः ) ब्राण् ( वधाय ) मेरे विनाश के लिये ( श्रवस्थः ) छोड़े गये हों वे ( मा मा प्रापन् ) सुक्ते प्राप्त न हों, सुक्तक न पहुंचे ।

२६- नावमारिक्षम् ' ' अहनोऽत्यपीपरः ' इति पैप्प० सं० ।

ऋतेनं गुप्त ऋतुभिश्च सर्वेभूतेनं गुप्तो भव्येन चाहम्। मा मा प्रापंत पाप्मा मोत मृत्युर्न्तद्वैधृहं संलिलेनं बाचः ॥००

भा >— ( श्रहम् ) में ( ऋतेन ) सत्यज्ञान, ( सर्वेः ऋतुभिः ) सम् । श्रह्मु, सत्यज्ञान धारण करने वाले विद्वानों श्रीर (भूतेन) भूत श्रीर (भन्येन क्षेत्र से ( गुप्तः ) सुराचित रहूं। ( पाप्मा मा मा प्रापत् ) पाप मुम्हिन पहुंचे। ( मृत्युः मा उत ) श्रीर मृत्यु भी मुक्ते श्रप्त न हो। ( श्रहम् ) में ( वाचः सिललेन ) वाणी के वल से जल से भरी खाई से नगर के समाभ ( श्रन्तः दधे ) श्रपनी रचा करूं।

श्चिग्निमी गोप्ता परि पातु व्रिश्वत ड्यन्स्यूर्यी नुद्तां मृत्युपाशान् । ब्युच्छन्तीष्ठ्षसः पर्वता ध्रुवाः सहस्रं प्राणा मय्या यतन्ताम्॥३०॥(३)

भा०—( श्रिप्तिः ) श्रिप्ति, श्रिप्रणी, या श्रिप्ति के समान प्रकाशक ज्ञान-वान् परमेश्वर ( मा ) मुफे ( विश्वतः परिपातु ) सब श्रोरें से रचा करे । श्रीर ( सूर्यः ) सूर्य ( उद्यन् ) उदित होता हुन्ना ( मृत्युपाशान् ) मृत्यु के पाशों को ( नुदताम् ) परे करे । ( च्युच्छुन्ती उपसः ) प्रकाशित होती हुई उपाएं श्रीर ( श्रुवाः पर्वताः ) स्थिर पर्वत श्रीर ( सहस्रं प्राणाः ) श्रपरिमित प्राण ( मिथ श्रायतन्ताम् ) मेरे में क्रियाएं, चेष्टाएं उत्पन्न करें ।

# इति सप्तदशं काएडं समाप्तम्।

[ एकोनुवाकः स्क्रञ्च त्रिंशत् सप्तदशे ऋचः । ]

वाणवस्वङ्कसोमाञ्दे श्रावणे प्रथमेऽसिते । द्वितीयस्यां भृगौ सप्तदशं काण्डं गतं शुभम् ॥

इति प्रतिष्ठितविद्यालंकार-मीमांसातीर्थविरुदोपशोभित-श्रीमन्जयदेवशर्मणा विरचिते-ऽथर्वणो ब्रह्मवेदस्यालोकभाष्ये घोडशं काण्डं समासम् ।

३०-( प्र० ) ' गोपः परि ' ( च० ) 'मिय ते रमन्ताम्' इति पैप्प० सं० ।

